प्रकाशक-

### श्रीमन्त सेठ रुक्ष्मीचन्द्र ज्ञितावराय, जैन-साहित्योद्धारक-फड कार्यालय अमरावती (वरार)



मुद्रक-टी. एम्. पाटील, मैनेजर सरस्वंती ब्रिटिंग ब्रेस, अमरावती.

# SAŢKHAŅŅĀGAMA

OF

### PUSPADANTA AND BHŪTABALL

WITH

THE COMMENIARY DHAVALA OF VIRASENA

VOL I

# SATPRARŪPAŅĀ

Ediled

with introduction, translation, notes, and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M A, LL B,

C. P Educational Service King Edward College, Amraoti

ASSISTED BY

Pandıt Phoolchandra Sıddhanta Shastı'i

يرد

Pandıt Hiralal Sıddhünta Shāstri Nyüyatirtha

With the cooperation of

Pandit Devakinandan Siddhänta Shästri

\*

Dr A. N. Upadhye,
M A, D Latt

Published by

Shrimant Seth Laxmichandra Shitabrai,

Lun Sahitya I ddharaka Lund Karvalava

AMRAOTI (Betat).

1939

Price rupees ten only

Published by—
Shrimant Seth Laxmichandra Shitabrai,
Jain Sāhitya Uddharaka Fund Kaiyalava,
AMRAOTI (Beiar)



Printed by—
T M Patil, Manager,
Sunswate Printing Piess,
AMRAOTI (Berae)

સ્વતંત્રકુપ્તમાં ત્રામ વર્તિઓ મન્યુન્ન કર્યા કુપાલે મુખ્ય ક્ષેત્ર કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કે વર્ષા ત્રામાં માને કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર

त्राहु भूकोक्षीत नव प्रतिक्षित् सिन्नाने सिनित्राक्षाति के स्वाहिष्य गए स्वर्गणराख्य क्ष्मिक्षण क्ष्मिण्याच्याति विद्याने प्रति स्वाहिष्य स्वाहिष

भ्रभ्यक्षापुण्यानुपेनस्त्वर्वानस्य व्यवस्थानस्य व्यवस्थानस्य प्रश्नित्वर्वानस्य व्यवस्थानस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस

अ अमरावतीकी प्रति । इसमें छूटे हुए पाठ व सशोधन सहारनपुरकी प्रतिसे लिये गये हैं ।

॥५९॥उनिमः प्रिहेन्नः ॥उँग्राच्यारमारमेश्येनस्य उँदारमाद्यायम् निर्विश्वमस्त्रनः सिद्धमणनमाणिदयः मगुषममञ्जाने नरागागनं के किन्तिमहीर्णिनिय इर्णिनि रितिएणमइ १ नाग्हनदि मा नियानसम्बरहर्मणुविस्स विक्रित्तरबर्णभस्या ग्रिय उद्घन्यदेरमा सुर्दं २ उद्यतगरणद्य नृगिले विविटर्द्रिक्गिर्याविकियागा ग्रीरायिव इन्स्या गएतरदेनापमीयेत र परियवभक्तारमेत्। परव रगयारदाएवरसीति विष्नतामियसायर सरद्वस्तुम भीमगति ४ पतानामिङ्कदेत हराथतंहरायधागुरानं अनानिरमणकत्य मिनिनमिश्वरस्त्रमादेत १ पत्न हकयनस्यपति न्स्यवित केरानासमारिग्यवासि विशिक्षह्ययाहमस्य वदापिवानगलनास्यमस्य हे वर्ग लिशिनिन्देक परिमाण्णामनर्यकतारे तामरियत्तिमका सम्माण्डियसयामार्रेया ० इदिलासमार्र्यमर परागममेलेलानहारिय छ्वा इरियायार एसर्टाते प्रमहेचित्र प्रमानेस्ट्रियोगस्त्रादील् ब्राग्नमञ्जालामस्र एर्ड समार एमें बरिस्ताएं एमेलियाए एमोलाइरियाए शु पेडन शायाए रामालीएनवसाहल मेरि स्प्री देशुर्तं भगातास्मिन्नहेच परिमार्गसाथसभाराम राकारसामं राज्यस्यायसम्बद्धाः स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य बेरेन्स्ण व्यागत्यमिर नियमियेण्यारेहिश्य लगरारिकारि नायावाउ न्द्रमाया म्स्वमार्यो मनव्या नामसार मलकाराणभूके तत्वमगिरदि खोणगधानुलालिणके मालक्ष्मे आवमत्त्वलाक्मिर्वयोग्दे वाचलकामधानस चिस्रस्मकार्यायममाणुन नामेरो उक्तर इम्हा र दुर्गरि ट्रेन्स्रिहिसी हिमोहन्ति श्रमी प्रचान जारे मनाकासर्वेष इति स्टिक्टिनेशिरमण्डिनदितिश्चिकेनेने मोबिश्विति एक्टिम् एक्टिन्स्य स्वीतिकाल मान नगरामिदिन्नवारियनस्वापदिस्वी नेनाकनेत्रहरूण अञ्च रूप्यतिसन्द तमिदितदोनेश्यानशिया इदिनस्यर्गरी एक्टिक्टिने दङ्ग रूप्यार स्वर्गतेमनरि की एकी एम समारिक्ष कवी भणिये। बद्दार अस्पन प्रियं के परिस्कार के समानित हरे समानित हरे समानित हरे साम प्रमानित याएसगर् निरेस्पनकारयन् वायर् े द्वारेबोय्या । एपोर्य पराविक्षणा ५ २ दवियाणया स्थानगर्पत्व

अकृतेनयोगः साम्यायाम् चर्रिप्रोतोश्रेषभीनोद्योगः तर्भयन्वेगास्तात्रयोद्यमीयोगः उत्तन् राज्ञानोसञ्चनहोत्रे। नीगोनेएस्वरमुएभीग्रे निक्रिशेमोसे म्युगयस्पनिस्ति । ताम्यामस्वतेषाम्याव्यतिरिक्तस्रम्बर्मावर्गनामागः तार्षुज्ञम्बक्षीयभोश्च न सदारमीयभ्रणेयामीयम् देणस्त्राचुद्धेश्चो योग्धासिद्धस्त्रीतं समन्द्रेरम्भः प्रीतः वस्य इतिस्मयाज्यसमाध्यस्य प्रानिवस्य प्रानिवस्य प्राप्ति। साम्यायस्य साम्यायस्य स्वित्रस्य स्वाप्ति। योगः युन्यामस्त्रम्यनिवस्य सम्यायस्य सम्यायस्य साम्यायस्य सिर्द्धान्त्रस्य सिर्द्धान्त्रस्य स्वित्रस्य स्वापिकस्य **असम्मोनमो। नोम** प्रथमर्थेकरन्यः एकतम्मसामनापकत्वान्त ध्यमिरवद्यार्गस्त्रद्वाचानुस्त्रमनः सायमाः विष्रीतमसामगण द्यासाद्यभगगनः सरायानध्यवसामन्।ननिदाननसात्रमीणगनः सी ख्रामा तद्वनकातन चीनमतानगेरूप चिर्रानी प्यार्थ चर्माचीन एत चर्कच एत्यारा ज्ञामेराज्ञीन नीउ गाँगी विद्यारा ज्ञामीरमणे जीनागीत्रा हुँचै द्याराच्योमोरी उनस्वानो १ मनसाने तमिश्राम याज्ञात्र एत्याराज्ञीन द्वारा स्वरस्थित स्वराप्यां मास्यार्थ महा जो चम्रमस्योगो स्वरु स्वरोणियाणुक्तिमे ४ स्थिनिस्थ इहिम्मुस्य नामस्रोणिकेनस्ति। ४८ मनोचेनाइति व द्यार्थनीया गा वर्षश्रह्मा स्वर्णाच्या स्वर्णानी स्वर्णानी स्वर्णान सामान्यस्व प्रदेश स्वर्णान स्वर्णान स्वर्णान स्वर्णान गाइन स्वर्णेने विद्यास्य प्रदेश में नास्य सामान्यस्व प्रदेश स्वर्णान स्व त्रीक्रीगर्भि विद्विस्त विनिर्गत्त्रयानस्य स्थारिकार्स्स्यस्य विविद्यात्रात्र बु क्रेनिक सुम्यम्योगोमस्य सस्य त स्कुराधानस्य गते सावानासकागोगमगोयोगस्य सत्त तमस्यागमध्यक्तायकारमगित्रस्य सावानस्य स्थापना स्यापना स्थापना स्यापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्य मेरीक्राफलम् मेर्न्स् चन्नां प्रमाणारूक्रमेर्नेदितिनेन ऋगिरिएर्ल्सम् म्यः परिवद वक्सप्रानिमाणिम् इस

### आ आराकी प्रति । नीचेसे चौथी पक्तिमें पाठ छूटा हुआ है ।

श्रीधदल رپر

40

अन्त्र पाने भैर

*संवेति॥ई॥दितियम*चितियंनाऋत्यन्तितयमस्ययेष्रेमंगामसप्यज्ञदतिउन्**राजनास्य**तेखस्त ए।।। स्छार्यप्रराथन्यं। क्रेन्स्य स्वत्रस्वत्रस्व स्वत्रं। लोगः लोगबितिगरं। केवतः एष्टं खेले स्वीशा इंदानी गंती डियकाय्य एकः निक्रनतिस्रतशाननी रक्षानमतिषरमार्धमार्॥ मदिस्र साथितस्य सा णि एरंदियुन्द्रहादेजावृसास्ण्यसम्मर्शित्री।।।३॥मिळ्यहरे देख्युन्त्राने अवतानाम॥तत्रमिष्याद्वीद्य स्या सत्या भत्ता सार्वे नेतयो । सत्यिति। निर्माण्या लं नासिवपरे गामितिवेश । सत्त्विण्याना दर्गता अंबिष्ठ त श्रीचेत्। समन्त्रियासासार्गर्गर्ग ताउन्छा दमर्शिकयने के द्रियाणाञ्चतज्ञान निर्तिचे कथं र जबति॥श्रोत्रामाना माश्क्रामाति तर्भावानाम् व्यार्थावणमात्ति नैषदेणः वतोनायमेनातिसि। स् या प्रिवीश एवश्व तमिति। अपित्र स्र ग्रं रक्षा देपितिगात् लिंग स्व मिष्रुत मिति त्र मन संतर्पि क्यगितिचेनामनातरे ए दनस्पति अहिताहित्तप्रवृत्तिनिर्द्रस्य निर्माता देशमा ज्ञाना धानप्रतिप द्नार्खमारु॥तिम्रचएाएं सिर्णिमेखार्डी एने साराएस मार्डी एना एथ।विकले दियाण किर्मिति तेनम वृतीतिचेना।तज्ञन्तिवंधवक्त्रीपद्गामानात्सीपत्रवितिवसंभवतीतिचेना।तद्भवभवग्रामा मभावाद विभगक्षां वेभवत्रस्थेवेसति पर्याप्तापर्याप्तावस्थ्योरनि तस्यसन्स्यादित्याश्किताद्राच्याग्राका नो हुनार्थभाह्॥ ग्रन्न ता एं इस्थिख्य प्रज्ञता एं एस्थि॥ ए।। ऋषस्या द्यदिवनार का एं। विभेग ता नम्बनिन् धनंत्रनिरुपर्यातकालेपितेनभगितयं। तहेतीर्भाक्यस्त्वादितिनसामान्यने धनाश्चवित्रेयेष्व*चि*तिरते <u>र्तिन्थायान्नापर्याप्ति विशिष्टदेवनारकलिन्नेगृतिवंधनमित्रपर्याप्ति विशिष्टमिति।तेतानापर्याप्तका</u> तेतर्कीतिकिद्रं॥स्तरीसम्बन्धियार् रिज्ञान अतिपादमार्थम्म् समामिळा रेहिन से विस्थितिसार अर्गाणे ए मिस्तिणि अपियोहिम एगर्ण मिद्रसारी ए गिम्सेम । अर्ण एं स्टब्स् ए ऐ ए विस्ति स्वर्ष हिर्णाएं। विञंग एग्ले एग्रीस्सम्भाति सिविकरएग्लि स्मराणि श्रमारिश विस्ताणि नागदी। दस्र नर्पने वि





स्व० सेठ हीराचन्द नेमीचन्द स्व० सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे० पी०



वैरिस्टर जमनाप्रसादजी



श्रीमत सेठ लक्ष्मीचन्दजी



सेठ राजमलजा बङ्जात्या



स्व० सेठ रावजी सखायम दोसी



सिंघई पन्नालालजी

## चित्र-परिचय

- १ स्व० सेठ हीराचन्द्र नेमीचन्द्र, सोलापूर, जिन्होंने मूडविद्रीमें सिद्धान्त-प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी सर्व प्रथम व्यवस्था की।
- २ स्व० दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जौहरी वम्बई, जिन्होंने सिद्धान्त-प्रंथोंके उद्धारका सर्व प्रथम प्रयत्न किया।
- ३ श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सितावरायजी, भेलसा, संस्थापक जैन साहित्य उद्धारक फंड।
- ४ श्रीयुत वैरिस्टर जमनाप्रसादजी सव जज, जिन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको प्रोत्साहित करके उद्धारक फंडकी स्थापना कराई।
- ५ श्रीयुक्त सेठ राजमलजी वडजात्या, भेलसा, जिन्होंने उद्घारक फंडडारा सिद्धान्त ग्रंथोंके प्रकाशनकी प्रेरणा की।
- ६ स्व॰ सेठ रावजी सखारामजी दोसी, सोलापुर, जो अभी अभी तक श्री महाधवल सिद्धान्तके उद्धारके लिये प्रयत्नशील थे।
- श्रीमान् सिंघई पन्नालाल वंसीलालजी, अमरावती, जिन्होंने धवल-जय-धवलकी प्रतिलिपियाँ कराकर मँगाई और संशोधन सम्पादन निमित्त संस्थाके सुपुर्द की।

### माक् कथन

### यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ।

सन् १९२४ में मैंने कारंजाके शास्त्रमंडारोंका अवलेकन किया और वहांके ग्रंथोंकी स्ची वनाई। वहां अपभ्रश भाषाका बहुतसा अधुनपूर्व साहित्य मेरे दिएगोचर हुआ। उसकी प्रकाशमें लानेकी उत्कटा मेरे तथा ससारके अनेक भाषा-कोविदोंके हृदयमें उठने लगी। ठीक उसी समय मेरी कारंजाके समीप ही अमरावती, किंग एडवर्ड कालेजमें नियुक्ति हो गई और मेरे सदैवके सहयोगी सिद्धांतशास्त्री प. देवकीनन्दनजीके सुप्रयत्नसे व श्रीमान् सेठ गोपाल सावजी चवरे व वलात्कारगण मन्दिरके अधिकारियोंके सदुत्साहसे उन अपभ्रंश प्रथांके सम्पादन प्रकाशनका कार्य चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप पांच छह अत्यन्त महत्वपूर्ण अपभ्रंश कार्योंका अब तक प्रकाशन हो चुका है।

म्इविद्रीके धवलि सिद्धान्त त्रथोकी कीर्ति में बचपनसे ही सुनता आ रहा हं। सन् १९२२ में मैने जैनसाहित्यका विशेषक्षपसे अध्ययन प्रारम्भ किया, और उसी समयके लगभग इन सिद्धान्त त्रथोंकी हस्तलिखित प्रतियोंके कुछ कुछ प्रचारकी चर्ची सुनाई पड़ने लगी। किन्तु उनके दर्शनोंका सौभाग्य मुझे पहले पहले तभी प्राप्त हुआ जब हमारे नगरके अत्यन्त धर्मानुरागी, साहित्यप्रेमी श्रीमान् सिंघई पन्नालालजीने धवल और जयधवलकी प्रतिलिपियां कराकर यहांके जैनमन्दिरमें विराजमान कर दी। अब हृदयमें चुपचाप आशा होने लगी कि कभी न कभी इन प्रथोंको प्रकाशम लोनेका अवदय सुअवसर मिलेगा।

सन १९३३ के दिसम्बर मासमें अखिल भारतंवर्णिय दिगम्बर जैन परिपद्का वार्षिक अधिवेशन इटारसीमें हुआ और उसके सभापति हुए मेरे परमप्रिय मित्र वेरिस्टर जमनाप्रसादजी सवजज । पहेले दिनके जलसेके पश्चात् राजिके समय हम लोग एक कमरेमें घेठे हुए जैन साहित्यके उद्धारके विषयमें चर्चा कर रहे थे। जजसाहव दिनभरकी ध्रमधाम व दौड़ ध्रपसे थककर सुस्तसे लेटे हुए थे। इसी वीच किसीने खबर दी कि भेलसानिवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी भी अधिवेशनमें आये हुए हैं और वे किसी धार्मिक कार्यमें, सम्भवतः रथ चलानेमें, कुछ द्रव्य लगाना चाहते हैं। इस खबरसे जजसाहबका चेहरा एकदम चमक उठा और उनमें न जाने कहांकी स्फ्रित आ गई। वे हम लोगोसे विना कुछ कहे सुने वहांसे चल दिये। रातके कोई एक वजे लीटकर उन्होंने मुझे जगाया और एक पुर्जा मेरे हाथमें दिया जिसमें सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने साहित्योद्धारके लिये दस हजारके दानकी प्रतिज्ञा की थी। इस दानके उपलक्ष्यमें दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित समाजने सेठजीको श्रीमन्त सेठकी पदवीसे विभापित किया।

आगामी गर्मीकी छुट्टियोंमें जजसाहय मुझे लेकर भेलसा पहुचे और वहां सेठ राजमलजी वडजात्या व श्रीमान तखतमलजी वक्तीलके सहयोगसे सेठजीके उक्त दानका ट्रस्ट रिजस्ट्री करा लिया गया और यह भी निश्चय हो गया कि उस द्रव्यसे श्री ध्रवलादि सिद्धान्तोंके संशोध्यन प्रकाशनका कार्य किया जाय।

गर्मीके पश्चात् अमरावती छोटने पर मुझे श्रीमन्त सेटजीके दानपत्रकी सद्भावनाको कियात्मक रूप देनेकी चिन्ता हुई। पहली चिन्ता धवल जयधवलको प्रतिलिपि प्राप्त करने की हुई। उस समय इन श्रंथोंको प्रशाशित करनेके नामसे ही धार्मिक लोग चौकन्ने हो जाते थे और उस कार्यके लिये कोई प्रतिलिपि देनेके लिये तैयार नहीं थे। ऐसे समयमें श्रीमान् सिग्नई पन्नालालजीने व अमरावनी पंचायतने सत्साहस करके अपने यहांकी प्रनियोंका सदुपयोग करनेकी अनुमति दे दी।

इन प्रतियों के स्हमावलोकनसे मुझे स्पष्ट हो गया कि यह कार्य अत्यन्त कप्टसाध्य है क्यों कि प्रंथों का परिमाण वहुत विशाल, विषय अत्यन्त गहन और दुरुह, भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत, और प्राप्य प्रति वहुत अगुद्ध व स्खलन-प्रचुर कात हुई। हमारे सन्मुख जो धवल और जयधवलकी प्रतियां थी उनमेसे जयधवलकी प्रति सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई थी और दूसरीकी अपेक्षा कम अगुद्ध जान पड़ी। अतः मेंने इसके प्रारम्भका कुल अंश संस्कृत क्षणान्तर और हिन्दी भाषान्तर सहित छपाकर चुने हुए विद्यानों के पास इस हेतु भेजा कि वे उसके आधारसे उक्त ग्रंथों के सम्पादन प्रकाशनादिके सन्दन्धमें उचित प्रामर्श दे सकें। इस प्रकार मुझे जो सम्मतियां प्राप्त हो सकी उनपरसे मेंने सम्पादन कार्यके विषयमें निम्न निर्णय किये—

- १ सम्पादन कार्य धवलासे ही प्रारम्भ किया जाय, क्योंकि, रचना-क्रमकी दृष्टिसे तथा प्रचलित परंपरामें इसीका नाम पहले आता है।
- २ मृलपाठ एक ही प्रतिके भरोसे न रखा जाय। समस्त प्रचलित प्रतियां एक ही आधुनिक प्रतिकी प्रायः एक ही हाथकी नकलें होते हुए भी उनमेसे जितनी मिल सकें उनका उपयोग किया जाय तथा मूड़िविद्रीकी ताड़पत्रकी प्रतिसे मिलान करनेका प्रयत्न किया जाय, और उसके अभावमें सहारनपुरकी प्रतिके मिलानका उद्योग किया जाय।
- ३ मूलके अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद दिया जाय, क्योंकि, उसके विना सर्व स्वाध्याय-प्रेमियोंको ग्रंथराजसे लाभ उठाना कठिन है। संस्कृत छाया न दी जाय क्योंकि एक तो उससे ग्रंथका कलेवर बहुत बढ़ता है, दुसरे उससे प्राकृतके एठन पाठनका प्रचार नहीं होने पाता, क्योंकि, लोग उस छायाका ही आश्रय लेकर वैठ रहते हैं और प्राकृतकी ओर ध्यान नहीं देते, और तिसरे जिन्हें संस्कृतका अच्छा ज्ञान है उन्हें मूलानुगामी अनुवादकी सहायनासे प्राकृतके समझनेमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी।
- ४. संस्कृत छाया न देनेसे जो स्थानकी वचत होगी उसमें अन्य प्राचीन जैन प्रथोंमेंसे तुलनात्मक टिप्पण दिये जांय ।

५ ऐसे ग्रंथोंका सम्पादन प्रकाशन वारवार नहीं हीता, अतएव इस कार्यमें कोई ऐसी उतावळी न की जाय जिससे ग्रंथकी प्रामाणिकता व शुद्धतामें शृटि पड़े !

६ उक्त कार्थमें जितना हो सके उतना अन्य विद्वानीका सहयोग प्राप्त किया जाय ।

इन निर्णयोंको सन्मुख रखकर मेंने सम्पादन कार्यकी व्यवस्थाका प्रयस्न किया। मेरे पास तो अपने कालेजके दैनिक कर्तव्यसे तथा गृहस्थीकी अनेक चिन्ताओं और विघ्रवाधाओंसे बचा हुआ ही समय था.' जिसके कारण कार्य बहुत ही मन्दगतिसे चल सकता था। अतएव एक सहायक स्थायी रूपसे रख लेनेकी आवदयकता प्रतीत हुई। सन् १९३५ में वीनानिवासी पं वंशीधरजी व्याकरणाचार्यकों मेंने वुला लिया, किन्तु लगभग एक माह कार्य करनेके पश्चाल् ही कुछ गाईस्थिक आवव्यकताके कारण उन्हें कार्य छोड़कर चले जाना पड़ा। तत्पश्चात् सात्र्मल ( क्रांसी ) के निवासी प हीरालालजी शास्त्री न्यायतीर्थको चुलानेकी वात हुई। वे प्रथम तीन वर्ष उज्जैनमे रायबहादुर सेट लालचन्द्रजीके यहां रहते हुए ही कार्य करते रहे। किन्तु गत जनवरीसे वे यहां वुला लिये गये और तबसे वे इस कार्यमें मेरी सहायता कर रहे हैं। उसी समयसे बीना निवासी पं. फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी भी नियुक्ति करली गई और वे भी अब इसी कार्यमें मेरे साथ तत्परतासे सलग्न हैं। सशोधन कार्यमें यथावसर अन्य विद्वानोंका भी परामशे लिया गया है।

प्राक्ठतपाठ सशोधनसम्बन्धी नियम हमने प्रेस कापीके दो सौ पृष्ट राजाराम कालेज कोव्हापुरके अर्धमागधीके प्रोफेसर, हमारे सहयोगी व अनेक प्राक्ठत ग्रंथोंका अत्यन्त कुशलतासे सम्पादन करनेवाले डाक्टर ए एन. उपाध्येके साथ पढ़कर निश्चित किये। तथा अनुवादके सशोधनमें जैनधर्मके प्रभाण्ड विद्वान् सि शा. प देवकीनन्दनजीका भी समय समय पर साहाय्य लिया गया। इन दोनों सहयोगियोंकी इस निव्योज सहायताका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है। शेष समस्त सम्पादन, पृक शोधनादि कार्य मेरे स्थायी सहयोगी एं, हीरालालजी शास्त्री व पं. पूलचन्द्रजी शास्त्रीके निरन्तर साहाय्यसे हुआ है, जिसके लिये में उन सबका वहुत कृतक हूं। यदि इस कृतिमें कुछ अछाई व सौन्दर्य हो तो वह सब इसी सहयोगका ही सुफल है।

अव जिनके पूर्व परिश्रम, सहायता और सहयोगसे यह कार्य सम्पन्न हो रहा है उनका हम उपकार मानते हैं। जालके दोषसे कहें। या समाजके प्रमादसे, इन सिद्धानत प्रंथोंका पठन पाठन चिरकालसे विच्छित हो गया था। ऐसी अवस्थामें भी एकमात्र अवशिष्ट प्रतिकी शताब्दियोंतक सावधानीसे रक्षा करनेवाले मूड्विद्रीके सम्मान्य भद्दारकजी हमारे महान उपकारी हुए हैं। गत पवास वर्षोमें इन ग्रंथोंको प्रकाशमें लानेका महान प्रयत्न करनेवाले इव सेठ माणिकचन्दजी जवेरी, वम्बई, मूलचन्दजी सोनी, अजमेर, व स्व, सेठ हीराचन्द नेमीचन्दजी सोलापुरके हम अत्यन्त कृतन हैं। यह स्व सेठ हीराचन्दजीके ही

<sup>?</sup> मेरी गृहिणी सन् १९२७ से हृदरोगसे प्रसित हो गई थी। अनेक औपिश्व उपचार करने पर भी उसका यह रोग हटाया नहीं जा सका, किन्तु धीरे धीरे बढता ही गया। बहुतवार मरणप्राय अवस्थामे बढे महने इलाजोंके निमित्तसे प्राणरक्षा की गई। इसीप्रकार ग्यारह वर्ष तक उसकी जीवनयाया चलाई। अन्तत सन १९३८ के दिसम्बर मासमे उसका चिरवियोग होगया।

प्रयत्नका सुफल है कि आज हमें इन महान् सिद्धान्तोंके एक अंशको सर्वसुलभ वनानेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्व. लाला जरुवृषसाद्जी रईसकी भी लक्ष्मी सफल है जो उन्होंने इन प्रंथोंकी एक प्रतिछिपिको अपने यहां सुरक्षित रखनेकी उदारता दिखाई और इस प्रकार उनके प्रकट होनेमें निमित्त कारण हुए। हमारे विशेष धन्यवादके पात्र रव पं. गजपतिजी उपाध्याय और उनकी स्व भार्या विदुषी लक्ष्मीवाई तथा पं. सीतारामजी शास्त्री हैं जिन्होंने इन ग्रंथोंकी प्रतिलिपियोंके प्रचारका कठिन कार्य किया और उस कारण उन भाइयोके कोध और विद्येषको सहन किया जो इन ग्रंथोंके प्रकट होनेमें अपने धर्मकी हानि समझते हैं। श्रीमान सिंघई पन्नालालजीने जिस धार्मिकभाव और उत्साहसे बहुत धन ब्यय करके इन त्रंथोंकी प्रतियां अमरावर्तीमें मंगाई और उन्हें संशोधन व प्रकाशनके लिये हमें प्रदान की उसका ऊपर उहेख कर ही आये हैं। इस कार्यके लिये उनका जितना उपकार माना जावे सब थोड़ा है। प्रिय सुहत् वैरि जमनाप्रसाद्जी सवजजका भारी उपकार है जो उन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको इस साहित्योद्धार कार्यके लिये प्रेरित किया। वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक कार्यामें सदैव कप्तानका कार्य किया करते हैं। श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी तो इस समस्त व्यवस्थाके आधार-स्तम्म ही हैं। आर्थिक संकटमय वर्तमान कालमें उनके हायस्कूल, छात्रवृत्ति, व साहित्योद्धार निमित्त दिये हुए अनेक वहे वहे दानेंद्वारा धर्म और समाजका जो उपकार हो रहा है उसका प्रा मृल्य अभी आंका नहीं जा सकता। वह कार्य कदाचित् हमारी भावी पीढ़ीं द्वारा ही सुचारु कपसे किया जा सकेगा। सेठजीको उनके इन उदार कार्यामें प्रवृत्त कराने और उनका निर्वाह करानेवाले भेलसानिवासी सेठ राजमलजी वृद्जात्या और श्रीमान् तखतमलजी वकील हैं जिन्होंने इस योजनामें भी वड़ी रुचि दिखाई और हमें हर प्रकारसे सहायता पहुंचाकर उपकृत किया। साहित्योङारकी ट्रस्ट कमेटीमें सिं. पन्नालालजी, पं. देवकीनन्दनजी व सेट राजमळजीके अतिरिक्त भेळसाके श्रीयुत मिश्रीलालजी व सरसावा निवासी एं. जुगलिकशोरजी मुख्तार भी हैं। इन्होंने प्रस्तुत कार्यको सफल वनानेमें सदैव अपना पूरा योग दिया है। पं. जुगलिकशोरजी मुस्तारसे हमें सम्पादन कार्यमें विशेष साहाय्य मिलनेकी आशा थी, किन्तु हमारे दुर्भाग्यसे इसी वीच उनका खास्थ्य विगड़ गया और हम उनके साहाय्यसे विलक्कल चंचित रहे। किन्तु आगे संशोधन कार्यमें उनसे सहायता मिलनेकी हमें पूरी आज्ञा है। जवसे इन ग्रंथोंके प्रकाशनका निश्चय हुआ है तवसे शायद ही कोई माह ऐसा गया हो जव हमारी समाजके अड़िनीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतल-प्रसादजीने हमें इस कार्यको आगे वढ़ाने और पूरा करनेकी प्रेरणा न की हो। धर्मप्रभावनाके ऐसे कार्याको सफल देखनेके लिये ब्रह्मचारीजीका हृदय ऐसा तड़पता है जैसे कोई शिशु अपने माताके दूधके लिये तड्पे। उनकी इस निरन्तर प्रेरणाके लिये हम उनके वहुत उपकृत हैं। हम जानते हैं वे इतने कार्यको सफल देख वहुत ही प्रसन्न होंगे। सम्पाद्न व प्रकाशन सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयोंको सुलझानेमें निरन्तर साहाय्य हमें अपने समाजके महारथी साहित्यिक विद्वान् श्रद्धेय पं. नाथुरामजी प्रेमीसे मिला है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रेमीजी जैन समाजमें नवीन युगके साहित्यिकोंके प्रमुख स्फूर्तिदाता है। जिन जिन कार्यामें जिस जिस प्रकार हमने प्रेमीजीकी सहायता छी है और उन्हें उनकी वृद्धावस्थामें कप्ट पहुचाया है उसका यहां त्रिवरण न देकर इतना ही कहना वश है कि हमारी इस कृतिके कलेवरमें जो कुछ उत्तम और सुन्दर है उसमें हमारे प्रेमीजीका अनुभवी और क़श्रूल हाथ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे विद्यमान है। विना उनके तात्कालिक सत्परामर्श, सदुपदेश और सत्साह। यक न जाने हमारे इस कार्यकी क्या गति होती। जैसा भूमिकासे ज्ञात होगा, प्रस्तुत यंथके संशोधनमें हमें सिद्धान्तमवन, आरा, व महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा, की प्रतियोंसे वड़ी सहायता मिली है, इस हेतु हम इन दोनों संस्थाओं के अधिकारियों के व प्रतिकी प्राप्तिमें सहायक एं के. भ्रुजवली शास्त्री व प. देवकी-नन्दनजी शास्त्री के बहुत कृतक्ष हैं। जिन्होंने हमारी प्रश्नावलीका उत्तर देकर हमें मृड्विद्रीसे व तत्पश्चात् सहारनपुरसे प्रतिलिपि वाहर आनेका इतिहास लिखनेमें सहायता दि उनका हम बहुत उपकार मानते हैं। उनकी नामावली अन्यत प्रकाशित है। इनमें श्रीमान् सेठ रावजी सखारामजी दोशी, र सोलापुर, प. लोकनाथजी शास्त्री, मूडविद्री, व श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी वकील, उसमानावादका नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमरावतीके सुप्रसिद्ध, प्रवीण ज्योतिर्विद् श्रीयुक्त प्रेमशंकरजी द्वेकी सह।यतासे ही हम धवलाकी प्रशस्तिके ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखोंकी छानबीन और संशोधन करनेमें समर्थ हुए हैं। इस हेतु हम उनके वहुत कृतक हैं। इस प्रंथका मुद्रण स्थानीय 'सरस्वती प्रेसमें ' हुआ है। यह कचित् ही होता है कि सम्पादकको प्रेसको कार्य और विशेषतः उसकी मुद्रणकी गाति और वेगसे सन्तोप हो। किन्तु इस प्रेसके मैनेजर मि टी एम् पार्टालको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यमें कभी असन्तोषका कारण उत्पन्न नहीं होने दिया और अल्प समयमें ही इस प्रथका मुद्रण पुरा करनेमें उन्होंने व उनके कर्मचारियोंने वेहद परिश्रम किया है।

इस वक्तव्यको पूरा करते समय हृद्यके पावित्र्य और दृढ़ताके लिये हमारा ध्यान पुनः हमारे तीर्थंकर अगवान महावीर व उनकी धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलितककी आचारी-परम्पराकी ओर जाता है जिनके प्रसाद-लवसे हमें यह साहित्य प्राप्त हुआ है। तीर्थंकरों और केवलहानियोंका जो विश्वव्यापी झान हाद्शांग साहित्यमें प्रथित टुआ था, उससे सीधा सम्यन्ध रखनेवाला केवल इतना ही साहित्यांश वन्ना है जो धवल, जयधवल व महाधवल कहलानेवाले प्रंथोंमें निवद है, दिगम्बर मान्यतानुसार शेष सव कालके गालमें समा गया। किन्तु जितना भी शेष बचा है वह भी विषय और रचनाकी दिएसे हिमाचल जैसा विशाल और महोदधि जैसा गंभीर है। उसके विवेचनकी सुक्ष्मता और प्रतिपादनके विस्तारको

<sup>\*</sup> इसके छपते छपते हमें समाचार भिला है कि दोशीजीका २० अक्टूबरको स्वर्गवास हो गया, इसका हमें अत्यन्त शोक है। हमारी समाजका एक मारी कर्मठ पुरुषर्व उठ गया।

देखनेसे हम जैसे अल्प-झानियोंकी बुद्धि चकरा जाती है और अच्छे अच्छे विद्वानोंका भी गर्व खर्व होने छगता है। हम ऐसी उच्च और विपुछ साहित्यिक सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हैं इसका हमें भारी गौरव है।

इस गौरवकी वस्तुके एक अंशको प्रस्तुत रूपमें पाकर पाठक प्रसन्न होंगे। किन्त इसके तैयार करनेमें हमें जो अनुमव मिला है उससे हमारा हृदय भीतर ही भीतर खेद और विषादके आवेगसे री रहा है। इन सिद्धान्त ग्रंथोंमें जो अपार ज्ञाननिधि भरी हुई है उसका गत कई शताब्दियोंमें हमारे साहित्यको कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि, इनकी पकमात्र प्रति किसीप्रकार ताळोंके भीतर वन्द होगई और अध्ययनकी वस्तु न रहकर पूजाकी वस्तुं वन गई। यदि ये ग्रंथ साहित्य-क्षेत्रमें प्रस्तुत रहते तो उनके आधारसे अवतक न जाने कितना किस कोटिका साहित्य निर्माण हो गया होता और हमारे साहित्यको कौनसी दिशा व गति मिल गई होती। कितनी ही सैद्धान्तिक गुत्थियां जिनमें विद्वत्समाजके समय और शक्तिका न जाने कितना हास होता रहता है, यहां सुलझी हुई पड़ी हैं। ऐसी विशाल सम्पत्ति पाकर भी हम दरिद्री ही बने रहे और इस दरिद्रताका सबसे अधिक सन्ताप और दुःख हमें इनके संशोधन करते समय हुआ। जिन प्रतियोंको लेकर हम संशोधन करने वैठे वे त्रुदियों और स्खलनोंसे परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक एक शब्दके संशोधनार्थ न जाने कितनी मानासिक कसरतें करनी पड़ी हैं और कितने दिनोंतक रातके दें। दो वजे तक वैठकर अपने खूनको सुखाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया उसका सोलहों आने यह भी विश्वास नहीं कि वे ही आचार्य-रचित शब्द हैं। और यह सब करना पड़ा, जब कि मूडविद्रीकी आदर्श प्रतियोंके दृष्टिपात मालसे संभवतः उन कठिन स्थलेंका निर्विवाद रूपसे निर्णय हो सकता था। हमें उस मनुष्यके जीवन कैसा अनुभव हुआ जिसके पिताकी अपार कमाईपर कोई ताला लगाकर बैठ जाय और वह खयं एक एक टुकड़ेके लिये दर दर भीख मांगता फिरे। और इससे जो हानि हुई वह किसकी ? जितना समय और परिश्रम इनके संशोधनमें खर्च हो रहा है उससे मूल प्रतियोंकी उपलिधमें न जाने कितनी साहित्यसेवा हो सकती थी और समाजका उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और शक्तिके अपन्ययसे समाजकी गति रुकती है। इस मंदगतिसे न जाने कितना समय इन ग्रंथोंके उद्घारमें सबी होगा। यह समय साहित्य, कला व संस्कृतिके लिये बड़े संकटका है। राजनैतिक विप्लवसे हजारां वर्षीकी सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित् मिनटोंमें भस्मसात् हो सकती है। दैव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट यहां आ गया तो ये द्वादशांगवाणीके अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे ? हब्श, चीन आदि देशोंके उदाहरण हमारे सन्मुख हैं। प्राचीन प्रतिमाएं खण्डित हो जानेपर नई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मन्दिर जीर्ण होकर गिर जानेपर नये कभी भी निर्माण कराकर खड़े किये जा सकते हैं, धर्मके अनुयायियोंकी संख्या कम होनेपर कदाचित् प्रचारद्वारा बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचार्योंके जो शब्द ग्रंथोंमें ग्रथित हैं उनके एकवार नष्ट हो

जोनपर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्या लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे द्वादशांग श्रुतका उद्धार किया जा सकता है? कभी नहीं। इसी कारण सजीव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्यके एक एक दुकड़ेपर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह ख्याल रहे कि जिन उपायोंसे अभीतक ग्रंथ रक्षा होती रही, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। संद्वारक शक्तिने आजकल भीषण रूप धारण कर लिया है। आजकल साहित्य रक्षाका इससे बढकर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रंथोंकी हजारों प्रतियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जांय तािक किसी भी अवस्थामें कहीं न कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रुत-भक्तिका अत्यन्त बुद्धिहीन खरूप है जो हम झानके इन उत्तम संग्रहोंकी ओर इतने उदासीन हैं और उनके सर्वथा विनाशकी जोसम लिये खुपचाप वैठे हैं। यह प्रश्न समस्त जैन समाजके लिये विचारणीय है। इसमें उदासीनता धातक है। हदयके इन उद्वारोंके साथ अब मैं अपने प्राक्कथनके। समाप्त करता हू और इस ग्रंथको पाठकोंके हाथोंमें सौंपता हूं।

किंग एडवर्ड कालेज. अमरावती. १—११—३९.

हीरालाल जैन.

# विषय खूबी

| १           | आदर्श प्रतियोंके चित्र (गुख पृष्टके प                                                                                  | श्रात् )             | ११              | सत्प्रह्मणाका विषय                                                                                                                   | \&\*,                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ર           | प्रंथोजारमं सहायक महातुमावोंके                                                                                         | ,,                   | १्२             | <b>अथकी भाषा</b>                                                                                                                     | હ્ય                         |
|             | चित्र व चित्र-परिचय ।                                                                                                  | 1                    |                 | उपसहार                                                                                                                               | ૮૮                          |
| ગ્ર         | प्राक् कथन                                                                                                             | १-७                  |                 | टिप्पणियोंमें उहिष्कित<br>त्रयोंकी सकेत-सूची                                                                                         | C.                          |
|             | प्रस्तावना                                                                                                             |                      |                 | सत्प्रसपणाकी विषय-मृची                                                                                                               | <b>०</b> ,१                 |
|             | पद्खंडागम परिचय (अंग्रेजींगं ) 1-                                                                                      | 1V                   |                 | शुद्धिपत्र                                                                                                                           | ९४                          |
| १           | श्री धवलादि सिद्धान्तोंके प्रकाशमें                                                                                    |                      |                 | <b>मंग</b> लाचरण                                                                                                                     | ९६                          |
|             | आनेका इतिहास                                                                                                           | ş                    |                 | सन्प्ररूपणा ( मूल, अनुव                                                                                                              | ाद                          |
| ર્          | हमारी आदर्श प्रतियां                                                                                                   | ક                    |                 | और दिप्पण )                                                                                                                          | १-४१०                       |
|             |                                                                                                                        |                      |                 |                                                                                                                                      |                             |
| ą           | पाठसंशोधनके नियम                                                                                                       | १०                   |                 | परिशिष्ट                                                                                                                             |                             |
| રું<br>ઝ    | पाठसंशोधनके नियम<br>पट्खंडागमके रचयिता                                                                                 | १०<br>१३             | १               | परिविष्ट<br>संन-परुवणा-सुत्ताणि                                                                                                      | १                           |
|             |                                                                                                                        |                      | <b>ب</b>        |                                                                                                                                      | <b>१</b><br>११              |
| 8           | पर्खंडागमके रचयिता                                                                                                     | र्ड                  |                 | संन-परुवणा-सुत्ताणि                                                                                                                  |                             |
| ઝ           | पर्खंडागमके रचयिता<br>आचार्य परम्परा<br>चीर-निर्वाण-काल                                                                | र्ड<br>२१            | ર               | संत-परुचणा-सुत्ताणि<br>अवतरण-गाथा-सुची                                                                                               | ११<br>१६                    |
| 33 3 6      | पर्खंडागमके रचयिता<br>आचार्थ परम्परा                                                                                   | र्ड<br>२१            | 5 3             | संत-परुचणा-सुत्ताणि<br>अवतरण-गाथा-सुची<br>णेतिहासिक नाम सुची                                                                         | ११                          |
| 33 35 (8 9) | पर्बंडागमके रचयिता<br>आचार्य परम्परा<br>चीर-निर्वाण-काल<br>पर्बंडागमकी टीका धवलाके<br>रचयिता                           | ₹3<br>२१<br>3२       | ۶<br>۳<br>۶     | संत-परुवणा-सुत्ताणि<br>अवतरण-गाथा-सुची<br>णेतिहासिक नाम सुची<br>भौगोलिक नाम मुची<br>ग्रथ नामोहेख                                     | <b>१</b> १<br>१६<br>१७      |
| 8 4 6 9     | पर्बंडागमके रचयिता<br>आचार्य परम्परा<br>चीर-निर्वाण-काल<br>पर्बंडागमकी टीका धवलाके<br>रचयिता<br>धवलासे पूर्वके टीकाकार | ₹3<br>२१<br>3२<br>₹4 | 54 N3 38 35 154 | संत-परुवणा-सुत्ताणि<br>अवतरण-गाथा-सुची<br>णेतिहासिक नाम खुची<br>भौगोलिक नाम मुची<br>ग्रथ नामे।हेख                                    | <b>११</b><br>१६<br>१७<br>१८ |
| 33 35 (8 9) | पर्बंडागमके रचयिता<br>आचार्य परम्परा<br>चीर-निर्वाण-काल<br>पर्बंडागमकी टीका धवलाके<br>रचयिता                           | ₹3<br>२१<br>3२<br>₹4 | 54 N3 38 35 154 | संत-परुवणा-सुत्ताणि<br>अवतरण-गाथा-सुची<br>ऐतिहासिक नाम सुची<br>भौगोलिक नाम मुची<br>प्रथ नामोहेख<br>वंश नामोहेख<br>प्रतियोंके पाट-भेद | ११<br>१६<br>१७<br>१८<br>१८  |

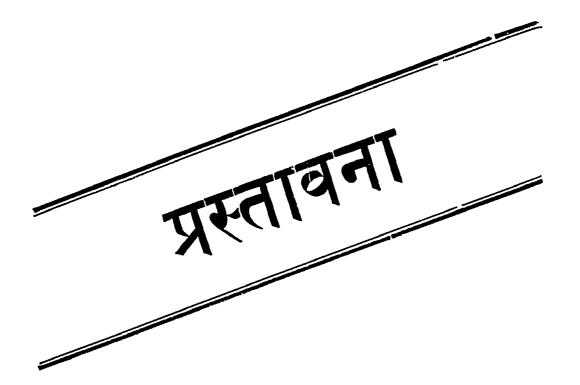



### INTRODUCTION TO SATKHANDAGAMA

The only surviving pieces of the original Jain Cinon of twelve Angas, are, according to Digambara tradition, preserved in what are popularly known as Dhavala, Jaidhavala and Mahadhavala siddhantas Manuscripts of these were preserved only at the Jain pontifical seat of Mulbidri in South Kanara It is only during the last twenty years that copies of the first two have become available, while the last still remains inaccessible

The story of the composition of Satkhandagama is told in the introductory part of the Dhavalā which is the commentary. The teachings How Shatkhnda of Lord Mahavira were arranged into Twelve Angas by his gama was reduced pupil Indrahhūti Gautama, and they were handed down from to writing preceptor to pupil by word of mouth till gradually they fell Only fractions of them were known to Dharasena who practised into oblivion penances in the Chandra Guphā of Girinagaia in the country of Saurāstra (modern Kathiawar) He felt the necessity of pieserving the knowledge and so he called two sages who after wards became famous as Puspadanta and Bhūtabali, and taught to them portions of the fifth Anga Viāhapannatti and of the twelth Anga Ditthivāda These were subsequently reduced to writing in Sutra form by the two eminent pupils Puspandanta composed the first 177 Sutras which are all embodied in the mesent edition of saturarupana, and his colleigue Bhūtabali wrote the rest, the total being 6001 Sütras

As regards the time of this composition we are told definitely that Dharasena lived after Loharya the 28th in succession after Mahavira, but Date of Shathow long afterwards is left uncertain Most of the succession khandagama lists available show that the time that elapsed from the Nirvana of Mahavira up to Lahava was 683 years But the Prakrit Pattavali of Nandi sangha carries on the list of succession from Lahārya to five more Acharyas, the last three of which are Dharasena, Puspidanta and Bhütabali, and makes them all fall within the 683 years after Vila Nirvana According to this account Dharasena succeeded his predecessor Maghanadi 614 years after Viia Niivana Though this account stands by itself in opposition to the unanimous account given in the Dhavala commentary and many other works, it is in a way supported by an old list Brihad-tippanilka which attributes a work by name Joni pahuda to Dharasena and assigns it to 600 years after Vira Nirvana The reliability of this tippana has been unquestioned so far and the statement is corroborated by the fact that in the Dhavalā itself is found a reference to Jonipahuda as a work on Mantra shastra and with the knowledge of this sub ject Dhaiasena has also been associated There is, thus, a strong case for identifying our Dharasena with the author of the Jonipahuda and then the combined evidence of the Brihat tippana and the Prakrit Pattavali would make the composition of Satkhandagama fall between 614 and 683 years after Vira Nirvana i e between the 1st and 2nd centuries of the Christian Era

This inference about the period of the composition of Satkhandagama is corro-Commentaries of Shatkhandagama borated by the account of its commentaries as given by Indra-nandi in his Srutāvatāra which work I have now come to regard as authentically preserving old traditions. According to Indranandi, six commentaries were written on Satkhandagama in succession, the list being the Dhavala The first of these commentaries was Parikarma written by References to Parikarma are many and various in the Dhavalä Kundakunda itself, and a careful examination of them has led me to believe that it was really a commentary by Kundakunda on this work. The time of Kundakunda is approximately the 2nd century A D and so the Shatkhandagama has to be assigned to a period Other commentators mentioned by Indranandi are Shamakunda, before that. Tumbulura, Samantabhadra and Bappadeva, before we come to Virasena the author of Dhavala, and we would not be far wrong in separating them each in succession by about a century, and assign them to 3rd, 4th, 5th and 6th century respectively. None of these commentaries have so far been discovered, but traces of most of them may be found in the existing literature

As regards the time of the commentary Dhavalā there is no uncertainty Its Dhavala, its date author. Unasena has recorded many astronomical details of the time of his composition in the ending verses But unfortunately the available text of those verses is very corrupt. After a careful scrutiny of the text and its contents, however, I have been able to interpret it correctly, and it yields the result that the Dhavalā was completed by Virasena on the 13th day of the bright fortnight of Karttika in the year 738 of the Saka era, when Jagattunga (1 e Govinda III of the Rashtrakuta dynasty) had abandoned the throne and Boddana Rāya (probably Amoghavarsha I) was ruling. I have worked out the astronomical details and found them correct, and the date corresponds, according to Swami Kannu Pillai's Indian Ephemeiis, to the 8th October 816 A D., Wednesday morning.

In the ending verses of the Jayadhavalä we are told that Virasena's pupil Jinasena completed that commentary in Saka 759 The Volume of 60 thousand ślokas, thus, took 21 years to compose, which comes roughly to 3000 verses per year. If we take this as the average speed at which Virasena wrote, it gives us the period between 792 and 823 A. D. for the vigorous literary activity of Virasena alone, which produced the complete Dhavalā equal to 72 thousand ślokas, and the first one-third of the Jayadhavalā i. e equal to 20 thousand ślokas. This single man, thus, accomplished the stupendous and extraordinary task of writing philosophical prose equal to 92 thousand ślokas in the course of 31 years, and he was succeeded by an equally

gigantic writer Jinasena, his pupil, who wrote the 40 thousand slokas of the Jayadhavala, the beautiful little poem Parsvabhyudaya and the magnificent Sans-krit Adipurana, before he died What a bewildering amount of literary effusion?

The various mentions found in the Dhavalā reveal to us that there was a good deal of manuscript material before Virasena, and he utilised it Literature before very judiciously and cautiously He had to deal with various Virasena recensions of the Sūtras which did not always agree in their statements Virasena satisfied himself by giving their alternative views, leaving the question of right and wrong between them to those who might know better than himself He also had to deal with opposite opinions of earlier commentators and teachers, and here he boldly criticizes their views in offering his own explanation On certain points he mentions two different schools of thought which he calls the Northern and the Southern At present I am examining these views a bit more closely They may ultimately turn out to be the S'vetambara and Digambara schools Works mentioned and quoted from are (1) Santa-kumma Pāhuda, (2) Kasāya Pāhuda, (3) Sammaisutia, (4) Tiloya-pannatti Sutta, (5) Pancatthi Pāhuda (6) Tattvārtna Sūtra of Griddhapinchha, (7) Ācāranga, (8) Sārasamgraha of Pājayapadı, (9) Tattvīrtha Bhāsya of Akalaukı, (10) Jıvasamāsa (11) Chhedasātra (12) Kammapavāda and (13) Dasakaranī samgraha, while authors mentioned without the name of their works are Arya-mankshu, Nāgahasti, Prabhāchandra and others

Besides these, there are numerous quotations both prose and verse without the mention of their source. In the Satpraiūpanā alone there are 216 such verses of which I have been able to trace many in the Acāranga, Brihatkalpa Sutra, Dasvaikālika Sūtra, Sthānānga tikā, Anuyogadvāra, and Āvabyaka Niryukti of the Svetambara canon, besides quite a large number of them in the Digambara literature. These mentions give us an insight into the comparative and critical faculty as well as the coordinating power of Virasena.

Relation with the Canon, and the six Khandas when the whole Jain Canon was on the point of being forgotten In this connection it is important to note that according to the Digambara tradition all the twelve Angas have been lost except these portions of the last of them i e Ditthivaya and a bit of the fifth Anga According to the Svetambaras, on the other hand, the first eleven are preserved though in a mutilated form, while the Ditthivaya is totally lost. Thus to a certain extent, the two traditions mutually complement each other.

A look at the tables showing the connection of the present work with the original canon will convey some idea of the extraordinary extent of the Purvas in particular and of the whole canon in general The section dealing with the twenty four subjects Kriti, Vedanā and others was called in the canon Mahakamma-Payadi Pahuda The same twenty four subjects have been dealt with in the present work which was called Santa Kamma-Pāhuda, but which, owing to its six subdivisions

acquired the handy title of Shatkhandagama Its six subdivisions are Jivatthana Khudda Bandha, Bandha-Samitta-Vichaya, Vedana, Vaggana and Mahabandha

The whole work deals with the Karma philosophy, the first three divisions Subject matter of the point of view of the soul which is the agent of the bondage, and the last three from the point of view of the objective karmas, then nature and extent The portion new published is the first part of the Jivatthana and it deals with the quest of the soul qualities and the stages of spiritual advancement through some expressed characteristics such as conditions of existence, senses, bodies, vibratory activities and the like I propose to deal with the subject in some detail in the next volume when Satpranupana will be completed

Language

Dhavalā and the various quotations given by the commentator from the writings of his predecessors. The language of the Sūtras is Prakrit and so also of the most of the quoted Gāthās. The prose of Virasena is Prakrit alternating with Sanskrit In the present portion. Sanskrit predominates, being three times as much as Prakrit. This condition of the whole text clearly reflects the comparative position of Prakrit and Sanskrit in the Digambary Jain literature of the South. The most ancient literature was all in Prakrit as shown by the Sutras and their first reputed commentary. Parikaima as well as all the other works of Kundakunda, and also by the preponderance of Prakrit verses quoted in the Dhavalā. But about the time of Virasena the tables had turned against Prakrit and Sanskrit had got the upperhand as revealed by the present portion of Dhavalā as well as its contemporary literature.

The Pinkit of the Sutias, the Gathas as well as of the commentary, is Samaseni influenced by the older Ardha Māgadhi on the one hand and the Mahārāshti on the other, and this is exactly the nature of the languige called Jain Samseni by Dr Pischel and subsequent writers. It is, however, only a very small fraction of the whole text that has now been edited critically so far as was possible with the avail able material Final conclusions on this subject as well as on all others pertaining to this work must wait till the whole or at least a good deal of it has been so edited

I have avoided details in this survey of Shatkhandagama because I have discussed all these topics fully in my introduction in Hindi to which my learned readers are referred for details. The available manuscripts of the work are all very corrupt and full of lacunae, being very recent copies of a transcript which, so to say, had to be stolen from Mudbidri. My great regret is that inspite of all efforts, I could not get at the only old introduction preserved there. So the text had to be constituted from the available copies as critically as was possible according to the principles which I have explained in full in my. Hindi introduction Inspite of all these difficulties, however, I hope my readers will not find the text as unsatisfactory as it might have been expected under the circumstances.

# १. श्री धवलादि सिद्धान्तोंके प्रकाशमें आनेका इतिहास

सुना जाता है कि श्री धवछादि सिद्धान्त प्रथोंको प्रकाशमें छाने और उनका उत्तर मारतमें पठनपाठनद्वारा प्रचार करनेका विचार पिटत टोहरमछजीके समयमें जयपुर और अजमेरकी ओरसे प्रारम हुआ था। किंतु कोई मी महान् कार्य सुसपादित होनेके छिये किसी महान् आत्माकी वाट जोहता रहता है। बम्बईके दानवीर, परमोपकारी स्व. सेठ माणिकचंदजी जे पी का नाम किसने न सुना होगा? आजसे छण्णन वर्ष पहछे वि स. १९४० (सन् १८८३ ई) की बात है। सेठ जी सघ छेकर मूडविटीकी यात्राको गये थे। वहा उन्होंने रत्नमयी प्रतिमाओं और धवछादि सिद्धान्त प्रथोंकी प्रतियोंके दर्शन किये। सेठजीका ध्यान जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओंकी ओर गया, उससे कहीं अधिक उन प्रतियोंकी ओर आकर्षित हुआ। उनकी सूक्ष्म धर्मरक्षक दृष्टिसे यह बात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियोंकी ताड्पत्र जीर्ण हो रहे हैं। उन्होंने उस समयके भद्दारकजी तथा बहाके पंचोंका ध्यान भी उस ओर दिछाया और इस बातकी पूछताछ की कि क्या कोई उन प्रयोंको पढ़ समझ भी सकता है या नहीं र पचोंने उत्तर दिया 'हम छोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्मको सफछ मानते हैं। हा, जैनविदी (अवणवेछगुछ) में ब्रह्मसूरि शाखी है, वे इनको पढ़ना जानते हैं । यह सुनकर सेठजी गभीर विचारमें पड गये। उस समय इससे अधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके मनमें सिद्धान्त प्रथोंके उद्धारकी चिन्ता स्थान कर गई।

यात्रासे छोटकर सेठजीने अपने परम सहयोगी मित्र, सोळापुरनिवासी श्री सेठ हीराचन्द नेमचन्दजी को पत्र छिखा और उसमें श्री धवछादि प्रथोंके उद्घारकी चिन्ता प्रगट की, तथा स्वयं भी जाकर उक्त प्रंथोंके दर्शन करने और फिर उद्घारके उपाय सोचनेकी प्रेरणा की । सेठ माणिकचदजीकी इस इच्छाको मान देकर सेठ हीराचदजीने दूसरे ही वर्ष, अर्थात् वि. सं. १९४१ (सन् १८८४) में स्वयं मूडविद्रीकी यात्रा की । वे अपने साथ श्रवणवेळगुळके पण्डित ब्रह्मसूरि शास्त्रीको भी छे गये । ब्रह्मसूरिजीने उन्हें तथा उपस्थित सज्जनोंको श्री धवळ सिद्धान्तका मंगळाचरण पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर वे सब अतिप्रसन्न हुए । सेठ हीराचंदजीके मनमें सिद्धान्त प्रथोंकी प्रतिलिपि करानेकी भावना दृ हो गई और उन्होंने ब्रह्मसूरि शास्त्रीसे प्रतिलिपिका कार्य अपने हाथमें छेनेका आग्रह किया । वहांसे छोटकर सेठ हीराचदजी बम्बई आये और सेठ माणिकचंदजीसे मिळकर उन्होंने प्रथोंकी प्रतिलिपि करानेका विचार पक्का किया । किंतु उनके

वहांसे लौटनेपर वे तथा सेठ माणिकचंदजी अपने अपने व्यावसाधिक कार्योमें गुंथ गये और कोई दश वर्पतक प्रतिलिपि करानेकी वात उनके मनमें ही रह गई।

इसी वीचमें अजमेरिनवासी श्रीयुक्त सेठ मूळचंदजी सोनी श्रीयुक्त प. गोपाळदासजी वरैयाके साथ मूडिवर्डाकी यात्राको गये। उस समय उन्होंने सिद्धान्त प्रयोंके दर्शनकर बहाके पूचों और ब्रह्मसूरि शास्त्रीके साथ यह बान निश्चित की कि उन प्रन्थोंकी प्रतिलिपिया की जाय। तद- नुसार लेखनकार्य भी प्रारंभ हो गया। यात्रासे लौटते समय सेठ मूळचढजी सोनी सोलापुर और बम्बई भी गये और उन्होंने सेठ हीराचंदजी व माणिकचदजीको भी अपने उक्त कार्यकी सूचना दी, जिसका उन्होंने अनुमोदन किया। श्रीमान् सिंघई पन्नालालजी अमरावतीवालोंसे ज्ञात हुआ है कि जब उनके पिता रव० सिंघई वंशीलालजी स १९४७ (सन् १८९०) के लगभग मूडिविद्रीकी यात्राको गये थे तव ब्रह्मसूरि शास्त्री द्वारा लेखनकार्य प्रारंभ हो गया था। किंतु लगभग तीनसी इलोक प्रमाण प्रतिलिपि होनेके परचात् ही वह कार्य वन्द पड़ गया, क्योंकि, सेठजी वह प्रतिलिपि अजमेरके लिये चाहते थे और यह वात मूडिविद्रीके महारकजी व पचोंको इष्ट नहीं थी।

इसी विषयको छेकर सं० १९५२ (सन १८९५) में सेठ माणिकचंदजी और सेठ हीराचंदजी के बीच पुनः पत्रव्यवहार हुआ, जिसके फल्रवरूप सेठ हीराचंदजीने प्रतिछिपि करानेके खर्चके छिये चन्टा एकत्र करनेका बीडा उठाया । उन्होंने अपने पत्र जैनवोयकों सी सी रुपयोंके सहायक बननेके छिये अपीछ निकालना प्रारम कर दिया । फल्टाः एक वर्षके भीतर चौदह हजारसे ऊपरके चन्टेकी स्वीकारता आगई । तब सेठ हीराचटजीने सेठ माणिकचंटजीको सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ब्रह्मसूरि शाखीसे एकसी पच्चीस (१२५) रुपया मासिक वृत्तिपर प्रतिलिपि करानेकी बात पक्की होगई । उनकी सहायताके छिये मिरजनिवासी गजपित शाखी भी नियुक्त कर दिये गये । ये दोनों शाखी मूडिवदी पहुचे और उसी वर्षकी फाल्गुन शुक्ला ७ बुध-वारको प्रेयकी प्रतिलिपि करानेका कार्य शाखीने सेठ हीराचटजीको पत्रद्वारा सूचित किया कि जयधवलके पन्दह पत्र अर्थात् लगमग १५०० इलोकोंकी कापी हो चुकी । इसके कुछ ही परचात् ब्रह्मसूरि शाखी अस्वस्थ हो गये और अन्तत. स्वर्गवासी हुए ।

त्रह्मसूरि शास्त्रीके पश्चात् गजपित शास्त्रीने प्रतिलेखनका कार्य चाल रक्खा और लग-भग सोलह वर्षमें धवल और जयधवलकी प्रतिलिपि नागरी लिपिमें पूरी की । इसी अवसरमें मूडिव-द्रीके पण्डित देवराज सेठी, शातप्पा उपाध्याय तथा ब्रह्मय्य इद्रह्मारा उक्त प्रथोंकी कनाडी लिपिमें भी प्रतिलिपि कर ली गई। उस समय सेठ हीराचंदजी पुनः मूडिवद्री पहुंचे और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि तीसरे प्रंथराज महाधवलकी भी प्रतिलिपि हो जाय और इन प्रंथोंकी सुरक्षा तथा पटनपाठनरूप सदुपयोगके लिये अनेक प्रतिया कराकर भिन्न भिन्न स्थानोंमें रक्खी जावें। किंतु इस बात गर महारकजी व पचलोग राजी नहीं हुए। तथापि महाववलकी कनाडी प्रतिलिपि पाडित नेमिराजजी द्वारा किये जानेकी व्यवस्था करा दी गई। यह कार्य सन् १९१८ से पूर्व पूर्ण हो गया। इसके परचात् सेठ हीराचदजीके प्रयत्नसे महाधवलकी नागरी प्रतिलिपि प लोकनाथजी शास्त्रीद्वारा लगभग चार वर्षमें पूरी हुई। इसप्रकार इन प्रथोंका प्रतिलिपि कार्य सन् १८९६ से १९२२ तक अर्थात् २६ वर्ष चला, और इतने समयमें इनकी कनाडी लिपि प. देवराज सेठी, प. शातप्पा इन्द्र, प ब्रह्मस्य इन्द्र तथा प नेमिराज सेठी द्वारा, तथा नागरी लिपि पं. ब्रह्मसूरि शास्त्री, प. गजपित उपाध्याय और प. लोकनाथजी शास्त्री द्वारा की गई। इस कार्यमें लगभग वीस हजार रुपया खर्च हुआ।

### धवल और जयधवलकी प्रतिके बाहर निकलनेका इतिहास

धवछ और जयधवछकी नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपित उपाध्यायने गुप्तरातिसं उनकी एक कनाडी प्रतिलिपि भी कर छी और उसे अपने ही पास रख छिया। इस
कार्य में विशेष हाथ उनकी विदुपी पत्नी लक्ष्मीवाईका था, जिनकी यह प्रबल इच्छा था कि इन
प्रंथोंके पठनपाठनका प्रचार हो। सन् १९१५ में उन प्रतिलिपियोंको छेकर गजपित उपाध्याय
सेठ हीराचंदजीके पास सोलापुर पहुचे और न्योछावर देकर उन्हें अपने पास रखनेके छिये कहा।
किंतु सेठजीने उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया, तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ
माणिकचदजी को भी छिख दिया कि वे भी उन प्रतियोंको अपने पास न रक्षें। उनके ऐसा
करनेका कारण यही जाना जाता है कि वे मूडिवदीसे वाहर प्रतियोंको न छे जानेके छिये
मूडिवदीके पचों और महारकजी से वचनवद्ध हो चुके थे। अत्रथ्व प्रतियोंके प्रचारकी मावना
रखते हुए भी उन्होंने प्रतियोंको अपने पास रखना नैतिक दृष्टिसे उचित नहीं समझा। तब गजपित
उपाध्याय उन प्रतियोंको छेकर सहारनपुर पहुचे, और वहा श्री छाला जम्बूपसादजी रईसने
उन्हें ययोचित पुरस्कार देकर उन प्रतियोंको अपने मिदरजीमें विराजमान कर दिया।

गजपित उपाध्यायने छाछाजी को यह आझ्त्रासन दिया था कि वे स्वय उन कनाडी प्रतियोंकी नागरी छिपि कर देंगे। किंतु पुत्रकी बीमारीके कारण उन्हें शीष्र घर छौटना पष्टा। पश्चात् उनकी पानी भी बीमार हुई और उनका देहान्त हो गया। इन संकटोंके कारण उपाध्यायजी फिर सहारनपुर न जा सके और सन् १९२३ में उनका भी शरीरान्त हो गया। छाछाजीने उन प्रंथोंकी नागरी प्रतिछिपि पण्डित विजयचंद्रय्या और पं सीताराम शास्त्रीके द्वारा

कराई। यह कार्य सन् १९१६ से १९२३ तक संपन्न हुआ। सन् १९२४ में सहारनपुरवालोंने मूडिविद्रीके पं. लोकनाथ जी शास्त्रीको वुलाकर उनसे कनाडी और नागरी लिपियोंका मिलान करा लिया।

सहारनपुरकी कनाडी प्रतिकी नागरी लिपि करते समय पं सीताराम शाकीने एक और कापी कर ली और उसे अपने ही पास रख लिया, यह लाला प्रचुम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे ज्ञात हुआ है। पर यह भी सुना जाता है। कि जिस समय पं विजयचंद्रथ्या और पं सीताराम शाकी कनाडीकी नागरी प्रतिलिपि करने बेठे उस समय पं विजयचंद्रथ्या पढ़ते जाते थे और पं. सीताराम शाकी सुविधा और जल्दीके लिथे कागजके खरींपर नागरीमें लिखते जाते थे। इन्हीं खरोंपरसे उन्होंने पीछे शास्त्राक्षार प्रति सावधानीसे लिखकर लालाजीको दे दी, किंतु उन खरोंको अपने पास ही रख लिया, और उन्हीं खरोंपरसे पीछे सीताराम शास्त्रीने अनेक स्थानोंपर धवल जयववल की लिपियां करके दी। वे ही तथा उन परसे की गई प्रतिया अब अमरावती, आरा, कारंजा, दिर्छा, वम्बई, सोलापुर, सागर, झालरापाटन, इन्दीर, सिवनी, न्यावर, और अजमेरमें विराजमान है।

पं. गजपित उपाध्याय तथा पं. सीताराम शास्त्रींने चाहे जिस भावनासे उक्त कार्य किया हो और भछे ही नीतिकी कसीटी पर वह कार्य ठीक न उतरता हो, किंतु इन महान् सिद्धान्त प्रयोंको सैकडों वपोंके कैदसे मुक्त करके विद्वत् और जिज्ञासु संसारका महान् उपकार करनेका श्रेय भी उन्हींको है। इस प्रसंगमें मुझे गुमानी कविका निम्न पद्य याद आता है—

पूर्वजञ्जिसिमपाद् भिव गंगां प्रापितवान् स मगीरथभूपः । बन्धुरभूजगतः परमोऽसौ सज्जन हे सवका उपकारी ॥

सिद्रान्त प्रथोंकी प्रतियोंका इतिहास सम्रह करनेके लिये हमने जो प्रश्नावली प्रकाशित की थी उसका जिन अनेक महानुमावोंने सूचनात्मक उत्तर भेजनेकी कृपा की । हम उन्हीं उत्तरोंके आधारसे पूर्वोक्त इतिहास प्रस्तुत करनेमें समर्थ हुए, इस हेतु हम इन सज्जनोंका आमार मानते हैं ।

धवलादि सिद्धान्त प्रयोंकी प्रति-उद्धारसबन्धी प्रश्नावलीका उत्तर भेजनेवाले सजनोंकी नामावली—

- १ श्रीमान् सेठ रावजी सखारामजी दोशी, सोळापुर
- २ ,, लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर
- ३ ,, पाडित नाथूराम जी प्रेमी, वम्बई
- 😮 ,, पं. छोकनाथजी शास्त्री, मंत्री, वीरवाणी सिद्धान्त मत्रन, मूडविद्री
- ५ ,, ब्र शीतलप्रसादजी
- ६ ,, प. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, कारंजा
- ७ ,, सिंघई पनालालजी वशीलालजी, अमरावती
- ८ ,, पं. मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना
- ९ ,, पं. रामप्रसादजी शास्त्री, श्री. ऐ पनालाल दि. जैन सरस्वती भवन, बम्बई
- १० ,, पं. के मुजवलीजी शास्त्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा
- ११ ,, पं. दयाचन्दजी न्यायातीर्थ, सत्तर्भेष्धधातरागिणी पाठशाळा, सागर
- १२ ,, सेठ वीरचंद कोदरजी गांवी, फलटन
- १३ ,, सेठ ठाकुरदास मगवानदासजी जन्हेरी, वम्बई
- १४ ,, सेठ मूळचन्द किशनदास जी कापिड्या, सूरत
- १५ ,, सेठ राजमल जी वडजात्या, मेलसा
- १६ ,, गाधी नेमचद बाछचदंजी, वंसील, उसमानावाद
- १७ ,, बावू कामताप्रसादजी, सम्पादक बीर, अलीगंज

### र. हमारी आदर्श प्रतियां

- १. धवलादि सिद्धान्तप्रयोंकी एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देशके मूडिवदी नगरके गुरुवसिद नामक जैन मंदिरमें वहाके महारक श्रीचारुकीर्तिजी महाराज तथा जैन पंचोंके अधिकारमें है। तीनों प्रथोंकी प्रतिया ताड्पत्र पर कनाड़ी लिपिमें है। धवलाके ताड्पत्रोंकी लम्बाई लगभग २। फुट, चौड़ाई ३ इंच, और कुलसंख्या ५९२ है। यह प्रति कवकी लिखी हुई है इसका ठीक ज्ञान प्राप्त प्रतियों पर से नहीं होता है। किन्तु लिपि प्राचीन कनाड़ी है जो पाच छैसी वर्षोंसे कम प्राचीन नहीं अनुमान की जाती। कहा जाता है कि ये सिद्धान्त प्रथ पहले जैनिवदी अर्थात् श्रवणकेलगोल नगर के एक मंदिरजी में विराजमान थे। इसी कारण उस मंदिरकी अभी तक 'सिद्धान्त वस्ती 'नामसे प्रसिद्धि है। वहा से किसी समय ये प्रथ मूडिवदी पहुचे। (एपीप्राफिआ कर्नाटिका, जिल्ट २, भूमिका पृ २८).
- २. इसी प्रतिकी धवलाकी कनाडी प्रतिलिपि पं० देवराज सेठी, शान्तपा उपाध्याय और ब्रह्मय्य इन्द्र द्वारा सन् १८९६ और १९१६ के बीच पूर्ण की गयी थी। यह लगभग १ फुट २ इंच लम्बे और ६ इंच चौड़े कास्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर है। यह भी मूडविदी के गुरुवसीद मिदर में सुरक्षित है।
- ३. धवलाके ताड़पत्रोंकी नागरी प्रतिलिपि पं० गजपित उपाध्याय द्वारा सन् १८९६ और १९१६ के बीच की गई थी । यह प्रति १ फुट ३ इच लम्बे, १० इंच चौड़े कार्सीरी कागज के १३२३ पत्रों पर है । यह भी मूडिविद्री के गुरुवसिद मंदिरमें सुरक्षित है ।
- 8. मूड्विद्रिके ताड्पत्रों परसे सन् १८९६ और १९१६ के बीच पं. गजपित उपाध्यायने उनकी विदुपी पत्नी छक्ष्मीबाई की सहायतासे जो प्रति गुप्त रीतिसे की थी वह आधु-निक कनाड़ी छिपिमें कागजपर है। यह प्रति अब सहारनपुरमें छाछा प्रद्युप्तकुमारजी रईसके अधिकारमें है।
- ५. पूर्वोक्त नं. ४ की प्रति की नागरी प्रतिलिपि सहारनपुर मे प. विजयचंद्रैया और पं. सीतारामशास्त्रीके द्वारा सन् १९१६ और १९२४ के वीच कराई गई थी। यह प्रति १ प्रट छन्वे, ८ इंच चौड़े कागजके १६५० पत्नोपर हुई है। इसका नं. ४ की कनाड़ी प्रतिसे मिलान मूडिबिद्री के पं. छौकनाथजी शास्त्रीद्वारा सन् १९२४ में किया गया था। यह प्रति भी उक्त छालाजीके ही अधिकारमे हैं।

- ६ पूर्वोक्त न ५ की नागरी प्रतिलिपि करने समय प. सीताराम शास्त्रीने एक और नागरी प्रतिलिपि करके अपने पास रख ली थी, ऐसा श्रीमान् लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे जाना जाता है। यह प्रति अब भी प सीताराम शास्त्रीके अधिकारमें है।
- ७ पूर्वोक्त न ६ की प्रतिपरसे ही सीताराम गास्त्रीने वे अनेक प्रतिया की है जो अव कारजा, आरा, सागर आदि स्थानों मे विराजमान है। सागर की प्रति १३॥ इच लम्बे ७॥ इच चौंडे कागज के १५९६ पत्रोंपर है। यह प्रति सत्तर्कसुधातरिंगणी पाठशाला, सागर, के चैत्यालयमे विराजमान है और श्रीमान प. गणेगप्रसादजी वर्णीके अधिकारमे है।
- ८ न. ७ परसे अमरावतीकी ववला प्रति १७ इच लम्बे, ७ इंच चौडे कागजके १४६५ पत्रोंपर वटुकप्रसादजी कायस्थके हाथसे सवत् १९८५ के माघकृष्णा ८ शनि० को लिखी गई है। यह प्रति अब इस साहित्य उद्धारक फडके ट्रस्टी श्रीमान् सिं पन्नालाल बशीलालजी के अधिकारमे है और अमरावतीके परवार दि जैन मन्दिरमें विराजमान है। इसके ३७५ पत्रोंका सशोधन सहारनपुरवाली न. ५ की प्रतिपरसे १९३८ में कर लिया गया था।

प्रस्तुत प्रथ की प्रथम प्रेसकापी इसी प्रतिपरसे की गई थी। इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रथकी टिप्पणियों में 'अ' सकेत द्वारा किया गया है।

- ९. दूसरी प्रति जिसका हमने पाठ संगोधनमे उपयोग किया है, आराके जैनसिद्धान्त मवन मे विराजमान है, और ठाठा निर्मेळकुमारजी चक्रेश्वरकुमारजीके अधिकारमें है। यह उपर्युक्त प्रति न ६ पर से स्वय सीताराम गास्त्री द्वारा वि स १९८३ माघ ग्रुक्ता ५ रविवार को छिखकर समाप्त की हुई है। इसके कागर्ज ११॥ इच ठम्वे और ६॥ इच चौडे हैं, तथा पत्रसंख्या ११२७ है। यह हमारी टिप्पणियों आदि की 'आ' प्रति है।
- १०. हमारेद्वारा उपयोगमे छी गई तीसरी प्रति कारजाके श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रमकी है और हमें प देवकीनन्दनजी सिद्धान्तगास्त्रीके द्वारा प्राप्त हुई। यह भी उपर्युक्त न ६ परसे स्वय सीताराम गास्त्री द्वारा १३॥ इच छवे ८ इच चौडे कागजके १४१२ पत्रोपर श्रावण शुक्रा १५ स १९८८ में छिखी गई है। इस प्रतिका उल्लेख टिप्पणियों आदि मे 'क' सकेत द्वारा किया गया है।

सहारनपुर की प्रतिसे छिए गए सगोधनोंका सकेत 'स' प्रति के नामसे किया गया है।

इनके अतिरिक्त, जहांतक हमें ज्ञात है, सिद्धान्त प्रथोंकी प्रतियां सोछापुर, ज्ञाछरा-पाटन, व्यावर, वर्म्वर्ड, इन्दौर, अजमेर, दिल्ली और सिवनीमें भी है। इनमेसे केवल वर्म्बर्ड दि जैन सरस्वती भवन की प्रति का परिचय हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमें वहा के मैनेजर श्रायुत पं. रामप्रसादजी शास्त्रीने भेजनेकी कृपा की, जिससे ज्ञात हुआ कि वह प्रति आराकी उपर्युक्त न ९ की प्रति पर से प. रोशनलालद्वारा सं १९८९ में लिखी गई है, और उसी परसे ज्ञालरा-पाटन ऐलक पन्नालाल दि. जैन सरस्वतीभवन के लिए प्रति कराई गई है। सागरकी सत्तर्कसुधा-तरांगिणी पाठशालाकी प्रतिक्ता जो परिचय वहा के प्रधानाध्यापक प दयाचदजी शास्त्रीने भेजने की कृपा की है, उससे ज्ञात हुआ है कि सिवनी की प्रति सागरकी प्रतिपरसे ही की गई है। शेष प्रतियोका हमें हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमें कोई परिचय भी नहीं मिल सका।

इससे स्पष्ट है कि स्वय सीताराम शास्त्रीके हायकी छिखी हुई जो तीन प्रतिया कारजा, आरा और सागरकी है, उनमेसे पूर्व दोका तो हमने सीधा उपयोग किया है और सागरकी प्रतिका उसकी अमरावतीवाछी प्रतिछिपि परसे छाम छिया है।

धवल सिद्धान्तकी प्रतियोंकी पूर्वोक्त परम्पराका निदर्शक वंशवृक्ष

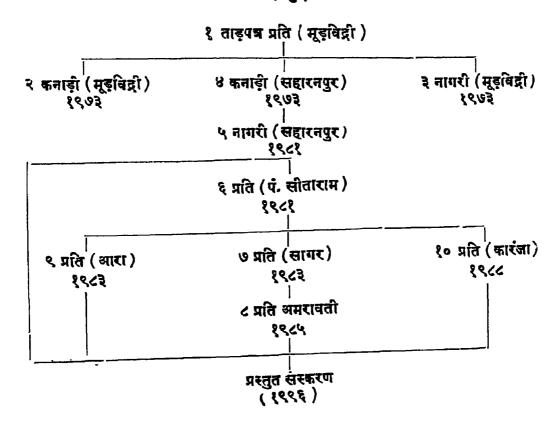

इस विचरण और वराष्ट्रक्ष से स्पष्ट है कि वर्यार्थमें प्राचीन प्रति एक ही है किंतु खेद है कि अल्पन्त प्रयत्न करनेपर भी हमें मृङ्विद्रीकी प्रतिके मिछानका छाभ नहीं मिछ सका । यही नहीं, जिस प्रति परसे हमारी प्रथम प्रेस-कापी तैयार हुई वह उस प्रतिकी छठवीं पीढ़ीकी है । उसके सशोधनके छिये हम पूर्णत. दो पाचवी पीढ़ीकी प्रतियोंका छाभ पा सके । तीसरी पीढ़ीकी सहारनपुरवाछी प्रति अन्तिम सशोधनके समय हमारे सामने नहीं थी । उसके जो पाठ-भेद अमरावतीकी प्रतिपर अकित कर छिये गये थे उन्हींसे छाभ उठाया गया है । इस परंपरामें भी दो पीढ़ियोंकी प्रतिया गुष्त रीतिसे की गई थीं । ऐसी अवस्थामें पाठ-संशोधनका कार्य कितना कठिन हुआ है यह वे पाठक विशेपरूपसे समझ सकेंगे जिन्हें प्राचीन प्रयोंके संशोधनका कार्य पड़ा है । मापाके प्राकृत होने और विपयकी अल्पन्त गहनता और दुक्तहताने संशोधन कार्य भी जिट्छ बना दिया था ।

यह सब होते हुए भी हम प्रस्तुत प्रथ पाठकोंके हाथमें कुछ दढ़ता और विस्वासके साथ दे रहे हैं । उपर्युक्त अवस्थामें जो कुछ सामग्री हमें उपछन्ध हो सकी उसका पूरा छाभ छेनेमें कसर नहीं रखी गई । सभी प्रतियोंमें कहीं कहीं छिपिकारके प्रमादसे एक शब्दसे छेकर कोई सी शब्दतक छ्ट गये हैं । इनकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिसे कर ही गई हैं । प्रतियोंमें वाक्य-समाप्ति-सूचक विराम-चिन्ह नहीं हैं। कारंजाकी प्रतिमें छाछ स्याहांके दण्डक छगे हुए है, जो वाक्यसमाप्तिके समझनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा भ्रामक ही अधिक है। ये दण्डक किसप्रकार लगाये गये थे इसका इतिहास श्रीमान् पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री सुनाते थे । जव पं. सीतारामजी शास्त्री प्रयोंको लेकर कारंजा पहुचे तव पडितजीने प्रथोंको देखकर कहा कि उनमें विराम-चिन्होंकी कमी है। प, सीतारामजी शास्त्रीने इस कमीकी वहीं पूर्ति कर देनेका वचन दिया और छाछ स्याही छेकर कलमसे खटाखट दण्डक लगाना प्रारंभ कर दिया। जब पण्डितजीने उन दण्डकोंको जाकर देखा और उन्हें अनुचित स्थानोंपर भी लगा पाया तव उन्होंने कहा यह क्या किया है पं. सीतारामजीने कहा जहा प्रतिमें स्थान मिछा, आखिर वहीं तो दण्डक छगाये जा सकते हैं 2 पण्डितजी इस अनर्थको देखकर अपनी कृतिपर पछताये । अतएव वाक्यका निर्णय करनेमें ऐसे विशाम-चिन्होंका ख्याळ बिळकुळ ही छोडकर विपयके तारतम्यद्वारा ही हमें वाक्य-समाप्तिका निर्णय करना पड़ा है। इसप्रकार तथा अन्यत्र दिये हुए सशोधनके नियमेंद्वारा अव जो पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है वह सम्चित साधनोंकी अप्राप्तिको देखते हुए असंतोपजनक नहीं कहा जा सकता। हमें तो बहुत योडे स्थानोंपर शुद्ध पाठमें सदेह रहा है। हमें आधर्य इस वातका नहीं है कि ये योड़े स्थळ रांकास्पद रह गये, किंतु आरचर्य इस बातका है कि प्रतियोंकी पूर्वोक्त अवस्था होते हुए भी उन परसे इतना शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया जा सका। इस संबन्धमें हमसे पुनः यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि गजपितजी उपाध्याय और प. सीतारामजी शास्त्रीने भछे ही किसी प्रयोजनवश नकछे की हों, किंतु उन्होंने कार्य किया उनकी शिक्तभर ईमानदारीसे और इसके छिये उनके प्रति, और विशेषतः पं. गजपितजी उपाध्यायकी धर्मपत्नी छक्ष्मीबाईके प्रति हमारी कृतज्ञता कम नहीं है।

### ३. पाठ संशोधनके नियम

- १. प्रस्तुत प्रथके पाठ-संशोधनमे ऊपर वतर्लाई हुई अमरावर्ता, सहारनपुर, कारंजा और आराकी चार हस्तिलिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है। यद्यपि ये सव प्रतिया एक ही प्रतिकी प्रायः एक ही व्यक्तिद्वारा गत पद्रह वर्षोंके भीतर की हुई नकले है, तथापि उनसे पूर्वकी प्रति अलभ्य होनेकी अवस्थामे पाठ-सशोवनमे इन चार प्रतियोसे वहुत सहायता मिली है। कमसे कम उनके मिलानद्वारा भिन्न भिन्न प्रतियोमे छूटे हुए भिन्न भिन्न पाठ, जो एक मात्रासे लगा कर लगभग सौ शब्दोतक पाये जाते है, उपलब्ध हो गये और इसप्रकार कमसे कम उन सकती उस एक आदर्श प्रतिका पाठ हमारे सामने आ गया। पाठका विचार करते समय सहारनपुरकी प्रति हमारे सामने नहीं थी, इस कारण उसका जिनना उपयोग चाहिये उतना हम नहीं कर सके। केवल उसके जो पाठ-भेद अमरावतीकी हस्त-प्रति पर अकित कर लिये गये थे, उन्हींसे लाम उठाया गया है। जहा पर अन्य सव प्रतियोसे इसका पाठ भिन्न पाया गया वहा इसीको प्रामाण्य दिया गया है। ऐसे स्थल परिशिष्टमे दी हुई प्रति-मिलानकी तालिकाके देखनेसे जात हो जाकेंगे। प्रति-प्रामाण्यके विना पाठ-परिवर्तन केवल ऐसे ही स्थानोपर किया गया है जहा वह विपय और व्याकरणको देखते हुये नितान्त आवश्यक जन्ना। फिर भी वहा पर कमसे कम परिवर्तनद्वारा काम चलाया गया है।
- २. जहा पर प्रतियोके पाठ-मिलानमात्रसे गुद्ध पाठ नहीं मिल सका वहा पहले यह विचार किया गया है कि क्या कनाडींसे नागरी लिपि करनेमें कोई दृष्टि-दोपजन्य भ्रम वहा सभव है १ ऐसे विचारद्वारा हम निम्न प्रकारके संगोधन कर सके—
- (अ) प्राचीन कनाड़ीमें प्राकृत लिखते समय अनुस्वार और वर्ण-द्वित्व-बोधक संकेत एक विन्दु ही होता है, भेद केवल इतना है कि अनुस्वारका विन्दु कुछ छोटा (०) और द्वित्वका

कुछ वडा ( ) होता है। फिर अनुस्वार का विन्दु वर्णसे पश्चात् और दित्वका वर्णसे पूर्व रखा जाता है। अनएव छिपिकार दित्वको अनुस्वार और अनुस्वारको दित्व भी पढ सकता है। उटाहरणार्थ, प्रो० पाठकने अपने एक छेखमें श्री क्रिकोकसारकी कनाडी ताडपत्र प्रति परसे कुछ नागरीमे गाथाए उद्धृत की है जिनमेंसे एक यहा देते हैं—

सो उ॰म॰गाहिमुहो चउ॰मुहो सटरि-वास-परमाऊ । चाळीस र॰जओ जिटमूमि पु॰छइ स-मति-गण ॥

#### इसका गुडरूप है-

सो उम्मग्गाहिमुद्दो चउम्मुद्दो सदिरि-वास-परमाऊ । चार्डास-रज्जओ जिदभूमि पुच्छः स-मति-गण ॥

ऐसे भ्रमकी सभवता ध्यानमें रखकर निम्न प्रकारके पाठ सुधार छिये गये हैं--

- (१) अनुस्वारके स्थान पर अगळे वर्णका द्विस्त--अगं गिज्ज्ञा-अगगिज्ज्ञा ( पृ ६ ), लक्खण खड्णे।-लक्खणक्खड्णे। ( पृ. १५ )
  संवैध-संवद्ध ( पृ. २५, २९२, ) वंस-वस्स ( पृ. ११० ) आदि ।
- (२) द्वित्वके स्थानपर अनुस्वार--

भगग-भग (पृ ४९) अक्कुलेसर-अकुलेसर (पृ ७१) कक्खा-कंखा (पृ. ७३) सिमइवडस्सया दत-सिमडवडं सया दंतं (पृ. ७) सिन्वयणी-सिवयणी (पृ. १०४) ओरालिय त्ति ओरालिय ति (पृ. २९१) पावग्गालिय-पावं गालिय (पृ. ४८) पिडमन्त्रा-पिडमं वा (पृ. ५८) इस्रादि।

(आ) कनाडीमें द और ध प्राय. एकसे ही लिखे जाते हैं जिससे एक दूसरेमें भ्रम हो सकता है।

ढ-ध, टरिट-धरिट (पृ. २९) ध-ट, हिवध--हिवद (पृ. २०) हरधणु-हरदणु (पृ. २७३) इत्याटि ।

- (इ) कनार्टीमें य और ध में अन्तर कवल वर्णके मध्यमें एक विदुके रहने न रहनेका
- # Bhandarkar commemoration Vol., 1917, P. 221.

है, अतएव इनके छिखने पढ़नेमें भ्रान्ति हो सकती है। अतः क्रथं के स्थानपर क्रथ और इसको तथा पूर्वोक्त अनुस्वार दिख-विभ्रमको ध्यानमें रखकर सबंधोवा के स्थान पर सञ्बत्योवा कर दिये गये हैं।

यचिप शौरसेनीके नियमानुसार कयं आदिमें थ के स्थान पर ध ही रक्खा है, किंतु जहां ध करनेसे किसी अन्य शब्दसे भ्रम होनेकी संभावना हुई वहा थ ही रहने दिया। उदाहरणार्थ— किसी किसी प्रतिमें 'गंथो ' के स्थान पर 'गंधो ' भी है किंतु हमने 'गथो ' ही रक्खा है।

- (ई) व्हस्य और दीर्घ स्वरोंमें वहुत व्यव्यय पाया जाता है, विशेषतः प्राकृत रूपोंमें। इसका कारण यही जान पड़ता है कि प्राचीन कनाडी लिपिमें व्हस्य और टीर्घका कोई भेद ही नहीं किया जाता। अत. संशोधनमें व्हस्यव और टीर्घत्व व्याकरणके नियमानुसार स्वला गया है।
- (उ) प्राचीन कनाड़ी प्रंथोंने वहुथा आदि छ के स्थान पर अ छिखा मिछता है जैसा कि प्रो. उपाध्येने परमात्मप्रकाशकी भूमिकामें (पृ. ८३ पर) कहा है। हमें भी पृ. ३२६ की अवतरण गाथा नं. १६९ में 'अहड़ ' के स्थान पर 'छहड़ ' करना पड़ा।
- ३. प्रतियोंमें न और ण के दिखको छोड़कर शेप पंचमाक्षरोंमें हलंत रूप नहीं पाये जाते । किंतु यहा संशोधित संस्कृतोंम पंचमाक्षर यथास्थान रक्खे गये है ।
- प और य में प्राचीन कनाड़ी तथा वर्तमान नागरी लिपिमें वहुधा श्रम पाया जाता
   यही वात हमारी प्रतियोंमें भी पाई गई। अतः संशोधनमें वे दोनों यथास्थान रक्खे गये है।
- ५. प्रतियोंमें व और व का भेद नहीं दिखाई देता, सर्वत्र व ही दिखाई देता है। अतः संशोधनमें दोनों अक्षर यथास्थान रक्खे गये हैं। प्राकृतमें व या व सस्कृतके वर्णानुसार रक्खा गया है।
- ६. 'अरिहतः ' संस्कृतमें अकारातके रूपसे प्रतियोंमें पाया जाता है। हमने उसके स्थानपर संस्कृत नियमानुसार अरिहंता ही रक्खा है। (देखो, भापा व व्याकरणका प्रकरण)
- ७. प्रथमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंका खूत्र उपयोग हुआ है, तथा प्रति-योंकी नक्क करनेवाले संस्कृतके ही जानकर रहे है। अतएव बहुत स्थानोंपर प्राकृतके बीच संस्कृतके और संस्कृतके वीच प्राकृतके रूप आ गये है। ऐसे स्थानोंपर शुद्ध करके उनके प्राकृत और संकृत रूप ही दिये गये हैं। जैसे, इदि—इति, वण—वनं, गढि—गति, आदि।

- ८. प्रतियोंमें अवतरण गाथाएं प्राय अनियमितरूपसे उक्त च या उत्त च कहकर उद्घृत की गई है । नियमके लिये हमने सर्वत्र संस्कृत पाठके पश्चात् उक्तं च और प्राकृत पाठके पश्चात् उक्तं च रक्खा है ।
- ९ प्रतियोंमें सिधिके सर्वधमें भी बहुत अनियम पाया जाता है। इमने न्याकरणके सिधिसवधी नियमोंको ध्यानमें रखकर यथाशिक मूलके अनुसार ही पाठ रखनेका प्रयत्न किया है, किंतु जहा विराम चिन्ह आगया है वहा सिध अवस्य ही तोड़ दी गई है।
- १०. प्रतियोंमें प्राकृत शब्दोंमें छप्त व्यजनोंके स्थानोंमें कहीं य श्रुति पाई जाती है और कहीं नहीं | हमने यह नियम पाछनेका प्रयत्न किया है कि जहा आदर्श प्रतियोंमें अवशिष्ट खर ही हो वहा यदि सयोगी खर अ या आ हो तो य श्रुतिका उपयोग करना, नहीं तो य श्रुतिका उपयोग नहीं करना | प्रतियोंमें अधिकाश स्थानोंपर इसी नियमका प्रभाव पाया जाता है । पर ओ के साथ भी बहुत स्थानों पर य श्रुति मिळती है और ऊ अथवा ए के साथ किन्त् ही, अन्य खरोंके साथ नहीं ।
  - (१) ओ के साथ य श्रुतिके उदाहरण भणियो, जाणयो, त्रिसारयो, पारयो, आदि ।
  - (२) ऊके साथ-नाजियूण
  - (३) ए के साथ-परिणयेण (परिणतेन ) एक्कारसीये, आदीये, इत्यादि ।

# ४. षद्खंडागमके रचयिता

प्रस्तुत प्रंथके अनुसार (पृ. ६७) पट्खडागमके विपयके ज्ञाता धरसेनाचार्य थे, जै। सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे। नंदिसवकी प्राकृत पट्टावर्छीके अनुसार वे आचाराग के पूर्ण ज्ञाता थे किन्तु 'धवर्छा 'के शब्दोंमें वे अगों और पूर्वोंके एकदेश ज्ञाता थे। कुछ भी हो वे थे भारी विद्वान् और श्रुत-वस्सछ। उन्हें इस बातकी चिंता हुई कि उनके पश्चात् श्रुतज्ञानका छोप हो जायगा, अत उन्होंने महिमा नगरीके मुनिसम्मेटनको पत्र दिखा जिसके फल्स्वरूप वहांसे दो मुनि उनके पास पहुचे। आचार्यने उनकी बुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें सिद्धान्त पढ़ाया। ये दोनों मुनि पुष्पदंत और भूतविह्न थे। धरसेनाचार्यने इन्हें सिखाया तो उत्तम-

तासे किंतु ज्यों ही आपाढ गुक्का एकादशीको अध्ययन पूरा हुआ लों ही वर्षाकालके वहुत समीप होते हुए भी उन्हें उसी दिन' अपने पाससे विदा कर दिया। दोनों शिष्योंने गुरुकी वात अनुष्ठंघनीय मानकर उसका पालन किया और वहासे चलकर अंकुलेश्वरमें चातुर्मास किया। घरसेनाचार्यने इन्हें वहासे तत्क्षण क्यों रवाना कर दिया यह प्रस्तुत प्रंथमें नहीं बतलाया गया है। किंतु इद्रनन्दिकृत श्रुतावतार तथा विवुध श्रीधरकृत श्रुतावतारमें लिखा है कि धरसेनाचार्यको ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, अतएव इन्हें उस कारण क्लेश न हो इससे उन्होंने उन मुनियोंको तत्काल अपने पाससे विदा कर दिया । संभव है उनके वहा रहनेसे आचार्यके ध्यान और तपमें विन्न होता, विशेषत. जब कि वे श्रुतज्ञानका रक्षासंबन्धी अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। वे संभवत. यह भी चाहते होंगे कि उनके वे शिष्य वहासे जल्दी निकल कर उस श्रुतज्ञानका प्रचार करें। जो भी हो, धरसेनाचार्यकी हमें फिर कोई छटा देखनेको नहीं मिलती, वे सदाके लिये हमारी आंखोंसे ओझल हो गये।

धवलाकारने धरसेनाचार्यके गुरुका नाम नहीं दिया। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लोहार्य तककी गुरुपरम्पराके पश्चात् विनयदत्त, श्रीदत्त, जिवदत्त और अर्हद्वत इन चार अच्छार्ल आचार्यों का उल्लेख किया गया है। वे सब अगो और पूर्वीके एकदेश जाता थे। अर्हद्वाल इनके पश्चात् अर्हद्वालिका उल्लेख आया है। अर्हद्वालि वेढे मारी सवनायक थे। वे पूर्वदेशमें पुड्वर्धनपुरके कहे गये हैं। उन्होंने पचवपीय युग-प्रतिक्रमणके समय वड़ा भारी यित-सम्मेलन किया जिसमें सौ योजनके यित एकत्र हुए। उनकी भावनाओ परसे उन्होंने जान लिया कि अब पक्षपातका जमाना आगया है। अतः उन्होंने नन्दि, बीर, अपराजित, देव, पंचस्त्रप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोसे भिन्न भिन्न संघ स्थापित किये जिसमें एकत्व और अपनत्वकी भावनासे खूब धर्म-वात्सल्य और धर्म-प्रभावना वेढे।

श्रुतावतारके अनुसार अर्हद्विके अनन्तर माधनन्दि हुए जो मुनियोमे श्रेष्ट थे। उन्होने अंगो और पूर्वोका एकदेश प्रकाश फैलाया और पश्चात् समाधिमरण किया। उनके पश्चात् ही

१ इन्द्रसन्दिके अनुसार धरसेनाचार्यने उन्हें दूसरे दिन विदा किया।

२ इन्द्रनन्दिने इस पत्तनका नाम कुरिश्वर दिया है। वहां वे नौ दिनकी यात्रा करके पहुँचे ।

३ स्वासन्नमृति झाला मा मूर्त्सक्छेशमेतयोरस्मिन् । इति ग्रुरुणा सचिन्त्य द्वितीयदिवसं ततस्तेन । इन्द्रनन्दि, श्रुतावतार आत्ममो निकटमरण झाला घरसेनस्तयोमो क्छेशो मवतु इति मला तन्म्रानिविसर्जन करिप्यिति । विश्वधश्रीधर, श्रुतावतारः मार्गदिः जैन् ग्र. २१, पृ. ३१७०

सौराष्ट्र देशके गिरिनगरके समीप ऊर्जयन्त पर्वतकी चन्द्रगुफाके निवासी धरसेनाचार्यका वर्णन आया है।

इन चार आरातीय यतियो और अर्हद्विल, मावनित्द व धरसेन आचार्योंके बीच इन्द्र-नित्दिने कोई गुरु-शिप्य-परम्पराका उल्लेख नहीं किया। केवल अर्हद्विले आदि तीन आचार्योमे एकके पश्चात् दूसरेके होनेका स्पष्ट सकेत किया है। पर इन तीनोके गुरु-शिष्य तारतम्यके सबन्धेम भी उन्होंने कुळ नहीं कहा। यही नहीं प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि—

> गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः । न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ॥१५१॥

अर्थात् गुण वर और धरसेनकी पूर्वीपर गुरुपरम्परा हमे ज्ञात नहीं है, क्योंकि, उसका वृत्तान्त न तो हमे किसी आगममें मिळा और न किसी मुनिने ही वतलाया ।

किंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावर्छीमे अहिद्बल्धि, माघनन्दि और धरसेन तथा उनके पश्चात् पुष्पदन्त और मूतविलको एक दूसरेके उत्तराधिकारी वतलाया है जिससे ज्ञात होता है कि धरसेनके दादागुरु अहिद्बल्धि और गुरु माघनन्दि थे।

नन्दिसंघकी संस्कृत गुर्वावलीमें भी माघनन्दिका नाम आया है। इस पद्दावलीके प्रारंभमें भद्रवाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तकी वदना की गई है, किन्तु उनके नामके साथ संघ आदिका उल्लेख नहीं किया गया है। उनकी वन्दनाके पश्चात् मूलसंघमें नन्दिसंघ वलात्कारगणके उत्पन्न होनेके साथ ही माघनन्दिका उल्लेख किया गया है। समव है कि संघमेदके विधाता अईद्बलि आचार्यने उन्हें ही नन्दिसंघका अग्रणी वनाया हो। उनके नामके साथ 'नन्दि ' पद होनेसे भी उनका इस गणके साथ सवन्ध प्रकट होता है। यथा—

श्रीमानशेपनरनायकवन्दिताविः श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्रुतनामध्यः । यो भद्रबाहुमुनिपुगवपट्टपद्म सूर्य स वो दिशतु निर्मलसघदृद्धिम् ॥ १ ॥ श्रीमूलसघेऽजनि नन्दिसघ तस्मिन्वलाकारगणोऽतिरम्य । तत्राभवत्पूर्वपदाशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्य ॥ २ ॥ जै सि मा १, ४, पू ५१

पष्टावलीमें इनके पष्टधारी जिनचन्द्र और उनके पश्चात् पद्मनान्दि कुन्दकुन्दका उल्लेख किया गया है, पर धरसेनका नहीं । अत सगय हो सकता है कि ये वे ही धरसेनके गुरु है या नहीं । किंतु उनके 'पूर्वपदांशवेदी' अर्थात् पूर्वोंके एकदेशको जाननेवाले, ऐसे विशेषणसे पता चलता है कि ये वे ही हैं । पष्टावलीमें उनके शिष्य धरसेनका उत्लेख न आनेका कारण यह हो सकता है कि धरसेन विद्यानुरागी थे और वे सबसे अलग रहकर शास्त्राम्यास किया करते थे। अतः उनकी अनुपस्थितिमें संघका नायकत्व माधनन्दिके अन्य शिष्य जिनचन्द्रपर पड़ा हो । उधर धर-सेनाचार्यने अपनी विद्याद्वारा शिष्यपरम्परा पुष्पदन्त और भूतवलिद्वारा चलाई ।

माघनन्दिका उद्घेख ' जंबूदीवपण्णात्ति ' के कर्ता पद्मनन्दिने भी किया है और उन्हें, राग, द्वेप और मोह से रहित, श्रुतसागरके पारगामी, मित-प्रगल्भ, तप और संयमसे सम्पन्न तथा विख्यात कहा है। इनके शिष्य सकलचद्र गुरु थे जिन्होंने सिद्धान्तमहोदिधिमें अपने पापरूपी मैल धो डाले थे। उनके शिष्य श्रीनन्दि गुरु हुए जिनके निमित्त जंबूदिवपण्णात्ति लिखी गई। यथा-

गय-राय-दोस-मोहो सुद-सायर-पारओ मइ-पगव्मो ।
तव-संजम-संपण्णो विक्खाओ माघनंदि-गुरू ॥ १५४ ॥
तस्तेव य वरिससो सिद्धंत-महोदिहिम्म धुय-कछसो ।
णय-णियम-प्तील कलिदो गुणउत्तां स्यलचंद-गुरू ॥ १५५ ॥
तस्तेव य वर-सिस्सो णिम्मल-वर-णाण-चरण-संजुत्तो ।
सम्मदंसण-सुद्धो सिरिणंदि-गुरु ति विक्खाओ ॥ १५६ ॥
तस्स णिमित्तं लिहियं जंबूदीवस्स तह य पण्णती ।
जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ॥ १५० ॥

( जैन साहित्य संशोधक, खं. १. जंबूदीवपण्णात्ते. छेखक पं. नाथूरामजी प्रेमी )

जंबूदीवपण्णित्तका रचनाकाल निश्चित नहीं है । किन्तु यहा माघनिन्दको श्रुतसागर पारगामी कहा है जिससे जान पड़ता है कि संभवतः यहा हमारे माघनिन्दसे ही तात्पर्य है ।

माघनित्द सिद्धान्तवेदीके संवन्धका एक कथानक भी प्रचिछत है । कहा जाता है कि माघनित्द मुनि एकवार चर्याके छिये नगरमें गये थे । वहा एक कुम्हारकी कन्याने इनसे प्रेम प्रगट किया और वे उसीके साथ रहने छगे । काछान्तरमें एकवार संघमें किसी सैद्धान्तिक त्रिपयपर मत-मेद उपस्थित हुआ और जब किसीसे उसका समाधान नहीं हो सका तब संघनायकने आज्ञा दी कि इसका समाधान माघनित्देके पास जाकर किया जाय । अतः साधु माघनित्देके पास पहुचे और उनसे ज्ञानकी व्यवस्था मागी । माघनित्देने पूछा 'क्या सघ मुझे अब भी यह सत्कार देता है ? मुनियोंने उत्तर दिया आपके श्रुतज्ञानका सदैव आदर होगा । 'यह सुनकर माघनन्दीको पुनः

वैराग्य हो गया और वे अपने सुरक्षित रखे हुए पीछी कमडलु छेकर पुनः सघमें आ मिछे । जैन सिद्धान्तभास्कर, सन् १९१३, अंक ४, पृष्ठ १५१ पर 'एक ऐतिहासिक स्तुति ' शीर्षकसे इसी कथानकका एक भाग छपा है और उसके साथ सीछह श्लोकोंकी एक स्तुति छपी है जिसे कहा है कि माघनन्दिने अपने कुम्हार-जीवनके समय कचे घड़ोंपर थाप देते समय गाते गाते बनाया था ।

यदि इस कथानकमें कुछ तथ्याश हो भी तो सभवतः वह उन माघनिद नामके आचार्योमेंसे किसी एकके संम्वन्धका हो सकता है जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अनेक शिलालेखों में आया है। (देखो जैनशिलालेखसंग्रह). इनमेंसे नं. ४७१ के शिलालेखमें शुभचंद्र त्रीविद्यदेवके गुरु माघनिद सिद्धान्तदेव कहे गये हैं। शिलालेख न. १२९ में विना किसी गुरु-शिष्य सबन्धके माघनिदको जगन्त्रसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है। यथा—

## नमो नम्नजनानन्दस्यन्दिने माधनन्दिने । जगत्मिसद्भिद्धान्तवेदिने चित्रमोदिने ॥ ४ ॥

ये दोनों आचार्य हमारे षट्खण्डागमके सन्चे रचयिता है। प्रस्तुत प्रंथमें इनके प्रारम्भिक नाम, धाम व गुरु परम्पराका कोई परिचय नहीं पाया जाता। आचार्य पुष्पदन्त धवलाकारने उनके संबन्धमें केवल इतना ही कहा है कि जब महिमा और भूतवलि नगरीमें सम्मिलित यतिसघको धरसेनाचार्यका पत्र मिला तब उन्होंने श्रुत-रक्षासवन्धी उनके अभिप्रायको समझकर अपने सघमेंसे टो साधु चुने जो विद्याप्रहण करने और स्मरण रखनेमें समर्थ थे, जो अत्यन्त विनयशील थे, शीलवान् थे, जिनका देश, कुल और जाति शुद्ध था और जो समस्त कलाओं में पारगत थे । उन दोनोंको बरसेनाचार्यके पास गिरिनगर (गिरनार) भेज दिया। धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षा की। एकको अधिकाक्षरी और दूसरेको हीनाक्षरी विद्या वताकर उनसे उन्हें पष्टोपवाससे सिद्ध करनेको कहा । जब विद्याएं सिद्ध हुई तो एक वडे बडे दातोंवाली और दूसरी कानी देवीके रूपमें प्रगट हुई । इन्हें देख कर चतुर साधकोंने जान लिया कि उनके मत्रोंमें कुछ त्रुटि है। उन्होंने विचारपूर्वक उनके अधिक और हीन अक्षरोंकी कमी वेशी करके पुन साधना की, जिससे देविया अपने स्वामाविक सौम्यरूपमें प्रकट हुईं । उनकी इस कुशळतासे गुरुने जान लिया कि ये सिद्धान्त सिखानेके योग्य पात्र हैं । फिर उन्हें क्रमसे सन सिद्धान्त पढ़ा दिया । यह श्रुताभ्यास आषाढ़ शुक्ला एकादशीको समाप्त हुआ और उसी समय मूतोंने पुप्पापहारोंद्वारा शख, दर्य और वादित्रोंकी ध्वनिके साथ एककी बढ़ी पूजा की । इसीसे आचार्यश्रीने उनका नाम भूतवि रक्खा । दूसरेकी दतपिक अस्त-व्यस्त थी, उसे भूतोंने ठीक कर दी, इससे उनका नाम पुष्पदन्त रक्खा गया । ये ही दो आचार्य पुष्पदन्त और भूतबिं पट्खण्डागमके रचयिता हुए।

इन दोनोंने धरसेनाचार्यसे सिद्धान्त सीखकर प्रथ-रचना की, अतः धरसेनाचार्य उनके शिक्षागुरु थे। पर उनके दीक्षागुरु कीन थे इसका कोई उल्लेख प्रस्तुत प्रथमें नहीं मिलता। ब्रह्म नेमिदत्तने अपने आराधना-कथाकीपमें भी धरसेनाचार्यकी कथा दी है। उसमें कहा है कि धरसेनाचार्यने जिस मुनिसघको पत्र भेजा था उसके सघाधिपित महासेनाचार्य थे और उन्हींने अपने सघमेंसे पुष्पदन्त और भूतविलको उनके पास भेजा। यह कहना कठिन है कि ब्रह्म नेमिदत्तने संघाधिपितका नाम कथानकके लिये किएत कर लिया है या वे किसी आधार परसे उसे लिख रहे हैं।

विवुध श्रीधरने अपने श्रुतावतारमें भाविष्यवाणी के रूपमें एक भिन्न ही कथानक दिया है जो इस प्रकार है——

इसी भरतक्षेत्रके वामिदेश (ब्रह्मदेश <sup>2</sup>) में ब्रम्लंधरा नामकी नगरी होगी | ब्रह्मके राजा नरवाहन और रानी सुरूपाको पुत्र न होनेसे राजा खेदिखन होगा। तव सुबुद्धि नामके सेठ उन्हें पद्मावतीकी पूजा करनेका उपदेश देंगे। राजाके तदनुसार देवीकी पूजा करनेपर पुत्रप्राप्ति होगी और वे उस पुत्रका नाम पद्म रक्खेंगे । फिर राजा सहस्रकूट चैत्यालय वनवावेंगे और प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे । सेठजी भी राजशसादसे पद पदपर पृथ्वीको जिनमिदरोंसे मिहत करेंगे । इसी समय वसंत ऋतुमें समस्त सघ वहा एकत्र होगा और राजा सेठजीके साथ जिनपूजा करके रय चलांबेंगे। उसी समय राजा अपने मित्र मगधस्त्रामीको मुनींद्र हुआ देख स्त्रुद्धि सेठके साथ वैराग्यसे जैनी दीक्षा धारण करेंगे । इसी समय एक लेखबाहक वहा आवेगा । वह जिन देवोंको नमस्कार करके व मुनियोंकी तथा (परोक्षमें) घरसेन गुरुकी वन्दना करके छेख समर्पित करेगा। वे मुनि उसे वाचेंगे कि गिरिनगरके समीप गुफावासी धरसेन मुनीश्वर आप्रायणीय पूर्वकी पचम वस्तुके चौथे प्रामृतशास्त्रका व्याख्यान प्रारम्भ करनेवाछे है । घरसेन भट्टारक कुछ दिनोंमें नरवाहन और धुवृद्धि नामके मुनियों को पठन, श्रवण और चिन्तनिक्रया कराकर आपाट शुक्रा एकादशीको शास्त्र समाप्त करेंगे। उनमेंसे एककी भूत रात्रिको विखिविधि करेंगे और दूसरेके चार दातोंको सुन्दर बना देंगे। अतएव भूत-बिलेके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम भूतविले और चार दात समान हो जानेसे सुबुद्धि मुनिका नाम पुष्पदन्त होगा । इसके छेखकका समय आदि अज्ञात है और यह कथानक कल्पित जान पड़ता है। अतएव उसमें कही गई बातोंपर कोई जोर नहीं दिया जासकता।

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख (न. १०५) में पुष्पदन्त और भूतबलिको स्पष्टरूपसे सब्भेद-कर्ता अर्हद्वलिके शिष्प कहा है। यथा—

१ विवुधश्रीधर-श्रुतावतार (मा. जे म. २१ सिद्धान्तसारादिसमह, पृ ३१६).

य. पुरपदन्तेन च भृतवस्यास्येनापि शिप्यद्वितयेन रेजे ।
फलप्रदानाय जगजनाना प्राप्तोऽहराभ्यामिव कल्पभूजः ॥ २५ ॥
अहद्भिलिस्सघचतुर्विध स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसघम् ।
कालस्त्रभावादिह जायमान-देषेतराल्पीकरणाय चन्ने ॥ २६ ॥

यद्यपि यह लेख बहुत पीछे अर्थात् शक स. १३२० का है, तथापि संभवत. लेखकाने किसी आधार पर से ही इन्हें अर्हद्विलेके शिष्य कहा होगा। यदि ऐसा हो तो यह भी समय है कि ये इन दोनोंके दीक्षा-गुरु हों और धरसेन।चार्यने जिस मुनि-सम्मेल्नको पत्र मेजा या वह अर्हद्विलेका युग-प्रतिक्रमणके समय एकत्र किया हुआ समाज ही हो, और वहींसे उन्होंने अपने अत्यन्त कुशाप्रबुद्धि शिष्य पुष्पदन्त और भूतबिलेको वरसेनाचार्यके पास मेजा हो। पृष्टावलीके अनुसार अर्हद्विलेके अन्तिम समय और पुष्पदन्तके प्रारम्भ समयमें २१+१९=४० वर्षका अन्तर पड़ता है जिससे उनका समसामयिक होना असमय नहीं है। केवल इतना ही है कि इस अवस्थामें, लेख लिखते समय धरसेनाचार्यकी आयु अपेक्षाकृत कम ही मानना पड़ेगी।

प्रस्तुत प्रन्थमे पुष्पदन्तका सम्पर्क एक और व्यक्तिसे वतलाया गया है । अकुलेश्वरमे चातुर्मास समाप्त करके जब वे निकले तब उन्हें जिनपालित मिल गये और उनके साथ वे वनवास देशको चले गये । ('जिणवालिय दट्टूण पुष्पयताइरियो जिनपालित वणवासिवसय गदो ' पृष्ठ ७१।) दट्टूण का साधारणत ' द्ट्यू अर्थात् देखकर अर्थ होता है । पर यहा पर यदि दट्टूण का देखकर यही अर्थ ले लिया जाता है तो यह नहीं माल्स्म होता कि वहा जिनपालित कहासे आ गये ' दट्टूणका अर्थ दृष्टु अर्थात् देखनेके लिये भी हो सकता हैं, जिसका तार्त्पय यह होगा कि पुष्पदन्त अकुलेश्वरसे निकलकर जिनपालितको देखनेके लिये वनवास चले गये । सगतिकी दृष्टिसे यह अर्थ ठीक वैठता है । रूच्चनिद्देने जिनपालितको पुष्पदन्तका मागिनेय अर्थात् भनेज कहा है । पर इस रिश्तेके कारण वे उन्हें देखनेके लिये गये यह कदाचित् साधुके आचारकी दृष्टिसे ठीक न समझा जाय इसलिये वैसा अर्थ नहीं किया । वनवास देशसे ही वे गिरिनगर गये थे और वहासे फिर वनवास देशको ही लौट गये । इससे यही प्रान्त पुष्पदन्ताचार्यकी जन्मभूमि ज्ञात होती है । वहा पहुचकर उन्होंने जिनपालितको दीक्षा दी और

१ विद्युध श्रीधरकत श्रुतावतारके अनुसार पुण्यदात और भृतविलेने अकुलेश्वरमे ही वडग आगमकी स्वना की । (तन्मुनिद्दय अकुलेन्द्रपुरे गत्वा मत्वा वडगरचनां कृचा श्राक्षेपु लिखाप्य )

२ जैसे, रामो तिसमुद्द मेहल पुहृद्द पालेऊण समत्थो । पठम च. ३१, ४०. ससार-गमण-मीजी इच्छ्ह् घेतूण पव्यक्ष । पठम च ३१, ४८

'वीसिंद सूत्रों ' की रचना करके उन्हें पढ़ाया, और फिर उन्हें भूतविलके पास भेज दिया। भूतविलेने उन्हें अल्पायु जान, महाकर्मप्रकृति पाइडके विच्लेद-भयसे द्रव्यप्रमाणसे लगाकर आगेकी अन्य-रचना की। इसप्रकार पुप्पटन्त और भूतविल टोनो इस सिद्धान्त प्रथके रचिता हैं और जिनपालित उस रचनाके निमित्त कारण हुए।

पुष्पदन्त और भूतविष्ठिक वीच आयुमे पुष्पदन्त ही जेठे प्रतीत होते हैं । धवलाकारने पुष्पदन्त अपनी टीकाके मगलाचरणमे उन्हें ही पहले नमस्कार किया है और उन्हें भूतविरिसे 'इसि-समिइ-वइ' (ऋपिसमिति-पति ) अर्थात् ऋपियो व मुनियोकी समाके नायक कहा है । उनकी प्रथ-रचना भी आदिमें हुई और भ्तविलेने अपनी रचना अन्ततः उन्हींके पास मेजी जिसे देख वे प्रसन्न हुए । इन वातोसे उनका ज्येष्ठत्व पाया जाता है । निन्दसंघकी प्राकृत पद्मावलीमें वे स्पष्टनः भूतविलेसे पूर्व पद्मविकारी हुए वतलाये गये है ।

वर्तमान प्रथमे पुष्पदन्तकी रचना कितनी है और भूतबिह्नकी कितनी, इसका स्पष्ट पुष्पदन्त और भूतबिहिके मृतबिहिके वीच किसने कि भूतबिहिने इन्यप्रमाणानुगमसे हेकर रचना की (पृ ७१)। जहासे इन्य-कितना ग्रंथ रचा प्रमाणानुगम अर्थात् सख्याप्ररूपणा प्रारम होती है बहापर मी कहा गया है कि—

सपिं चेव परिमाण पिंडवोहणई भूदविष्ठियाइरियो सुत्तमाह ।

अर्थात्—' अव चौटह जीवसमासो के अस्तित्व को जान छेनेवाछे शिष्यो को उन्हीं जीवसमासोके परिमाण वतछानेके छिये मृतविष्ठे आचार्य सूत्र कहते हैं '।

इसप्रकार सत्प्ररूपणा अधिकारके कर्ता पुष्पदन्त और शेप समस्त प्रथके कर्ता भूतविष्ठ ठहरते हैं।

धवलामें इस प्रंथकी रचनाका इतना ही इतिहास पाया जाता है। इससे आगेका

श्रुतपंचमीका

पट्खण्डागमकी रचना पुस्तकारूढ़ करके ज्येष्ठ गुक्का ५ की चतुर्विध संघके साथ

प्रचार

उन पुस्तकोंको उपकरण मान श्रुतज्ञानकी पूजा की जिससे श्रुतपंचमी तिथिकी

श्रस्याति जैनियोंमें आजतक चली आती है और उस तिथिको वे श्रुतकी पूजा करते है \*। फिर भूतविलेने उन पट्खण्डागम पुस्तकोंको जिनपालितके हाथ पुष्पदन्त गुरुके पास भेजा। पुष्पदन्त उन्हे देखकर और अपने चिन्तित कार्यको सफल जान अल्पन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने भी चातुर्वर्ण सवसहित सिद्धान्तकी पूजा की।

# ५. आचार्य-परम्परा

अव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि घरसेनाचार्य और उनसे सिद्वान्त सीखकर प्रथ-धरसेनाचार्य से

पूर्वकी

गुरु-परम्परा

विद्या की कुछ सूचना महावीर स्त्रामीसे छगाकर छोहाचार्य तक की परम्परासे

मिछती है। वह परम्परा इस प्रकार है, महावीर मगवान्के परचात् क्रमशः

गौतम, छोहार्य और जम्बूस्त्रामी समस्त श्रुत के ज्ञायक और अन्तमें केवछज्ञानी

हुए। उनके परचात् क्रमश विष्णु, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और मदबाहु, ये पाच श्रुतकेवछी

हुए। उनके परचात् विशाखाचार्य, प्रोष्टिछ, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, वृतिसेन, विजय, बुद्धिछ,
गगदेव, और वर्मसेन, ये ग्यारह एकाटश अग और दशपूर्वके पारगामी हुए। तत्पश्चात् नक्षत्र,
जयपाछ, पाडु, श्रुवसेन और कस, ये पाच एकादश अगोंके वारक हुए, और इनके परचात् सुमद,
यशोमद्र, यशोबाहु और छोहार्य, ये चार आचार्य एक आचारग के घारक और शेप श्रुतके एकदेश

ज्ञाता हुए। इसके पश्चात् समस्त अगों और पूर्वोका एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परासे आकर

घरसेनाचार्यको प्राप्त हुआ (६५-६६)। यह परम्परा इस प्रकार है—

> व्येष्टसितपक्षपश्चम्या चातुर्वर्ण्यसघममवेत । तत्पुस्तकोपकरणेर्व्यधान् कियापूर्वक पृजाम् ॥ १४३ ॥ श्रुतपञ्चभीति तेन प्रल्याति तिथिरिय परामाप । अद्यापि येन तस्या श्रुतपृजां दुर्वते जैना ॥ १४४ ॥

इन्द्रनन्ति-श्रुतावतार

## महावीर की शिष्य-परम्परा

| १ गौतम<br>२ छोहार्य<br>३ जम्बू | }<br>केवली       | १५ घृतिसेन<br>१६ विजय<br>१७ वुद्धिल | }                |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| ४ विष्णु                       | )                | १८ गंगदेव                           | }                |
| ५ नन्दिमित्र                   | · Cq             | १९ धर्मसेन                          | J                |
| ६ अपराजित                      | ्रे श्रुतकेवर्छा | २० नक्षत्र                          | j                |
| ७ गोवर्धन                      |                  | २१ जयपाल                            | ઘ                |
| ८ भद्रवाहु                     |                  | २२ पाण्डु                           | 🌎 े एकादशांगघारी |
|                                | •                | २३ ध्रुवसेन                         |                  |
| ९ विशाखाचार्य                  | `                | २४ कंस                              |                  |
| १० प्रोष्टिल                   | ११               |                                     | ,                |
| ११ क्षत्रिय                    | दशपूर्वी         | २५ सुभद्र                           | 1                |
| १२ जय                          |                  | २६ यशोभद्र                          | 8                |
| १३ नाग                         |                  | २७ यशोबाहु                          | े आचारांगधारी    |
| १४ सिद्धार्थ                   | }                | २८ छोहार्य                          | j                |

ठीक यही परम्परा धवलामें आगे पुन. वेदनाखडके आदिमें मिलती है। इन दोनों अध्यार्थ-परम्परा स्थानोंपर तथा वेल्गोलेक शिलालेख नं. १ में न २ के आचार्य का नाम लेहार्य ही पाया जाता है, किन्तु हरिवशपुराण, श्रुतावतार व ब्रह्म हेमकृत श्रुतस्क्षध व शिलालेख नं १०५ (२५१) में उस स्थान पर सुवर्मका नाम मिलता है। यही नहीं, स्वयं धवलाकारद्वारा ही रची हुई 'जयधवला' में भी उस स्थानपर लेहार्य नहीं सुवर्मका नाम है। इस उलझनको सुलझानेवाला उल्लेख ' जंबूदीवपण्णित ' में पाया जाता है। वहा यह स्पष्ट कहा गया है कि लोहार्यका ही दूसरा नाम सुधर्म था। यथा--

'तेण वि लोहजस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण । गणधर-सुधम्मणा खल्छ जंबूणामस्स णिद्दिहं ॥ १० ॥ (जै सा. सं. १ पृ. १४९)

मं. 8 पर विष्णुके स्थानमें भी नामभेद पाया जाता है। जंबूदीवपण्णित, आदिपुराण व श्रुतस्कंघमें उस स्थानपर ' नन्दी 'या नन्दीमुनि नाम मिलता है। यह भी लोहार्य और सुधर्मके समान एक ही आचार्यके दो नाम प्रतीत होते हैं। इस भेदका कारण यह प्रतीत होता है कि इन आचार्यका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वे ही एक स्थानपर सक्षेपसे विष्णु और

दूसरे स्थानपर नन्दि नामसे निर्दिष्ट किये गये हैं। यही बात आगे न. १८ के गगदेवके विषयमें पाई जाती है।

नं ५ और ६ के आचार्योका शिलालेख नं १०५ में विपरीत क्रमसे उल्लेख किया गया है, अर्थात् वहा अपराजितका नाम पहिले और नदिमित्र का पश्चात् किया गया है। संभवतः यह छंद-निर्वाहमात्रके लिये है, कोई भित्र मान्यताका चोतक नहीं।

आंगेके अनेक आचार्योंके नाम भी शिलालेख नं. १०५ में भिन्न क्रमसे दिये गये हैं जिसका कारण भी छदरचना प्रतीत होता है और इसी कारण संभवत: धर्मसेनका नाम यहा भिन्न क्रमसे सुधर्म दिया गया है।

उसीप्रकार न. ११ और १२ का उल्लेख श्रुतस्कधमे विपरीत है, अर्थात् जयका नाम पहले और क्षत्रियका नाम पश्चात् दिया गया है। क्षत्रियके स्थानमें शिलालेख न. १ में कृतिकार्य नाम है जो अनुमानत प्राकृत पाठ 'क्खत्तियारिय' का भ्रान्त संस्कृत रूप प्रतीत होता है। नदिसंघकी प्राकृत पद्मावलीमें न १७ के बुद्धिलके स्थानपर बुद्धिलिंग व न. १८ के गगदेवके स्थानपर केवल 'देव' नाम है।

न. २१ के जयपाळके स्थान पर जयधवळामे 'जसफळ' तथा हरिवजपुराणमे यगःपाळ नाम दिये हैं।

न २३ के ध्रुवसनेके स्थान पर श्रुतावतार व गिळालेख न. १०५ मे द्रुमसेन तथा श्रुतस्कथमे ' युतसेन ' नाम है ।

नं. २६ के यशोभद्रके स्थान पर श्रुतावतारमे अभयभद्र नाम है।

न. २७ के यञोबाहुके स्थानपर जयधवलामे जहबाहु, श्रुतावतारमें जयबाहु, व निट सम प्राकृत पद्मावलीमें व आदिपुराणमें भद्रबाहु नाम है। समवतः ये ही निटसघकी सस्कृत पद्मावलीके भद्रवाहु द्वितीय हैं।

इन सब नाम-भेदोंका मूळकारण प्राकृत नामों परसे श्रमबग सस्कृत रूप वनाना प्रतीत होता है । कहीं कहीं छिपिमें श्रम होनेसे भी पाठ-भेद पड जाना सभव है ।

उक्त आचार्य-परंपराका प्रस्तुत खण्डमें समय नहीं दिया गया है। किंतु धवलाके धरसेनाचार्य के वेदनाखण्डके आदिमें, जयधवलामें व इन्द्रनिद्कृत श्रुतावतारमें गौतम स्वामीसे लगाकर लोहार्य तकका समय मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाणके पश्चात् क्रमशः ६२ वर्षमें तीन केवली, १०० वर्षमें पाच श्रुतकेवर्छा, १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वी, २२० वर्षमें पांच एकादशांगधारी और ११८ वर्षमें चार एकागधारी आचार्य हुए। इस्प्रकार महावीर निर्वाणसे छोहाचार्य (द्वि.) तक ६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३ वर्ष व्यतीत हुए और इसके पथात् किसी समय धरसेनाचार्य हुए।

अब प्रश्न यह है कि छोहाचार्यसे कितने समय पश्चात् घरसेनाचार्य हुए। प्रस्तुत प्रन्थमें तो इसके संबन्धमें इतना ही कहा गया है कि इसके पद्मात् की आचार्य-परम्परामें वरसेनाचार्य हुए (पृष्ट ६७)। अन्यत्र जहां यह आचार्य-परम्परा पाई जाती है वहां सर्वत्र वह परम्परा छोहाचार्य पर ही समाप्त हो जाती है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें प्रस्तुत प्रंथोंके निर्माणका वृत्तान्त विस्तारसे दिया है। किंतु छोहार्यके पश्चात् आचार्योका क्रम स्पष्टत. सूचित नहीं किया। प्रत्युत, जैसा ऊपर वता आये हैं, वन्होंने कहा है कि इन आचार्योकी गुरु-परंपराका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि, उसके कोई प्रमाण नहीं मिछते है। उन्होंने छोहार्यके पश्चात् चार और आचार्योके नाम गिनाये है, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अर्हदत्त। और उन्हें आरातीय तथा अंगों और प्र्वोके एकदेश ज्ञाता कहा है।

लोहार्यके पश्चात् चार आरातीय यतियोका जिसप्रकार इन्द्रनन्दिने एकसाय उल्लेख किया है उससे जान पडता है कि सभवतः वे सब एक ही कालमे हुए थे। इसीसे श्रीयुक्त प. जुगलिकशोरजी मुख्तारने उन चारोका एकत्र समय २० वर्ष अनुमान किया है। उनके पश्चात् के अर्हद्विल आदि आचार्योका समय मुख्तारजी क्रमशः १० वर्ष अनुमान करते है (समन्तमद्र पृ. १६१)। इसके अनुसार धरसेनाचार्यका समय वीरनिर्वाणसे ६८३+२०+१०+१०=७२३ वर्ष पश्चात् आता है।

किंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पद्दावली इसका समर्थन नहीं करती । यथार्थतः यह पद्दावली अन्य सब परम्पराओं और पद्दावलियोंसे इतनी विलक्षण है और उन विलक्षणताओंका प्रस्तुत आचार्योंके काल-निर्णयसे इतना घनिष्ठ सवन्य है कि उसका पूरा परिचय यहा देना आवश्यक प्रतीत होता है। और चूकि यह पद्दावली, जहां तक हमें ज्ञात है, केवल जैनसिद्धान्तमास्कर, भाग १, किरण ४, सन् १९१३ में छपी थी जो अब अप्राप्य है, अतः उसे हम यहां पूरी विना सशोधनका प्रयत्न किये उद्धृत करते हैं—

#### नन्दि-आम्नायकी पद्दावली

श्रीत्रैलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सद्गुरुभारतीम् । वद्ये पृष्टावर्ला रम्यां मूलसघगणाधिपाम् ॥ १ ॥ श्रीमूलसघप्रवरे नन्याम्नाये मनोहरे । वलात्कारगणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २ ॥ कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठमुत्पन्नं श्रीगणाधिपम् । तमेवात प्रवक्ष्यामि श्रूयतां सञ्जना जनाः ॥ ३ ॥

#### पङ्घावली

अतिम-जिण-णिब्वाणे केवलणाणी य गोयम-मुणिदो । बारह-वासे य गये सुधम्म-सामी य संजादो ॥ १ ॥ तह वारह-वासे पुण सजादो जम्बु-सामि मुणिणाहो । अठतीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किहो ॥ २ ॥ त्रासिंह-केवल-वासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्म जंबू य । वारह वारह दो जण तिय दुगहीणं च चाळीसं ॥ ३ ॥ सुयकेवि पंच जणा वासिह-वासे गये सुसंजादा पढमं चडदह-वासं विण्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥ ४ ॥ नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं ॥ इग-हीण-वीस दासं गोबद्धण भद्दबाहु गुणतीस ॥ ५ ॥ सद सुयकेवल्रणाणी पंच जणा विण्हु नंदिमित्तो य ॥ अपराजिय गोवद्भण तह भद्दबाहु य संजादा ॥ ६ ॥ सद-वासिंह सुवासे गए सु-उपाणा दह सुपव्वहरा ॥ सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥ ७ ॥ आयरिय विसाख पोट्रल खत्तिय जयसेण नागसेण मुणी ॥ सिद्धत्थ घित्ति विजयं ब्रहिलिंग देव धमसेणं ॥ ८ ॥ दह उगणीस य सत्तर इक्वीस अट्टारह सत्तर ॥ अहारह तेरह वीस चउदह चोदय (सोडस ) कमेणेय ॥ ९ ॥ अतिम जिण-णिन्त्राणे तियसय-पण-चाळवास जादेस । एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥ नक्खत्तो जयपालग पंडव ध्रवसेन कंस आयरिया। अठारह वीस-वास गुणचाळ चोद वत्तीस ॥ ११ ॥ सद तेवीस वासे एगादह अंगधरा जादा ।

वासं सत्ताणविदय दसंग नव अग अहधरा ॥ १२ ॥

सुभदं च जसोभदं भद्दवाहु कमेण च ।

लोहाचय्य मुणीस च किह्य च जिणागमे ॥ १३ ॥

छह अद्वारह वासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाहं ।

दस णव अट्टंगधरा वास दुसदवीस सधेसु ॥ १४ ॥

पंचसये पणसठे अंतिम-जिण-समय-जादेसु ।

उप्पणा पंच जणा इयंगधारी मुणेयव्वा ॥ १५ ॥

अहिवाह्य माघनंदि य धरमेणं पुण्फयंत भृदवली ।
अडवीस इगवीस उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥ १६ ॥

इगसय-अठार वासे इयंगधारी य मुणिवरा जादा ।

छसय-तिरासिय-वासे णिव्वाणा अगिहति किह्य जिणे ॥ १७ ॥

सत्तरि-चउ-सद-युतो तिणकाला विक्रमो हवइ जम्मा ।

अठ वरस बाललीला सोडस-वासेहि भिम्मए देसे ॥ १८ ॥

पणरस-वासे रजं कुणीति मिन्छोवदेससंयुत्तो ।

चालीस-वरस जिणवर-धम्मं पालीय सुरपय लिहयं ॥ १९ ॥

प्राकृत पद्मावलीके अनुसार वीर निर्वाणके पश्चात् की काल-गणना इसप्रकार आती है-

## वीर निर्वाणके पश्चात्

| १ गौतम<br>२ सुधर्भ<br>३ जम्बूस्वामी                             | केवली<br>" '<br>"           | १२<br>१२<br>३८<br>६२       | ९ विशाखाचार्य<br>१० प्रोष्टिल<br>११ क्षत्रिय<br>१२ जयसेन<br>१३ नागसेन<br>१४ सिद्धार्थ | दशपूर्वेघारी<br>"<br>"<br>"<br>" | १०<br>१९<br>१७<br>२१<br>१८<br>१७            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ४ विष्णु<br>५ निदिमित्र<br>६ अपगतित<br>७ गोवर्धन<br>८ भद्रबाह्य | स्रुतकेवर्छा<br>"<br>"<br>" | १४<br>१६<br>१२<br>१९<br>२९ | र५ घृतिषेण<br>१६ विजय<br>१७ बुद्धिलिंग<br>१८ देव<br>१९ घर्मसेन                        | 39<br>39<br>32<br>33             | १८<br>१३<br>२०<br>१४<br>१४ (१६)<br>१८१(१८३) |

| २० नक्षत्र              | ग्यारह         | १८ -           | २८ छोहाचार्य                | **         | ५२ (९०)               |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------|
| २१ ज्यपाल               | अंगघारी<br>"   | <b>૨</b> ૦     |                             |            | ९९ (९७)               |
| २२ पांडव<br>२३ ध्रुवसेन | );<br>27       | રૂડ<br>૧ુક     | २९ अईद्वाले                 | पक अंगघारी | ર૮                    |
| २४ केंस                 | 57             | <del>2</del> 2 | ३० माघनन्दि<br>३१ घरसेन     | 33<br>31   | २ <sup>१,</sup><br>१९ |
|                         |                | १२३            | ३२ पुष्पदन्त<br>३३ भूतवाँले | 31<br>58   | ३०<br>२०              |
| २५ सुभद्र               | द्श नव<br>व आठ | Ę              | 1,0                         | ,,         | ११८                   |
| २६ यद्योभद्र            | अंगघारी        | १८             |                             |            |                       |
| २७ भद्रबाहु             | 99             | २३             |                             | कुछजोड़    | ६८३                   |

इस पट्टावर्छीमें प्रत्येक आचार्यका समय अलग अलग निर्दिष्ट किया गया है, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता, और समष्टिरूपसे भी वर्ष संख्यायें दी गई है । प्रथम तीन नन्दि-आम्नायकी केत्रलियों, पाच श्रुतकेत्रलियों और ग्यारह दशपूर्तियोंका समय क्रमरा. वही ६२, पङ्गावलीकी १००, और १८३ वर्ष बतलाया गया है और इसका योग ३४५ विशेषताएं वर्ष कहा है। किन्तु दशपूर्वधारी एक एक आचार्यका जो काल दिया है उसका योग १८१ वर्ष आता है। अतएव रपष्टतः कहीं दो वर्ष की भूछ ज्ञात होती है, क्योंकि, नहीं तो यहा तकका योग ३४५ वर्ष नही आसकता। इसके आगे जिन पाच एकादशागधारियोंका समय अन्यत्र २२० वर्ष बतलाया गया है उनका समय यहा १२३ वर्ष दिया है। इनके पश्चात् आगेके जिन चार आचायोंको अन्यत्र एकागधारी कह कर श्रुतज्ञानकी परंपरा पूरी कर टी गई है उन्हें यहा क्रमश. दश, नव और आठ अगके वारक कहा है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कितने अंगोंका ज्ञाता था। इससे दश अगोंका अचानक छोप नहीं पाया जाता, जैसा कि अन्यत्र । इनका समय ११८ वर्ष के स्थानपर ९७ वर्ष बतलाया गया है। पर आचार्योंका समय जोड़नेसे ९९ आता है अत दो वर्प की यहा भी भूल है। तथा उनसे आगे पाच और आचार्योंक नाम गिनाये गये है जो एकागधारी कहे गये हैं। उनके नाम अहिवछि (अर्हद्विष्ठ) माघनन्दि, धरसेन, पुप्पदन्त और भूतबिष्ठ हैं। इनका समय क्रमशः २८, २१,१९, ३० और २० वर्ष दिया गया है जिसका योग ११८ वर्ष होता है। इससे पूर्व श्रुतावतारमें विनयधर आदि जिन चार आचार्योंके नाम दिये गये हैं वे यहा नहीं पाये जाते। इसप्रकार इस पद्दावलीके अनुसार भी अग-परपराका कुल, काल ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९७ + ११८ = ६८३ वर्ष ही आता है जितना कि अन्यत्र वतलाया गया है । परंतु भेद यह है कि अन्यत्र यह काल लोहाचार्य तक ही पूरा कर दिया गया है और यहापर उसके अन्तर्गत वे पाच

आचीर्य भी हो जाते हैं जिनके मीतर हमारे प्रंथकर्ता घरसेन, पुष्पदन्त और भूतबिल मी सिम्मिलित हैं।

अव विचारणीय प्रश्न यह है कि जो एकादशागधारियों और उनके पश्चात्के आचा-योंके समयोंमें अन्तर पड़ता है वह क्यों और किसप्रकार ?

कालसंबन्धी अंकोंपर विचार करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि जहा पर अन्यत पाच एकादशांगधारियों और चार एकागधारियोंका समय अलग अलग २२० और ११८ वर्ष वतलाया गया है वहां इस पद्मावलीमें उनका समय क्रमशः १२३ और ९७ वर्ष वतलाया है अर्थात् २२० वर्षके भीतर नौ ही आचार्य आ जाते हैं और आगे ११८ वर्षमें अन्य पाच आचार्य गिनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत धरसेन, पुष्पदन्त और भ्तवलि भी हैं।

जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियोंका समय समिष्टरूपसे दिया जाता है वहा बहुधा ऐसी भूल हो जाया करती है। कितु जहा एक एक व्यक्तिका काल निर्दिष्ट किया जाता है वहा ऐसी भूलकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हिन्दु पुराणोंमे अनेक स्थानोंपर दो राजवशोका काल एक ही बंशके साथ दे दिया गया है। खयं महाबीर तीर्थकरके निर्वाणसे पश्चात्के राजवशोंका जो समय जैन प्रथोंमे पाया जाता है उसमें भी इसप्रकारकी एक भूल हुई है, जिसके कारण वीरनिर्वाणके समयके संबन्धमे दो मान्यतायें हो गई हैं जिनमे परस्पर ६० वर्षका अन्तर पड गया है। (देखो आगे वीरनिर्वाण मवत्)। प्रस्तुन परंपरामें इन २२० वर्षोंके कालमें भी ऐसा ही अम इआ प्रतीत होता है।

यह भी प्रश्न उठता है कि यदि अर्हद्वि आदि आचार्य अंगजाताओं तो परपराम य ती उनके नाम सर्वत्र परंपराओं में क्यों नहीं रहे, इसका कारण अर्हद्विक द्वारा स्थापित किया गया संबभेद प्रतीत होता है। उनके पश्चात् प्रत्येक सघ अपनी अपनी परपरा अरूग रखने छगा, जिसमें खमावतः सघमेदके पश्चात्के केवल उन्हीं आचार्यों के नाम रक्षे जा सकते थे जो उसी संबक्ते हों या जो सघमेदसे पूर्वके हो। अतः केवल लोहार्य तककी ही परंपरा सर्वमान्य रही। समव है कि इसी कारण काल-गणनामें भी वह गड़वड़ी आगई हो, क्यों कि अंगजाताओं की परंपराकों संघ-पक्षपातसे बचाने के लिये लेखकों का यह प्रयत्न हो सकता है कि अग-परपराका काल ६८३ वर्ष ही बना रहे और उसमें अर्हद्वि आदि संघ-भेदमें सबन्ध रखनेवाले आचार्य भी न

प्रश्न यह है कि क्या हम इस पट्टावलोको प्रमाण मान सकते है, विशेषतः जब कि उसकी वार्ती प्रस्तुत प्रन्थो व श्रुतावतारादि अन्य प्रमाणोके विरुद्ध जाती है <sup>2</sup> इस पट्टावलीकी जांच करनेके लिये हमने सिद्धान्तभवन आराको उसकी मूल हस्तालेखित प्रति भेजनेके लिये लिखा, किंत वहांसे प. भुजविंछजी शास्त्री सूचित करते हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पद्मावलीकी मूळ प्रति मिळ नहीं रही है । ऐसी अवस्थामें हमें उसकी जाच मुद्रित पाठ परसे ही करनी पडती है। यह पट्टावली प्राकृतमें है और सभवतः एक प्रतिपरसे विना कुछ संशोधनके छपाई गई होनेसे उसमें अनेक भाषादि-दोप हैं । इसिछिये उस परसे उसकी रचनाके समयके सवन्धमें कुछ कहना अगक्य है । पद्मवलीके ऊपर जो तीन सरकृत रलोक हैं उनकी रचना बहुत गिथिल है । तीसरा इलोक सदोष है। पर उन पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका रचयिता खय पट्टावलीकी रचना नहीं कर रहा, किंतु वह अपनी उस प्रस्तावनाके साथ एक प्राचीन पट्टावलीको प्रस्तत कर रहा है । पट्टावळीको नन्टि आम्नाय, वलाकार गण, सरस्रती गच्छ व कुन्दकुन्टान्वयकी कहनेका यह तो तार्त्पय हो ही नहीं सकता कि उसमे उल्लिखिन आचार्य उस अन्वयमे कुन्द-कुन्दके पश्चात् हुए हैं, किंतु उसका अभिप्राय यही है कि छेखक उक्त अन्वयका या और ये स्व आचार्य उक्त अन्त्रयमे माने जाते थे। इस पट्टावलीमे जो अगविच्छेदका ऋम और उसकी काल-गणना पहि जाती है वह अन्यत्रकी मान्यताके विरुद्ध जाती है। किंतु उससे अकस्मात् अगलोप-सवन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पाच आचार्योका २२० वर्षका काळ असंभव नहीं तो दु:शक्य जचता है उसका समाधान हो जाता है। पर यदि यह ठीक हो तो कहना पडेगा कि श्रुत-परम्पराके सवन्त्रमे हरिवशपुराणके कर्तासे छगाकर श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दितकके सब आचार्योने बोग्वा खाया है और उन्हे वे प्रमाण उपलब्ध नहीं ये जो इस पद्मावलीके कर्ताको थे। समयाभावके कारण इस समय हम इसकी और अविक जाच पडताल नहीं कर सकते । किंतु साधक वाधक प्रमाणांका सप्रह करके इसका निर्णय किये जानेकी आवश्यकता है।

यदि यह पद्मावछी ठीक प्रमाणित हो जाय तो हमारे आचार्योका समय बीर निर्वाणके पश्चात् ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९० + २८ + २१ = ६१४ और ६८३ वर्षके मीतर पड़ता है।

धरसेन, पुष्पदन्त और भूतनाछिके समय पर प्रकाश डाल्नेवाला एक और प्रमाण है। धरसेनकृत प्रस्तुत प्रन्थकी उत्थानिकामें कहा गया है कि जब धरसेनाचार्य के पत्रके उत्तरमें जोणिपाहुड आन्ध्रदेशसे दो साधु, जो पीछे पुष्पदन्त और भूतनिल कहलाये, उनके पास पहुचे तब धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षाके लिये उन्हें कुछ मन्त्रविद्याएं सिद्ध करनेके लिये दीं। इससे धरसेनाचार्यकी मन्त्रविद्यामें कुशलता सिद्ध होती है। अनेकान्त भाग २ के गत १ जुलाई के अक ९ में श्रीयुत् पं. जुगलिकशोरजी मुख्तारका लिखा हुआ योनिप्राप्तत प्रन्थका परिचय प्रकाशित हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि यह प्रन्थ ८०० श्लोक प्रमाण प्राकृत गाथाओं है, उसका विषय मन्त्र-तन्त्रवाद है, तथा वह १५५६ नि संनत्में लिखी गई जुहाईप्रिणीका नामकी प्रन्थ-सूचीके

आधारपर से धरसेनद्वारा वीर निर्वाणसे ६०० वर्ष पश्चात् वना हुआ माना गया है'। इस प्रंथकी एक प्रति भांडारकर इंस्टीट्यूट पूनामें है, जिसे देखकर पं. वेचरदासजीने जो नोट्स लिये थे उन्हीं परसे मुख्नारजीने उक्त परिचय लिखा है। इस प्रतिमें प्रंथका नाम तो योनिप्राप्त ही है किंतु उसके कर्ताका नाम पण्डसवण मुनि पाया जाता है। इन महामुनिने उसे कृप्माण्डिनी महादेवीसे प्राप्त किया था और अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबलिके लिये लिखा था। इन दो नामोंके कथनसे इस प्रंथका धरसेनकृत होना बहुत संभव जचता है। म्हाश्रमण व एक ऋदिका नाम है और उसके धारण करनेवाले मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते थे । जोणिपाहुडकी इस प्रतिका लेखन-काल संवत् १५८२ है, अर्थात् वह चारसी वर्षसे भी अधिक प्राचीन है। जोणिपाहुड नामक प्रंथका उल्लेख धवलामें भी आया है। जो इस प्रकार है——

' जोिंगपाहुडे भगिट-मंत-तंत-सत्तीओ पोग्गटाणुभागो ति घेतन्त्रो '

(धवला अ. मित पत्र ११९८)

इससे स्पष्ट है कि योनियामत नामका मंत्रशाखसंबन्धी कोई अखन्त प्राचीन प्रंय अवस्य है। उपर्युक्त अवस्थामें आचार्य धरसेनिनिर्मित योनिप्रामृत प्रंथके होनेमें अविद्यासका कोई कारण नहीं है। तथा बृहिष्टिपणिकामें जो उसका रचनाकाल वीर निर्वाणसे ६०० वर्ष पथात् सृचित किया है वह भी गलत सिद्ध नहीं होता। अभी अभी अनेकान्त (वर्ष २, किरण १२, पृ ६६६) में श्रीमान् पं नाथूरामजी प्रेमीका 'योनिप्रामृत और प्रयोगमाला ' शीर्षक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने प्रमाण देकर बतलाया है कि भंडारकर इंग्टीट्यूटवाला 'योनिप्रामृत ' और उसीके साथ गुंया हुआ 'जग्रसुंदरी योगमाला ' संभवतः हरिषेणकृत है, किंतु हरिषेणके समयमें एक और प्राचीन योनिप्रामृत विद्यमान था। बृहिष्टिप्णिकाकी प्रामाणिकताके विषयमें प्रेमीजीने कहा है कि

- १ योनिप्राश्वत वीरात् ६०० धारसेनम् । ( ब्रुह्म्ट्रिपणिका जे सा. स. १, २ (परिशिष्ट )
- धवलांग पण्हसमणोंको नमस्कार किया है और अन्य ऋदियो के साथ प्रज्ञाश्रमणत्व ऋदिका विवरण
   दिया है । यथा—

णमो पण्हसमणाण ॥ १८ । औत्पत्तिकी वैनियकी कर्मजा पारिणाभिकी चेनि चतुर्विघा प्रज्ञा । एदेस पण्हसमणेसु केसि गहण । चदुण्ह पि गहण । प्रज्ञा एव श्रवण येथां ते प्रज्ञाश्रवणा

घवला अ प्रति ६८४

जयधवलाकी प्रणास्तिमें कहा गया है कि वीरमेनके ज्ञानके प्रकाशको देखकर विद्वाद उन्हें श्रुतकेवर्ला और प्रज्ञाश्रमण कहते थे। यथा--

यमाहुः प्रस्फुरद्वीघदीधितिप्रसरोदयम् । शृतकत्राष्टेन प्राज्ञाः प्रज्ञाश्रवणसत्तमम् ॥ २२ ॥

तिल्लीयपण्णिच गाथा ७० में कहा गया है कि प्रज्ञाश्रमणोंने अन्तिम मुनि 'वजयश' नामके हुए । यथा-पण्ड्समणेसु चरिमो बहरजसी णाम । (अनकान्त, २,१२ पृ. ६६८) 'वह सूची एक खेतांबर विद्वान्ने प्रत्येक प्रंथ देखकर तैयार की थी और अभी तक वह बहुत ही प्रामाणिक समझी जाती है '। निद्धांबकी प्राकृत पट्टावलीके अनुसार धरसेनका काल वीर निर्वाणसे ६२+१००+१८३+१०३+५७+२८+२१=६१४ वर्ष पश्चात् पढ़ता है, अतः अपने पट्टकालसे १४ वर्ष पूर्व उन्होंने यह प्रंथ रचा होगा। इस समीकरणसे प्राकृत पट्टावली और च्रहिष्प-णिकाके सकेत, इन दोनोंकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंिक, ये दोनों एक दूसरेसे स्वतंत्र आधारपर लिखे हुए प्रतीत होते हैं।

षट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके सबन्धसे भी पडता है। कुन्दकुन्दकृत इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्म गम्रत और कपायप्रामृत दोनों परिकर्म प्रस्तकारूढ़ हो चुके तब कीण्डकुन्दपुरमें प्रमानिद मुनिने, जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरु-परिपाटीसे मिला था, उन छह खण्डोंमेंसे प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक बारह हजार स्त्रोक प्रमाण टीका-प्रन्थ रचा। प्रधानिद कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख आनेसे इसमें संदेह नहीं रहता कि यहां उन्हींसे अभिगाय है। यद्यपि प्रो. उपाध्ये कुन्दकुन्दके ऐसे किसी प्रन्थकी रचनाकी बातको प्रामाणिक नहीं स्वीकार करते, वर्योकि उन्हें धवला व जयधवलामें इनका कीई संकेत नहीं मिला। कितु कुन्दकुन्दके सिद्धान्त प्रयोपर टीका बनानेकी बात संवेथा निर्मूल नहीं कही जा सकती, वर्योकि, जैसा कि हम अन्यत्र बता रहे हैं, परिकर्म नामक प्रन्थके उल्लेख धवला व जयधवलामें अनेक जगह पाये जाते हैं।

प्रो. उपाध्येने कुन्दकुन्दके छिये ईस्त्रीका प्रारम्भ काछ, छगमग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय, अनुमान किया है उससे भी पट्ण्डागमकी रचनाका समय उपरोक्त ठींक जंचता है।

घरसेनाचार्य गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें रहते ये। यह स्थान काठियात्राङ्के अन्तर्गत है। भौगोलिक यह बाइसत्रें तीर्थंकर नेमिनायकी निर्वाणभूमि होनेसे जैनियोंके लिये बहुत प्राचीन उल्लेख कालसे अन्नतक महत्वपूर्ण है। मौर्य राजाओंके समयसे लगाकर गुप्त काल अर्थात् १ थी, ५ वीं शताब्दितक इसका भारी महत्व रहा जैसा कि यहांपर एक ही चट्टान पर पाये गये अशोक मौर्य, रुद्रदामन और गुप्तवशी स्कन्धगुप्तके समयके लेखोंसे पाया जाता है।

धरसेनाचार्यने 'मिहमा 'में सिमिटित संघको पत्र मेजा या जिससे मिहमा किसी नगर या स्थान का नाम जात होता है, जो कि आन्ध्र देशके अन्तर्गत वेणाक नदीके तीरपर था। वेण्या नामकी एक नटी वम्बई प्रान्तके सतारा जिटेमें है और उसी जिटेमें मिहमानगढ़ नामका एक गांव भी है, जो हमारी मिहमा नगरी हो सकता है। इससे अनुमानतः यहीं सतारा जिटेमें वह कैन मुनियोंका सम्मेछन हुआ था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि सतारा जिछेका माग उस समय आग्ध्र देशके अर्न्तगत था। आग्ध्रोंका राज्य पुराणों व शिछादि छेखोंपरसे ईस्त्री पूर्व २३२ से ई० सन् २२५ तक पाया जाता है। इसके पश्चात् कमसे कम इस भागपर आग्ध्रोंका अधिकार नहीं रहा। अतएव इस देशको आग्ध्र विषयान्तर्गत छेना इसी समयके भीतर माना जा सकता है। गिरिनगरसे छोटते हुए पुण्यदंत और भूतविछेने जिस अंकुछेश्वर स्थानमें वर्षाकाछ व्यतीत किया था वह निस्सन्देह गुजरातमें भड़ोंच जिछेका प्रसिद्ध नगर अंकछेश्वर ही होना चािहये। वहासे पुण्यदन्त जिस बनवास देशको गये वह उत्तर कर्नाटकका ही प्राचीन नाम है जो तुंगभद्रा और वरदा नदियोंके बीच बसा हुआ है। प्राचीन कार्लमें यहां कदम्ब वंशका राज्य था। जहा इसकी राजधानी 'बनवासि' थी वहा अब भी उस नामका एक प्राप्त विद्यमान है। तथा भूतविछ जिस हमेछ देशको गये वह दक्षिण भारतका वह माग है जो मद्राससे सेरिंगपट्टम और कामोरिन तक फिला हुआ है और जिसकी प्राचीन राजधानी काचीपुरी थी। प्रस्तुत प्रंथकी रचना-संबन्धी इन मौगोलिक सीमाओंसे स्पष्ट जाना जाता है कि उस प्राचीन कार्लमें कारियावाइसे लगाकर देशके दक्षिणतम माग तक जैन मुनियोंका प्रचुरतासे विहार होता था और उनके बीच पारस्परिक धार्मिक व साहित्यिक आदान-प्रदान सुचारुरूपसे चळता था। यह परिस्थिति विक्रमकी दसरी शार्मिक व साहित्यक को समयका संकेत करती हैं।

# ६. वीर-निर्वाण-काल

पूर्वोक्त प्रकार से पट्खंडागमकी रचनाका समय वीरानिर्वाणके पश्चात् सातवी शताब्दिके अन्तिम या आठवी शताब्दिके प्रारम्भिक भागमे पडता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि महावीर भगवान्का निर्वाणकाल क्या है 2

जैनियोमे एक बीरनिर्वाण संवत् प्रचलित है जिसका इस समय २४६५ वां वर्ष चाछ् है। इसे लिखते समय मेरे सन्मुख 'जैनिमत्र' का ता. १४ सितम्बर १९३९ का अंक प्रस्तुत है जिसपर वीर स. २४६५ भादों सुदी १, दिया हुआ है। यह सबत् वीरनिर्वाण दिवस अर्थात् पूर्णिमान्त मास-गणनाके अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ के पश्चात् वदलता है। अतः आगामी नवम्बर ११ सन् १९३९ से निर्वाण सवत् २४६६ प्रारम्भ हो जायगा। इस समय विक्रम संवत् १९९६ प्रचलित है और यह चैत्र गुक्त पक्षसे प्रारम्भ होता है। इसके अनुसार निर्वाण संवत् और विक्रम सवत् में २४६६-१९९६=४७० वर्ष का अन्तर है। दोनो संवतोके प्रारम्भ मासमे भेद होनेसे कुछ मासोंमे यह अन्तर ४६९ वर्ष आता है जैसा कि वर्तमान मे। अतः इस मान्यताके अनुसार महावीरका निर्वाण विक्रम संवत्से कुछ मास कम ४७० वर्ष पूर्व हुआ।

किन्तु विक्रम संवत्के प्रारम्भके सम्बन्धमें प्राचीन कालसे वहुत मतभेद चला आ रहा है जिसके कारण वीरिनर्वाण कालके सम्बन्धमें भी कुछ गडवडी और मतभेद उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ, जो निन्दसघ की प्राकृत पद्यावली कपर उद्धृत की गई है उसमे वीरिनर्वाणसे ४७० वर्प पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ, ऐसा कहा गया है, और चूंकि ४७० वर्पका ही अन्तर प्रचालित निर्वाण सवत् और विक्रम सवत्में पाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि विक्रम सवत् विक्रमके जन्मसे ही प्रारम्भ हो गया था। किन्तु मेरुतुंगकृत स्यविरावली तपागच्छ पद्यावली, जिनप्रमस्रिकृत पावापुरीकल्प, प्रभाचन्द्रस्रिकृत प्रभावकचिरत आदि प्रथोमें उल्लेख हैं कि विक्रम सवत् का प्रारम्भ विक्रम राजाके राज्यकालसे या उससे भी कुछ पश्चात् प्रारम्भ हुआ।

श्रीयुत् बैरिस्टर काशीप्रसादजी जायसवालने इसी मतको मान देकर निश्चित किया कि चूकि जैन प्रयोमें ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ कहा गया है और चूंकि विक्रमका राज्यारम उनकी १८ वर्षकी आयुमें होना पाया जाता है, अतः वीर निर्वाणका ठीक समय जाननेके लिये ४७० वर्षमें १८ वर्ष और जोडना चाहिये अर्थात् प्रचलित विक्रम सवत्से ४८८ वर्ष पूर्व महावीरका निर्वाण हुआं।

एक और तांक्षरा मत हेमचद्राचार्य के उल्लेखपरसे प्रारम्भ हो गया है। हेमचन्द्रनं अपने परिशिष्ट पर्वमें कहा है कि महाबीरकी मुक्ति से १५५ वर्ष जाने पर चन्द्रगुप्त राजा हुआ । यहा उनका तात्पर्य स्पष्टत. चन्द्रगुप्त मीर्यसे है। और चूकि चन्द्रगुप्तसे छगाकर विक्रमतक का काळ सर्वत्र २५५ वर्ष पाया जाता है, अत. वीर निर्वाणका समय विक्रमसे २५५ + १५५ = ११० वर्ष पूर्व ठहरा। इस मतके अनुसार १७० मेंसे ६० वर्ष घटा देनेसे ठीक विक्रम पूर्व वीर निर्वाण काळ ठहरता है। पाश्चिमिक विद्वानों, जैसे डॉ. याकोवी डॉ. चार्पेटियर आदिने इसी मत का प्रतिपादन किया है और इधर मुनि कल्याणविजयजीने भी इसी मतकी पुष्टि की है।

- १ विकम रन्जारमा पुरओ सिरि वीर णिव्युई मणिया । सुन्न-मुणि-वेय-जुत्तो विक्कम-कालाउ जिणकालो ॥ ( मेरुतुग-स्थविरावली )
- २ तदाञ्य तु श्रीबीरात् सप्तित-वर्ष शत-चतुष्टये ४७० सजातम् । ( तपागच्छ पद्दावली )
- ३ मह मुक्ख-गमणाओ पालय नद-चदग्रताइ-राईसु वोलीणेसु चजसयसत्तरेहिं वासेहिं विकसाइ-चो राया होही ! (जिनप्रमस्रि-पावापुरीकल्प)
- ४ इत श्रीविकमादित्य शास्त्यवर्ता नराधिप । अनुणां पृथिवा कुर्वन् प्रवर्तयित वत्सरम् ॥ ( प्रभाचन्द्रसृरि-प्रभावकचरित )
- 4 Bihar and Orissa Research Society Journal, 1915
- ६ एव च श्रीमहावीरपुत्तेर्वर्पशते गते । पचपचाशद्धिके चन्द्रग्रप्तोऽभवन्नृप ॥ (परिशिष्ट-पर्व )
- Sacred books of the East XXII.
- Indian Antiquary XLIII
- ९ 'वीर निर्वाण सवन् और जनकाळगणना, ' सवन् १९८७

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें जो उल्लेख मिलते हैं वे इस उल्झनको बहुत कुछ सुल्झा देते हैं। इन उल्लेखोंके अनुसार शक संवत्की उत्पत्ति वीरिनर्वाणसे कुछ मास अधिक ६०५ वर्ष पश्चात् हुई तथा जो विक्रम सबत् प्रचलित है और जिसका अन्तर वीरिनर्वाण काल्से ४,७० वर्ष पड़ता है उसका प्रारम्भ विक्रमके जन्म या राज्यकाल्से नहीं किन्तु विक्रमकी मृत्युसे हुआ था। ये उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखोंकी अपेक्षा अधिक प्राचीन भी है। उससे पूर्व प्रचलित वीर और बुद्धके निर्वाण संवत् मृत्युकाल्सेही सम्बद्ध पाये जाते है।

इन उल्लेखोसे पूर्वोक्त उल्जन इसप्रकार सुल्जती है। प्रथम जक संवत् को लीजिये। यह वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष पश्चात् चला। प्रचलित विक्रम सवत् और जक सवत् मे १३५ वर्ष का अन्तर पाया जाता है। अतः इस मतके अनुसार विक्रम सवत् का प्रारम्भ वीरनिर्वाणसे ६०५-१३५=४०० वर्ष पश्चात् हुआ। अव विक्रम सवत् पर विचार कीजिये जो विक्रमकी मृत्युसे प्रारम्भ हुआ। मेरुतुगाचार्यने विक्रमका राज्यकाल ६० वर्ष कहा हैं, अतएव ४७० वर्षमेसे ये ६० वर्ष निकाल देनेसे विक्रम के राज्यका प्रारम्भ वीरनिर्वाणसे ४१० वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है। इसप्रकार हेमचन्द्रके उल्लेखानुसार जो वीरनिर्वाणसे ४१० वर्ष पश्चात् विक्रमका

श णिब्बाण वीराजिण छन्वास-सदेस पचविरसेस । पणमासेस गटेस सजाटो सगणिओ अहवा ॥
 ( तिलोयपण्णित )

वर्षाणा पद्शतीं त्यत्तवा पचात्रा मासपचकम । मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवन् ॥ ( जिनसेन-हरिवशपुराण )

पणछस्सयवस्म पणमासज्ञद् गमिय वीरणिव्युइदो । सगराजी

॥ ८५० ॥ ( नेमिचन्द्र-निलोकसार )

एसो वीरजिणिट-णिव्याण-गट-दिवसादो जाव सगकालस्स आटी होादि । ताबिटय-कालो कुदो ६०५-५, एदाम्म काले सग-णरिंद-कालम्म पविखत्ते बद्धमाणजिण-णिट्युदि-कालागमणाटो । वृत्त च---

पच य मासा पच य वासा छच्चेव होति वाससया । सगकालेण य महिया भावेयव्वी तदो रासी ॥

२ छत्ति विस्ति सए विक्कमरायस्स मरण पत्तस्स । मोरहे वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥११॥ पत्त-सए छ्यीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। दिविखण-महुरा-जादो दाविटसघो महामोहो॥२८॥ सत्तसए तेवण्णे विक्क मरायस्स मरणपत्तस्स । णादियडे वरगामे कहो सघो मुणेयव्वो ॥ ३८॥ ( देवसेन-दर्शनसार )

सषट्तिंशे शतेऽच्टानां मृते विक्रमराजित । सौराष्ट्रे वक्रभीपुर्यामभूत्तकथ्यते मया ॥ (वामदेव- सावसमह)

समारि पूत-त्रिद्शवसर्ति विक्रमनृपे । सहस्रे वर्षाणा प्रभवति हि पचाशविके । समाप्त पचम्यामवति धरिणीं मुजनृपतौ । सिते पक्षे पोषे चुधहितामेद शास्त्रमन्वम् ॥ (आमित्रगति-सुमाषितरत्नसदोह)

मृते विक्रम-भूपाळे सप्तिविश्वति सयुते । दशपचशतेऽन्दानामतीते शृणुतापरम् ॥ १५७ ॥ ( रत्ननिन्द-मद्रवाहुचरित )

३ विक्रमस्य राज्य ६० वर्षाणि । ( मेरुतुग-विचारश्रेणी, पृष्ट ३, जै. सा सशोधक २ )

राज्य प्रारम्भ माना गया है वह ठीक वैठ जाता है, किंतु उसे विक्रम सवत्का प्रारम्भ नहीं समझना चाहिये। जिन मतोंमें विक्रमके राज्यसे पूर्व या जन्मसे पूर्व ४७० वर्ष वतलाये गये हैं उनमें विक्रमके जन्म, राज्यकाल व मृत्युके समयसे सवत्-प्रारमके सम्बन्धमें लेखकोंकी भ्रान्ति ज्ञात होती है। भ्रान्तिका एक दूसरा भी कारण हुआ है। हेमचन्द्रने वीरनिर्वाणसे नन्द राजातक ६० वर्षका अन्तर वतलाया है और चन्द्रगुप्त मौर्य तक १५५ वर्षका। इसप्रकार नन्दोंका राज्यकाल ९५ वर्ष पडता है। किंतु अन्य लेखकोंने चन्द्रगुप्तके राज्यकाल तकके १५५ वर्षकों नन्दवशका ही काल मान लिया है और उससे पूर्व ६० वर्षोंको नन्दकाल तक भी कायम रखा हैं। इसप्रकार जो ६० वर्ष वढ गये उसे उन्होंने अन्तमे विक्रमकालमें घटाकर जन्म या राज्यकाल से ही सवत्का प्रारम्भ मान लिया और इसप्रकार ४७० वर्षकी सख्या कायम रखी। इस मत का प्रतिपादन प. जुगलकिशोरजी सुख्तारने किया हैं।

इस मतका बुद्धिनर्वाण व आचार्य-परम्पराकी गणना आदिसे कैसा सम्बन्ध बैठता है, यह पुन विवादास्पद विपय है जिसका स्वतत्रतासे विचार करना आवश्यक है। यहा पर तो प्रस्तुत प्रमाणों पर से यह मान छेनेमें आपित नहीं कि वीर-निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमकी मृत्युके साथ प्रचित विक्रम सत्रत् प्रारम्भ हुआ। अतः प्रस्तुत षट्खडागमका रचना काछ विक्रम संवत् ६१४ – ४७० = १४४, शक संवत् ६१४ – ६०५ = ९ तथा ईस्त्री सन् ६१४ – ५२७ = ८७ के पश्चात् पडता है।

# ७. षद्खण्डागमकी टीका धवलाके रचियता

प्रस्तुत प्रथ धवळाके अन्तमें निम्न नौ गाथाए पाई जाती है जो इसके रचिवताकी प्रशस्ति है—

#### धवलाकी अन्तिम प्रशस्ति

जस्स सेसाएण (पसाएण) मए सिद्धंतिमद हि अहिल्हुदी (अहिल्हुद) ।
महु सो एलाइरियो पिसयड वरवीरसेणस्स ।। १ ।।
वदामि उसहसेण तिहुवण-जिय-वंधव सिव सत ।
णाण किरणावहासिय-सयल-इयर-तम-पणासियं दिह ।। २ ।।
अरहतपदी (अरहतो ) भगवंतो सिद्धा पिद्धा पिद्ध आइरिया ।
साहू साहू य महं पिसयतु भडारया सब्वे ।। ३ ॥

अञ्जिङ्गणंदिसिस्सेणुञ्जुव-कम्मस्स चंद्रसेणम्स ।
तह णत्तुवेण पंचत्थुहण्यंभाणुणा मुणिणा ॥ १ ॥
सिद्धंत-छंद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्थ-णिवुणेण ।
भद्दारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥
अहतीसिम्ह सासिय विक्कमरायिष्ट एसु संगरमो । (१)
पासे सुतेरसीए भाव-विल्लेग धवल-पक्खे ॥ ६ ॥
जगतुंगदेवरञ्जे रियिष्ट कुमिह राहुणा कोणे ।
सूरे तुलाए संते गुरुष्टि कुलविल्लए होते ॥ ७ ॥
चाविष्ट वरणिवृत्ते सिंघे सुक्किम्म णेमिचदिष्म ।
कित्तयमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥
वोद्णराय-णरिंदे णरिंद-चूडामणिष्टि भुजते ।
सिद्धंतगथमिथ्य गुरुणसाएण विगत्ता सा ॥ ९ ॥

टुर्भाग्यतः इस प्रशस्तिका पाठ अनेक जगह अगुद्ध है जिसे उपलब्ध अनेक प्रतियों के मिलानसे भी अभीतक हम पूरी तरह गुद्ध नहीं कर सके। तो भी इस प्रशन्तिसे टीकाकार विषयमें हमें बहुतसी जातन्य वार्ते विदित हो जाती हैं। पहली गायासे स्पष्ट है कि इस टीकाके रचयिताका नाम चीरसेन है और उनके गुरुका नाम एलाचार्य। फिर चौथी गाथामें वीरसेनके गुरुका नाम आर्थनिन्द और वाटा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है। संभवतः एलाचार्य उनके विद्यागुरु और आर्थनिन्द और वाटा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है। संभवतः एलाचार्य उनके विद्यागुरु और आर्थनिन्द और वाटा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है। संभवतः एलाचार्य उनके विद्यागुरु और आर्थनिन्द वीकागुरु थे। इसी गायामें उनकी शाखाका नाम भी पंचस्तूपान्वय दिया है। पाचश्री गायामें कहा गया है कि इस टीकाके कर्ता वीरसेन सिद्धात, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण अर्थात् न्याय, इन शाक्षोंमें निपुण थे और महारक पदसे विभूषित थे। आगेकी तीन अर्थात् ६ से ८ वीं तककी गायाओंमें इस टीकाका नाम 'घवला' दिया गया है और उसके समाप्त होनेका समय वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र व अन्य ज्योतिषसंवन्धी योगोंके सिहत दिया है और जगतुगदेव के राज्यका भी उन्नेख किया है। अन्तिम अर्थात् ९ वीं गायामें पुनः राजाका नाम टिया है जो प्रतियोंमें 'बोह्णराय' पढा जाता है। वे नरेन्द्रचृद्धामिण थे। उन्हींके राज्यभें सिद्धान्त प्रन्थके ऊपर गुरुके प्रसादसे लेखकने इस टीकाकी रचना की।

द्वितीय सिद्धान्त प्रन्य कपायप्रामृतकी टीका ' जयधवला ' का भी एक भाग इन्हीं धीरसेनाचार्यका लिखा हुआ है । शेप भाग उनके शिष्य जिनसेनने पूरा किया था। उसकी प्रश- स्तिमें भी बीरसेनके संबन्धमें प्राय: ये ही बातें कही गई है । चूकि वह प्रशस्ति वनके शिष्यद्वारा िल क्षी गई है अतएव उसमें उनकी कीर्ति विशेष रूपसे विणित पाई जाती है । वहां उन्हें साक्षात् केवलीं समान समस्त विश्वके पारदर्शी कहा है। उनकी वाणी पट्खण्ड आगममें अस्खिलत रूपसे प्रवृत्त होती थी । उनकी सर्वार्थगामिनी नैसर्गिक प्रज्ञाको देखकर सर्वज्ञकी सत्तोम किसी मनीपीको शक्ता नहीं रही थी । विद्वान् लोग उनकी ज्ञानरूपी किरणोंके प्रसारको देखकर उन्हें प्रज्ञाप्रमणोंमें श्रेष्ठ आचार्य और श्रुतकेवली कहते थे। सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलसे उनकी दुद्धि ग्रुद्ध हुई थी जिससे वे तीव्रवृद्धि प्रलेकवृद्धोंसे भी स्पर्धा करते थे। उनके विपयमें एक मार्मिक वात यह कही गई है कि उन्होंने चिरतन कालकी पुस्तकों (अर्थात पुस्तकारूढ सिद्धातों) की खूब पुष्टि की और इस कार्यमें वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तक-पाठियोंसे बढ गये। इसमें सन्देह नहीं कि वीरसेनकी इस टीकाने इन आगम-सूत्रोंको चमका दिया और अपनेसे पूर्वकी अनेक टीकाओंको अस्तिमत कर दिया।

जिनसेनने अपने आदिपुराणमें भी गुरु वीरसेनकी स्तुति की है और उनकी महारक पदवीका उल्लेख किया है। उन्हें वादि-वृन्दारक मुनि कहा है, उनकी छोकविज्ञता, कवित्वशक्ति और वाचस्पतिके समान वाग्मिताकी प्रशसा की है, उन्हें सिद्धान्तोपनिवन्धकर्ता कहा है तथा उनकी 'धवछा' भारतीको भुवनव्यापिनी कहा है।

- श्यादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम । शासन वीरसेनस्य वीरसेन-कुशेशयम ॥ १७ ॥ आसीटासीददासत्रभन्यसत्त्वकुमुद्धतीम् । मुद्धतीं कर्नुमीशो य शशांक इव पुष्कळ ॥ १८ ॥ श्रीवीरसेन इत्यात्तमहारकपृथुप्रथ । पारदृश्वाधिविश्वानां साक्षादित्र स केवळी ॥ १९ ॥ प्रीणितप्राणिसपित्राकांताशेषगोचरा । भारती भारतीवाज्ञा पट्खण्ड यस्य नास्खळत् ॥ २० ॥ यस्य नैसिंगिकीं प्रज्ञां दृष्ट्वा सर्वार्थगामिनीम् । जाता सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिण ॥ २१ ॥ य प्राहुः प्रस्फुरद्धोधदीधितिप्रसरोदयम् । श्रुतकेविज्ञन प्राज्ञा प्रज्ञाथमणसत्तमम् ॥ २२ ॥ प्रसिद्ध-सिद्धासद्धान्तवाधिवाधातग्रद्धयी । सार्द्धं प्रत्येकग्रद्धीयं स्पर्धते धीद्धवृद्धिमि ॥ २३ ॥ प्रस्तकानां चिरलाना ग्रुरुत्वभिद्द कुर्वता । येनातिश्वाता पूर्वे सर्वे प्रस्तकिष्टयका ॥ २४ ॥ यस्तप्तोद्दीसिकरणैर्भव्यांमोजानि वोधयन् । व्यथोतिष्ट मुनीनेन पचस्त्पान्वयावरे ॥ २५ ॥ प्रशिप्यश्रन्वसेनस्य य शिप्योऽप्यार्थनन्दिनाम् । कुळ गण च सन्तान खग्रणेश्विज्ञव्यलत् ॥ २६ ॥ तस्य शिप्योऽभवण्यीमन् जिनसेनसिमिद्धर्था । (जयधवला-प्रशस्ति)
- श्री बीरसेन इत्याप्त-महारकपृथुप्रथ । स न पुनातु पूतात्मा बाधिनृष्टारको मुनि ॥ ५५ ॥ छोकियत्व कवित्व च स्थित महारके द्वयम । वाग्मिता वाग्मिनो यस्य बाचा वाचर्यतरिप ॥ ५६ ॥ सिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुर्मद्युरोश्चिरम् । मन्मन सरिस स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम् ॥ ५७ ॥ धत्रळां मारतीं तस्य कीर्ति च शुचि-निर्मेछाम् । धवळीकृतिन शेपभुवनां तां नमान्यहम् ॥ ५८ ॥

इन्द्रनिद्ने अपने श्रुतावतारमें वीरसेनद्वारा धवला और जयधवला टीका लिखे जानेका इसप्रकार वृत्तान्त दिया है । वण्पदेव गुरुद्वारा सिद्धान्त प्रयोंकी टीका लिखे जानेके कितने ही काल पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्वज्ञ श्रीमान् एलाचार्य हुए जो चित्रक्ट्रपुरमें निवास करते थे । उनके पास वीरसेन गुरुने समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया और ऊपरके निवन्धनादि आठ अधिकार लिखे । फिर गुरुकी अनुज्ञा पाकर वे वाटप्राममें आये और वहाके आनतेन्द्रद्वारा बनवाये हुए जिनाल्यमें ठहरे । वहा उन्हें व्याख्याप्रज्ञित (वण्पदेव गुरुकी बनाई हुई टीका) प्राप्त हो गई । फिर उन्होंने ऊपरके बन्धनादि अठारह अविकार पूरे करके सत्कर्म नामका छठवा खण्ड सक्षेपसे तैयार किया और इसप्रकार छह खण्डोंकी ७२ हजार श्लोक प्रमाण प्राकृत और सस्कृत मिश्रित धवला टीका लिखी । तत्पश्चात कपायप्रास्तकी चार विभक्तियोंकी २० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखनेके पश्चात् ही वे स्वर्गवासी हो गये । तब उनके शिष्य जयसेन (जिनसेन) गुरुने ४० हज र श्लोक प्रमाण टीका और लिखकर उसे पूरा किया । इसप्रकार जयधवला ६० हजार श्लोक-प्रमाण तैयार हुई'।

वीरसेन स्वामीकी अन्य कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुई और यह स्वामाविक ही है, क्योंकि उनका समस्त सज्ञान अवस्थाका जीवन निश्चयतः इन सिद्धान्त प्रंथोंके अध्ययन, सकलन और टीका-लेखनमें ही बीता होगा। उनके कृतज्ञ शिप्य जिनसेनाचार्यने उन्हें जिन विशेषणों और पटिवयोंसे अलंकृत किया है उन सबके पोपक प्रमाण उनकी धवला और जयधवला टीकामें प्रचुरतासे पाये जाते हैं। उनकी सूक्ष्म मार्मिक बुद्धि, अपार पाण्डिल, विशाल स्पृति और अनुपम व्यासंग उनकी रचनाके पृष्ठ पृष्ठ पर झलक रहे हैं। उनकी उपलम्य रचना ७२ + २० = ९२ हजार स्रोक प्रमाण है। महाभारत शतसाहस्री अर्थात् एक लाख श्रोक-प्रमाण होनेसे संसारका सबसे वडा काव्य समझा जाता है। पर वह सब एक व्यक्तिकी रचना नहीं है। वीरसेनकी रचना मात्रामें शतसाहस्री महाभारतसे थोडी ही कम है, पर वह उन्हीं एक व्यक्तिके परिश्रमका फल

१. काले गते िकयत्यिप तत पुनिश्चित्रकृटपुरवासी । श्रीमानेलाचार्यो वसूत्र सिद्धान्ततत्त्वज्ञ ॥ १७७ ॥ तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीख वीरसेनग्रम । उपरितमनिवन्धनाचिधिकारानष्ट च लिलेख ॥१७८॥ आगत्य चिवकृटाचत स सगवान्ग्ररोरनुज्ञानात् । वाटमामे चात्रानतेन्त्रकृतजिनग्रहे स्थित्वा ॥ १७९ ॥ ध्याख्याप्रज्ञित्तमवाप्य पूर्वेषट्खण्डतस्ततस्तास्मिन् । उपरितमबन्धनाधिकारेरप्टादशविकल्पे ॥ १८० ॥ सत्कर्भनामधेय षष्ट खण्ड विधाय सिक्षाय । इति षण्णां खण्डाना प्रथसहस्तिद्विसप्तत्या ॥ १८१ ॥ प्राकृतं-सस्कृत-भाषा-मिश्रां टीकां विलिख्य धर्वलाख्याम् । जयधवलां च कपायप्रामृतके चत्रसृणां

विसंक्तीनाम् ॥ १८२ ॥

विंशतिसहस्रसद्मधरचनया सयुता विरन्य दिवम् । यातस्तत पुनस्तिक्टियो जयसेन (जिनसेन !) — गुरुनामा ॥ १८३ ॥

तथ्छेष चत्वारिंशता सहस्रेः समापितवान् । जयधन्त्वेत्र षष्टिसहस्रमणोऽभवद्वीका ॥ १८४ ॥

है। धन्य हे वारसेन स्वामीकी अपार प्रशा और अनुपम साहित्यिक परिश्रमको । उनके विपयमें भव-भूति कविके वे शब्द याद आते हैं

> उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा, कालो ह्यय निरवधिविपुला च पृथ्वी ।

विरसेनाचार्यका समय निश्चित है। उनकी अपूर्णटीका जयधवलाको उनके शिष्य विरसेनाचार्यका जिनसेनने शक सं० ७५९ की फाल्गुन शुक्का दशमी तिथिको पूर्ण की यी और उस समय अमोधवर्पका राज्य या । मान्यखेटके राष्टकूट नरेश अमोध-वर्ष प्रथमके उल्लेख उनके समयके ताम्रपटोंमें शक स० ७३७ में लगाकर ७८८ तक अर्थात् उनके राज्यके ५२ वीं वर्ष तकके मिलते हैं । अत जयधवला टीका अमोध-वर्षके राज्यके २३ वीं वर्ष में समाप्त हुई सिद्ध होती है । स्पष्टतः इसमें कई वर्ष पूर्व धवला टीका समाप्त हो चुकी थी और वीरसेनाचार्य स्पर्गवासी हो चुके थे ।

धवला टीकाके अन्तकी जो प्रशस्ति स्वय वीरसेनाचार्यकी लिखी हुई हम ऊपर उद्धृत कर आये हैं उसकी छटवीं गाथामे उस टीकाकी समाप्तिके सूचक कालका निर्देश है। किंतु दुर्भाग्यतः हमारी उपलब्ध प्रतियोमे उसका पाठ बहुत भ्रष्ट है इससे बहा अकित वर्षका ठीक निश्चय नहीं होता। किंतु उसमें जगतुगदेवके राज्यका स्पष्ट उल्लेख है। राष्ट्रक्ट नरेशोमे जगतुग उपाधि अनेक राजाओकी पाई जाती है। इनमेंसे प्रथम जगतुग गोविंद तृतीय थे जिनके ताम्रपट शक सबत् ७१६ से ७३५ तकके मिले हैं। इन्हींके पुत्र अमोधवर्ष प्रथम थे जिनके राज्यमें जयववला टीका जिनसेन द्वारा समाप्त हुई। अतएव यह स्पष्ट है कि धवलाकी प्रशस्तिमें इन्हीं गोविन्दराज जगनुगका उल्लेख होना चाहिये।

- १ इति श्रीनीरसेनीया टीका स्वार्थदिशनी । वाटमामपुरे श्रीमट्यूर्जरायीनुपालिते ॥ ६ ॥ फाल्गुने मासि प्वीक्षे दशस्या ग्रुक्तपक्षके । प्रवर्द्धमानपुजोरुनन्दीश्वरमहोत्सवे ॥ ७ ॥ अमोघवर्पराजेन्द्रराज्यप्राज्यग्रणोदया । निष्ठिता प्रचय यायादाकल्पान्तमनिल्पका ॥ ८ ॥ एकोचपष्टिसमधिकसप्तशतान्देपु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राश्वतच्याल्या ॥ ९ ॥ जयथवला प्रशस्ति
- Altekai The Rashtrakutas and their times, p. 71 Dr. Altekar, on page 87 of his book says "His (Amoghavarsha's) latest known date is Phalguna S'uddha 10, S'aka 799 (i.e March 878 A.D.), when the Jayadhavalā tikā of Virasena was finished. This is a gross mistake. He has wrongly taken S'aka 759 to be saka 799

३ रेऊ भारतके प्राचीन राजवश ३ पृ ३६, ६५-६७

अब कुछ प्रशिस्तिको उन शकास्पद गाथाओपर विचार कीजिये । गाथा न. ६ में 'अह्रतीसिन्हि ' और 'विक्कमरायिन्हि ' सुस्पृष्ट हैं । शतान्दिकी स्चनाके अभावमे अबतीसवां वर्ष हम जगतुंगदेवके राज्यका छे सकते थे । किंतु न तो उसका विक्रमराजसे कुछ सवन्थ वैठता और न जगतुंगका राज्य ही ३८ वर्ष रहा । जसा हम ऊपर वतला चुके है उनका राज्य केवल २० वर्ष के लगभग रहा था । अतएव इस ३८ वर्ष का सवन्थ विक्रमसेही होना चाहिये । गाथामे शतस्चक शब्द गड्वडीमे हे । किंतु जान पढता है छेखकका तार्त्पय कुछ सौ ३८ वर्ष विक्रम सवत्के कहनेका है । किंतु विक्रम सवत्के अनुसार जगतुगका राज्य ८५१ से ८७० के लगभग आता है । अतः उसके अनुसार ३८ के अककी कुछ सार्थकता नहीं वेठती । यह भी कुछ सावारण नहीं जान पढता कि वीरसेनने यहा विक्रम सवत्का उल्लेख किया है । उनके शिष्य जिनसेनने जयधवलाकी समाप्तिका काल शक गणनानुसार ही उल्लेख किया है । उनके श्राय समस्त जैन छेखकोने शककालका ही उल्लेख किया है । ऐसी अवस्थामे आधर्य नहीं जो यहा भी छेखकका अभिप्राय शक कालसे हो । यि हम उक्त सख्या ३८ के साथं सातसी और मिला दे और ७३८ शक सवत्कें छे तो यह काल जगनुगके ज्ञात काल अर्थात् शक सवत् ७३५ के वहुत समीप आ जाना है ।

अव प्रश्न यह है कि जब गाथाम विक्रमराजका स्पष्ट उल्लेख है तब हम उसे बक सबत् अनुमान केसे कर सकते है <sup>2</sup> पर खोज करनेसे जान पडता है कि अनेक जैन लेखकोंने प्राचीन कालसे बक कालके साथ भी विक्रमका नाम जो रक्खा है। अकलकचरिनमे अकलकके बौद्धोंके साथ बास्तार्थका समय इसप्रकार बतलाया है।

### विक्रमार्कशकाव्दीयगतसप्तप्रमाजुपि । कालेऽकलङ्कयतिनो बौद्धैर्वादो महानभूत् ॥

यद्यपि इस विपयम मतभेद है कि यहा लेखकका अभिप्राय विक्रम सबत् से है या शकत, किंतु यह तो म्पप्ट है कि विक्रम और शकका सबन्ध एक ही काल गणनासे जोडा गया है'। यह भ्रमवश हो और चाहे किसी मान्यतानुसार। यह भी वात नहीं है कि अकेला ही इस-प्रकारका उदाहरण हो। त्रिलोकसारकी गाथा न. ८५० की टीका करते हुए टीकाकार श्री माधव-चन्द्र त्रैविद्य लिखते है—

' श्रीवीरनाथनिवृत्तेः सकागात् पंचोत्तरपट्गतवर्पाणि (६०५) पचमासयुतानि गत्वा पश्चात् विक्रमांकशकराजो जायते । तत उपि चतुर्णवत्युत्तरित्रगत (३९४) वर्पाणि सप्तमासा- धिकानि गत्वा पश्चात् कल्की जायते '।

l Inscriptions at Sravana Belgola, Intro p. 84 and न्यायकु. च. भृमिका पृ. १०३

यहां विक्रमांक शकराजका उद्घेख है और उसका तात्पर्य स्पष्टतः शकसंवत्के संस्था-पक्षेस है। उक अवतरणपर डा पाठकने टिप्पणी की है कि यह उद्घेख नुटि पूर्ण है। उन्होंने ऐसा समझकर यह कहा ज्ञात होता है कि उस शब्दका तात्पर्य विक्रम सवत्से ही हो सकता है। किंतु ऐसा नहीं है। शक संवत्की सूचनामें ही छेखकने विक्रमका नाम जोडा है, और उसे शकराजकी उपाधि कहा है जो सर्वया समय है। शक और विक्रमके सवन्धका काछगणनाके विषयमें जैन छेखकोंमें कुछ भ्रम रहा है यह तो अवश्य है। त्रिछोकप्रकृतिमें जो शककी उत्पांति वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात् या विकल्पसे ६०५ वर्ष पश्चात् बतलाई गई है उसमें यही भ्रम या मान्यता कार्यकारी है, क्योंकि, वीर नि से ४६१ वा वर्ष विक्रमके राज्यमें पड़ता है और ६०५ वर्षसे शककाल प्रारम होता है। ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत गाथामें यदि विक्कमरायिह ' से शकसंवत्की सूचना ही हो तो हम कह सकते है कि उस गाथाके शुड़ पाठमें घवलाके समाप्त होनेका समय शक सवत् ७३८ निर्दिष्ट रहा है।

इस निर्णयमें एक किनाई उपस्थित होती है। शक सबत् ७३८ में लिखे गये नवसारांके ताम्रपटमें जगतुंगके उत्तराविकारी अमोधवर्षके राज्यका उल्लेख है। यही नहीं, किंतु शक
सबत् ७८८ के सिरूरसे मिले हुए ताम्रपटमें अमोधवर्षके राज्यका उल्लेख है। यही नहीं, किंतु शक
सबत् ७८८ के सिरूरसे मिले हुए ताम्रपटमें अमोधवर्षके राज्यका ५२ वें वर्षका उल्लेख है, जिससे
जात होता है कि अमोधवर्षका राज्य ७३७ से प्रारम हो गया था। तब फिर शक ७३८ में
जगतुगका उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता है १ इस प्रश्नार विचार करते हुए हमारी दृष्टि
गाथा नं ७ में 'जगतुंगदेवरन्ते' के अनन्तर आये हुए 'रियम्हि' शब्दपर जाती है जिसका अर्थ
होता है 'ऋते 'या रिक्ते '। संभवत उक्षीसे कुछ पूर्व जगतुगरेवका राज्य गत हुआ या और
अमोधवर्प सिंहासनारूढ हुए थे। इस कल्पनासे आगे गाथा न. ९ में जो बोह्णराय नरेन्द्रका
उल्लेख है, उसकी उल्लान मी सुल्ल जाती है। बोहणराय संभवत. अमोधवर्यका ही उपनाम होगा।
या वह विद्याका तो उल्लेख मिलता ही है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो बीरसेन स्वामीके
इन उल्लेखोंका यह ताएर्य निकल्ता है कि उन्होंने धवला टीका जक संवत् ७३८ में समाप्त की
जब जगतुगदेवका राज्य पूरा हो चुका या और बोहणराय (अमोधवर्प) राजगदीपर वैठ चुके थे।
'जगतुंगदेवरको रियम्हि' और 'बोह्णरायणरिंदे णरिंदचूडामणिम्हि गुंजते ' पाठोपर
प्यान दनेसे यह कल्पना बहुत कुछ पुष्ट हो जाती है।

वीरिजिण सिद्धिगंट चड-सद-इगसिट्ट वास-परिमाण । कालम्मि अदिकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥८६॥
 णिञ्चाणे त्रीरिजिणे लञ्जास-मदेस पच-विरसेस । पण-मासेस गटेम मजाटो मगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥
 तिलोयपण्णितः

अमोधवर्षक राज्यके प्रारमिक इतिहासको देखनेसे जान पडता है कि समवतः गोविन्दराजने अपने जीवन कालमे ही अपने अल्पवयस्क पुत्र अमोधवर्षको राजतिलक कर दिया था और उनके सरक्षक भी नियुक्त कर दिये थे, और आप राज्यभारसे मुक्त होकर, आश्चर्य नहीं, धर्मध्यान करने लगे हो। नवसारिके शक ७३८ के ताम्रपटोमे अमोधवर्षके राज्यमे किसी प्रकारकी गडवडीकी स्चना नहीं है, किंतु स्रतसे मिले हुए शक्त संवत् ७४३ के ताम्रपटोमे एक विष्ठवके समनके परचात् अमोधवर्षके पुनः राज्यारोहणका उल्लेख है। इस विष्ठवका वृत्तान्त वड़ौदासे मिले हुए शक्त सवत् ७५७ के ताम्रपटोमेमी पाया जाता है। अनुमान होता है कि गोविन्दराजके जीवनकालमे तो कुछ गडवडी नहीं हुई किंतु उनकी मृत्युके परचात् राज्यसिहासनके लिये विष्ठव मचा जो शक्त सवत् ७५३ के पूर्व समन हो गया । अत्युव शक्त ७३८ में जगतुग (गोविन्दराज) जीवित थे इस कारण उनका उल्लेख किया और उनके पुत्र मिहासनारुट हो चुके थे इमसे उनका भी कथन किया, यह उचित जान पडता है।

यदि यह कालसबन्धी निर्णय ठीक हो तो उस परसे वीरसेनस्वामीके कुल रचनाकाल व धवलाके प्रारमकालका भी कुल अनुमान लगाया जा सकता है। ववला टीका ७३८ जकमे समाप्त हुई और जयववला उसके पश्चात् ७५९ जक मे। तात्पर्य यह कि कोई २० वर्ष मे जयधवलाके ६० हजार क्लोक रचे गये जिसकी औसत एक वर्षमे ३ हजार आती है। इस अनुमानसे धवलाके ७२ हजार क्लोक रचनमे २४ वर्ष लगना चाहिय। अत उसकी रचना ७३८ — २४ = ७१४ जकमे प्रारम हुई होगी, और चूकि जयवबलाके २० हजार क्लोक रचे जानेके पश्चात् वीरसेन स्वामीकी मृत्यु हुई और उतने क्लोकोको रचनामे लगभग ७ वर्ष लगे होंगे, अतः वीरसेन स्वामीके स्वर्गवासका समय ७३८ + ७ = ७४५ जकके लगभग आता है। तथा उनका कुल रचना-काल शक ७१४ मे ७४५ अर्थात् ३१ वर्ष पडता हैं।

#### ? Altekar. The Rashtrakutas and their times p. 71 fl

२ आजसे कोई ३० वर्ष पूर्व विद्वहर प. नाथ्रामजी प्रेमीने अपनी विद्वहरत्नमाला नामक लेखमालामं वीरसेनके निष्य जिनसेन स्वामीका पूरा परिचय देते हुए बहुत सयुक्तिक रूपसे जिनसेनका जन्मकाल शक सबत् ६७५ अनुमान किया था और कहा था कि उनके गुरुका जन्म जनसे 'अधिक नहीं तो १० वर्ष पहले लगभग ६६५ शकमं हुआ होगा '। इससे वीरसेन स्वामीका जीवनकाल शक ६६५ से ७४५ तक अर्थान् ८० वर्ष पडता है। ठीक यही अनुमान अन्य प्रकारसे सरूया जोडकर प्रेमीजीने किया था और लिखा था कि ' जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन स्वामीकी अवस्था भी ८० वर्षसे कम न हुई होगी ऐसा जान पडता है। विद्वहत्तमाला पृ २५ आदि, व पृ ३६० इन हमारे किनश्रेष्टोंके पूर्ण परिचयके लिये पाठकोंको प्रेमीजीका वह ८९ पृष्टोंका पूरा लेख पढना चाहिये।

अव हम प्रशस्तिमे दी हुई ग्रह-स्थितिपर भी विचार कर सकते है। सूर्यकी स्थिति तुला राशिमे वर्ताई गई है सो ठीक ही है, क्योंकि, कार्तिक मासमे सूर्य तुलामे ही रहता है। चन्द्रकी स्थितिका द्योतक पद अशुद्ध है। शुक्लपक्ष होनेसे चन्द्र सूर्यसे सात राशिके भीतर ही होना चाहिये और कार्तिक मासकी त्रयोदशीको चन्द्र मीन या मेप राशिमे ही हो सकता है। अतएव 'गोमेचंदिमम' की जगह शुद्ध पाठ 'मीणे चंदिमम' प्रतीत होता है जिससे चन्द्रकी स्थिति मीन राशिमे पडती है। लिपिकारके प्रमादसे लेखनमे वर्णव्यत्यय होगया जान पडता है। शुक्रकी स्थिति सिंह राशिमे वर्ताई है जो तुलाके सूर्यके साथ ठीक वैठती है।

सवत्सरके निर्णयमे ना प्रहोमेसे केवल तीन ही प्रह अर्थात् गुरु, राहु और शनिकी स्थिति सहायक हो सकती है। इनमेसे शनिका नाम तो प्रशस्तिम कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। राहु और गुरुके नामोल्लेख स्पष्ट हैं किन्तु पाठ-भ्रमक कारण उनकी स्थितिका निर्भान्त ज्ञान नहीं होता। अतएव इन प्रहोकी वर्तमान स्थितिपरसे प्रशस्तिके उल्लेखोका निर्णय करना आवश्यक प्रतीत हुआ। आज इसका विवेचन करते समय शक १८६१, आश्विन शुक्ता ५, मगलवार, है और इस समय गुरु मीनमे, राहु तुलाम तथा शनि मेपमे है। गुरुकी एक परिक्रमा वारह वर्षमे होती है, अत शक ७३८ से १८६१ अर्थात् ११२३ वर्षमे उसकी ९३ परिक्रमाए पूरी हुई और शेप सात वर्षमे सान राशिया आगे वर्टा। इसप्रकार शक ७३८ मे गुरुकी स्थिति कन्या या नुला राशिमे होना चाहिये। अब प्रशस्तिमे गुरुको हम सूर्यके साथ तुला राशिमे ले सकते है।

राहुकी परिक्रमा अठारह वर्षमें पूरी होती है अतः गत ११२३ वर्षमें उसकी ६२ परिक्रमाएं पूरी हुई और शेप सात वर्षमें वह लगभग पाच राशि आगे वढा। राहुकी गति सदव वकी होती है। तदनुसार शक ७३८ में राहुकी स्थिति तुलासे पाचिशी राशि अर्थात् कुभमें होना चाहिये। अतएव प्रशस्तिमें हम राहुका सम्बन्ध कुभम्हि से लगा सकते है। राहु यहा तृतीयान्त पढ क्यों है इसका समाधान आगे करेंगे।

जनिकी परिक्रमा तीस वर्षमें पूरी होती है। तदनुसार गत ११२३ वर्षमें उसकी ३७ परिक्रमाएं पूरी हुई और शेप १३ वर्षमें वह कोई पाच राजि आगे वटा। अत शक ७३८ में शनि वनु राजिमें होना चाहिये। जब ववटाकारने इतने प्रहोंकी स्थितिया दी है, तब वे शनि जैसे प्रमुख प्रहकों भूछ जाय यह संभव न जान हमारी दृष्टि प्रशस्तिके चापिन्ह वरिणवुत्ते पाठपर गई। चाप का अर्थ तो धनु होता ही है, किन्तु वरिणवुत्ते से शनिका अर्थ नहीं निकल सका। पर साथ ही यह ध्यानमें आते देर न छगी कि संभवत. शुद्ध पाठ तरिण-वुत्ते (तरिणवुत्रे ) है। तरिण सूर्यका पर्यायवाची हे और शनि सूर्यपुत्र कहलाता है। इसप्रकार प्रशस्तिमें शनिका मी उल्लेख मिछ गया और इन तीन प्रहोंकी स्थितिसे हमारे अनुमान किए हुए धवलाके समाप्तिकाल शक संवत् ७३८ की पूरी पुष्टि हो गई।

इन ग्रहोंका इन्ही राशियोंमें योग शक ७३८ के अतिरिक्त केवल शक ३७८, ५५८, ९१८, १०९८, १२७८, १४५८, १६३८ और १८१८ में ही पाया जाता है, और ये कोईमी संवत् धवलाके रचनाकालके लिये उपयुक्त नहीं हो सकते।

अव प्रहों में से केवल तीन अर्थात् केत्, मंगल और बुध ही ऐसे रह गंथ जिनका नामोल्लेख प्रशास्तिमें हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केतुकी स्थिति सदैव राहुसे सप्तम राशिपर रहती है, अतः राहुकी स्थिति बता देने पर उसकी स्थिति आप ही स्पष्ट हो जाती है कि उस समय केतु सिंह राशिंम था। प्रशस्तिके शेप शब्दोपर विचार करनेसे हमें मंगल और बुधका भी पता लग जाता है। प्रशस्तिमें 'कोणे ' शब्द आया है। कोण शब्द कीपके अनुसार मंगलका भी पर्यायवाची हैं। जैसा आगे चलकर जात होगा, कुडली-चक्रमें मंगलकी स्थिति कीनेमें आती है, इसीसे संमवत. मंगलका यह पर्याय कुशल कविको यहा उपयुक्त प्रतीन हुआ। अत मंगलकी स्थिति राहुके साथ कुंम राशिंम थी। राहु पदकी तृतीया विभक्ति इसी सायको व्यक्त करनेके लिये रखी गई जान पड़ती है। अब केवल 'भाविकरमें 'और 'कुलविस्त्रए ' अब फ्रास्तिमें ऐसे वच रहे हैं जिनका अभीतक उपयोग नहीं हुआ। कुल का अर्थ कीपानुसार बुध भी होता है, और बुध सूर्यकी आज् बाजूकी राशियोंसे बाहर नहीं जा सकता। जान पड़ता है यहां कुलविस्त्रए का अर्थ 'कुलविल्य' है। अर्थात् बुधकी सूर्यकी ही राशिमें स्थिति होनेसे उसका विल्य या। गाथामें मात्रापृतिके लिये विल्य का विस्त्रण कर दिया प्रतीत होता है।

जन तक उम्रका समय नहीं दिया जाता तन तक ज्योतिप कुडली पूरी नहीं कहीं जा सकती । इस कमी की पूर्ति 'मान्निलग्गे 'पद से होती हैं। 'भानिक्गे 'का कुछ ठीक अर्थ नहीं वैठता । पर यदि हम उसकी जगह 'माणुनिलग्गे 'पाठ छे छ तो उससे यह अर्थ निकलता है कि उस समय सूर्य लग्नकी राशिमें था, और क्योंकि सूर्यकी राशि अन्यन्न तुला वतला दी है, अतः ज्ञात हुआ कि घवला टीका को वीरसेन स्नामीने प्रान कालके समय पूरी की थी जन तुला राशिके साथ सूर्यदेन उदय हो रहे थे।

इस विवेचनद्वारा उक्त प्रशस्तिके समयसूचक पद्योंका पूरा संशोधन हो जाता है, और उससे घवछाकी समान्तिका काछ निर्विवाद रूपसे शक्त ७३८ कार्तिक शुक्र १३, तदनुसार तारीख ८ अक्टूबर सन् ८१६, दिन बुधवार का शतःकाछ, सिद्ध हो जाता है। उससे वीरसेन स्वामीके सूक्ष्म ज्योतिप जानका भी पता चछ जाता है।

<sup>?</sup> Apte: Sanskrit English Dictionary.

S 33 32 31 35

अव हम उन तीन पद्योको शुद्धतासे इसप्रकार पढ सकते है---

अठतीसिम्ह सतसए विकमरायंकिए सु-सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणु-विलग्गे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥ जगतुंगदेव-रजे रियम्हि कुंभिम्ह राहुणा कोणे । सूरे तुलाए सते गुरुम्हि कुलिवल्लए होंते ॥ ७ ॥ चाविम्ह तरिण-वुत्ते सिंवे सुकिम्म मीणे चंदिम्म । कत्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥

इस पर में अवला की जन्मकुडली निम्नप्रकारमे खींची जा सकती हैं -

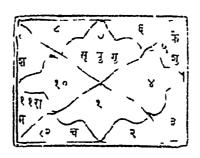

वीरसेन स्वामीन अपना टीकाका नाम धवला क्या रखा यह कही वतलाया गया हियानिक नहीं हुआ। व्यव्यक्त शब्दार्थ शुक्लक अनिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट भी होता है। सभव है अपनी टीकाक टर्सा प्रसाद गुणको व्यक्त करनेके लिये उन्होंने यह नाम जुना हो। ऊपर दी हुई प्रशस्तिसे जात है कि यह टीका कार्तिक मासके ववल पक्षकी त्रयोदशीको समाप्त हुई थी। अतएव सभव है ट्रसी निमित्तसे रचिताको यह नाम उपयुक्त जान पडा हो। ऊपर वतला चुके है कि यह टीका विदेश उपनामधारी अमोधवर्ष (प्रथम) के राज्यके प्रारमकालमे समाप्त हुई थी। अमोधवर्ष अनेक उपाधियोमे एक उपाधि 'अनिशय—धवल' भी मिलती है'। उनकी इस उपाविकी सार्थकता या तो उनके शरीरके अल्पन्त गौरवर्णमे हो या उनकी अल्पन्त शुद्ध सात्त्रिक प्रकृतिमे। अमोधवर्ष वड़े धार्मिक बुद्धिवाले थे। उन्होंने अपने बृद्धव्यकालमे राज्यपाट छोडकर वैराग्य धारण किया था और 'प्रश्लोत्तरस्तमालिका' नामक सुन्दर काव्य लिखा था। वाल्यकालसे ही उनकी यह धार्मिक बुद्धि प्रकट हुई होगी। अत. सभव है उनकी यह 'अतिशय ववल' उपावि भी धवलाके नाम-करणमें एक निमित्तकारण हुआ हो।

१ रेक. भारतके प्राचीन राजवश, २, पृ. ४०

# ८. भवलासे पूर्वके टीकाकार

ऊपर कह आये है कि जयधवलाकी प्रशास्तिके अनुसार वीरसेनाचार्यने अपनी टीकाद्वारा सिद्धान्त प्रन्थाकी बहुत पृष्टि की, जिससे वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तकाशिष्यकोंसे वढ गये'। इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वीरसेनसे भी पूर्व इस सिद्धान्त प्रन्थकी अन्य टीकाए लिखी गईं थीं 2' इन्द्रनिन्देने अपने श्रुतावतारमें टोनो सिद्धान्त प्रन्थोपर लिखी गई अनेक टीकाओका उल्लेख किया है जिसके आधारसे प्रत्खण्डागमकी ववलामे पूर्व रची गई टीकाओका यहा परिचय दिया जाता है।

परिकर्म' और परिपाटीसे कुन्दकुन्दपुरके पद्मनान्दि मुनिको प्राप्त हुआ, और उन्होंने सबसे पहले पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर वारह हजार श्लोक प्रमाण एक टीका प्रन्य रचा जिसका नाम परिकर्म थां। हम ऊपर वतला आये है कि इटनन्दिका कुन्दकुन्द कुन्द पुरके पद्मनन्दिसे हमारे उन्ही प्रात स्मरणीय कुन्दकुन्दाचार्यका ही अभिप्राय हो सकता है जो टिगम्बर जैन सम्प्रदायमे सबसे बड़े आचार्य गिने गये हैं और जिनके प्रवचनसार, समयसार आदि प्रथ जैन सिद्धान्तके सर्वेपिर प्रमाण माने जाते हैं। दुर्भाग्यतः उनकी वनायी यह टीका प्राप्य नहीं है और न किन्ही अन्य लेखकोने उसके कोई उल्लेखादि दिये। किंतु स्वयं धवला टीकामे परिकर्म नामके प्रन्थका अनेकबार उल्लेख आया है। धवलाकारने कहीं परिकर्म से उद्धृत किया है, कहीं कहा है कि यह बान 'परिकर्म के कथनपरसे जानी जाती है' और कहीं अपने कथनका परिकर्मके कथनसे विरोध आनेकी बका उठाकर उसका समाधान किया है । एक स्थानपर उन्होने परिकर्मके कथनके विरुद्ध अपने कथनकी पृष्टि भी की है और

१ पुस्तकामां चिरवानां गुरुत्वामिह कुर्वता । येनातिशयिता पृवें मेवें पुस्तकशिष्यकाः ॥ २४ ॥ ( जयधवलाप्रशस्ति )

२ एव हितिथां उन्यमावपुस्तकगत समागच्छन । गुरुपारिपात्र्या ज्ञात मिद्धान्त कुण्डकुन्दपुरे ॥ १६७ ॥ श्रीपद्मनिन्दिमुनिना सोऽपि द्रावश्चसहस्वपरिमाण । प्रम्थपरिकर्मकर्जा पटखण्डाद्यत्रिखण्डस्य ॥ १६१॥ इन्ड श्रुतावतार

३ 'ति परियम्मे बुत्तं' ( धवला अ. १४१) ५ 'ण च परियम्मेण सह निरोही (धनला अ. २०३)

<sup>&#</sup>x27;परियम्मस्मि बुत्त ' ( ,, ,, ६७८ ) परियम्मनयणेण सह एद सत्त

४ 'परियम्मवयणादो णव्वदे '( ,, ,, १६७ ) विमन्द्राटि त्ति ण ( ,, ,, ३०४ )

<sup>&#</sup>x27; इदि परियम्भवयणादी ' ( ,, ,, २०३)

कहा है कि उन्हींके व्याल्यानको प्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्याख्यानको नहीं, क्योंिक, वह व्याख्यान सूत्रके विरुद्ध जाता है '। इससे रपष्ट ही ज्ञात होता है कि 'परिकर्म ' इसी पट्खण्डा-गमकी टीका थी। इसकी पुष्टि एक और उल्लेखसे होती है जहा ऐसा ही विरोध उत्पन्न होनेपर कहा है कि यह कथन उसप्रकार नहीं है, क्योंिक, स्वय 'परिकर्मकी' प्रवृत्ति इसी सूत्रके वल्से हुई है '। इन उल्लेखोंसे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि 'परिकर्म ' नामका ग्रंथ था, उसमें इसी आगम का व्याख्यान था और वह ग्रंथ वीरसेनाचार्यके सन्मुख विद्यमान था। एक उल्लेख द्वारा धवलाकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'परिकर्म ' प्रथको सभी आचार्य प्रमाण मानते थे '।

उक्त उल्लेखोमेसे प्रायः सभीका सम्बन्ध पट्खण्डगमके प्रथम तीन खण्डोंके विषयसे ही है जिससे इन्द्रनिटके इस कथन की पुष्टि होती है कि वह प्रथ प्रथम तीन खण्डोंपर ही लिखा गया था। उक्त उल्लेखोपरसे 'परिकर्मके' कर्ताके नामादिकका कुल पता नहीं लगता। किंतु ऐसी भी कोई बात उनमे नहीं है कि जिससे वह प्रथ कुन्दकुन्दकृत न कहा जा सके। ववलाकारने कुन्दकुन्दके अन्य सुविख्यात प्रथोका भी कर्ताका नाम दिये विना ही उल्लेख किया है। यथा, वृत्त च पचित्यपाहुडे (धवला अ. पृ. २८९)

इन्दनिटने जो इस टीकाको सर्व प्रथम वतलाया है और धवलाकारने उसे सर्व-आचार्य-सम्मत कहा है, तथा उसका स्थान स्थानपर उल्लेख किया है, इससे इस प्रथके कुन्दकुन्दा-चार्यकृत माननेमें कोई आपित्त नहीं दिखती। यद्यपि इन्द्रनिद्देन यह नहीं कहा है कि यह प्रथ किस मापामे लिखा गया था, किंतु उसके जो 'अवतरण' धवलामें आये है वे सब प्राकृतमें ही है, जिससे जान पडता है कि वह टीका प्राकृतमे ही लिखी गई होगी। कुन्दकुन्दके अन्य सब प्रथ भी प्राकृतमें ही है।

ववलामे परिकर्मका एक उल्लेख इसप्रकार से आया है— "'अपदेसं णेव इंदिए गेज्झं' इदि परमाण्ण णिरवयवत्तं परियम्मे बुत्तमिटि" (ध. १११०)

र परियम्मेण एद वक्खाण किण्ण विरुद्धदे ? एटेण सह विरुद्धटे, किंतु सुरीण सह ण विरुद्धटे ! तेण एदस्स वक्खाणस्स गहण कायव्य, ण परियम्भस्स तस्स सुराविरुद्धराही ! (धवला अ २५९)

२ परियम्मादो असखेन्जाओ जोयणकोडीओ मेढीए पमाणमवगदिमिटि चे ण, एदस्स मुत्तस्स वलेण परियम्मपवृत्तीदो । ' (धवला अ पृ. १८६ )

२ ' संग्लाइरियसम्मद**्रियमा**सिद्धचाटो '। ( धनला अ• पृ ५४२ )

इसका कुन्दकुन्दके नियमसारको इस गाथासे मिछान कीजिय-अत्तादि अत्तमञ्ज्ञं अत्तत **णेव इंदिए गेज्झं**। अविभागी ज दन्वं परमाण् त विञाणाहि ॥ २६॥

इन दोनों अवतरणोके मिळानसे स्पष्ट है कि धवळामे आया हुआ उल्लेख नियमसारसे भिन्न है, फिर भी दोनोंकी रचनामे एक ही हाथ सुस्पष्टरूपसे दिखाई देता है। इन सब प्रमाणोंसे कुन्दकुन्दकृत परिकर्म के अस्तिन्त्रमे बहुन कम सन्देह रह जाता है।

ववलाकारने एक स्थानपर 'परिकर्म ' का सूत्र कह कर उल्लेख िक्सा है । यथा—- 'क्त्राहियाणि ति परियम्मसुत्तेण सह विरुद्धाइ ' ( धवला अ. पृ. १४३)। वहुधा वृत्तिक्षप जो व्याख्या होती है उसे सूत्र भी कहते है । जयधवलामें यतिवृषभाचार्यको 'कपायप्रामृत ' का 'वृत्तिसूत्रकर्ता ' कहा है । यथा——

' सो वितिष्ठत्तकत्ता जङ्बसहो मे वर देऊ ' ( जयव० मंगलाचरण गा- ८ )

इससे जान पड़ता है कि परिकर्म नामक न्यास्यान वृत्तिरूप या । इन्द्रनिदंन परिकर्मको प्रथ कहा है । वैजयन्ती कोपके अनुसार प्रथ वृत्तिका एक पर्याय-वाचक नाम है । यथा-- 'वृत्तिर्प्रन्थजीवनयो '। वृत्ति उसे कहते है जिसमें सृत्रोंका ही विवरण हो, शब्द रचना सिक्षप्त हो और फिर भी सूत्रके समस्त अर्थाका जिसमें संप्रह हो । यथा--

' सुत्तम्सेव विवरणाए सिखत्त-सद्द-रयणाण् सगहिय-सुत्तासेसत्याण् वित्तसुत्त-ववएसाहो । ( जयघ० अ. ५२. )

इन्द्रनन्दिने दूसरा जिस टांकका उल्लेख किया है, वह **गामकुंड** नामक आचार्य-कृत
श्री । यह टीका छठवे खण्डको छोड़कर प्रथम पाच खण्डोपर तथा दूसरे सिद्धान्तपद्भित पद्भित क्ष्म प्रथम पाच खण्डोपर तथा दूसरे सिद्धान्तपद्भित क्षम पद्भित क्षम थी । यह टीका पद्भित रूप थी । वृत्तिस्त्रके
पद्भित विपम-पदोका भंजन अर्थात् विद्छेपणात्मक विवरणको पद्धित कहते हैं। यया—

वित्तिसुत्त-विसम-पयाभजिए विवरणाए पट्टूड-ववएसाढो ( जयध. पृ. ५२ )

इससे स्पष्ट हं कि शामकुटक सन्मुख कोई वृत्तिसूत्र रहे हैं जिनकी उन्होंने पद्धित लिखी। हम ऊपर कह ही आये हैं कि कुन्दकुन्दकृत परिकर्म सभवतः वृत्तिरूप ग्रंथ था। अत शामकुंडने उसी वृत्तिपर और उधर कपायप्राभृतकी यितवृपभाचार्यकृत वृत्तिपर अपनी पद्धित .

इस समस्त टीकाका परिमाण भी वारह हजार श्लोक था और उसकी भाषा प्राकृत सस्कृत और कनाड़ी तीनों मिश्रित थी। यह टीका परिकर्मसे कितने ही काळ पश्चात् ळिखी गई थीं। इस टीकाके कोई उल्लेख आदि धवळा व जयववळामें अभीतक हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुए।

इन्द्रनन्दिद्वारा उल्लिखित तीसरी सिद्धान्तटीका तुम्बुल्र्र नामके आचार्यद्वारा लिखी गई। ये आचार्य 'तुम्बुल्र्र' नामके एक सुन्दर प्राममें रहते थे, इसीसे वे तुम्बुल्रा- चार्य कहलाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमें रहनेके कारण पद्मनन्दि आचार्यकी तुम्बुल्र्राचार्य कुन्दकुन्द नामसे प्रसिद्धि हुई। इनका असली नाम क्या था यह ज्ञात नहीं होता। इन्होंने छठवे खडको छोड शेप दोनो सिद्धान्तोपर एक वडी भारी व्याख्या लिखी, जिसका नाम 'चूडामणि' था और परिमाण चौरासी हजार। इस महती व्याख्याकी भापा कनाडी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने छठवें खडपर सात हजार प्रमाण 'पश्चिका' लिखी। इसप्रकार इनकी कुल रचनाका प्रमाण ९१ हजार खेकिक हो जाता है। इन रचनाओंका भी कोई उल्लेख बबला व जयधवलामे हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। किन्तु महाधवलका जो परिचय 'धवलादि-सिद्धान्त प्रथोंके प्रशस्तिसप्रह ' में दिया गया है उसमे पचिकारूप विवरणका उल्लेख पाया जाता है'। यथा—

वोच्छामि सतकम्मे **पंचिय**रूवेण विवरण सुमहत्य ।। पुणो तेहिंतो सेसद्वारसणि-योगद्दाराणि सतकम्मे सन्वाणि परूविटाणि । तो वि तस्सइगभीरत्ताटो अत्यविसमपदाणमत्ये थोरु-द्भयेण **पंचिय**-सरूवेण भणिस्सामो ।

जान पडता है यही तुम्बुख़्राचार्यकृत पष्टम खडकी वह पचिका है जिसका इन्द्रनिन्दिने उल्लेख किया है। यदि यह ठीक हो तो कहना परेगा कि चूडामणि व्याख्याकी भाषा कनाड़ी थी, किंतु इस पचिकाको उन्होने प्राकृतमें रचा था।

भट्टाक्रलंकदेवने अपने कर्णाटक शब्दानुशासनमें कनाडी भाषामें रचित 'चूडामणि' नामक तत्वार्थमहाशास्त्र व्याख्यानका उछेख किया है। यद्यपि वहां इसका प्रमाण ९६ हजार वतलाया है जो इन्द्रनिदके कथनसे अधिक है, तथापि उसका तात्पर्य इसी तुम्बुछराचार्यकृत 'चूडामणि'से है ऐसा जान पडता है'। इनके रचना-कालके विषयमें इन्द्रनिदने इतना

१ काले तत कियत्यिप गते पुन शामकुण्डसङ्गेन । आचार्येण ज्ञात्वा क्रिभेद्मप्यागम कारस्यीन् ॥ १६२ ॥ द्वादशग्रिणतसद्दस्र त्रन्य सिद्धाःतयोरुमयो । पष्टेन विना खण्डेन पृथुमहावन्धसङ्गेन ॥ १६२ ॥

प्राकृतसंस्कृतकुर्णाटमापया पद्धति परा रचिता ॥ इन्द्र. श्रुतावतार

निरवाणीविलास जैनेसिद्धान्तभवनका प्रथम वाषिक रिपोर्ट, १९३५

३ न चेपा ( कर्णाटकी ) मापा शास्त्रानुपयोगिनी, तत्त्वार्थमहाशास्त्रन्याख्यानस्य पण्णवतिसहस्रप्रमित-

हीं कहा है कि शामकु इस कितने हीं काल पथात् तुम्बुद्राचार्य हुए'।

तुम्बुलराचार्यके पश्चात् कालान्तरमें समन्तभद्र स्वामी हुए, जिन्हें इन्द्रनान्देने ४ समन्तभद्रस्वामी- 'ताकिकार्क' कहा है। उन्होंने दोनों सिद्धान्तोंका अध्ययन करके पट्खण्डागमके पाच खंडोंपर ४८ हजार श्लोकप्रमाण टीका रची। इस कृत टीका टिकाकी भाषा अस्त्रंत सुंदर और मृदुल संस्कृत थी

यहां इन्द्रनिन्दिका अभिप्राय निश्चयतः आप्तमीमासादि सुप्रसिद्ध प्रन्योंके रचिवतासे ही है, जिन्हें अष्टसहस्रोके टिप्पणकारने भी 'तार्किकार्क 'कहा है। यथा —

तदेवं महाभागस्ताकिकाँकिरपञ्चाता ..... आप्तमीमासाम् ...... (अप्टन. पृ १ टिप्पण )

धवला टीकामें समन्तभद्रश्वामीके नामशहित दो अवतरण हमारे दृष्टिगोचर हुए है। इनमेंसे प्रथम पत्र ४९४ पर है। यथा—

'तहा समंतभद्दसामिणा वि उत्तं, विधिविंपक्तभित्वेषक्तप ···· ः इत्यादि ' यह स्त्रोक बृहत्त्वयम्भूस्तोत्रका है । दूसरा अवतरण पत्र ७०० पर है । यथा—

' तया समंतभद्रस्यामिनाप्युक्तं, स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नयः। '

यह आप्तभीमांसाके स्त्रोक १०६ का पूर्वार्ध है । अार भी कुछ अवतरण केवल ' उक्तं च ' रूपसे आये हैं जो वृहत्स्वयम्भूस्तोत्रादि प्रन्योंमें मिलते हैं। पर हमें ऐमा कहीं कुछ अभी तक नहीं मिल

अथसटर्भरूपस्य सृद्धासण्यभियानस्य महाशासस्यान्येषां च शन्दागम युत्तयागम-परमागम-विषयाणां तथा कान्य-नाटक कलाशास-विषयाणां च बहुनां प्रन्थानामपि भाषाहतानामुपलन्धमानत्वात् । (समन्तमद्र पृ. २१८)

१ तस्मादाराः पुनरपि काले गतवित कियत्यिप च । अथ तुम्बुत्दूरनामाचायोऽभूतुम्बुङ्रसद्मामे । पष्टेन विना खण्डेन सोऽपि सिद्धान्तयोरुमयो ॥ १६५ ॥ चतुरिषकार्शातिसहस्रमन्थरचनया युक्ताम । कर्णाटभाषयाऽकृत महतीं चूटामिणे व्याख्याम् ॥ १६६ ॥ सप्तसहस्रमन्था पष्टस्य च पंचिकां पुनरकार्षान् । इन्द्रः श्रुतावतारः

२ कालान्तरे तत पुनरासध्या पलिर<sup>१</sup>) ताार्सिकाकोभूत् ॥ १६७ ॥ श्रीमान् समन्तभद्भसामीत्यथ सोऽप्यधीत्य त द्विविधम् । सिद्धान्तमत पर्खण्डागमगतखण्डपञ्चकस्य पुन ॥ १६८ ॥ अष्टो चत्वारिक्षतसहस्रसद्ग्रन्थरचनया युक्ताम् । विरचितवानातिषुन्दरमृदुसस्कृतभाषया टीकाम् ॥ १६९ ॥ इन्द्र श्रुतावतारः सका जिससे उक्त टीकाका पता. चलता । श्रुतावतारके 'आसन्ध्या पलरि ' पाठमें संभवतः आचार्यके निवासस्थानका उल्लेख है, किन्तु पाठ अग्रुद्धसा होनेके कारण टीक इन्त नहीं होता ।

जिनसेनाचार्यकृत हरिवरापुराणमें समन्तमद्रनिर्मित 'जीवसिद्धि' का उद्घेख आया हैं, किंतु यह प्रथ अमीतक मिला नहीं है। कहीं यह समन्तमद्रकृत 'जीवहाण' की टीकाका ही तो उद्घेख न हो श समन्तमद्रकृत गंधहरितमहाभाष्यके भी उद्घेख मिलते हैं, जिनमे उसे तत्त्वार्थ या तत्त्वार्थसूत्रका व्याख्यान कहा हैं। इस परसे माना जाता है कि समन्तमद्रने यह भाष्य उमास्त्रातिकृत तत्त्वार्थसूत्रपर लिखा होगा। किंतु यह भी समत्र है कि उन उल्लेखोका अभिप्राय समन्तमद्रकृत इन्हीं सिद्धान्तप्रयोंकी टीकासे हो। इन प्रन्योकी भी 'तत्वार्थमहाज्ञास्त्र' नामसे प्रासिद्धि रही है, क्योंकि, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, तुम्बुद्धराचार्यकृत इन्हीं प्रन्योकी 'चूडामणि' टीकाको अकलकदेवने तत्त्वार्थमहाजास्त्र व्याख्यान कहा है।

इन्द्रनिद्देन कहा है कि सम तमद स्वामी द्वितीय सिद्धान्तकी भी टीका लिखनेवाले थे, किन्तु उनके एक सर्घभेने उन्हें ऐसा करनेसे रीक दिया। उनके ऐसा करनेका कारण द्रव्यादि— शुद्धि-करण-प्रयत्नका अभाव बतलाया गया है । संभव है कि यहा समन्तभदकी उस भस्मक व्याविकी ओर संकेत हो, जिसके कारण कहा गया है कि उन्हें कुछ काल अपने मुनि आचारका अतिरेक करना पड़ा था। उनके इन्हीं भावों और शरीरकी अवस्थाको उनके सहधर्मीने द्वितीय सिद्धान्त प्रन्थकी टीका लिखनेमें अनुकूल न देख उन्हें रोक दिया हो।

यदि समन्तभद्रकृत टीका सस्कृतमें लिखी गई थी और वीरसेनाचार्यके समय तक, विद्यमान थी तो उसका धवला जयववलामें उल्लेख न पाया जाना वहें आश्चर्यकी वात होगी।

सिद्धान्तप्रन्थें।का व्याख्यानकम गुरु -परम्परासे चलता रहा । इसी परम्परामें शुभनन्दि

- १ देखो, प जुगलिकशोर मुख्तारकृत समन्तभद्र पू. ११२
- ॰ जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्तयतुशासनम् । वचः समन्तभद्गस्य वीरस्येष विजृसते ॥ इतिशपुराण १०३००
- र तत्वार्थसूत्रव्याख्यानगन्धहास्तिप्रवर्तक । स्त्रामी समन्तभद्रोऽभूदेवागमानिदेशक ॥
   (हस्तिमल्ल, विकातकौरवनाटक, मा म मा )
  - सरवार्थ-व्याख्यान-पण्णवति सहस्र गधहस्ति महामात्य विधायक-देवागम कवीश्वर-स्याद्वाद-विद्याधि-
- पति समन्तमद । (एक प्राचीन कनाडी प्रन्य, देखी समन्तमद पृ २२०)
  श्रीमचस्वार्थशास्त्राद्युत्तसिललिनिधेरिद्धरत्नोद्भवस्य। त्री यानारम्भ हाले सकलमलिमेदे शास्त्रकारे कृत यत्।
  (विद्यानन्द आप्तमीमांसा)
- ४ त्रिलिखन् द्वितीयिमिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्त्रेन । द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नित्रहात् प्रतिपिद्धम् ॥१७०॥ इन्द्र श्रुतावतारः

भ वप्पदेव गुरुकृत व्याख्याप्रज्ञासि और रविनान्दि नामके दो मुनि हुए, ज़ो अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि थे। उनसे वप्पदेवगुरुने वह समस्त सिद्धान्त विशेषस्त्रमें सीखा। वह व्याख्यान भीमरिथ और कृष्णामेख निर्धोंके वीचके प्रदेशोंम उत्कलिका प्रामंके समीप मगणवछी प्राममें हुआ था। भीमरिथ कृष्णा नदीकी शाखा है और इनके वीचका प्रदेश अव वेळगाव व धारवाड कहळाता है। वहीं यह वप्पदेव गुरुका सिद्धान्त-अन्ययन हुआ होगा। इस अध्ययनके पश्चात् उन्होंने महाबन्वको छोट शेष पाच खडोंपर ' व्याख्याप्रज्ञप्ति ' नामकी टीका छिखी। तत्पश्चात् उन्होंने छठे खण्डकी सक्षेपमें व्याख्या छिखी। इस प्रकार छहों खडोंके निप्पत्त हो जानेके पश्चात् उन्होंने कपायप्रामृतकी भी टीका रची। उक्त पाच खडों और कपायप्रामृतकी टीकाका परिमाण साठ हजार, और महाववकी टीकाका 'पाच अविक अठ हजार' था, और इस सब रचनाकी मापा प्राकृत यी'।

धवलामें व्याएयाप्रज्ञप्तिके दो उल्लेख हमारी दृष्टिमें आये है। एक स्थानपर उसके अवतरण द्वारा टीकाकारने अपने मतकी पुष्टि की है। यथा-

होगो बादपिटिहिटो ति वियाहपण्णित्वियणाटो ( व , ४३३)

दूसरे स्थानपर उससे अपने मतका विरोध दिखाया है और कहा है कि आचार्य भेटसे वह भिन्न-मान्यताको छिये हुए हैं और इसिन्निये उसका हमारे मतसे ऐक्य नहीं है। यथा—

' एदेण वियाहपण्णिसिसुत्तेण सह कव ण त्रिरोहो <sup>2</sup> ण, एदम्इाटो तम्स पुधसुदस्स आयरियमेएण मेदमावण्णस्स एयत्तामावाटो ( ४० ८०८ )

इस प्रकारके रुपष्ट मतभेडसे तथा उसके सृत्र कहें जानेसे इस न्याख्याप्रज्ञातिको इन सिद्धान्त प्रन्थोंकी टीका मानने में आशका उपन हो सकती है। किन्तु जयववटामें एक स्थानपर छेखकोन वप्पदेवका नाम छेकर उनके और अपने वीचके मतभेदको वनटाया है। यथा-

चुण्णिसुत्तमि वप्पदेवाइरियलिहिट्चारणाए अतोमुहुत्तमिटि भणिदो । अग्हेहि लिहिटचरणाए पुण जह० एगसमओ, उक्क० सखेजा समया ति परूविदो (जयध० १८५)

१ एव च्याक्यानक्रममवाप्तवान् परमग्रुरपरम्परया । आगच्छन् सिद्धान्तो द्विविधोऽ यातिनिधितग्रद्धि स्याम् ॥ १७१ ॥ अस रिव-निक्छिति स्यां भीतरिधि हृष्णमेखयो सितो । मध्यमिवपये रमणीयोत्किष्ठि ग्रामसामीप्यम् ॥ १७२ ॥ विक्यातमणपविश्रामाध्यम् ॥ १७२ ॥ अपनीय महात्रस्य पट्खण्डाच्छेपपचराडे तु । स्याख्याप्रज्ञादितं च पष्ट खड च तत सिक्ष्य ॥ १७४ ॥ पणणां खडानामिति निष्पन्नानां तथा कपायाक्य-प्राभृतकर्यं च पष्टिसहस्वमन्थमणयुताम् ॥ १७५ ॥ स्यविद्यत्याहृतमापाकृषां सम्यवपुरातन्याकृषाम् । अष्टसह्सम्यवां व्याकृषां पन्नाविकां महाववे ॥ १७६ ॥ इन्द्र, श्रुतावतारः

इन अनतरणों से वप्पदेन और उनकी टीका 'व्याख्याम्ब्रिति का अस्तित्व ।सिद्ध होता है। धवलाकार वीरसेनाचार्यके परिचयमें हम कह ही आये हैं कि इन्द्रनिदके उनुसार उन्होंने व्याख्याप्रबन्तिको पाकर ही अपनी टीका लिखना प्रारम्भ किया था।

उक्त पाच टीकाए पट्खडागमके पुस्तकारूट होनेके काल (विक्रमकी २ री शताव्टि) से ववलाके रचना काल (विक्रमकी ९ वी शताब्टि) तक रची गई जिसके अनुसार स्थूल मानस कुन्दकुन्ट दूसरी शताब्टिमें, शामकुड तीसरीमें, तुम्बुल्ट्र चौथीमें, समन्तमद्र पाचवींमें और वप्पदेव छठवीं और आठवीं शताब्टिके वीच अनुमान किये जा सकते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि ये सब टीकाए कहा गई और उनका पठन-पाठनरूपसे प्रचार क्यों विच्छित हो गया १ हम धबछाकारक परिचयमें ऊपर कह ही आये हैं कि उन्होंने, उनके शिष्य जिनसेन के शब्दों में, चिरकाछीन पुस्तकों का गौरव बटाया और इस कार्यमे वे अपने से पूर्व समस्त पुस्तक—शिष्यों से बट गये । जान पड़ता है कि इसी टीका के प्रमावमें उक्त सब प्राचीन टीकाओं का प्रचार रक्त गया । वीरसेनाचार्यने अपनी टीका के विस्तार व विपयके पूर्ण परिचय तथा पूर्वमान्यताओं व मतभेदों के सप्रह, आछोचन व मथनद्वारा उन पूर्ववती टीकाओं को पाठकों की दृष्टिसे ओझछ कर दिया । किन्तु स्वय यह वीरसेनीया टीका भी उसी प्रकार के अध्वकार में पड़ने से अपने को नहीं बचा सकी । ने मिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतीं ने इसका पूरा सार छेकर सक्षेप में सरछ और सुरपष्टरूप से गोम्मटमारकी रचना कर दी, जिससे इन टीका का भी पटन-पाठन प्रचार हक गया । यह बात इसी से सिद्ध है कि गत सात-आठ शताब्दियों में इसका कोई साहित्यिक वप्योग हुआ नहीं जान पड़ता और इसकी एकमात्र प्रति पूजाकी वस्तु बनकर ता छों में बन्द पड़ी रही । किन्तु यह असमत्र नहीं है कि पूर्वकी टीकाओं की प्रतिया अभी भी दक्षिणके किसी शास्त्र हा हुई प्रकाशकी वाट जोह रही हों । दक्षिणमें पुस्त के ता डपत्रोंपर छिली जाती थीं और ताटपत्र जल्दी क्षीण नहीं होते । साहित्यप्रेमियोंको दिखणप्रान्तके भण्डारोंकी इस दृष्टिसे भी खोजनीन करते रहना चाहिए।

# ९. धवलाकारके सन्मुख उपस्थित साहित्य

धवला और जयधवलाको देखनेसे पता चलता है कि उनके रचियता वारसेन आचार्यके सत्प्ररूपणामें सन्मुख बहुत विज्ञाल जैन साहित्य प्रस्तुत था। सत्प्ररूपणाका जो भाग अव प्रकाशित हो रहा है उसमें उन्होंने सत्कर्मप्राभृत व कपायप्राभृतके नामोक्लेख व उनके विविध अधिकारोंके उल्लेख व अवतरण आदि दिये हैं'। इनके अति-रिक्त सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मितिनर्कका 'सम्मइसुत्त ' (सन्मितिमूत्र ) नामसे

उक्केख किया है और एक स्थळपर उसके कथनसे त्रिरोध वताकर उसका समाधान किया है, तथा उसकी सात गाथाओको उद्भृत किया है'। उन्होने अकलकदेवकृत तत्वार्थराजवार्तिकका 'तत्वार्थ-भाष्य ' नामसे उल्लेख किया है और उसके अनेक अवतरण कहीं शब्दश और कहीं कुछ परि-वर्तनके साथ दिये हैं। इनके सिवाय उन्होंने जो २१६ सस्कृत व प्राकृत पद्य बहुधा 'उक्त च ' कहकर और कहीं कहीं विना ऐसी मूचनाके उद्धृत किये हैं उनमेसे हमें ६ कुन्दकुन्दकृत प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व उसकी जयसेनकृत टीकामें, ७ तिलोयपण्णात्तमें, १२ वहकेरकृत मूलाचारमें, १ अकलकदेवकृत लघीयस्रयीमे, २ मृलाराधनामे, ५ वसुनन्दिश्रावकाचारमे, १ प्रभाचन्द्रकृत शाकटायन-स्यासमे , १ देवसनकृत नयचक्रमे', व १ विद्यानन्दकृत आप्त-परीक्षामें मिले है। गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, व जीवप्रवोधनी टीकामे इसकी ११० गाथाए पाई गई है जो स्पप्टत बहापर यहींसे छी गई हैं । कई जगह तिछोयपणि तिकी गाथाओंके विपयका उन्हीं शन्दोंमें सस्कृत पद्म अथवा गद्मदारा वर्णन किया' है व यतिवृष्भाचार्यके मतका भी यहां उछेख आया है" । इनके अतिरिक्त इन गाथाओं में से अनेक खेताम्बर साहित्यमें भी मिछी है । सन्मतितर्ककी सात गाथाओंका हम ऊपर उछेख कर ही आये हैं। उनके सिवाय हमें ५ गाथाए आचारांगमें, ' १ वृहत्करपसूत्रमें', ३ दश्यैकालिकम्त्रमें', १ स्थनांगशिकामें', १ अनुयोग-द्वार्में व २ आवश्यक-निर्मुक्तिमें भिली है। इसके अतिरिक्त और विशेष खोज करनेसे टिगम्बर और खेताग्वर साहित्यमें प्राय सभी गाथाओं के पाये जानेकी संभावना है।

किंतु वीरसेनाचार्यके सन्मुख उपिथत साहित्यकी विशालताको समझनेके लिये उनकी समस्त रचना अर्थात् धवला और जयववलापर कमसे कम एक विहा-दृष्टि सूत्र-पुस्तकों में डालना आवश्यक है। यह तो कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनके पाठमेद व मतमेद सन्मुख पुष्पदन्त, भूतविल व गुणधर आचार्यकृत पूरा सूत्र-साहित्य प्रस्तुत

१ पृ. १५ व गाथा न ५, ६, ७, ८, ९, ६७, ६९

२ पु १०३, २२६, २३२ २३४, २३९

३ गाथा न. १ १३, ४६, ७२, ७३ १९८

४ गाथा न २० ३५, ३७, ५५, ५६, ६०

५ गाथा न १८, ३१ (पाठमेद) ६५ (पाठमेद) ७०, ७१, १३४, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१,१५२ ६ गाथा न ११. ७ गाया न १६७, १६८ ८ गाया न ५८, १६७, १६८, ३०, ७४,

९ गाथा न. २. १० गाथा न १० ११ गाथा न २२.

१२ देखो पृ. १०, २८, २९, ३२, ३३, आदि- १३ देखो पृ ३०२०

१४ गाथा न. १४, १४९, १५०, १५१, १५२ (पाठभेद). १५ गाथा न ६२.

१६ गाधा न. २४, ७०, ७१, १७ गाथा न, ८८, १८ गाधा न. १४, १९ गाथा न. ६८, १००.

था। पर इसमें भी यह वात उल्लेखनीय है कि इन सूत्र-प्रथोंके अनेक संस्करण छोटे-बड़े पाठ-भेदोंको रखते हुए उनके सन्मुख विद्यमान थे। उन्होंने अनेक जगह सूत्र-पुस्तकोंके भिन्न भिन्न पाठों व तज्जन्य मतभेदोंका उल्लेख व यथाशक्ति समाधान किया है ।

कहीं कहीं सूत्रोंमें परस्पर निरोध पाया जाता था। ऐसे स्थलोंपर टीकाकारने निर्णय करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की है और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कीन सूत्र है और कीन असूत्र है इसका निर्णय आगममें निपुण आचार्य करें। हम इस विपयमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि, हमें इसका उपदेश कुछ नहीं मिला। कहीं उन्होंने दोनों विरोधी सूत्रोंका व्याख्यान कर दिया है, यह कह कर कि 'इसका निर्णय तो चतुर्दश पूर्वधारी व केवलज्ञानी ही कर सकते हैं। किंतु वर्तमान कालमें दे हैं नहीं, और अब उनके पाससे छुनकर आये हुए भी कोई नहीं पाये जाते। अत सूत्रोंकी प्रमाणिकता नष्ट करनेसे उरनेवाले आचार्योंको तो दोनों सूत्रोंका व्याख्यान करना चाहिये ''। कहीं कहीं तो सूत्रोंपर उठाई गई शका पर टीकाकारने यहातक कह दिया है कि 'इस विपयकी पूछताल गौतमसे करना चाहिये, हमने तो यहा उनका अभिप्राय कहा है ''।

सूत्रविरोधका कहीं कहीं ऐसा कहकर भी उन्होंने समाधान किया है कि 'यह विरोध तो सत्य है किंतु एकान्तप्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह विरोध सूत्रोंका नहीं है, किंतु इन सूत्रोंके उपसंग्रहकर्ता आचार्य सकल श्रुतके ज्ञाता न होनेसे उनके द्वारा विरोध आ जाना समव है '। इससे वीरसेन स्वामीका यह मत जाना जाता है कि सूत्रोंमें पाठ-भेदादि परपरागत

- १ केंद्र वि सुत्तपोत्थपसु पुरिसवेदस्सतर छम्मासा । धवला अ २४५ केंद्र वि सुत्तपोत्थपसु उवलन्मइ, तदो एत्थ उवएस लद्धूण वत्तव्य । धवला अ ५९१ केंद्र वि सुत्तपोत्थपसु विदियमद्धमस्सिद्ण पर्कविद-अप्पावहुअमानादो । धवला अ १२०६ केंद्र वि सुत्तपोत्थपसु पुसो पाठो । धवला अ १२४३
- २ तदो तेहि सुत्तेहि एदेसि सुत्ताण विरोहो होदि त्ति माणिदे जदि एव उवदेस छद्धूण १द सुत्तं १६ चासुत्तमिदि आगम-णिउणा मणतु, ण च अम्हे एत्थ वोत्तु समत्था अलद्धोवदेसचादो । धवला- अ ५६३-
- ३ होदु णाम तुम्हेहि वृत्तत्थस्स सच्चन, बहुएस सुचेसु वणण्फदीण उविर णिगोदपदस्स अणुवलमाटो । xx चोदसपुव्यथरो केवलणाणी वा, ण च वद्यमाणकाले ते आंत्थ । ण च तेसि पासे सोदूणागदा वि सपिह उवलन्मति । तदो थप्प काऊण वे वि सुत्ताणि सुत्तासायण-मीरूहि आयिरिएहि वक्खाणेयव्याणि । धवला अ ५६७
- ४ प्रते वणप्पदिसण्णा किण्ण णिहिद्धा ? गोद्मो एत्य पुच्छेयन्त्रो । अम्हेहि गोदमो वादरणिगोदपदिद्विदाण वणप्पदिसण्ण णेच्छदि ति तस्स अभिप्पाओ कहिओ । धवला अ ५६७
- ५ क्सायपाहुडसुत्तेणेद सृत्त विरुद्धादि त्ति बुत्ते सच्च विरुद्धाइ किंतु एयंतगाहै। एत्थ ण कायव्यो । ४४ कथ सुत्ताणं विरोहो ? ण, सृत्तोवसधाराणमसयलसुद-धारयाइरियपरतताण विरोह-समन-दसणादी । धवला अ ५८९

आचार्योद्वारा भी हो चुके थे। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि, उनके उल्लेखोंसे अत होता है कि सूत्रोंका अध्ययन कई प्रकारसे चला करता था जिसके अनुमार कोई सूत्राचार्य थे, कोई उच्चारणाचार्य, कोई निश्लेपाचार्य, और कोई व्याख्यानाचार्य, हेनसे भी उपर 'महात्राचकोंका' पद ज्ञात होता हैं। कपायशास्तके प्रकाण्ड ज्ञाता आर्यमंश्च और नागहस्तिको अनेक जगह महात्राचक कहा है। आर्यनिन्द्का भी महात्राचक रूपसे एक जगह उल्लेख है। संभवत ये स्वयं वीरसेनके गुरु थे जिनका उल्लेख ध्वलाकी प्रशस्तिमें भी किया गया है।

वत्रलाकारने कई जगह ऐसे प्रसग भी उठाये है जहां स्त्रोपर इन आचार्योका कोई मत उपल्ब्य नहीं था। इनका निर्णय उन्होंने अपने गुरुके उपदेशके वल पर व परपरागत उपदेशद्वारा तथा सूत्रोंसे अविस्त्र अन्य आचार्योके वचनोद्वारा किया है।

धवला पत्र १०६६ पर तथा जयववलाके मंगलाचरणमें कहा गया है कि गुणधराचार्य विरचित कपायप्रामृत आचार्यपरपरासे आर्यमंश्च और नागहस्ति आचार्योको प्राप्त हुआ और उनसे सीखकर यतिवृपभने उनपर वृत्तिसूत्र रचे। वीरसेन और जिनसेनके सन्मुख, जान पड़ता है, उन दोनों आचार्योके अलग अलग व्याख्यान प्रस्तुत ये क्योंकि उन्होंने अनेक जगह उन दोनोंके

- १ सुत्ताइरिय वनलाण-पिन्द्रो उवलन्मदे । तम्हा तेसु सुत्ताइरिय वनलाण-पिसद्रेण, ध २९४०
- २ एसो उद्यारणाद्दिय-अभिषाओ । धवला अ ७६४. एदेनिमणियोगद्दाराणमुद्यारणाद्दियी-वएसवलेण पस्त्रण वत्तदस्यामो । जयध अ ८४२.
  - ३ णिक्खेवाइरिय-परुविद गाहाणमत्यं भणिस्सामो । वत्रला अ ८६३
  - ४ वक्खाणाइरिय-परुविद वत्त्रस्मामो । धवला अ १२३५ वक्खाणाइरियाणममावादो । धवला अ ३४८
- ५ महावाचयाणमञ्जममुसमणाणमुत्रदेसेण महावाचयाणमञ्जणदोण उवंदेसेण । घवला अ १४५७ महावाचया अञ्चिणदिणो सतरुम्म करोति । द्विदियतकम्म पयासति । घवला अ १४५८ अञ्जमम्बु णागहित्य-महावाचय-मुहकमल-विणिग्गएण सम्मत्तस्स । जयधः अ ९७३
  - ६ कधमेद णव्यदे <sup>१</sup> गुरूवदेसादो । धवला अ ३१२
  - ७ सुत्तामात्रे सत्त चेत्र खडाणि कीरित । चे कथ णव्यदे १ ण, आद्द्रिय परंपरागदुनदेसादो । धवला अ ५९२
- ८ छुटो णन्त्रदे <sup>?</sup> अविरुद्धाइरियवयणाटो सुत्त समाणाटो । धवला अ. १२५७. सत्तेण विणा छुटो णन्त्रदे <sup>?</sup> सुत्तविरुद्धाइरियवयणाटो । धवला अ. १३३७

मतमेदोंका उल्लेख किया है र तथा उन्हें महावाचकके अतिरिक्त 'श्नमाश्रमण ' मी कहा है। यतिवृषमकृत चूर्णिसूत्रोंकी पुस्तक भी उनके सामने थी और उसके सूत्र-सख्या-क्रमका भी वीरसेनने बड़ा ध्यान रक्खा है र ।

सूत्रों और उनके व्याख्यानोमे विरोधके अतिरिक्त एक और विरोधका उद्घेख मिलता है उत्तर और दक्षिण जिसे धवलाकारने उत्तर-प्रतिपित्त और दक्षिण-प्रतिपित्त कहा है। ये दो भिन्न मान्यताए थीं जिनमेस टीकाकार स्वय दक्षिण-प्रतिपित्तको स्वीकार करते थे, क्योंकि, वह ऋजु अर्थात् सरल, सुस्पष्ट और आचार्य-परपरागत है, तथा उत्तर-प्रतिपित्त अनुजु है और आचार्य-परंपरागत नहीं है। धवलामे इस प्रकारके तीन मतमेद हमारे दिष्टिगोचर हुए है। प्रथम द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें उपगमश्रेणीकी सख्या ३०४ वताकर कहा है—

'केवि पुवुत्तपमाण पचूण करेति । एद पचूण वक्खाण पवाइज्जमाण द्विखणमाइरिय-परपरागयमिदि ज वृत्त होई । पुन्वुत्त-त्रक्खाणमपवाइज्ज-माण वाउं आइरियपरपरा-अणागदमिदि णायन्व ।'

अर्थात् कोई कोई पूर्वोक्त प्रमाणमें पाचकी कमी करते है। यह पाचकी कमीका व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त है, दक्षिण है और आचार्य-परपरागत है। पूर्वोक्त व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त नहीं है, वाम है और आचार्यपरपरासे आया हुआ भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिये।

इसीके आगे क्षपकश्रेणीकी संख्या ६०५ वताकर कहा गया है— एसा उत्तर-पांडिवत्ती । एत्य दस अविषेटे दिक्खण-पांडिवत्ती हवदि ।

अर्थात् यह (६०५ की सख्यासवधी) उत्तर प्रतिपत्ति है। इसमेसे दश निकाल देने-पर दक्षिण-प्रतिपत्ति हो जाती है।

आगे चलकर द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमे ही सयतोंकी सख्या ८९९९९९७ वतलाकर कहा है 'एसा दिक्खण-पडिवत्ती '। इसके अन्तर्गत भी मनभेदादिका निरसन करके, फिर

र कम्माट्टीदि ति अणियोगद्दारे हि भण्णमाणे वे उवटेसा होति। जहण्णुक्कस्सिट्टिदीण पमाणपरूवणा कम्म-द्विदिपरूवणे ति णागद्दिय खमासमणा मणित। अज्ञमंखुखमासमणा पुण कम्माट्टिदिपरूवणे ति मणित। एव दोहि उवदेसेहि कम्माट्टिटिपरूवणा कायव्वा। (धवला अ १४४०) एत्थ दुवे उवएसा महावाचयाणमज्जमंखुखवणा-णमुवटेसेण लोगप्रिदे आउगसमाण णामा-गोद वेदणीयाण द्विदिसत-कम्म ठवेटि। महावाचयाण णागद्दिथ खवणाण-ग्रवण्सेण लोग प्रिदे णामा गोट वेदणीयाण द्विदिसतकम्म अतोमुहुत्तपमाण होदि। जयध अ १२३९

२ **जड्चसह**-चृष्णिसत्तिम णव-अकुवलमादो | जड्चसह्ठविद वारहकादो | जय्ध अ २४.

कहा है ' एत्तो **उत्तर-पिंडवित्तं** वत्तइस्सामा ' और तत्पश्चात् सयतो की सख्या ६९९९९९६ वतलाई है । यहा इनकी समीचीनताके विपयमे कुछ नहीं कहा ।

दक्षिण-प्रतिपत्तिके अतर्गत एक और मतभेदका भी उल्लेख किया गया है। कुल आचार्योने उक्त सख्याके संवधमे जो शका उठाई है उसका निरसन करके धवलाकार कहते हैं—

' ज दूसण भणिद तण्ण दूसण, बुद्धिविहृणाइरियमुहिविणिग्गयत्तादो । '

अर्थात् 'जो द्पण कहा गया है वह द्पण नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिविहीन आचारोंके मुखसे निकली हुई वात है '। सभव है वीरसेन स्वामीने किसी समसामियक आचार्यकी शकाको ही दृष्टिमे रखकर यह भत्सेना की हो।

उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्ति भेढका तीसरा उल्लेख अन्तरानुगोगद्वारमें आया है जहा तिर्यंच और मनुष्योंके सम्यक्त्व और सयमाढि धारण करनेकी योग्यताके कालका विवेचन करते हुए लिखते है—

' एत्य वे उवदेसा, त जहा—तिरिक्खेसु वेमासमुहृत्तपुधत्तस्सुवीर सम्मत सजमासजम च जीवो पिडवञ्जिद । मणुसेसु गम्भादिअह्ववस्सेसु अतोमुहृत्तम्भिहिएसु सम्मत सजम सजमासजम च पिडवञ्जिद ति । एसा दिक्खणपिडवन्ति । दिक्खण उञ्जव आङ्रियपरपरागदिमिदि एयहो । तिरिक्खेसु तिष्णि पक्ख तिष्णि दिवस अंतोमुहृत्तस्सुवीर सम्मत सजमासजम च पिडवञ्जिद । मणुसेसु अह्वदस्साणमुविर सम्मत्त सजम सजमासजम च पिडवञ्जिद । एसा उत्तरपिडवन्ति, उत्तरमणुञ्जव आङ्रियपरंपराए णागदिमिदि एयहो धवला. अ. ३३०

इसका तात्पर्य यह है कि सम्यक्त और सयमासयमादि धारण करनेकी योग्यता दक्षिण प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यचोमे (जन्मसे) २ मास और मुहूर्तपृथक्त्वके पश्चात् होती है, तथा मनुष्योंमे गर्मसे ८ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् होती है। किन्तु उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यचोंमें वही योग्यता ३ पक्ष, ३ दिन और अन्तर्मुहूर्तके उपरान्त, तथा मनुष्योमे ८ वर्षके उपरान्त होती है। धवलाकारने दक्षिण प्रतिपत्तिको यहा भी दक्षिण, ऋजु व आचार्य-परपरागत कहा है और उत्तर प्रतिपत्तिको उत्तर, अनुजु और आचार्य-परम्परासे अनागत कहा है।

हमने इन उल्लेखोंका दूसरे उल्लेखोकी अपेक्षा कुछ विस्तारसे परिचय इस कारण दिया है, क्योंकि, यह उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तिका मतभेद अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है। संभव है इनसे धवलाकारका तात्पर्य जैन समाजके भीतरकी किन्ही विशेष साम्प्रदायिक मान्यताओंसे ही हो ?

धवलामें जिन अन्य आचार्यों व रचनाओं के उल्लेख दृष्टिगोचर हुए हैं वे इसप्रकार हैं।

तिलोयपण्णित्त सूत्र

व जिलोकप्रज्ञाप्तिको धवलाकारने सूत्र कहा है और उसका यथास्थान खूब
उपयोग किया है । हम उपर कह आये हैं कि सत्प्रह्मपणामें तिलोयपण्णितिके

मृद्रित अंशकी सात गाथाए ज्योंकी त्यों पाई जाती हैं और उसके कुछ
प्रकरण मापा-परिवर्तन करके ज्योंके त्यों लिखे गये है। इस प्रथके कर्ता

यतिवृपभाचार्य कहे जाते हैं जो जयधवलाके अन्तर्गत क्रपायप्राभृतपर चूर्णिस्त्र रचनेवाले
यतिवृपभसे अभिन्न प्रतीत होते है। स्तप्रह्मपणामें भी यतिवृपभका उल्लेख आया है व आगे भी
उनके मतका उल्लेख किया गया है ।

कुदकुदके पचास्तिकायका ' पंचित्थिपाहुड ' नामसे उल्लेख आया है और उसकी पंचित्थिपाहुड ' नामसे उल्लेख आया है और उसकी पंचित्थिपाहुड ' नामसे उल्लेख आया है और उसकी पंचित्थिपाहुड ' नामसे उल्लेख जाया है । गिर्किम प्रथेक उल्लेख आर उसके साथ कुदकुदाचार्यके सत्रन्थका त्रिवेचन भी हम ऊपर कर आये हैं ।

ववलाकारने तत्वार्थसूत्रको गृद्धिपच्छाचार्यकृत कहा है और उसके कई सूत्र भी
गृद्धिपच्छाचार्यकृत
तत्वार्थसूत्र
तत्वार्थसूत्र
पृद्धिपच्छाचार्यकृत
तत्वार्थसूत्र
'गृद्धिपच्छोपलांछित' कहा है। सत्प्ररूपणामे भी तत्वार्थमूत्रके अनेक
उक्केख आये हैं।

- तिगियलोगी वि तिलोयपणिचिसुत्तादे। धवला अ १४३
   चदाइच्चित्रपमाणपरुत्रयतिलोयपण्णिसिसुत्तादे(। धवला अ १४३
   तिलोयपण्णिसिसुताणसारि । धवला अ २५९
- · Catalogue of Sans & Prak. Mss in C. P & Betar, Intro. p XV.
- ३ यतिद्युपमे।परेशात सर्वधातिकर्मणा इत्यादि । धवला अ ३०२
- ८ एमी दसणमोहणीय उनमामओ ति जद्दवसहैण मार्णद । धवला अ ४२५
- ५ धवला अ २८९ 'गृत्त च 'पंचित्थिपाहुन्धे' कहकर चार गाथाए उत्धत की गई हे जिनमेसे दो पचा-रितकाय में कमश १०८, १०७ नवर पर मिलती है। अय दो 'ण य परिणमइ सय सो 'आदि व 'लोया-यासपदेसे ' आदि गाथाए इमारे सन्मुख वर्तमान पचारितकायमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं। किन्तु वे दोनों गो जीवमें क्रमश न ५७० और ५८९ पर पाई जाती है। धवलाके उसी पत्रपर आगे पुन वही 'बुन्त च पंचित्थिपाहुन्धे' कहकर तीन गाथाए उद्धत की है जो पचारितकायमें क्रमण २३, २५ और २६ न पर मिलती हैं। (पचारितकायसार, आरा, १९२०)
  - ६ देखो ऊपर पृ ४६ आदि
  - ७ देखो पृ १५१, २३२, २३६, २३९, २४०.

आचारांग धवलामे एक गाथा इसप्रकारसे उद्घृत मिलती है—

पचित्रकाया य छज्जीवणिकायकालदन्वमण्णे य ।

आणागेज्झे भावे आणाविचएण विचिणादि ॥

ववला. अ. २८९

यह गाथा वृद्धकेरकृत मूलाचारमे निम्न प्रकारसे पाई जाती है--

पचित्यकायछञ्जीवाणिकाये काळढव्यमण्णे य । आणागेञ्जे भावे आणाविचयेण विचिणाटि ॥ ३९० ॥

यदि उक्त गाथा यहींस धवलामें उद्धृत की गई हो तो कहा जा सकता है कि उस समय मूळाचारकी प्रख्याति आचारागके नामसे थी।

स्वामी समन्तभद्रके जो उल्लेख दृष्टिगोचर होते है उनका परिचय हम पर्खंडागमकी अन्य टीकाओंके प्रकरणमे करा ही आये हैं।

ववलाकारने नयका निरूपण करने हुए एक जगह पूज्यपाददारा सारमग्रहमें दिया पूज्यपादकृत सारसंग्रह

सारसंग्रहेऽन्युक्त पूज्यपाँदैः— अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतम-पर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति । ववला. अ. ७०० वेदनाखड

पहले अनुमान होता है कि सभव है पूज्यपादकृत सर्वार्थसिडिको ही यहा सारसग्रह कहा गया हो। किन्तु उपलब्ध सर्वार्थसिडिमे नयका लक्षण इस प्रकारसे नहीं पाया जाता। इससे पता चलता है कि पूज्यपादकृत सारसग्रह नामका कोई और ग्रन्थ धवलाकारके सन्मुख था। प्रथके नामपरसे जान पडता है कि उसमे सिद्धान्तोका मिथतार्थ सग्रह किया गया होगा। सभव है ऐसे ही सुन्दर लक्षणोंको दृष्टिमे रखकर बनञ्जयने अपने नाममालाकोपकी प्रशस्तिम पूज्यपादके 'लक्षण' को अपश्चिम अर्थात् वेजोड कहा है। यथा—

प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् । द्विसंधानकवेः कान्य रत्नत्रयमपश्चिमम् ॥ २०३॥

अकलकदेवकृत तत्त्वार्थराजवार्तिकृका धवलाकारने खृत उपयोग किया है और, जैसा
हम ऊपर कह आये हैं, कहीं जन्दगः और कहीं कुछ हेरफेरके साथ
प्रज्यपाद भट्टारक
उसके अनेक अवतरण दिये हैं। किन्तु न तो उनके साथ कहीं अकलकका
अकलंक
नाम आया और न 'राजवार्तिकका '। उन अवतरणोको प्रायः ' उक्त

च तत्वार्थभाष्ये ' या 'तत्वार्थभाष्यगत' प्रकट किया गया है। ववलामें एक स्थान (प. ७००) पर कहा गया है—

पूज्यपादभद्वारकैरप्यभाणि—सामान्य-नय-रुक्षणमिटमेव । तद्यथा, प्रमाण-प्रकाशितार्थ-।विशेष-प्ररूपको नय इति ।

इसके आगे 'प्रकर्पेण मान प्रमाणम्' आदि उक्त लक्षणकी न्यास्या भी दी है। यही लक्षण व न्यास्या तत्वार्थराजवार्तिक, १, ३३, १ में आई है। जयभवला (पत्र २६) में भी यह न्यास्या दी गई है और वहा उसे 'तत्वार्थभाष्यगत ' कहा है। 'अयं वाक्यनयः तत्वार्थ-भाष्यगतः'। इससे सिद्ध होता है कि राजवार्तिकका असली प्राचीन नाम 'तत्वार्थभाष्य' है और उसके कर्ता अकलकका सन्मानसूचक उपनाम 'पूज्यपाट भद्दारकः भी या। उनका नाम भद्दाकलकदेव तो मिलता ही है।

प्रभाचन्द्र भट्टारक द्वारा कहा गया नयका लक्षण उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है—

' प्रमाचन्द्र-भद्यारकैरप्यभाणि-प्रमाण-ज्यपाश्रय-परिणाम-विकल्प-वशीकृतार्थ-विशेष-प्ररूपण-प्रवण प्रणिविर्य स नय इति । '

ठीक यही उक्षण 'प्रमाणव्यपाश्रय ' आदि जयववटा (प २६) में भी आया है और उसके पश्चात् छिखा है 'अयं नास्य नय प्रमाचन्द्रो य '। यह हमारी प्रतिकी अञ्चाद्धि ज्ञात होती है और इसका ठीक रूप ' अय वाक्यनय प्रभाचन्द्रीय ' ऐसा प्रतीत होता है।

प्रभाचन्द्रकृत दो प्रौढ न्याय-प्रथ सुप्रासिद्ध हैं, एक प्रभेयकमलमार्तण्ड और दूसरा न्याय-कुमुदचन्द्रोदय । इस दूसरे प्रथका अभी एक ही खड प्रकाशित हुआ है । इन दोनों प्रंथोंमें उक्त लक्षणका पता लगानेका हमने प्रयत्न किया किन्तु वह उनमें नहीं मिला । तब हमने न्या. कु. च. के सुयोग्य सम्पादक प महेन्द्रकुमारजीसे मी इसकी खोज करनेकी प्रार्थना की । किन्तु उन्होंने भी परिश्रम करनेके पश्चात् हमें सूचित किया कि बहुत खोज करनेपर भी उस लक्षणका पता नहीं लग रहा । इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्दकृत कोई और भी प्रथ रहा है जो अभी तक प्रसिद्धिमें नहीं आया और उसीके अन्तर्गत वह लक्षण हो, या इसके कर्ता कोई दूपरे ही प्रभाचन्द्र हुए हों है

धवलामें 'इति' के अनेक अर्थ वतलानेके । लेये 'एत्थ उवजंतओ सिलोगो' अर्थात्

धनञ्जयकृत इस विपय का एक उपयोगी रहोक कहकर निम्न श्लोक उद्धृत किया है—

अनेकार्थ हेतावेव प्रकाराचैः व्यवच्छेदे विपर्ययः।

नाममाला प्राद्धर्मावे समाप्त च इति शब्द विदुर्बुधाः ॥ धवला. अ. ३८७

यह श्लोक **धनजयकृत अनेकार्थ नाममाला**का है और वहां वह अपने शुद्धरूपमें इसप्रकार पाया जाता है—

हेनावेवं प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्द. प्रकीर्तित ॥ ३९ ॥

इन्ही धनञ्जयका बनाया हुआ नाममाला कोप भी है जिसमे उन्होंने अपने द्विसंधान काट्यंको तथा अकलकके प्रमाण और पूज्यपादके लक्षणको अपिधम कहा है अर्थात् उनके समान फिर कोई नहीं लिख सका ।

इससे यह तो स्पष्ट था कि उक्त कोपकार धनज़य, पूज्यपाट और अकलंकके पश्चात् हुए । किन्तु कितने पश्चात् इसका अर्भातक निर्णय नहीं होता था । ववलाके उल्लेखसे प्रमाणित होना है कि धनञ्जयका समय धवलाकी समाप्तिसे अर्थात् शक ७३८ से पूर्व है ।

धवलामें कुछ ऐसे प्रंथोंके उछेख भी पाये जाते है जिनके संबंधमें अभीतक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे कहांके और किसके बनाये हुए हैं। इसप्रकारका एक उछेख जीवसमासका है। यथा, (धवला प. २८९) जीवसमासाए वि उत्तं—

छ्यंचणव-विहाणं अत्थाणं जिणवरोवइद्दाणं । आणाए अदिगरेण य सदहणं होइ सम्मत्तं ॥

यह गाथा 'उक्त च ' रूपसे सक्षरूपणामें भी दो बार आई है और गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी है।

> एक जगह धवलाकारने **छेदसूत्र** का उल्लेख किया है। यथा— ण च दिनित्यिणवुंसयवेदाणं चेलादिचाओ अत्थि **छेदसुत्तेण** सह विरोहादो । धवला. अ. ९०७.

एक उल्लेख कर्मप्रवादका भी है। यथा-

' सा कम्मपवादे सिवत्थरेण पर्वावदा ' ( धवला अ. १३७१. ) जयधवलामें एक स्थानपर दशकरणीसंग्रहका उल्लेख आया है । यथा-

'''शुम्ककुड्यपिततिसकतामुष्टिवदनन्तरसमये निर्वतिते कर्मेथीपथ वीतरागाणामिति । दस-करणीसंगहे पुण पयडिबंधसमवमेत्तमवेक्खिय वेदणीयस्स वीयरायगुणद्वाणेसु वि बंधणाकरणमोवद्द-णाकरण च दो वि भणिदाणि ति । जयभ० अ. १०४२.

इस अवतरणपरसे इस प्रंथमें कमोंकी बन्ध, उदय, संक्रमण आदि दश अवस्थाओंका वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है।

ये थोडेसे ऐसे उल्लेख हैं जो धवला और जयधवलापर एक स्थूल दृष्टि डालनेसे प्राप्त हुए है। हमें विश्वास है कि इन प्रंथोंके सूक्ष्म अवलेकनसे जैन धार्मिक और साहित्यिक इतिहासके सम्बंधमें बहुतसी नई बातें ज्ञात होगीं जिनसे अनेक साहित्यिक प्रथिया सुलक्ष सर्केगी।

## १०. षद्खंडागमका परिचय

पुण्यदन्त और भूतबिहारा जो प्रंथ रचा गया उसका नाम क्या था र स्वयं सूत्रोंमें तो ग्रंथ नाम ग्रंथका कोई नाम हमारे देखनेमें नहीं आया, किंतु धवलाकारने प्रंथकी उत्यानिकामें प्रथके मगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन छह ज्ञातव्य बातोंका परिचय कराया है। वहा इसे 'खंडिसिद्धान्त ' कहा है और इसके खंडोंकी सख्या छह बतलाई है । इस प्रकार धवलाकारने इस प्रथका नाम 'प्रद्खंड सिद्धान्त ' प्रकट किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धान्त और आगम एकार्थवाची हैं । धवलाकारके पश्चात् इन प्रंथोंकी प्रसिद्धि आगम परमागम व पर्खंडागम नामसे ही विशेषतः हुई। अपभ्रश महापुराणके कर्ता पुण्यदन्तने धवल और जयवलको आगम सिद्धान्त , गोम्मटसारके टीकाकारने परमागम

- र तदो एय खं**डसिदंतं** पहुच भूदबिल पुष्मयताहरिया वि कत्तारो उच्चति । (पृ ७२) इद पुण जीवट्टाणं खंडसिद्धंतं पहुच्च पुन्नाणुपुन्नीए हिद छण्हं खंडाणं पदमखड जीवट्टाणामिदि। (पृ ७४)
- २ आगमो सिद्धतो पवयणमिदि एयद्वो । (पृ २०) आगम सिद्धान्त । (पृ २९०) छतान्तागम-सिद्धान्त-प्रथा शास्त्रमत परम् ॥ (धनजय-नाममाछा ४)
- ३ ण च बुन्सिन आयमु सद्धापु । सिद्धंतु धनलु जयधनलु णाम ॥ (महापु. १, ९, ८ )
- ४ एव विंशतिसञ्था ग्रुणस्थानादय प्ररूपणा सगनदर्हद्गणघरशिष्य-प्रशिष्यादिग्ररुपर्वागतया परिपाट्या अनुक्रमेण सणिता परमागमे पूर्वाचार्ये प्रतिपादिता (गो. जी. टी. २१.) परमागमे निगोदजीवानां द्वैविध्यस्य ग्रुप्रसिद्धत्वात्।(गो. जी. टी. ४४२.)

तथा श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनिन्दिने पट्रबड।गम' कहा है, और इन प्रयोको आगम कहनेको वड़ी भारी सार्थकता भी है। सिद्धान्त और आगम यद्यपि साधारणतः पर्यायवाची गिने जाते हैं, किंतु निरुक्ति और सूक्ष्मार्थकी दृष्टिसे उनमे भेद है। कोई भी निश्चित या सिद्ध मत सिद्धान्त कहा जा सकता है, किंतु आगम वहीं सिद्धान्त कहछाता ह जो आप्तवाक्य है और पूर्व-परम्परासे आया हैं। इसप्रकार सभी आगमको सिद्धान्त कह सकते हैं किंतु सभी सिद्धान्त आगम नहीं कहछा सकते। सिद्धान्त सामान्य सज्ञा है और आगम विशेष।

इस विवेचनके अनुसार प्रस्तुत प्रंय पूर्णरूपसे आगम सिद्धान्त ही है। धरसेनाचार्यने पुष्पदन्त और भूतबिटको वे ही सिद्धान्त सिखाये जो उन्हें उनसे पूर्ववर्ती आचार्योद्धारा प्राप्त हुए और जिनकी परंपरा महावीरस्वामीतक पहुंचती है। पुष्पदन्त और भूतबिटने भी उन्हीं आगम सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ किया और टीकाकारने भी उनका विवेचन पूर्व मान्यताओं और पूर्व आचार्योंके उपदिशोंके अनुसार ही किया है जैसा कि उनकी टीकामें स्थान स्थानपर प्रकट हैं। आगमकी यह भी विशेषता है कि उसमें हेतुवाद नहीं चलता, क्योंकि, आगम अनुमान आदिकी अपेक्षा नहीं रखता किंतु स्वयं प्रसक्षके वरावरका प्रमाण माना जाता है।

पुष्पदन्त व भूतविक्ती रचना तथा उस पर वीरसेनकी टीका इसी पूर्व परम्पराकी मर्यादाको लिये हुए है इसीलिये इन्द्रनिद्देन उसे आगम कहा है और हमने भी इसी सार्थकताको मान देकर इन्द्रनिद्दारा निर्दिष्ट नाम पृट्खंडाग्म स्त्रीकार किया है।

जीवहाण पट्खंडोंमें प्रथम खंडका नाम 'जीवहाण' है। उसके अन्तर्गत १सत्, २संख्या, ३क्षेत्र, ४स्पर्शन, ५काल, ६अन्तर, ७भाव और ८अल्पबहुत्व, ये आठ अनुयोगद्वार,तथा १प्रकृति-

- १ षट्खंडागमरचनामित्राय पुष्पदन्तग्ररो ॥ १२० ॥ पट्खंडागमरचनां प्रविधाय भूतवल्यार्थ ॥ १२८ ॥ पट्खंडागमएचनां प्रविधाय भूतवल्यार्थ ॥ १२८ ॥ पट्खंडागमप्रतेन्पत्तिं प्ररूप्य पुनरवुना ॥ १४९ ॥ पट्खंडागमप्रतेन्पत्तिं प्ररूप्य पुनरवुना ॥ १४९ ॥ पट्खंडागमप्रतेन्वड-पचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ इन्छः श्रुतावतारः
- २ राद्ध-सिद्ध-कृतेभ्योऽन्त आप्तोक्ति समयागमौ (हम २,१५६.) पूर्वापरविरुद्धादेव्यपेतो दोष-सहतेः । द्योतकः सर्वमावानामाप्तव्याद्द्यिरागम । (धवला अ.७१६)
- ३ ' भूयसामाचार्याणामुपदेशाद्वा तदवगते '(१९७) ' किमिलागमे तत्र तस्य सत्त्व नोक्तमिति चेत्र, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् '(२०६) ' जिणा ण अण्णहावाद्यो '(२२१) ' आइरियपरं पराय णिरतरमागयाण आइरिएहि पोत्थेस चढावियाण असुत्तत्त्वणविरोहादो '(२२१) ' प्रतिपादकार्योपलमात् '(२३९) ' आर्थात्तद्वगतेः '(२५८) ' प्रवाहरूपेणापौरुषेयत्वतस्तीर्थकृदादयोऽस्य व्याख्यातार एव व कर्तार' '(३४९)
  - ४ ' किमिलागमे तह तस्य सस्व नोक्तमिति चेच, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् ( २०६ )
  - ५ मुदकेवल च णाण द्रोणिण वि सरिसाणि होति बीहादो । सुदणाण तु परोक्ख पञ्चक्खं केवलं णाण ॥ गो. जी. ३६९

समुकीर्तना, २ स्थानसमुकीर्तना, ३-५ तीन महादण्डक, ६ जघन्य स्थिति, ७ उत्कृष्ट स्थिति, ८ सम्यक्वोत्पत्ति और ९ गति-आगित ये नौ चूलिकाए है। इस खडका परिमाण धवलाकारने अठारह हजार पद कहा है (पृ ६०)। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वारों और नौ चूलिकाओं में गुणस्थानों और मार्गणाओंका आश्रय लेकर यहा विस्तारसे वर्णन किया गया है।

दूसरा खड खुद्दावंध (क्षुल्लकवध) है। इसके ग्यारह अविकार है, १ स्वामित्व, २ साल, ३ अन्तर, ४ भगविचय, ५ द्रव्यप्रमाणानुगम, ६ क्षेत्रानुगम, ७ स्पर्शनानुगम, ८ नाना-जीव-काल, ९ नाना-जीव-अन्तर, १० भागाभागानुगम और
११ अल्पवहुत्वानुगम। इस खडमे इन ग्यारह प्रम्रपणाओं द्वारा कर्मवन्ध करनेवाले जीवका कर्मबन्धके
भेटों सहित वर्णन किया गया है।

यह खड अ. प्रातिके ४७५ पत्रसे प्रारम्भ होकर ५७६ पवपर समाप्त हुआ है।

तीसरे खडका नाम बंधस्वामित्वविचय है। कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके कहा तक वध होता है, किसके नहीं होता है, कितनी प्रकृतियोंकी किस गुणस्थानमे व्युच्छित्ति होती है, स्वोदय वधरूप प्रकृतिया कितनी है और परोदय वधरूप कितनी हैं, इत्यदि कर्मवधसवन्धी विपयोंका वधक जीवकी अपेक्षासे इस खडमें वर्णन है।

यह खड अ. प्रितिके ५७६ वे पत्रसे प्रारम्भ होकर ६६७ वे पत्र पर समाप्त हुआ है। चौथे खडका नाम वेदना है। इसके आदिमें पुन मगलाचरण किया गया है। इसी खडके अन्तर्गत कृति और वेदना अनुयोगद्वार हैं। किंतु वेदनाके कथनकी प्रधानता और अधिक विस्तारके कारण इस खडका नाम वेदना रक्खा गया हैं।

कृतिमें औदारिकादि पाच शरीरोंकी सघातन और परिशातनरूप कृतिका तथा भवेक प्रथम और अप्रथम समयमें स्थित जीवोंके कृति, नोकृति और अवक्तव्यरूप संख्याओंका वर्णन है। १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ गणना, ५ प्रंथ, ६ करण और ७ माव, ये कृतिके सात प्रकार हैं, जिनमेंसे प्रकृतमें गणनाकृति मुख्य बतलाई गई है।

वेदनामें १ निक्षेप, २ नय, ३ नाम, ४ द्रव्य, ५ क्षेत्र, ६ काल, ७ भाव, ८ प्रत्यय,

१ कदि-पास कम्म पयाडि-अणियोगहाराणि वि एत्थ परूविदाणि, तेर्मि खडग्यसण्णमकाऊण तिण्णि चेव खडाणि चि किमट्ट उच्चदे १ ण, तेसि पहाणत्ताभावादे। । त पि कुदो णव्वदे १ संखेवेण परूवणादे। ।

९ स्वामित्व, १० वेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३ सिन्नर्क्तपं, १४ परिमाण, १५ मागा-भागानुगम और १६ अल्पबहुत्वानुगम, इन सोछह अधिकारोंके द्वारा वेदनाका वर्णन है।

इस खंडका परिमाण सोलह हजार पद वतलाया गया है। यह समस्त खंड अ. प्रतिके ६६७ वें पत्रसे प्रारम्म होकर ११०६ वें पत्रपर समाप्त हुआ है, जहां कहा गया है—

एवं वेयण-अप्पावहुगाणिओगदारे समत्ते वेयणाखंडं समत्ता (खडो समत्ता)।

पांचवें खंडका नाम वर्गणा है । इसी खंडमें वंधनीयके अन्तर्गत वर्गणा अविकारके

भ वर्गणा अतिरिक्त स्पर्श, कर्म, प्रकृति और वन्धनका पहला भेद बंध, इन अनुयोगद्वारोंका भी अन्तर्भाव कर लिया गया है।

स्पर्शमें निक्षेप, नय आदि सोछह अधिकारोंद्वारा तेरह प्रकारके स्पर्शोंका वर्णन करके प्रकृतमें कर्म-स्पर्शसे प्रयोजन वतलाया है।

कर्ममें पूर्वोक्त सोल्ह अधिकारोंद्वारा १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ प्रयोग, ५ समवधान ६ अध., ७ ईर्यापथ, ८ तप ९ किया और १० माव, इन दश प्रकारके कर्मोंका वर्णन है।

प्रकृतिमें शील और स्वमावकी प्रकृतिके पर्यायवाची वताकर उसके नाम, स्वापना, द्रव्य और भाव, इन चार भेदोंमेंसे कर्म-द्रव्य-प्रकृतिका पूर्वोक्त १६ अधिकारोद्वारा विस्तारसे वर्णन किया गया है।

इस खंडका प्रधान अविकार वंधनीय है, जिसमें २३ प्रकारकी वर्णणाओंका वर्णन और उनमेंसे कर्मबन्धके योग्य वर्गणाओका विस्तारसे कथन किया है।

यह खंड अ. प्रतिके ११०६ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर १३३२ वें पत्रपर समाप्त हुआ है और वहां कहा है——

एवं विस्ससोवचय-परूवणाए समत्ताए वाहिरिय-वग्गणा समता होदि ।

इन्द्रनिन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि भूतविलेने पाच खंडोंके पुष्पदन्त विरचित सूत्रों-६ महावंध सिहत छह हजार सूत्र रचनेके पश्चात् महावंध नामके छठवें खंडकी तीस हजार क्लोक प्रमाण रचना की ।

र तेन तत परिपठिता **भूतविः** सत्प्ररूपणा श्रुत्वा । षट्लंडागमरचनामित्राय पुष्पदन्तग्रते ॥ १३७ ॥ विज्ञायाल्पायुष्यानल्पमतीन्मानवान् प्रतीत्य तत । द्रव्यप्ररूपणाद्यधिकार खंडपंचकस्यान्वरु ॥ १३८ ॥ स्त्राणि पट्सहस्रप्रयान्यथ प्रवस्त्रसहितानि । प्रविरच्य महावंघाह्ययं ततः पष्टकं खंडम् ॥ १३९ ॥ श्रिक्षत्सहस्रस्त्रप्रथ व्यरचयदसो महातमा । धवलामें जहा वर्गणाखड समाप्त हुआ है वहा सूचना की गई है कि-

' ज त बधिवहाणं तं चउन्विह, पयिडवधो हिदिबधो अणुभागवंधो पदेसबधो चेदि । एदेसि चदुण्ह बधाण विहाण भूदबिल भडारएण महावंधे सप्पवंचेण लिहिद ति अम्हेहि एख ण लिहिद । तदो सयले महाबधे एथ परूविदे बंधिवहाण समप्पदि' । (धवला क. १२५९-१२६०)

अर्थात् वधविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिवध, स्थितिवध, अनुभागवध और प्रदेशवध। इन चारो प्रकारके वधोंका विधान भूतविछ महारकने महावधमे सविस्तररूपसे छिखा है, इस कारण हमने ( वारसेनाचार्यने ) उसे यहा नहीं छिखा । इसप्रकारसे समस्त महावबके यहा प्ररूपण हो जानेपर वधविधान समाप्त होता है।

ऐसा ही एक उल्लेख जयनवलामें भी पाया जाता है जहा कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वधका वर्णन विस्तारसे महावंधमें प्ररूपित है और उसे वहासे देख लेना चाहिये, क्योंकि, जो वात प्रकाशित हो चुकी है उसे पुनः प्रकाशित करनेमें कोई फल नहीं। यथा—

सो पुण पयि हिटिअणुभागपदेसवधो वहुसो पर्विदो। (चूर्णिसूत्र)। सो उण गाहाए पुञ्चद्विम णिळीणो पयि हिदि-अणुभाग-पदेस-विसओ वनो बहुसो गयतरेषु पर्विदो त्ति तत्थेव वित्यरो टडुन्बो, ण एत्य पुणो पर्विन्जटे, पयासियपयासणे फळिवसेसाणुबळभाटो। तदो महावंधा— णुसारेणेन्य पयि -हिटि-अणुभाग-पदेसवधेसु विहासियसमत्तेसु तदो वनो समत्तो होई। जयध अ ५४८

इससे इन्द्रनिन्दिके कथनकी पुष्टि होती है कि छठवा खड स्वय भूतविष्ठ आचार्यद्वारा रचित सविस्तर पुस्तकारूढ है।

किंतु इन्द्रनिन्दिने श्रुतावतारेम आगे चलकर कहा है कि वीरसेनाचार्यने एलाचार्यसे सत्कर्म-पाहुड सिद्रान्त सीखनेके अनन्तर निवन्धनाटि अठारह अविकारोद्वारा सत्कर्म नामक छठवें खडका सक्षेपसे विधान किया और इसप्रकार छहो खडोकी बहत्तर हजार प्रंथप्रमाण धवला टीका रची गई। (टेखो ऊपर पृ ३८)

घवटामे वर्गणाखटकी समाप्ति तथा उपर्युक्त भूतविद्युत महावधकी सूचनाके पश्चात् निवधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, सक्रम, लेट्या, लेट्याकर्म, लेट्यापरिणाम, सातासात, दीर्घ-व्हस्व, मवधारणीय, पुद्रलात्म, निधत-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कध और अल्पवहुत्व, इन अठारह अनुयोगद्वारोका कथन किया गया है ओर इस समस्त भागको चूलिका कहा है। यथा—

एतो उवरिम-गंथो चूलिया णाम ।

इन्द्रनिद्के उपर्युक्त कथनानुसार यही चूलिका संक्षेपसे छठवां खंड ठहरता है, और इसका नाम सत्कर्म प्रतीत होता है, तथा इसके सहित धवला पट्खडागम ७२ हजार श्लोक प्रमाण सिद्ध होता है। विवुध श्रीधरके मतानुसार वीरसेनकृत ७२ हजार प्रमाण समस्त धवला टीकाका ही नाम सत्कर्म है। यथा—

अत्रान्तरे एलाचार्यभद्दारकपार्श्वे सिद्धान्तद्वयं वीरसेनन।मा मुनिः पठित्वाऽपराण्यपि अद्यादशा विकाराणि प्राप्य पंच-खडे पट्-खड संकल्प संस्कृत ग्राकृतभापया सत्कर्मनामटीका द्वासप्तित्सह-स्रप्रमितां श्ववस्रनामाकिता लिखाप्य विश्वितसहस्रकर्पप्रामृतं विचार्य वीरसेनो मुनि. स्वर्णे यास्यित । (विवाध श्रीधर श्रुतावतार मा प्रं. मा २१, पृ. ३१८)

दुर्भाग्यत महावंश (महाधवल ) हमें उपलब्ध नहीं है, इस कारण महावंव और स कर्म नामोंकी इस उलझनको सुलझाना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु मृडविद्रीमें सुरक्षित महाधवलका जो थोड़ासा परिचय उपलब्ध हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह प्रंय भी सत्कर्म नामसे है और उसपर एक पन्निकारूप विवरण है जिसके अविमें ही कहा गया है—

' बोच्छामि संतकम्मे पिचयस्त्रेण विवरण सुमहत्थं ।" " चोन्त्रीसमणियोगहारेसु तत्थ कदिवेदणा त्ति जाणि अणियोगहाराणि वेदणाखंडिग्ह पुणो फास (कम्म-पयिड-वंबणाणि) चत्तारि अणियोगहारेसु तत्थ वथ वंधणिःजणामणियोगेहि सह वग्गणाखंडिम्हि, पुणो वंध-विधाणणामाणियोगों खुद्दावंधिग्हि सप्पवंचेण पर्काविद्याणि । तो वि तस्सइगमीरत्तादो अत्य-विसम पदाणमत्ये थोरुद्धयेण (१) पिचयसस्त्रेण मणिस्सामो । (वीरवाणी सि म रिपोर्ट, १९३५)

इसका मावार्य यह है ।कि महाकर्मप्रकृति पाहुडके चौवीस अनुयोगद्वारोंमेसे कृति और वेदनाका वेदना खंडमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और वयनके वंध और वंधनीयका वर्गणा-खंडमें और वंधविधान नामक अनुयोगद्वारका खुद्दावंधमें विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है। इनसे शेप अठारह अनुयोगद्वार सब सन्कर्ममें प्रकृपित किये गये है। तो भी उनके अतिगर्भर होनेसे उसके विपम पदींका अर्थ सक्षेपमें पचिकारूपसे यहा कहा जाता है।

इससे जान पड़ा कि महाधवलका मूलप्रय सतकम्म (सत्कर्म) नामका है और उसमें महाकर्मप्रकृतिपाइडके चौत्रीस अनुयोगद्वारोंमेंसे वेदना और वर्गणाखंडमें वर्णित प्रथम छहको छोडकर शेप निवंधनादि अठ रह अनुयोगद्वारोंका प्ररूपण है।

१ यहां पाठमे कुछ शुटि जान पटती हैं, क्योंकि, धवलाके अनुसार खुदावधसे वधकका वर्णन हैं और वैधविधान सहावधका विषय है।

महाधवल या सत्कर्मकी उक्त पिचका कवकी और किसकी है <sup>2</sup> संभवत यह वहीं पिचका है जिसको इन्द्रनिन्दिने समन्तभद्रसे मी पूर्व तुम्बुल्रराचार्यद्वारा सात हजार श्लोक प्रमाण विरचित कहा है। [देखो ऊपर पृ. ४९]

किंतु जयधवलामें एक स्थानपर म्पष्ट कहा गया है। कि सत्कर्म महाधिकारमें कृति, वेदनादि चौबीस अनुयोगद्वार प्रतिवद्व हैं और उनमें उदय नामक अर्थाधिकार प्रकृति सहित स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जवन्य व अजवन्य उदयके प्ररूपणमें व्यापार करता है। यया—

संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादि-चउवीसमणियोगहारेसु पिडवद्धेसु उठओ णाम अथाहियारो हिदि-अणुभाग-पदेसाण पयडिसमण्णियाणमुक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णुटयपरूवणे य व वारो । जयव अ ५१२

इससे जाना जाता है कि कृति, वेटनादि चें।वीस अनुयोगद्वारोंका ही समिष्टिरूपसे सत्कर्म महाधिकार नाम है और चूकि ये चोवीस अधिकार तीसरे अर्थात् बधस्वामित्वविचयके पश्चात् क्रमसे वर्णन किये गये हैं, अतः उस समस्त विभाग अर्थात् अन्तिम तीन खडोंका नाम संतकम्म या सत्कर्मपाहुड महाविकार है |

किन्तु, जैसा आगे चलकर ज्ञात होगा, इन्हीं चौबीस अनुयोगद्वारोंसे जीवद्याणके थोडेसे भागको छोटकर शेप समस्त पट्लंटागमकी उत्पन्ति हुई है। अत. जयधवलाके उल्लेखपरसे इस समस्त प्रयक्ता नाम भी सत्कर्म महाधिकार सिद्ध होता है। इस अनुमानकी पुष्टि प्रस्तुत प्रयक्ते दो उल्लेखोंसे अन्छीतरह हो जाती है। पृ २१७ पर कपायपाहुड और सत्कर्मपाहुटके उपदेशमें मतभेदका उल्लेख किया गया है। यथा—

' एसो संतकम्म-पाहड-उवएसो । कसायपाहुड-उवरसो पुणः ः ःः

आगे चलकर पृष्ट २२१ पर शका की गई ।कि इनमें से एक वचन सूत्र और दूसरा असूत्र होना चाहिये और यह समत्र भी है, क्योंकि, ये जिनेन्द्र वचन नहीं हैं किन्तु आचायोंके वचन हैं । इसका समात्रान किया गया है कि नहीं, सत्कर्म और कपायपाहुड दोनों ही सूत्र हैं, क्योंकि उनमें तीर्थंकरद्वारा कथित, गणवग्दारा रचित तथा आचार्यप्रपरासे आगत अर्थका है। प्रथन किया गया है । यथा—

' आइरियकि हियाणं संतकम्म-कसाय-पाहुडाणं कथ स्रुत्तत्तणिमिदि चे ण ..... [ पृ. २२१ ] यहा स्पष्टतः कपाय पाहुड के साथ साकर्मपाहुडसे प्रस्तुत समस्त पट्खडागमसे ही प्रयोजन हो सकता है और यह ठांक मी है, क्योंकि, पूर्वीकी रचनामें उक्त चावीस अनुयोगद्वारीका नाम महाकर्मप्रकृतिपाहुड है । उसीका धरसेन गुहने पुणदन्त मृतवि द्वारा उद्वार कराया है, जैसा कि जीवडाणके अन्त व खुद्धावंधके आदिकी एक गाथासे प्रकट होता है—

> जय **धरसेणणाहो** जेण महाकम्मपयिष्ठपाहु बसेलो । बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समिष्पिओ पुष्फयंतस्स ॥ ( धवला अ. ४७५ )

महाकर्मश्रकृति और सत्कर्म सज्ञाएं एक ही अर्थको द्योतक हैं। अत. सिद्ध होता है कि इस समस्त पट्खंडागमका नाम सत्कर्मश्रामृत है। और चूकि इसका बहुमाग धवला टीकामें प्रथित है, अत. समस्त धवलाको भी सत्कर्मश्रामृत कहना अनुचित नहीं। उसीप्रकार महाबंध या निवन्धनादि अठारह अधिकार भी इसीके एक खड होनेसे सत्कर्म कहे जा सकते हैं। और जिसप्रकार खंड विभागकी दृष्टिसे कृतिका बेटना खंडमें, और स्पर्श, कर्म, प्रकृति तथा वधनके प्रथम मेद बधका वर्गणाखंडमें अन्तर्भाव कर दिया गया है, उसीप्रकार निवन्धनादि अठारह अधिकारोंका महाबंध नामक खंडमें अन्तर्भाव अनुमान किया जा सकता है जिससे महाधवलान्तर्गत उक्त पंचिकाके कथनकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि, सत्कर्मका एक विभाग होनेस वह भी सत्कर्म कहा जा सकता है।

सत्कर्मप्राभृत व पट्खंडागम तथा उसकी टीका धवलाकी इस रचनाको देखनेसे ज्ञात होता है कि उसके मुख्यतः दो विभाग हैं। प्रथम विभागके अन्तर्गत जीवट्टाण, खुदावध व वव-स्वामित्वाविचय है। इनका मगलाचरण, श्रुतावतार आदि एक ही वार जीवट्टाणके आदिमें किया गया है और उन सवका विपय भी जीव या वधककी मुख्यतासे है। जीवट्टाणमे गुणस्थान और मार्गणाओकी अपेक्षा सत्, सख्या आदि रूपसे जीवतत्वका विचार किया गया है। खुद्दावंधमे सामान्यकी अपेक्षा वधक, और वंधस्वामित्वविचयमे विशेषकी अपेक्षा वधकका विवरण है।

दूसरे विभागके आदिमे पुन. मगलाचरण व श्रुतावतार दिया गया है, और उसमे यथार्थतः कृति, वेदना आदि चौर्वास अविकारोका क्रमणः वर्णन किया गया है और इस समस्त विभागमे प्रधानतासे कर्मीकी समस्त द्रशाओका विवरण होनेसे उसकी विशेष संज्ञा सन्तर्भप्राध्त है। इन चौवीसोमेंसे द्वितीय अधिकार वेदनाका विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसे प्रधानता प्राप्त हो गई और उसके नामसे चौथा खड खड़ा हो गया। वधनके तीसरे भेद वंधनीयमे वर्गणा-ओका विस्तारसे वर्णन आया और उसके महत्वके कारण वर्गणा नामका पाचर्या खंड हो गया। इसी वधनके चौथे भेद वधविधानके खूव विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसका महावंध नामक छठवा खंड वन गया और शेष अठारह अधिकार उन्हींके आज्वाज्की वस्त रह गये।

धवलाकी रचनाके पश्चात् उसके सबसे वहे पारगामी विद्वान् नेमिचड सिद्धान्तचक्रवर्तीने इन दो ही विभागोको ध्यानमे रखकर जीवकाण्ड और कर्मकाण्डकी रचना की, ऐसा प्रतीत होता है। तथा उसके छहों खडोका ख्याल करके उन्होंने गर्वके साथ कहा है कि ' जिसप्रकार एक चक्रवर्ती अपने चक्रके द्वारा छह खड पृथिवीको निर्विष्ठरूपसे अपने वशमें कर लेता है, उसीप्रकार अपने मतिरूपी चक्रद्वारा मैंने छह खड सिद्धान्तका सम्यक् प्रकारसे साधन कर लिया '—

> जह चक्केण य चक्की **छक्खंडं** साहिय अविग्घेण । तह मङ्चक्केण मया **छक्खंडं** साहिय सम्म ॥ ३९७॥ गा. क.

इससे आचार्य नेमिचद्रको सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद मिछ गया और तमीसे उक्त पूरे सिद्धान्तके ज्ञाताको इस पदवीसे विभूपित करनेकी प्रथा चछ पडी । जो इसके केवछ प्रथम तीन खडोंमें पारगत होते थे, उन्हें ही जान पटता है, त्रेविद्यदेवका पद दिया जाता था। श्रवणबेछगोछाके शिछाछेखोंमें अनेक मुनियोंके नाम इन पदिवयोंसे अछकृत पाये जाते हैं। इन उपाधियोंने वीरसेनसे पूर्वकी सूत्राचार्य, उच्चारणाचार्य, ज्याख्यानाचार्य, निक्षेपाचार्य व महावाचककी पदिवयोंका सर्वथा स्थान छे छिया। किंतु थोड़े ही काछमें गोम्मटसारने इन सिद्धान्तोंका भी स्थान छे छिया और उनका पठन-पाठन सर्वथा रुक गया। आज कई शताब्दियोंके पश्चात् इनके सुप्रचारका पुनः सुअवसर मिछ रहा है।

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतानुसार षट्खडागम और कपायप्रामृत ही ऐसे प्रथ है पद्खंडागमका जिनका सीवा सम्बध महावीरस्वामीकी द्वादशाग वाणीसे माना जाता है। शेप सब श्रुतज्ञान इससे पूर्व ही क्रमश. छप्त व छिन्न भिन्न होगया। द्वादशाग श्रुतका प्रस्तुत प्रंथमें विस्तारसे परिचय कराया गया है (पृ ९९ से)। इनमेंसे वारहवें अगको छोडकर शेप सब ही नामोंके अग-प्रथ श्रेताम्बर सम्प्रदायमें अब भी पाये जाते हैं। इन प्रंथोंकी परम्परा क्या है और उनका विषय विस्तारादि दिगम्बर मान्यताके कहातक अनुकूछ प्रतिकृष्ठ है इसका विवेचन आगेके किसी खडमें किया जायगा, यहा केवछ यह बात च्यान देने योग्य है कि जो ग्यारह अग श्रेताम्बर साहित्यमें हैं वे दिगम्बर साहित्यमें नहीं है और जिस वारहवें अंगका श्रेताम्बर साहित्यमें सर्वथा अभाव है वही दृष्टिवाद नामक बारहवा अग प्रस्तुत सिद्धान्त प्रन्थोंका उद्गमस्थान है।

बारहवें दृष्टिवादके अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका ये पाच प्रभेद हैं। इनमेंसे पूर्वगतके चौटह भेदोमेंके द्वितीय आप्रायणीय पूर्वसे ही जीवद्वाणका बहुमाग और शेप पांच खड सपूर्ण निकले हैं जिनका क्रमभेद नीचेके वंश्वयुक्षोंसे स्पष्ट हो जायगा।

# वारहवं अंग दिखादके चतुर्थ भेद पूर्वगतका द्वितीय भेद आग्रायणीय पूर्व.

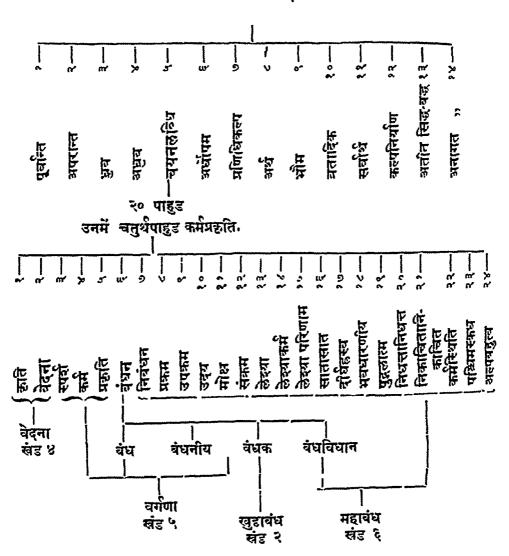

इस वंशवृक्षसे स्पष्ट है कि आव्रायणीय पूर्वके चयनलिय अधिकारके चतुर्थ भेद कर्म प्रकृति पाहुड के चाैवीस अनुयोगद्वारोंसे ही चार खंड निष्पन्न हुए है । इन्होंके बंधन अनुयोग द्वार के एकमेद बंधविधानसे जीवहाण का वहुमाग और तीसरा खंड बंधस्वामित्वविचय किस प्रकार निकले यह आगेके बंश वृक्षोंसे स्पष्ट हो जायगा । वंधकके ११ अनुयोगद्वारोंमें पाचवा द्रव्यप्रमाणानुगम है। वही जीवहाणकी संख्या

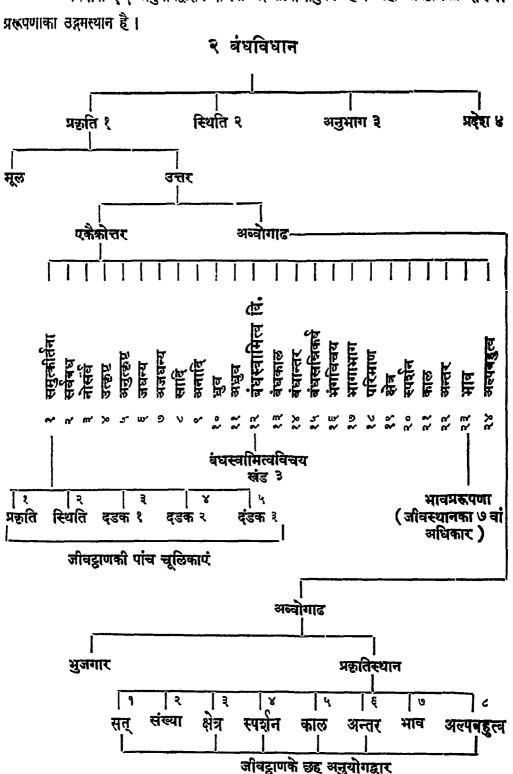

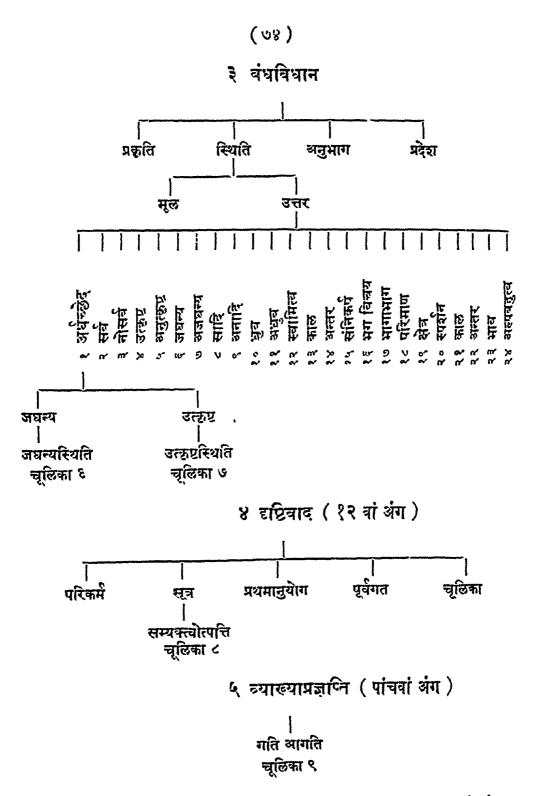

इन वग-वृक्षोसे पट्खडागमका द्वादगागश्रुतसे सम्वध स्पष्ट हो जाता है और साध ही साथ उस द्वादगाग वाणीके साहित्यके विस्तारका भी कुछ अनुमान किया जा सकता है।

### ११. सत्प्ररूपणाका विषय

प्रस्तुत प्रथमें ही जीवट्टाणकी उत्थानिकामे कहा गया है कि धरसेन गुरुसे सिद्धान्त सीखकर पुप्पदन्ताचार्य वनवास देशको गये और वहा उन्होंने 'विंगति ' स्त्रोकी रचना करके और उन्हें जिनपालितको पटाकर भूतविल आचार्य, जो द्रमिल देशको चले गये थे, के पास भेजा । भूतविलेन उन स्त्रोको देखा और तत्पश्चात् द्रव्यप्रमाणसे प्रारम्भ करके गेप समस्त पट्खडागमकी स्त्र-रचना की । इससे स्पष्ट है कि सद्मरूपणाके कुल सूत्र पुप्पदन्ताचार्यके वनाये हुए हैं । किंतु उन मूत्रोंकी सख्या विंगति अर्थात् वीस नहीं परन्तु एक सौ सतत्तर है, तव प्रश्न उपस्थित होता है कि पुप्पदन्तके वनाये हुए वीस सूत्र कहनेसे ववलाकारका तात्पर्य क्या है ' ववलाकारने सद्मरूपणाके स्त्रोका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर जो ओघालाप प्रकरण लिखा है वह वीस प्ररूपणाओको व्यानमें खकर ही लिखा गया है । और इस सिद्धान्तका जो सार नेमिचह सि च ने गोम्मटसार जीवकाण्डमे सगृहीत किया है वह भी उन वीस प्ररूपणाओंके अनुसार ही है । वे वीस प्ररूपणाए गोम्मटसारके गव्दोंमें इसप्रकार हैं—

गुणेजीवा पज्जती पाणा सण्णा य मग्गणें ओ य । उनओगो वि य कमसी वीस तु परूवणा भणिया ॥ २ ॥

अर्थात् गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, चौटह मार्गणाए और उपयोग ये वीस प्ररूपणाए हैं।

अतएव विशाति सूत्रसे इन्हीं वीस प्ररूपणाओंका ताल्पर्य ज्ञात होता है। इन वीसों प्ररूपणाओंका विषय यहा चौटह गुणस्थानों और चौदह मार्गणाओंके भीतर आजाता है।

राग, द्वेप व मिध्यात्व भावोंको मोह कहते हैं, और मन, वचन व कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंके चचल होनेको योग कहते हैं, और इन्हीं मोह और योगके निमित्तसे दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप आत्मगुणों की क्रमविकासरूप अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं।

ऐसे गुणस्थान चौदह हैं—१ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र, ४ अविरतसम्यग्दिष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्मसाम्प-राय, ११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३ सयोगकेवली और १४ अयोगकेवली ।

१ मिथ्यात्व अवस्थामे जीव अज्ञानके वशीभूत होता है और इसका कारण दर्शन मोहनीय कर्मका उदय है। सासादन और मिश्र मिथ्यात्व और सम्यग्दिए के बीचकी अवस्थाए हैं। चौथे गुणस्थानमें सम्यक्तव हो जाता है किन्तु चारित्र नहीं सुधरता। देशविरतका चारित्र थांडा सुधरता है, प्रमत्तविरतका चारित्र पूर्ण तो होता है, किंतु परिणामोक्षी अपेक्षा अप्रमत्तविरतसे चारित्रकी क्रमसे शुद्धि व वृद्धि होती जाती है। ग्यारहवे गुणस्थानमे चारित्रमोहनीयका उपशम हो जाता है और वारहवा गुणस्थान चारित्र मोहनीयके क्षयसे उत्पन्न होता है। तेरहवे गुणम्थानमे सम्यग्जानकी पूर्णता है किन्तु योगोंका सद्भाव भी है। अन्तिम गुणस्थानमे दर्शन, जान और चारित्रकी पूर्णता तथा योगोका अभाव हो जानसे मोक्ष हो जाता है।

मार्गणा शब्दका अर्थ खोज करना है। अतएव जिन जिन धर्मविशेपोंसे जीवेंकी खोज या अन्वेषण किया जाय उन धर्मविशेपोंको मार्गणा कहते हैं। ऐसी मार्गणाएं चीवह हैं—गति, इन्द्रिय काय, योग, वेद कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, छेश्या, भन्यत्व, सम्यक्त्व, सजित्व, और आहार।

- १. गति चार प्रकारकी है- नरक, तियैच, मनुष्य और देत्र.
- २. इ्निट्रयां द्रव्य और भावरूप होती है और व पाच प्रकारकी हैं- स्पर्शन, रसना, त्राण, चक्षु और श्रोत्र.
- एकेान्द्रियसे पाच इन्द्रियों तककी गरीररचनाको काय कहते है। एकेन्द्रिय जीव स्थावर और शेप त्रस कहलोते हैं।
- ४. आत्मप्रदेशोंकी चंचलताका नाम योग है इसीसे कर्मबंब होता है। योग तीन निमित्तोंसे होता है— मन, बचन और काय।
  - ५. पुरुष, स्त्री व नपुंसकरूप भाव व तदृप अवयविवेशपको वेद कहते हैं।
- ६. जो आत्माको निर्मलमाय व चारित्रको कपै अर्थात् घात पहुचाये वह कपाय है। उसके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार भेद हैं।
- ७. मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय, केवल, तथा कुमित कुश्रुति और कुअविध रूपसे ज्ञान आठ प्रकारका होता है।
- ८. मन व इन्द्रियोकी वृत्तिके निरोधका नाम संयम है और यह संयम हिंसाविक पापोकी निवृत्तिसे प्रकट होता है। सामायिक छेटोपस्थापना, परिहारिविज्ञुद्धि, मृक्ष्मसापराय, यथा-ख्यात, संयमासयम और असंयम, ये सयमके सात भेद है।
  - ९. चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल ये दर्शनके चार भेट है।

- १०. क्षवायसे अनुरनित योगोकी प्रवृति व गरीरके वर्णोका नाम लेक्या है। इसके छह भेद हैं-कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्क ।
- ११ जिस गक्तिके निमित्तसे आत्माके दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण प्रगट होते हैं उसे भव्यत्व कहते हैं । तदनुसार जीव भव्य व अभव्य होते हैं
- १२ तत्त्वार्थके श्रद्धानका नाम सम्यक्तव है, और दर्शनमोहके उपणम, क्षयोपणम, क्षायिक, सम्यग्मिथ्यात्व, सासादन व मिथ्यात्वरूप भावींके अनुसार सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद हो जाते हैं।
- १३ मनके द्वारा शिक्षादिके ग्रहण करनेको सज्ञा कहते है और ऐसी सज्ञा जिसमे हो वह संज्ञी कहलाता है। तदनुसार जीव सज्ञी व असज्ञी होते हैं।
- १४ औदारिक आदि गरीर और पर्याप्तिके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। नढनुसार जीव आहारक और अनाहारक होते है।

इन चौदह गुणस्थानो और मार्गणाओका प्ररूपण करनेवाछे सत्प्ररूपणाके अन्तर्गत १७७ स्त्र है जिनका विपयक्रम इसप्रकार है। प्रथम सूत्रमे पचपरमेप्टीको नमस्कार किया है। आगेके तीन मूत्रोंमें मार्गणाओका प्रयोजन वतलाया गया है और उनका गति आदि नाम निर्देश किया गया है। ५, ६ और ७ वे सूत्रमें मार्गणाओके प्ररूपण निमित्त आठ अनुयोगद्वारोके जाननेकी आवन्यकता वर्ताई है और उनके सत्, द्रव्यप्रमाण (सख्या) आदि नामनिर्देश किये हैं। ८ वे सत्रसे इन अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम सत् प्ररूपणाका विवरण प्रारम्म होता है जिसके आदिमें ही ओघ और आदेश अर्थात् सामान्य और विशेष रूपसे विषयका प्रतिपाटन करनेकी प्रतिज्ञा करके मिध्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंका निरूपण किया है जो ९ वे सूत्रसे २३ वे सूत्रतक चला है। २४ वें सूत्रसे विञेप अर्थान् गति आदि मार्गणाओका विवरण प्रारम्भ हुआ है जो अन्त तक अर्थात् १७७ वे सूत्रतक चलता रहा है। गति मार्गणा ३२ वे सूत्रतक है। यहापर नरकाटि चारो गनियोंके गुणस्थान वतलाकर यह प्रतिपादन किया है कि एकेन्द्रियसे असंज्ञी पचोन्द्रियतक शुद्ध तिर्यंच होते हैं, सज़ी मिध्यादृष्टिसे संयतासयत गुणस्थानतक मिश्र तिर्यंच होते हैं, और इसी प्रकार मनुष्य भी । देत्र और नारकी असंयत गुणस्थानतक मिश्र अर्थात् परिणामोंकी अपेक्षा दसरी तीन गतियोंके जीवोके साथ समान होते हैं। प्रमत्तसयतसे आगे शुद्ध मनुष्य होते हैं। ३३ वे सृत्रसे ३८ वें तक इन्द्रिय मार्गणाका कथन है और उससे आगे ४६ वें मूत्र तक कायका और फिर १०० वें सूत्र तक योगका कथन है । इस मार्गणामें योगके साथ पर्याप्ति अपर्याप्तियोंका भी प्ररूपण

किया गया है। तत्पश्चात् ११० वें सूत्रतक वेद, ११४ तक कपाय, १२२ तक ज्ञान, १३० तक संयम, १३५ तक दर्शन, १४० तक छेरया, १४३ तक मन्य १७१ तक सम्यक्त १७४ तक संज्ञा और फिर १७७ तक आहार मार्गणाका विवरण है।

प्रतियोंमें सूत्रोंका क्रमाक दो कम पाया जाता है, क्योंकि, वहा प्रथम मगलाचरण व तीसरे सूत्र 'त जहा ' की पृथक गणना नहीं की ; किन्तु टीकाकारने स्पष्टतः उनका सूत्ररूपसे न्याख्यान किया है, अतएव हमने उन्हें सूत्र गिना है ।

टीकाकारने प्रथम मंगलाचरण मृत्रके ज्याल्यानमे इस प्रंथका मगल, निमित्त, हेतु परिमाण, नाम और कर्ताका विस्तारसे विवेचन करके दूसरे मृत्रके ज्याल्यानमे द्वादजागका पूरा परिचय कराया है और उसमे द्वादजाग श्रुतसे जीवद्वाणके मिन्न मिन्न अविकारोकी उत्पत्ति वतलाई है। चीथे सूत्रके ज्याल्यानमे गति आदि चौदह मर्गणाओके नामोक्षी निरुक्ति और सार्थकता वनलाने हुए उनका सामान्य परिचय करा दिया गया है। उसके पश्चात् विपयका खूव विस्तार सहित न्यायजैलीसे विवेचन किया है। टीकाकारकी शैली स्वंत्र प्रश्न उठाकर उनका समाधान करनेकी रही है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रथमे कोई छह सा जकाए उठाई गई है और उनके समाधान किये गये है। उदाहरणी, दृशन्ता, युक्तियों और तकों द्वारा टाकाकारने विपयको च्यूव ही छाना है और स्पष्ट किया है, किन्तु ये सब युक्ति और तकों द्वारा टाकाकारने विपयको च्यूव ही छाना है और स्पष्ट किया है, किन्तु ये सब युक्ति और तकों, जसा हम उत्पर कह आये हैं, आगमकी मर्यादाको लिए हुए है, और आगम ही यहा सर्वोपरि प्रमाण है। टाकाकारद्वारा ज्याल्यात विपयको गर्भरता, सृत्मता और तुलनात्मक विवेचना हम अगले खडमें करेगे जिसमे सत्प्रस्त्रणाका आलाप प्रकरण भी पूरा हो जावेगा। तवतक पाठक स्वयं स्वकार और टीकाकारके जञ्दोका स्त्रात्याय आर मनन करनेकी कृपा करें।

# १२. ग्रंथकी भाषा

प्रस्तुत प्रंथ रचनाकी दृष्टिसे तीन भागोंमें वटा हुआ है। प्रथम पुष्पदन्ताचार्यके सूत्र, दूसरे वीरसेनाचार्यकी टीका और तीसरे टीकामें स्थान स्थान पर उद्धृत किये गये प्राचीन गद्य और पद्य। सूत्रोंकी भाषा आदिसे अन्त तक प्राकृत है और इन सूत्रोंकी सख्या है १७७। श्रीरसेनाचार्यकी टीकाका छगभग तृतीय भाग प्राकृतमें और शेप भाग संस्कृतमें है। उद्धृत पद्योंकी संख्या २१६ है जिनमें १७ संस्कृतमें और शेप सत्र प्राकृतमें हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वीरसेनाचार्यके सन्मुख जो जैन साहित्य उपस्थित था उसका अधिकाश भाग प्राकृतमें ही था। किन्तु उनके समयके छगभग जैन साहित्यमें संस्कृतका प्राधान्य

हो गया और उनकी टीकामें जो सस्कृत-प्राकृतका परिमाण पाया जाता है वह प्रायः उन दोनों भापाओंकी तात्कालिक आपेक्षिक प्रवल्ताका होतक है। इस समयसे प्राकृतका बल घट चला और सस्कृतका बला, यहातक कि आजकल जैनियोंमें प्राकृत भाषाके पठन पाठनकी बहुत ही मन्दता है। दिगम्बर समाजके विद्यालयोंमें तो व्यवस्थित रूपसे प्राकृत पढ़ानेकी सर्वथा व्यवस्था रही ही नहीं। ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत प्रथका परिचय कराते समय प्राकृत भापाका परिचय करा देना भी उचित प्रतीत होता है। प्राकृत साहित्यमें प्राकृत भाषा मुख्यतः पाच प्रकारकी पाई जाती है—— मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, और अपभ्रंश।

महावीरस्वामीके समयमें अर्थात् आजसे छगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व जो भाषा मगध प्रातमें प्रचित थी वह मागधी कहछाती है। इस भाषाका कोई स्वतंत्र प्रथ नहीं पाया जाता। किंतु प्राकृत व्याकरणोंमें इस भाषाका स्वरूप बतछाया गया है, और कुछ शिछाछेखों और नाटकोंमे इस भाषाके उदाहरण मिछते हैं जिनपर से इस भाषाकी तीन विशेषताए स्पष्ट समझमे आ जाती हैं—

- १. र के स्थानमें ल, जैसे, राजा-लाजा, नगर-णगल,
- २. ज्ञा, प और सके स्थानपर ज्ञा । जैसे, राम-राम, दासी-दाशी, मनुप-मनुश ।
- ३. संज्ञाओंके कर्ताकारक एकवचन पुष्टिंग रूपमें ए । जैसे, देव.-देवे, नर.--णले, उदाहरण----

अले कुंमीलआ ! कहेहि, कहिं तुए एशे मणिवधणुक्तिगणामहेए लाअकीलए अगुली-अए रामाशादिए । ( राकुतला )

' अरे कुमीलक ! कह, कहा तूने इस मणिवध और उत्कीर्ण नाम राजकीय अगुलीको पाया '।

दूसरे प्रकारकी प्राकृत अर्धमागधी इस कारण कहलाई कि उसमें मागधीके आवे लक्षण पाये अर्धमागधी जाते हैं और क्योंकि, संभवत वह आधे मगध देशमें प्रचलित थी। इसी माणमें प्राचीन जैन सूत्रोंकी रचना हुई थी और इसका रूप अब क्वेताम्बरीय सूत्र—प्रयोंमें पाया जाता है, इसीलिय डा. याकोबीने इसे जैन प्राकृत कहा है। इसमें प और स के स्थानपर श न होकर सर्वत्र स ही पाया जाता है, र के स्थानपर स तथा कर्ता कारकमें 'ए' विकल्पसे होता है, अर्थात् कहीं होता है और कहीं नहीं होता, और अधिकरण कारकका रूप 'ए' व 'मिम' के अतिरिक्त 'अंसि ' लगाकर भी बनाया जाता है।

#### - उदाहरण:---

कोहाइ माणं हणिया य वीरे छोभस्स पासे निरय महंत । तम्हा हि वीरे विरओ वहाओ छिंदेज सोयं छहुभूयगामी ॥ ( आचाराग )

त्रोधादि व मान का हनन करके महावीरने छोमके महान् पाशको तोड़ डाछा। इस प्रकार वीर वधसे विरत होकर भूतगामी शोकका छिन्दन करें।

> सुसाणिस वा सुन्नागारेंसि वा गिरिगुहांसि वा रुवखम्लिम वा। (आचाराग) स्मशानमें या ग्रन्यागारमें या गिरिगुफांमें व वृक्षके मूलमें (साधु निवास करे) ये मागधीकी प्रवृत्तिया अर्धमागधीमें भी धीरे धीरे कम होती गई हैं।

प्राचीन श्रूरसेन अर्थात् मथुराके आसपासके प्रदेशकी भाषाका नाम शौरसेनी है। शौरसेनी वैयाकरणोने इस भाषाका जैसा खरूप वतलाया है वैसा सस्कृत नाटकोमें कहीं कहीं मिलता है, पर इसका खतत्र साहित्य दिगम्बर जैन प्रथोमे ही पाया जाता है। प्रवचनसारादि कुदकुंदाचार्यके प्रथ इसी प्राकृतमे है। कहा जा सकता है कि यह दिगम्बर जैनियोको मुख्य प्राचीन साहित्यिक भाषा है। किन्तु इस भाषाका रूप कुल विशेषताओको लिये हुए होनेसे उसका वैयाकरणोकी शौरसेनीसे पृथक् निर्देश करनेके हेतु उसे 'जैन शौरसेनी' कहनेका खाज हो गया है। जैसा कि आगे चलकर वतलाया जायगा, प्रस्तुत प्रथकी प्राकृत मुख्यन: यही है।

शौरसेनीकी विशेषताएं ये हैं कि उसमे र का ल कचित् ही होता है, तीनों सकारों के स्थानपर स ही होता है, और कर्ताकारक पुष्टिंग एकवचनमें ओ होता है। इसकी अन्य विशेषताए ये है कि शब्दोंके मध्यमें त के स्थानपर द, थ के स्थानपर ध, भ के स्थानपर कहीं कहीं ह और पूर्वकालिक कृदन्तके रूप संस्कृत प्रत्यय त्या के स्थानपर ता, इअ या दुण होता है। जैसे—

सुत:-सुदो, भवति-मोदि या होई, कथम्-कर्ध, कृत्वा-करित्ता, करिञ्ज, करिद्ण, आदि उदाहरण--

> रत्तो बधदि कम्म मुचदि कम्मेहिं राग-रहिदपा । एसो बंधसमासो जीवाण जाण णिच्छयदो ॥ प्रवच. २, ८७. णो सद्दहित सोक्खं सुहेसु परम ति विगद-धादीणं । सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा त पडिच्छिति ॥ प्रवच. १. ६२.

अर्थात् आत्मा रक्त होकर कर्म बाधता है तथा रागरहित होकर कर्मोंसे मुक्त होता है । यह जीवोंका बधसमास है, ऐसा निश्चय जानो ।

घातिया कमोंसे रहित (केवळी मगवान्) का सुख ही सुखोंमें श्रेष्ठ है, ऐसा सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अमव्य हैं, और जो मन्य हैं वे उसे मानते हैं।

महाराष्ट्री प्राकृत प्राचीन महाराष्ट्रकी भाषा है जिसका स्वरूप गाथासप्तराती, सेतुबध, गउड़वह आदि कार्क्योंमे पाया जाता है। सस्कृत नाटकोंमे जहा प्राकृतका प्रयोग होता है वहा पात्र वातचीत तो शौरसेनीमें करते हैं और गाते महाराष्ट्रीमें हैं, ऐसा विद्वानोका मत है। इसका उपयोग जैनियोने भी खूब किया है। पउमचरिअ, समराइच्चकहा, सुरसुदरीचिरअ, पासणाहचरिअ आदि काञ्य और श्वेताम्बर आगम स्त्रोंके भाष्य, चूर्णा, टीका, आदिकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। पर यहा भी जैनियोंने इधर उधरसे अर्धमागधीकी प्रवृत्तिर्या लाकर उसपर अपनी छाप लगा दी है, और इस कारण इन प्रशेंकी भाषा जैन महाराष्ट्री कहलाती है। जैन महाराष्ट्रीमें सप्तवाती व सेतुबध आदिकी भाषासे विलक्षण आदि व, द्वित्वमें न और छप्त वर्णके स्थानपर य श्रुतिका उपयोग हुआ है, जैसा जैन शौरसेनीमें भी होता है। महाराष्ट्रीके विशेप लक्षण जो उसे शौरसेनीसे पृथक् करते है, ये हैं कि यहा मध्यवर्ती त का लोप होकर केवल उसका स्वर रह जाता है, किंतु वह द में परिवर्तित नहीं होता। उसीप्रकार थ यहा ध में परिवर्तित न होकर ह मे परिवर्तित होता है, और कियाका पूर्वकालिक रूप उत्रण लगाकर बनाया जाता है। जैन महाराष्ट्रीमे इन विशेपताओंके अतिरिक्त कही कहीं र का ल व प्रयमान्त ए आजाता है। जैसे—

जानाति-जाणइ, कथम्-कह, मूत्वा-होऊण, आदि । उदा**हर**णार्थ——

> सन्त्रायरेण चलणे गुरुरस निम्छण दसरहो राया । पत्रिसरइ नियय—नयि साएयं जण-वणाइण्णं ॥ ( पउम. च ३१, ३८, पृ. १३२.)

अर्थात् सव प्रकारसे गुरुके चरणोंको नमस्कार करके दशरथ राजा जन-धन-परिपूर्ण अपनी नगरी साकेतमें प्रवेश करते हैं।

त्रमित्रकासकी दृष्टिसे अपश्रश भाषा प्राकृतका सबसे अन्तिम रूप है, उससे आगे फिर प्राकृत अपश्रंश वर्तमान हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि मापाओंका रूप धारण कर छेती है। इस भाषापर भी जैनियों का प्रायः एकछत्र अधिकार रहा है। जितना साहिस्य इस माषाका अभी- तक प्रकाशमें आया है उसमेंका कमसे कम तीन चाँथाई हिस्सा दिगम्बर जैन साहिसका है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जितनी प्राकृत भाषाएं थीं उन सबका विकसित होकर एक एक अपभंश बना। जैसे, मागधी अपभंश, शौरसेनी अपभंश, महाराण्णे अपभंश आदि। बौद्ध चर्यापदों व विद्यापितकी कृतिंखतामें मागधी अपभश पाया जाता है। किन्तु विभेष साहित्यिक उन्नित जिस अपभंशकी हुई वह शौरसेनी महाराण्णे मिश्रित अपभंश है, जिसे कुछ वैया-करणोंने नागर अपभंश भी कहा है, क्योंकि, किसी समय संभवत वह नागरिक छोगोंकी बोळचाळकी मापा थी। पुष्पदन्तकृत महापुराण, णायकुमारचरिउ, जसहरचरिउ, तथा अन्य कवियोंके करकंडचरिउ, मिस्सयत्तकहा, सणकुमारचरिउ, सावयधम्मदोहा, पाइडहोहा, इसी भाषाके काव्य है। इस भाषाको अपभंश नाम वैयाकरणोंने दिया है, क्योंकि वे स्थितिपालक होनेसे भाषाके स्वामाविक परिवर्तनको विकाश न समझकर विकार समझते थे। पर इस अपमानजनक नामको छेकर भी यह भाषा खूब फर्छा फर्छी और उसीकी पुत्रिया आज समस्त उत्तर भारतका काजन्यवहार सम्हाछे हुए है।

इस भापाकी संज्ञा व क्रियाकी रूपरचना अन्य प्राकृतोंसे बहुत कुछ भिन्न हो गई है । उदाहरणार्थ, कर्ता व कर्म कारक एकवचन, उकारान्त होता है जैसे, पुत्रो, पुत्रम्-पृतु, पुत्रेण-पुत्तें, पुत्राय, पुत्रात्, पुत्रस्य-पुत्तहु; पुत्रे-पुत्ते, पुत्ति, पुत्तिहं, आदि ।

क्रियाम, करोमि-करउं; कुर्वन्ति-करिंह; कुरुय-करहु, आदि ।

इसमें नये नये छन्दोंका प्रादुर्भाव हुआ जो पुरानी संस्कृत व प्राकृतमें नहीं पाये जाते, किंतु जो हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं में सुप्रचित हुए। अन्त-यमक अर्थात् तुक्तवंदी इन छन्दोंकी एक बड़ी विशेषता है। दोहा, चौपाई आदि छन्द यहासे ही हिन्दीमें आये।

अपभंशका उदाहरण--

सुहु सारल मणुयत्तणहं तं सुहु धम्मायतु । धम्मु वि रे जिय तं करिह जं भरहतई बुत्तु ॥

सावयधम्मदोहा ॥ ४ ॥

अर्थात् सुख मनुप्यावका सार है और वह सुख धर्मके आधीन है। रे जीव । वह धर्म कर जो अरहंतका कहा हुआ है।

इन विशेष लक्षणोंके अतिरिक्त स्वर और व्यंजनसम्बंधी कुछ विलक्षणताएं सभी प्राकृतोंमें समानरूपसे पाई जाती हैं। जैसे, स्वरोंमें ऐ और औ, ऋ और रह का अमाव और उनके स्थान पर क्रमशः अइ, अउ, अथवा ए, ओ, तथा अ या इ का आदेश; मध्यवर्ती

न्यंजनोंमें अनेक प्रकारके परिवर्तन व उनका छोप, सयुक्त न्यंजनोंका असयुक्त या दित्वरूप परिवर्तन, पचमाक्षर इं, व् आदि सबके स्थानपर हलन्त अवस्थामें अनुस्वार व स्वरसिहत अवस्थामें ण में परिवर्तन । ये परिवर्तन प्राकृत जितनी पुरानी होगी उतने कम और जितनी अर्वाचीन होगी उतनी अधिक मात्रामें पाये जाते हैं । अपभ्रश्च मापामें ये परिवर्तन अपनी चरम सीमापर पहुंच गये और वहांसे फिर भाषांके रूपमें विपरिवर्तन हो चला ।

इन सब प्राफ़तों में प्रस्तुत ग्रंथकी भाषाका ठीक स्थान क्या है इसके पूर्णतः निर्णय करनेका अभी समय नहीं आया, क्योंकि, समस्त धवल सिद्धान्त अमरावतीकी प्रतिके १४६५ पत्रों में समाप्त हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ उसके प्रथम ६५ पत्रों मात्रका सस्करण है, अतएव यह उसका वाईसवा अश है। तथा धवला और जयधवलाको मिलाकर वीरसेनकी रचनाका यह केवल चालीसवा अंश बैठेगा। सो भी उपलभ्य एकमात्र प्राचीन प्रतिकी अभी अभी की हुई पांचवीं छठवीं पीढीकी प्रतियोंपरसे तैयार किया गया है और मूल प्रतिके मिलानका सुअवसर भी नहीं मिल सका। ऐसी अवस्थामें इस प्रथकी प्राकृत भाषा व व्याकरणके विषयमें कुछ निश्चय करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषत जब कि प्राकृतोंका भेद बहुत कुछ वर्णविषयेयके ऊपर अवलम्बित है। तथापि इस प्रथके सूक्ष्म अध्ययनादिकी सुविधाके लिये व इसकी माषाके महत्वपूर्ण प्रश्नकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित करनेके हेतु उसकी भाषाका कुछ स्वरूप बतलाना यहा अनु-चित न होगा।

१ प्रस्तुत प्रथमें त बहुषा द में परिवर्तित पाया जाता है, जैसे, सूत्रोंमें—गदि-गित; चदु—चतुः, वीदराग—वीतराग, मदि-मित, आदि । गाथाओंमें—पव्यद—पर्वत, अदीद-अतीत, तिदय-तृतीय, आदि । टीकामें—अवदारो-अवतारं, एदे-एते, पदिट-पितत, चितिद-चितितम्; संठिद-सिश्यतम्, गोदम-गौतम, आदि ।

किन्तु अनेक स्थानींपर त का छोप भी पाया जाता है, यथा—सूत्रोंमें—गइ-गित; चउ—चतुः, वीयराय-त्रीतराग, जोइसिय-ज्योतिष्क, आदि । गाथाओंमें —हेऊ-हेतुः, पयई-प्रकृतिः, आदि । टीकामें —सम्मइ—सम्मित, चडाव्वह—चतुर्विध, सन्धाइ—सर्वधाति, आदि ।

कियाके रूपोंमें भी अधिकतः ति या ते के स्थानपर दि या दे पाये जाते हैं। जैसे, (सूत्रोंमें अतिथ के सिवाय द्सरी कोई क्रिया नहीं है)। गाथाओंमें—णयदि—नयति, छिज्जदे—छिद्यते, जाणदि—जानाति, छिपदि—छि॰पति, रोचेदि—रोचते, सद्दृदि-श्रद्धाति, कुणदि—करेति, आदि। टीकामें—कीरदे, कीरदि—क्रियते, खिवदि-क्षिपति, उच्चदि—उच्यते, जाणदि-जानाति, परूवेदि—प्ररूपयति, वददि—वदति, विरुद्धदे-विरुध्यते, आदि।

किन्तु त का छोप होकर सयोगी स्वरमात्र जेप रहनेके भी उदाहरण बहुत मिल्रेत हैं यथा— गाथाओं में—होइ, ह॰इ-भवति, कहेइ-कथयति, वक्खाणइ-व्यास्याति, भमइ भ्रमति, भण्णाइ-भण्यते, आदि । टीकामें—-कुणइ-करोति, वण्णोइ-वर्णयति, आदि ।

- २. क्षियाओके पूर्वकालिक रूपोंके उटाहरण इसप्रकार मिलते हैं— इय—छाड्यि-त्यक्त्या । जु—कहु-कृत्या । अ -अहिगम्म-अधिगम्य । दूण—अस्सिद्ण-आश्रित्य । ऊण——अस्सिऊण, दहुण; मोनूण, टाऊण, चितिऊण, आदि ।
- ३. मध्यवर्ती क के स्थानमे ग आहेशके उटाहरण मिलते है। यथा— सूत्रोंगें-वेटग-वेटक । गाथामें एगटेस-एकटेश, टीकामें एगत्त-एकत्व, वयग-वन्धक, अप्पावहुग-अल्पवहुत्व; आगास-आकाश, जाणुग-जायक, आटि।

किन्तु बहुधा मध्यवर्ती क का छोप पाया जाना है। यथा— सूत्रोंमें—सांपराइय-साम्परायिक; एइदिय-एकेन्द्रिय, सामाइय सामायिक, काइय-कायिक। गाथाओंमें— तित्थयर-तीर्थकर, वायरणी-व्याकरणी, पर्याः प्रकृति; पचएण-पचकेन, समाइण्ण-समाकीर्ण, अहियार-अविकार। टीकामें—एय-एक, परियम्म-परिकर्म, किवियम्म-कृतिकर्म, वायरण-व्याकरण, भडारएण-महारकण, आदि।

- ४. मध्यवती क, ग. च, ज, त, द, और प, के छोपके तो उटाहरण सर्वत्र पाये ही जाते हैं, किन्तु इनमेसे कुछके छोप न होनेके भी उटाहरण मिछते हैं। यथा— ग—सजोग-सयोग, सजोग-सयोग, चाग-त्याग, जुग-युग, आदि। त— वितीद-त्र्यतीत। द्— छदुमत्य-छग्नस्य वादर-त्राटर, जुगादि-युगादि, अणुवाद-अनुवाद, वेद, उदार, आदि।
- ५. थ और ध के स्थानमे प्रायः ह पाया जाता है, कितु कही कहीं थ के स्थानमे ध और ध के स्थानमे ध ही पाया जाता है। यथा—पुध-पृथक्, कध-कथम्, ओवि-अविव, (सू. १३१) सोवम्म-सौधर्म (मृ. १६९), साधारण (मृ. ४१), कविविधो-कतिविवः, (गा. १८) आधार (टी. १९)
- ६. सज्ञाओके पचमी-एकवचनके रूपमे सूत्रोमे व गाथाओमे आ तथा टीकामे वहुता-यतसे दो पाया जाता है। यथा— सूत्रोंमें—णियमा-नियमात्। गाथाओंमें— मोहा-मोहात्। तम्हा-तस्मात्। टीकामें—णाणाटो, पटमादो, केवलादो, विदियादो, खेत्तदो, कालदो, आदि।

संज्ञाओंके सप्तमी-एकवचनके रूपमे किम और किह दोनो पाये जाते हैं। यथा— सूत्रोंमें—एकिम (३६, ४३, १२९, १४८, १४९) आदि। एकिम्ह (६३, १२७)। गाथाओं में — एक्किम, लोयिम, पक्लिम्ह, मदिम्ह, आदि । टीक्तामें — नत्थुम्म, चइदिम्ह, जिम्ह, आदि ।

दो गाथाओं में कर्ताकारक एकवचनकी विभक्ति उ भी पाई जाती है। जैसे थावर (१३५) एक्कु (१४६) यह स्पष्टत अपभ्रग भाषाकी ओर प्रवृत्ति है और उस लक्षणका गक्त ७३८ से पूर्वके साहित्यमे पाया जाना महत्वपूर्ण है।

७. जहा मध्यवर्ती न्यजनका छोप हुआ है वहा यदि सयोगी शेप स्वर अ अथवा आ हो तो बहुधा य श्रुति पायी जाती है ! जैसे--तित्थयर-तीर्थकर, पयत्य-पदार्थ, वेयणा-वेदना, गय-गत, गज, विमग्गया-विमार्गगा, आहारया-आहारका, आदि ।

अ के अतिरिक्त 'ओ ' के साथ भी और किचित् उत् व ए के साथ भी हस्तिलिखित प्रितियों में यू श्रुति पाई गई है। किन्तु हेमचन्द्रके नियमेका तथा जैन शौरसेनीके अन्यत्र प्रयोगोंका विचार करके नियमके लिए इन स्वरोंके साथ य श्रुति नहीं रखनेका प्रस्तुत प्रथमें प्रयत्न कि.या गया है। तथापि इसके प्रयोगकी ओर आगे हमारी सूक्ष्मदृष्टि रहेगी। (देखो उत्पर पाटसंशोधनके नियम पृ १३)

उ के पश्चात् छप्तवर्णके स्थानमें बहुधा व श्रुति पाई जाती है। जैसे—वालुवा-वालुकाः, बहुव-बहुकं, बिहुव विधूत, आदि। किन्तु 'प्रज्ञव' में विना उ के सामीप्यके भी नियमसे व श्रुति पाई जाती है।

८. वर्ण विकारके कुछ विशेष उदाहरण इस प्रकार पाये जाते हैं—सूत्रोंमें— अड्डाइज-अर्धतृतीय (१६३), अणियोग-अनुयोग (५), आउ-अप् (३९) इड्डि-ऋद्धि (५९) ओधि, ओहि-अवि (११५,१३१), ओरालिय-औदारिक (५६), छदुमत्थ- छद्मस्थ (१३२), तेउ-तेजस (३९), पज्जव-पर्याय (११५), मोस-मृपा (४९), वेंतर-व्यन्तर (९६), णरइय-नारक, नारकी (२५), गाथाओमें— इक्खय-इक्ष्याकु (५०), उराल-उदार (१६०), इगाल-अगार (१५१), खेत्तलू-क्षेत्रइ (५२), चाग-त्याग (९२), फहय-स्पर्धक (१२१), सस्सेदिम-सस्वेदज (१३९)।

गाथाओं में आए हुए कुछ देशी गन्द इस प्रकार हैं—कायोली-वीवध (८८); धुम्मंत-भ्रमत् (६२), चोक्खो-शुद्ध (२०७), णिमेण-आधार (७); भेज-भीरु, (२०१), भेर-माला, मर्यादा (९०).

टीफाके कुळ देशी शब्द-अल्लियह्-उपस्पिति (२२०); चडविय-आरूढ़ (२२१); छिड्डिय त्यक्त्वा (२११), णिसुद्वियम्नत (६८), वोलाविय-व्यतीत्य (६८)।

१ अवणों य श्रुति. (८, १, १८०,) टीका--विद् सवति, पियर् ॥ १८० ॥

२ हाँ उपाध्ये, प्रवचनतारकी स्मिका, पृ ११५

इन थोड़ेसे उदाहरणें।परसे ही हम सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा के विषयमें कुछ निर्णय कर सकते हैं। यह मापा मागधी या अर्धमागधी नहीं है, क्योंकि उसमें न तो अनिवार्य रूपसे, और न विकल्पसे ही र के स्थान पर ल, व स के स्थानपर श्र पाया जाता, और न कर्ताकारक एकवचन में कहीं ए मिछता।

त के स्थानपर द, कियाओं के एकत्रचन वर्तमान कालमें दि व दे, पूर्वकालिक क्रियाओं के रूपमें तु व दूण, अपाटानकारककी विभक्ति दो तथा अविकरणकारककी विभक्ति निह, क्र के स्थानपर ग, तथा थ के स्थानपर ध आदेश, तथा द, और ध का लोपामान, ये सब शीरसेनीके लक्षण हैं। तथा त का लोप, क्रियाके रूपोंमें इ, पूर्व कालिक क्रियाके रूपमें उत्रण, ये महाराष्ट्रीके लक्षण है। ये दोनों प्रकारके लक्षण सूत्रों, गाथाओं व टीका सभीमें पाये जाते है। सूत्रोंमें जो वर्णविकारके विशेष उदाहरण पाये जाते हैं वे अर्धमागधीकी ओर संकेत करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा श्रीरसेनी प्राकृत है, उसपर अर्धमागधी का प्रभाव है, तथा उसपर महाराष्ट्रीका भी संस्कार पड़ा है। ऐसी ही भाषाको पिशेल आदि पाश्चिक विद्वानोंने जैन श्रीरसेनी नाम दिया है।

सूत्रोंमें अर्धमागधी वर्णविकार का बाहुल्य है । सूत्रोंमें एक मात्र किया 'अधि ' आती है और वह एकवचन व बहुवचन टोनोकी वोधक है । यह भी सूत्रोंके प्राचीन आर्प प्रयोग का उटाहरण है ।

गाथाएं प्राचीन साहित्यके भिन्न भिन्न प्रंथोकी भिन्न भिन्न कालकी रची हुई अनुमान की जा सकती हैं। अतएव उनमें शौरसेनी व महाराप्ट्रीपनकी मालामें भेट है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा जितनी अविक पुरानी है उतना उसमें शौरसेनीपन अविक है और जितनी अर्वाचीन है उतना महाराप्टीपन। महाराप्ट्रीका प्रभाव साहित्यमें पीछे पीछे अविकाधिक पड़ता गया है। उदाहरणके लिये प्रस्तुत प्रथ की गाथा नं० २०३ लीजिये जो यहा इसप्रकार पाई जाती है—

रूसिंद ि अण्णे दूसिंद बहुसो य सोय-भय-त्रहुलो । असुयदि परिभवदि पर पससिंद अप्पयं बहुसो ॥ इसी गाथाने गोम्मटसार (जीवकांड ५१२) मे यह रूप धारण कर लिया है— रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ बहुसो य सोय-भय-त्रहुलो । असुयइ परिभवइ पर पसंसए अप्पयं बहुसो ॥

यहांकी गाथाओका गोम्मटसारमें इसप्रकारका महाराण्टी परिवर्तन वहुत पाया जाता है। किन्तु कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है कि जहा इस ग्रंथमें महाराष्ट्रीपन है वहा गोम्मटसारगे शोरसेनीपन स्थिर है। यथा, गाया २०० में यहा ' खमइ बहुआं हि ' है वहा गो. जी ५१६ में ' खमदि बहुगं पि ' पाया जाता है। गाया २१० में यहा 'एय-णिगोद' है, किन्तु गोम्मटसार १९६ में उसी जगह ' एग-णिगोद' है। ऐसे स्थलांपर गोम्मटसारमे प्राचीन पाठ रक्षित रह गया प्रतीत होता है। इन उदाहरणोंसे यह भी स्पष्ट है कि जबतक प्राचीन प्रथोंकी पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंकी सावधानीसे परीक्षा न की जाय और यथेष्ट उदाहरण सन्मुख उपस्थित न हों तबतक इनकी भाषाके विपयमें निश्चयतः कुळ कहना अनुचित है।

टीका का प्राकृत गय प्राह, महावरेदार और विषयके अनुसार सस्कृतकी तर्करोलीसे प्रमावित है। सिन्ध और समासोंका भी यथास्थान बाहुल्य है। यहा यह बात उल्लेखनीय है कि सूत्र-प्रथोंको या स्फुट छोटी मोटी खड रचनाओंको छोडकर दिगम्बर साहित्यमें अभीतक यही एक प्रथ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसमें साहित्यक प्राकृत गय पाया जाता है। अभी इस गयका बहुत बड़ा भाग आगे प्रकाशित होने वाला है। अतः ज्यो ज्यों वह साहित्य सामने आता जायगा त्यों दों इस प्राकृतके स्वरूपपर अधिकाविक प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जायगा।

इसी कारण प्रथकी सस्कृत भापाके विपयमें भी अभी हम विशेष कुछ नहीं लिखते । केवल इतना सूचित कर देना पर्याप्त समझते हैं कि प्रथकी सस्कृत शैली अत्यन्त प्रौढ, स्परिमार्जित और न्यायशास्त्रके प्रयोक्ते अनुरूप है। हम अपने पाठ-सशोधन के निममोमे कह आये हैं कि प्रस्तुत प्रथमें अरिहंत गब्द अनेकवार आया है और उसकी निरुक्ति भी अरिहननाद अरिहत. आदि की गई है । सस्कृत न्याकरणके नियमानुसार हमें यह रूप विचारणीय जात हुआ। अर्द् वातुसे बना अर्हत् होता है और उसके एकवचन व बहुवचनके रूप क्रमश अर्हन् ओर अहेन्तः होते है । यदि अरि । हन् से कर्तावाचक रूप बनाया जाय तो अरिहन्तृ होगा जिसके कर्ता एकवचन व वहुवचन रूप अरिहन्ता और अरिहन्तार: होना चाहिये। चूकि यहा व्युत्पत्तिमें अरिहननात् कहा गया है अत अर्हन् व अर्हन्त गब्द प्रहण नहीं किया जा सकता। हमने प्रस्तुत प्रथमें अरिहन्ता कर दिया है, किन्तु है यह प्रश्न विचारणीय कि सस्कृतमें अरिहन्त: जैसा रूप रखना चाहिये या नहीं । यदि हम हुन् धातुसे वना हुआ 'अरिहा ' शब्द प्रहण करे और पाणिनि के 'मघवा वहुलग्' सूत्रका इस शब्दपर भी अविकार चलावें तो बहुवचनमें आरिहन्तः हो सकता है। सस्कृतभाषा की प्रगतिके अनुसार यह भी असभव नहीं है कि यह अकारान्त शब्द अहित् के प्राकृत रूप अरहंत, अरिहंत, अरुहंत परसे ही संस्कृतमें रूढ हो गया हो । त्रिद्वानोंका मत है कि गोविन्द गब्द सस्कृतके गोपेन्द्र का प्राकृत रूप हैं। किन्तु पीछे से संस्कृतमें भी वह रूड हो गया और उसीकी व्युत्पति संस्कृतमें दी जाने लगी । उस अवस्थामें अरिहन्त शब्द अकारान्त जैन संस्कृतमें रूढ माना जा सकता है । वैयाकरणोंको इसका विचार करना चाहिये ।

<sup>&</sup>amp; Keith: History of Sans. Lit, p. 24.

# उपसंहार.

अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामीके वचनोंकी उनके प्रमुख शिप्य इन्द्रभृति गोतमने द्वाद्रशांग श्रुंतके रूपमे प्रंथ रचना की जिसका ज्ञान आचार्य परम्परासे क्रमशः कम होते हुए घरसेनाचार्यतक आया। उन्होंने वारहवे अग दृष्टिवादके अन्तर्गत पूर्वोंके तथा पाचवे अग व्याख्याप्रज्ञाप्तिके कुछ अंशोंको पुष्पदन्त और भूतज्ञिल आचार्योको पढाया। और उन्होंने वीर निर्वाण के पश्चात् ७ वीं शताब्दिके छगभग सत्कर्मपाहुडकी छह हजार स्त्रोंमें रचना की। इसीकी प्रसिद्ध पद्यंडागम नामसे हुई। इसकी टीकाए क्रमशः कुन्दकुन्द, शामकुंड, तुम्बुखर, समन्तभद्र और वप्पदेवने वनाई, ऐसा कहा जाता है, पर ये टीकाए अब मिछती नहीं हैं। इनके अन्तिम टीकाकार वीरसेनाचार्य हुए जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध टीका धवलाकी रचना शक ७३८ कार्तिक शुक्क १३ को पूरी की। यह टीका ७२ हजार श्लोक प्रमाण है।

षट्खडागमका छठवा खंड **महावंध** है। जिसकी रचना स्वय भूतबिछ आचार्यने बहुन विस्तारसे की थी। अतएव पचिकादिकको छोड़ उसपर विशेप टीकाए नहीं रची गई। इसी महाबधकी प्रासिद्धि **महाधवल**के नामसे है जिसका प्रमाण ३० या ४० हजार कहा जाता है।

धरसेनाचार्यके समयके लगभग एक और आचार्य गुणधर हुए जिन्हें भी द्वादशाग श्रुतका कुछ ज्ञान था। उन्होंने कषायप्राभृत की रचना की। इसका आर्यमंश्रु और नागहिस्तिने व्याख्यान किया और यितृष्वम आचार्यने चूर्णिसूत्र रचे। इसपर भी वीरसेनाचार्यने टीका लिखी। किन्तु वे उसे २० हजार प्रमाण लिखकर ही स्वर्गवासी हुए। तब उनके सुयोग्य शिष्य जिष्य जिनसेनाचार्यने ४० हजार प्रमाण और लिखकर उसे शक ७५९ मे पूरा किया। इस टीकाका नाम जयधवला है और वह ६० हजार श्लोक प्रमाण है।

इन दोनों या तीनो महाप्रंथों की केवल एकमात्र प्रति ताल्पत्रपर शेप रही थी जो सेकडों वपोंसे मूलविद्रीके मंलारमें बन्द थी। गत २०१२५ वर्षोमें उनमेंसे धवला व जयधवलाकी प्रतिलिपिया किसी प्रकार बाहर निकल पाई हैं। महाबंघ या महाधवल अब भी दुप्प्राप्य है। उनमेंसे धवलाके प्रथम अंशका अब प्रकाशन हो रहा है। इस अंशमें हादशागवाणी व प्रथ रचनाके इतिहासके अतिरिक्त सत्प्ररूपणा अर्थात् जीवसमासों और मार्गणाओं का विशेष विवरण है। स्तांकी भाषा पूर्णतः प्राकृत है। टीकामें जगह जगह उद्घृत पूर्वाचार्योंके पद्य २१६ हैं जिनमें केवल १७ संस्कृतमें और शेष प्राकृतमें हैं, टीकाका कोई तृतीयांश प्राकृतमें और शेष संस्कृतमें है। यह सब प्राकृत प्रायः वही शौरसेनी है जिसमें कुन्दकुन्दादि आचार्यों के प्रथ रचे पाये जाते हैं। प्राकृत और संस्कृत दोनोंको शेली अत्यंत सुन्दर, परिमार्जित और प्रौढ है।

### टिप्पणियोंमें उल्लिखित ग्रन्थोंकी

## संकेतं-सूची

|          | 100                 |                        |            |                |                        |  |  |
|----------|---------------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|--|--|
| ;        | संकेत               | श्रंथ नाम              | ŧ          | कित            | ग्रंथ नाम 🗼            |  |  |
| Ş        | अनु सू              | अनुयोगद्वारसूत्र       | २४         | जी. द. सू      | जीवहाण दन्वाणिओग-      |  |  |
| २        | अभि. रा. को.        | अभिधानराजेन्द्रकोप     | ļ          |                | द्दार सुत्त ू,         |  |  |
| ą        | अलं. चि.            | अलङ्काराचिन्तामाणि     | २५         | जी. वि. प्र.   | जीवविचारप्रकरण         |  |  |
| 8        | अष्टरा.             | अष्टराती               | २६         | जी. स. सू      | जीवहाण संतपरूवणा       |  |  |
| ч        | अष्टस.              | अप्टसहस्री             |            |                | मुत्त                  |  |  |
| Ę        | आचा. नि.            | आचाराङ्ग-निर्युक्ति    | २७         | ज्यो. क.       | ज्योतिप्करण्डक सटीक    |  |  |
| <b>9</b> | आ. नि.              | आवस्यक-निर्युक्ति      | २८         | णाया. सू.      | णायाधम्मकहासुत्त       |  |  |
| E        | आ. पा.              | आरापपद्धति             | २९         | तत्त्वार्थ भा. | तत्त्वार्थभाष्य (खे.)  |  |  |
| ९        | आ. पु.              | आदिपुराण               | ३०         | त. रा. वा.     | तत्त्वार्थराजवार्तिक   |  |  |
| १०       | आ. मी.              | आप्तमीमासा             | ₹ १        | त. श्लो. वा.   | तत्त्वार्यश्लोकवार्तिक |  |  |
| ११       | इन्द्र. श्रुता.     | इन्द्रनन्दिश्रुतावतार  | <b>३२</b>  | त. सू.         | तत्त्वार्थसूत्र        |  |  |
| १२       |                     | <b>उत्तरा</b> थ्ययन    | ३३         | ति. प.         | तिछोयपण्णात्त          |  |  |
| १३       | औप. सू.             | औपपातिकसृत्र           | ३४         | द भ.           | दशमक्ति                |  |  |
| 88       | क. ग्र.             | कर्मप्रय               | ३५         | द. वै.         | दशैकाछिक               |  |  |
| १५       | क. प्र.             | कर्मप्रकृति            |            | देशीना.        | देशीनाममाला            |  |  |
| १६       | क. प्र. य. उ. टी.   | कर्मप्रकृति यशोविजय    | ३७         | द्र. स. वृ.    | द्रव्यसंप्रहवृत्ति     |  |  |
|          |                     | उपाध्यायकृत वि. टी.    | ३८         | धवला.          | धवला ( लिखित )         |  |  |
| १७       | कसायपाहुडचुण्णि     | ( छिखित )              | ३९         | न च.           | नयचक्र                 |  |  |
| १८       | गुण. क्र. प्र.      | गुणस्थानक्रमारोह-      | 80         | न्या. कु च.    | न्यायकुमुदचन्द्र       |  |  |
|          |                     | प्रकरण                 | 8 १        | न. सृ.         | नन्दिसूत्र             |  |  |
| १९       | गो क.               | गोम्मटसार कर्मकाड      | 8 <b>२</b> | पश्चसं.        | पञ्चसंप्रह (दि.)       |  |  |
| -        |                     | " जीवकाड               |            |                | पञ्चास्तिकाय           |  |  |
| २१       |                     | . गोम्मटसार जीवकांड    |            |                | पञ्चाध्यायी            |  |  |
|          |                     | वितत्त्वप्रदीपिका टीका |            |                | पञ्चाराक सटीक वि.      |  |  |
| २२       | गा. जी, म. प्र, टी. | गो० जी० मंदप्रवी-      | ४६         | प. मु.         | परीक्षामुख             |  |  |
|          |                     | धिनी टीका.             | ८७         | पा. उ.         | पाणिनि उणादि           |  |  |
| २३       | जयध.                | जयधवला (लिखित)         | 85         | पात. महामा     | पातञ्जल महाभाष्य       |  |  |

त्रंथ नाम

संकेत त्रंथ नाम 8९ y. सि. संकेत ५० एं. सं. पुरुपार्थसिद्धयुपाय |६८ मूलारा. पंचसंग्रह ( खे. ) ५१ प्र. क. मा. मूलाराधना (भगवती ५२ प्रज्ञा. सू. प्रमेयकमलमार्तंड ६५ रतक, आराधना ) प्रज्ञापना सूत्र ५३ प्रमाणनयत. प्रमाणनयतत्र्वालोकालं-६७ लघीय. ६६ छ. क्ष. रतकरण्ड श्रावकाचार लन्धसार क्षपणासार ५८ प्रमाणमी. ६८ ,, खो. नृ हि, **ट**धीयस्त्रय ५५ प्रवच. ५६ प्र. सा. पू. प्रवचनसार ६९ हो. प्र. ", स्वोपज्ञृष्टत्ति लिबित छोकप्रकाश ५७ वा. अ. प्रवचनसारोद्धार पूर्वार्ध ७० वि. भा. विशेपावस्यकमाण्य ५८ इ. क. सू. वारस अणुवेक्खा ७१ स. त. ष्ट्रहत्कल्पसूत्र ५९ इ. ख. त्तो. सन्मतितर्क ७२ स त. ही. ६० व. श्र. **बृहत्त्वयम्भू**त्तोत्र सन्मतितर्क टीका ७३ स. त. सू. वहाहेमचन्द्र श्रुतस्कृष्य ७४ स सि. सभाष्यतत्वार्याधिगमसूत्र ६१ भग. गी. भगवद्गीता ६२ मग. सू. सर्वार्थासिद्धि ७५ सम. सू. भगवती सूत्र ६३ मूलाचा. समवायाङ्गसूत्र ७६ स्या. सू. मूलाचार स्यानाङ्गसूत्र ७७ हे. पु. हरिवंशपुराण

### सत्त्ररूपणाकी

# विषय-सूची

|   | 8                                        |     |     | चक्रवर्ती और तीर्थंकरका स        | वरूप ५७               |
|---|------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|
|   | मंगलाचरण १-                              | १७- | }   | २. नैःश्रेयस-सुख-कथन             | 46                    |
| १ | मंगलाचरण टीकाकारकृत                      | 8   |     | ३. प्रकारान्तरसे निमित्त और हेत् |                       |
| ? | सूत्रकारकृत पंच परमेष्ठी नमस्काररूप      |     |     | कथन                              | ६०                    |
|   | मगलाचरण                                  | C   | 9   | प्रंथ-परिमाण                     | ६०                    |
| ₹ | मंगल, निमित्त आदि छह अधिकारोंकी          |     | ł   | प्रथ-नाम                         | ६०                    |
|   | प्रतिज्ञा                                | 6   | ९   | कर्ता के भेदोंका निरूपण          | ६०                    |
| 8 | मंगलका स्वरूप और विवेचन                  | 9   |     | १. क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्ता     | ६१                    |
|   | १. नय-निरूपण                             | १०  |     | २. कालकी अपेक्षा अर्थकर्ता       | ६२                    |
|   | २. नयोंमें निक्षेपोंका अन्तर्भाव         | \$8 |     | ३. भावकी अपेक्षा अर्थकर्ता       | ६३                    |
|   | ३. निक्षेप-निरूपण                        | १७  |     | ४. प्रंय-कर्ता                   | ६४                    |
|   | ४. मंगलके पर्यायवाची नाम, निरुक्ति       |     |     | ५ अंगधारियोंकी परम्परा           | ६५                    |
|   | व अनुयोगद्वारोंसे कथन.                   | ३१  |     | ६. श्रुतावतार-वर्णन              | ६७                    |
|   | ५. छह दहकोंद्वारा मंगळ-निरूपण            | ३९  |     | <b>ર</b>                         |                       |
|   | ६. सूत्रके मंगलल-अमंगल्यका विवेचन        | ४१  |     | ^                                | <b>?-</b> 83 <b>?</b> |
|   | ७ आरिहंतका शब्दार्थ और स्वरूप            | ४२  | 0 - |                                  |                       |
|   | ८. सिद्धका ,, ,,                         | 84  | ζ∘  | उपक्रम<br>१. आनुपूर्वीके तीन भेद | ७२-८३                 |
|   | ९ अर्हत् और सिद्धमें भेदामेद विवेचन      | 88  |     | २. नामके दश भेद                  | ७ <b>२</b><br>३       |
|   | १०. आचार्यका शब्दार्थ और स्वरूप          | ४८  |     |                                  | ७३                    |
|   | ११. वपाध्याय ,, ,,                       | ५०  |     | ३ प्रमाणके पांच भेद              | 60                    |
|   | <b>१</b> २. साधु ,, ,,                   | 48  |     | ४. वक्तव्यताके तीन भेद           | ८२                    |
|   | १३. आचार्यादि परमेष्ठियोंमें भी देवत्वकी |     |     | ५. अर्थाधिकारके तीन भेद          | ८२                    |
|   | सिद्धि                                   | 43  |     | निक्षेप-क्यन                     | ८३                    |
|   | १४. अरिहतोंको प्रथम नमस्कार कर-          |     | १२  | नयनिरूपण                         | ८३-९१                 |
|   | नेका प्रयोजन                             | ५३  |     | १. नयके दे। भेद                  | ८३                    |
|   | निभित्त-कथन                              | 48  |     | २ द्रव्यार्थिक नयका निरूपण       | ८३                    |
| Ę | हेतु-कथन                                 | 44  |     | ३ पर्यायार्थिक नयका निरूपण       |                       |
|   | १. अम्युदय सुखर्मे राजा, महाराजा,        |     |     | •                                | ९१-१३२                |
|   | मंडळीक, महामंडळीक, नारायण,               | -   |     | १. प्रमाणानुगमके भेदोका निरूप    | ण ९३                  |

| २. श्रुतज्ञानके भेट-प्रभेटोका | स्वरूप ९६       | ३ सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थान       | १६६                |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| ३. आग्रायणीय पूर्वके १४ अ     | र्थाधिकार       |                                     | 144<br><b>१७</b> ० |
| और जीवद्याण खंडके अन          |                 | ່ ບໍ່ກຸລທຳກລ                        | १७३                |
| धिकारोंकी उत्पत्ति            | १२३             | ६ पण्डांग्रज                        | १७५<br>१७५         |
|                               | , , ,           | १० अगणनमग्रन                        | १७८                |
| व्या <del>की क्यान</del>      | 022 0.0         | n                                   |                    |
|                               | १३२–१५९         | ० अभिन्निकरणा                       | 949                |
| १४ चौदह मार्गणाओंका सामान्य   | स्वरूग-         | •                                   | १८३                |
| निरूपण                        | १३२-१५३         | 9 9 ज्यान्यान्यन्याम                | १८७                |
| १. गतिमार्गणा                 | १३४             | १२. क्षीणकपाय ,,                    | १८८                |
| २. इन्द्रियमार्गणा            | १३५             | ०३ गागेपकेनर्स                      | 8 CQ               |
| ३, कायमार्गणा                 | १३८             | १२. स्वानकारण ,,<br>१४. अयोगकारण ,, | १९०                |
| ८. योगमार्गणा                 | १३९             | (                                   | १९२                |
| ५. वेदमार्गणा                 | १४०             | र ५. सवागा आर अवागाक मनका           |                    |
| ६. कपायमार्गणा                | १४१             | अभाव होनेपर कवळबानकी                |                    |
| ७. ज्ञानमार्गणा               | १४२             | _                                   | १०,२               |
| ८. संयममार्गणा                | १४४             |                                     | २००                |
| ९. दर्शनमार्गणा               | १८५             | १७. मार्गणाओमे गुणस्यान-निर पण २०१- |                    |
| १०. छेस्यामार्गणा             | १४९             | · ·                                 | २०१                |
| ११. भन्यमार्गणा               | १५०             | २. नरकगतिमं गुणस्यान-प्रतिपादन      |                    |
| १२. सम्यक्त्वमार्गणा          | ફે <b>પ</b> ્રફ |                                     | २०७                |
| १३. संजिमार्गणा               | १५१             |                                     | २१०                |
| १८. आहारमार्गणा               | <b>શ્</b> પર    |                                     | २१०                |
| १५ अनुयोगद्वारके आठों भेदोंका | <b>3</b> • • •  |                                     | २१५                |
| सोपपत्तिक निरूपण              | १५३             | •                                   | २२५                |
|                               | 7.17            | , , , ,                             | २्र७               |
| 8                             |                 | ९. मिश्र-निर्यंचोका "               | २१८                |
| सत्प्ररूपणा                   | १५९-४१०         | १०. मिश्र और शुद्ध मनुष्याका "      | २३१                |
| १६ ओव और आदेशकी प्रतिज्ञा     |                 |                                     | २३१                |
| तथा गुणस्थान-निरूपण           | १५९-२००         | १२. इन्द्रियोके भेट-प्रभेटोका खरूप  | २३२                |
| ै. मिध्यादृष्टिगुणस्थान       | १६१             | १३. एकेन्द्रिय जीवोके भेद           | २४९                |
| ्र. सासादनसम्यग्दिष्ट गुण     | १६३             | १८. पर्याप्ति-निरूपण                | २५४                |

| १५          | पर्याति और प्राणमे भेद               | २५६         | ₹8. | आदेशकी अपेक्षा वेद-सत्त्व-      | ,   |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|-----|
| १६          | द्यीन्द्रियादि जीवोंके भेद           | <b>२</b> ५८ |     | प्रतिपादन                       | ३४५ |
| १७          | अपर्याप्त अवस्थामें मनका             |             | ३५. | कषायमार्गणाके भेद व स्वरूप      | ३४८ |
|             | निराकरण                              | २५९         | ₹ξ. | कषायमार्गणामें गुणस्थान-विचार   | ३५१ |
| १८.         | इन्द्रियमार्गणामें गुणस्थान-सत्त्व   | Į.          | ₹७. | ज्ञानमार्गणाके भेद व स्वरूप     | ३५३ |
|             | प्रतिपादन                            | २६१         | ३८  | ज्ञानमार्गणामें गुणस्थान-विचार  | ३६० |
|             | कायमार्गणाके भेद                     | i           |     | संयममार्गणाके भेद व स्वरूप      | -   |
| -           | स्थावरकायिक जीवोंके भेद              | २६७         |     | सयममार्गणामें गुणस्थान-विचार    |     |
|             | त्रसकायिक जीवोंके भेद                | २७२         |     | दर्शनमार्गणाके भेद व स्त्ररूप   | •   |
|             | कायमार्गणामें गुणस्थान-निरूपण        | 1           |     | दर्शनमार्गणामें गुणस्थान विचार  |     |
|             | योग मार्गणाके भेद व स्वरूप           | २७८         |     | छेक्यामार्गणाके भेद व स्वरूप    |     |
| २४.         | मनोयोगके भेद और उनमें                |             |     | छेश्यामार्गणामें गुणस्थान-विचार | -   |
|             | गुणस्थान-निरूपण                      | २८०         |     | भन्यमार्गणाके मेद व स्वरूप      |     |
| -           | वचनयोगके भेद ,,                      | २८६         |     | भन्यमार्गणामें गुणस्थान-विचार   |     |
| २६.         | काययोगके भेद ,,                      | २८९         |     | _                               |     |
| २७          | केवळि-समुद्धात-विचार                 | 300         |     | सम्यक्त्वर्मागणाके भेद व स्वरूप | ३९५ |
| २८.         | त्रिसंयोगी योगोंके स्त्रामी          | ३०८         | 86. | सम्यक्तवमार्गणामें गुणस्थान-    |     |
| २९.         | द्विसंयोगा और एकसयोर्ग               | ì           |     | विचार                           | ३९६ |
|             | योगोंके स्वामी                       | ३०९         | ४९. | आदेशकी अपेक्षा सम्यक्त-         |     |
| ₹0.         | योगों में पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार | ३१०         |     | सत्त्व प्रतिपादन                | ३९९ |
| ₹ <b>१.</b> | आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणारे          | Ť           | ५०  | संज्ञिमार्गणाके भेद व स्वरूप    | 800 |
|             | पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार           | ३२२         | ५१. | सिक्कमार्गणामें गुणस्यान-विचार  | 800 |
| ३२.         | वेदमार्गणाको भेद व स्वरूप            | 380         | ५२. | आहारमार्गणाके भेद और            |     |
|             | वेदमार्गणामें गुणस्थान-विचार         | · 1         | Ţ   |                                 | ४०९ |
|             | ~                                    |             |     | •                               |     |

# शुहिषत्र

| पृष्ठ                    | पक्ति    | अशुद्धि                  | গুৱি                                           | वृष्ट              | पंत्ति   | र्त         | अगुद्धि                                       |     | ग्रुदि                           |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| ૮<br>રરૂ                 |          | ताहुणं ॥१॥<br>। इदि ।    | साहृणं ॥१॥ इदि ।<br>॥१२॥ इदि ।                 | ı                  |          |             |                                               |     | क्ख-छायाल                        |
| 23                       | 당 =      | वात्तमिदि                | चत्तमिदि                                       | ११५(               | (1조.)    | ) २ ह       | र्गयति                                        |     | र्णयति।गो.जी.<br>ो.प्र टी. २६६   |
| २५<br>२६                 | ्र<br>इ  | र्षे<br>मङ्गल            | एदं<br>मङ्गल                                   | १२३                |          | _           | <b>बत्तादी</b>                                | पु  | वंतादो                           |
| ३२                       | <i>ب</i> | वेनारायति                | विनाशयति घात-<br>यति                           | 33<br>33           | ,;<br>११ |             | ारत्तादी<br>वत्तादी                           |     | वरंतादो<br>वंतादो                |
| 38                       |          | सब्बे ू                  | सद्व-                                          | ,                  | 33       |             | रत्तादी                                       |     | वरंतादो                          |
| 34                       |          | <b>ब्ह्रलम्</b> ?        | मद्गलम्? जीवस्य                                | १२५                | ઇ        | पय          | डी सुवंधणे                                    | प्र | ाडीसु वंधणे                      |
| So                       |          | <b>ก</b> ऌं पावेंतु      | फल्नं हि पार्वेतु                              | १२७                | १०       | तेवं        | सिदिमादो                                      | तेः | <del>शिसदिमादे।</del>            |
| 33                       |          | <b>छहु-पारया</b>         | लहु पा्रया                                     |                    |          |             |                                               | भ   | <b>बादो</b>                      |
| છ૭                       | _        | पुणकृत                   | गुणकृतो                                        | १३३                | १        | -वि         | रुद्ध स                                       | -ि  | कदः।स                            |
| 8<[j                     | हें]६ उ  | ने। पुरुपाकार            | जो सव अवय-                                     | १५६                |          | कथं         |                                               | क   | •                                |
| બ્ધ                      |          | भोयण-वेलाए<br>तंधवमाणि ' | वेंसि पुरुपाकार<br>भोयण-वेलाए<br>' सेंधवमाणि ' | २२ <b>६</b><br>२२७ | 3        | <b>-₹</b> 8 | गनेषु<br>ररिमणा                               | -₹  | -<br>थानेषु मार्गणा<br>त्परिमाण- |
| ५६                       | ષ ફ      | अभ्युद्यनै-<br>प्रेयसम्  | अभ्यद्यं<br>नैःश्रेयसम्                        | २६ <b>४</b><br>२६९ | Ġ,       | त्राह       |                                               |     | ह्याः<br>तस्पति-                 |
| <i>५</i> ९<br><i>७</i> ० | ६०       | ानयणादो<br>अहिय-ऋसरा     | पवयणदो<br>अहियक्सरा                            | २७७                | ક        | -नि         | वधन-                                          | -f  | नेवन्धन                          |
|                          |          | वेहीण-क्खरा              | विद्दीणक्खरा                                   | २८०                |          |             | ५३॥                                           |     | १५५॥                             |
| 53<br>53                 |          | द्धिय-ऋखराणं-            | हियक्खराण <u>ं</u>                             | २८१                |          |             | 48 II                                         |     | १५६॥<br>१५००॥                    |
| ૮૨                       | १० र     | वा                       | तत्थ सा                                        | २८२                |          |             | 44 II                                         |     | १५७ ॥<br>१५७ ॥                   |
| ९४                       | -        | ष्धत्तं ।                | पुधत्तं,                                       | २८६                |          |             | ५६॥                                           |     | १५८॥                             |
| ९७                       | 3 (      | युरिसं                   | पुरिसे                                         | "                  | ११       | 11 8        | <u> ૧૭                                   </u> |     | १५९ ॥                            |
| १०१                      | _        | उपण्ण सहस्स              | •                                              | ३०५                | 3        | वाड्        | मनसो-                                         | वा  | ङ्मनसयो-                         |
| १०७                      |          |                          | पण्णारह लक्खा                                  | २०८                | ९        | वाङ्        | ष्मनोभ्या-                                    | वा  | ङ्मनसाभ्या-                      |
| •                        |          | ो-सहस्सं                 | वे सहस्सं                                      | ३१०                | ų        |             | **                                            |     | "                                |

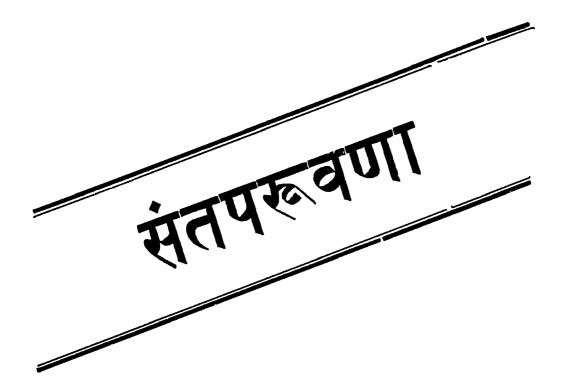

# **मं**गलाचरणम्

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य ज्ञासनं जिन-शासनम् ॥ १ ॥

सः श्रीमान् घरसेन-नाम-सुगुरुः श्रीजैन-सिद्धान्त-सर्-वाद्धिंर्ध्वर-पुष्पदन्त-सुम्रुनिः श्रीभृतपूर्वो विरुः । एते सन्मुनयो जगत्त्रय-हिताः स्वर्गामरेराचिताः कुर्युमें जिनधर्म-कर्मणि मतिं स्वर्गापवर्गप्रदं ॥ २ ॥

श्रीवीरसेन इत्याप्त-भङ्कारक-पृथु-प्रथः । स नः पुनातु पूतात्मा वादि-चन्दारको मुनिः ॥ ३ ॥

धवलां भारतीं तस्य कीर्तिं च शुचि-निर्मलाम् । धवलीकृत-निःशेप-श्रुवनां तां नमाम्यहम् ॥ ४॥

भ्यादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् । शासनं वीरसेनस्य वीरसेन-क्रशेशयम् ॥ ५॥

सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक् । सोऽनाद्यनन्त-सन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताचिरम् ॥ ६ ॥

१ अवणवेलगोल शिलालेखः नं ३९ आदि । २ ब्रह्मः नेमिटचकृत आराधनाक्रमाकोषः पृ. ३५९ । ३-४ संस्कृत महापुराण जत्यानिका । ५-६ जयधनलान्तर्गत ।



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदवलि-पणीदे

## छक्खंडागमे

जीवद्वाणं

तस्स

सिरि-चीरसेणाइरिय-विरइया टीका

#### धवला

सिद्धमणंतमणिदियमणुवममणुत्थ-सोक्खमणवर्जः । केवल-पहोह-णिज्जिय-दुण्णय-तिमिरं जिणं णमह ॥ १॥

जो सिद्ध है, अनन्त-स्वरूप है, अनिन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थान् निर्दोप हैं, और जिन्होने केवलक्षानरूप स्प्रैक प्रमापुंजसे कुनयरूप अन्धकारको जीत लिया है, ऐसे जिन भगवानको नमस्कार करो। अथवा, जो अनन्त-स्वरूप हें, अनिन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थात् निर्दोप हैं, जिन्होंने केवलक्षानरूप सूर्यके प्रभा-पुजसे कुनयरूप अन्धकारको जीत लिया है, और जो समस्तकर्म-शत्रुओंके जीतनेसे 'जिन' सक्षाको प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्माको नमस्कार करो।

विशेषार्थ- 'सिद्धं ' शब्दका अर्थ कतकृत्य होता है, अर्थात्, जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्योंको कर लिया है, जिन्होंने अनादिकालसे बंधे हुए झानावरणादि कर्मीको प्रचण्ड ध्यानरूप अग्निके द्वारा भस कर दिया है, ऐसे कर्म-प्रयंच-मुक्त जीवोंको सिद्ध कहने हैं। अरहंत परमेष्ठी भी चार घातिया कर्णीका नाश कर चुके हैं, इसिंछिये वे भी घातिकर्म-अय सिद्ध हैं। इस विशेषणसे उनके मतका निराकरण हो जाता है जो अनादि कालसे ही ईश्वरकी कर्मीसे अस्पृष्ट मानते हैं। अथवा, 'षिधु' धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध शब्दका यह अर्थ होता है, कि जो शिव-लोकमें पहुंच चुके है, और वहांसे लोट कर कभी नहीं आते। इस कथनसे मुक्त जीवोंके पुनरागमनकी मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा, 'विधु ' धातु 'संराधन ' के अर्थमें भी आती है, जिससे यह अर्थ निकलता है, कि जिन्होंने आत्मीय गुर्णोंको प्राप्त कर लिया है, अर्थात्, जिनकी आत्मामें अपने स्वाभाविक अनन्त गुणोंका विकाश हो गया है। इस व्याख्यासे उन लोगोंके मतका निरसन हो जाता है, जो मानते है कि, 'जिस-प्रकार दीपक युझ जाने पर, न वह पृथ्वीकी ओर नीचे जाता है, न आकाशकी ओर उपर ही जाता है, न किसी दिशाकी ओर जाना है और न किसी विदिशाकी ओर ही, कितु तेलके क्षय हो जानेसे केवल शान्ति अर्थाल् नाशको ही प्राप्त होता है। उसीप्रकार, मुक्तिको प्राप्त होता हुआ जीव भी न नीचे भूतलकी ओर जाता है, न ऊपर नभस्तलकी ओर, न किसी दिशाकी ओर जाता है, और न किसी विदिशाकी ओर ही। किंतु स्नेह अर्थात् रागपरिणतिके नए हो जानेपर, केवल शान्ति अर्थात् नाशको हो प्राप्त होता है । । स

अनन्तै—जिसका अन्त अर्थात् विनाश नहीं है उसे अनन्त कहते हैं। अथवा, 'अन्त' शब्द सीमा-वाचक भी है, इसिलए जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त पदार्थों के जाननेवालेकी भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कमीं के अंशों के जीतनेवालेकी भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कहते हैं।

अनिन्द्रियं—जिसके इन्द्रियां न हों, उसे अनिन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियां अर्थात् भावेन्द्रियां छद्यस्थ दशामें पाई जाता हैं, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छद्यस्थ दशाको

<sup>्</sup> आदो समार-प्रयोग ग्रुखट । तथा च ' महो ग्रुखटाहरो '। अल चि १, ४९ ' माङ्गलिक आचायो महत जान्त्रोचस्य मङ्गलार्थ मिद्ध-शब्ट आदित प्रयुद्ते '। पात महामा पृ. ५७ सित बद्धमध्यकार कमन्थन ध्मात टग्ध जाब्बल्यमान-ग्रुङ्गध्यानानलेन येस्ते सिद्धा । अथवा, ' विगु गतो ' इति बचनात् सेधन्ति सम अपुनराबृत्या निर्वृतिपुरीमगच्छत् । अथवा, ' विगु सराद्धो ' इति बचनात् सेधन्ति सिद्धचन्ति सम निष्टिताथां मवन्ति सम । अथवा, ' विगृ शान्त्रे माङ्गल्ये च ' इति बचनात् सेधन्ति सम शासितारोऽभूवन् माङ्गल्य-रूपता चानुभवन्ति सम इति सिद्धा । अथवा, सिद्धा नित्या अपर्यवसान-स्थितिकत्वात् । प्रस्थाता वा मर्व्य-रूपलब्धगुणसदोहत्वात् । आह च, ध्मात मित येन पुराणकर्म यो वा गतो निर्वृति-साध-मूर्धने । स्थातोऽनुशास्ता परिनिष्टिताथो य सोऽस्तु सिद्ध कृतमङ्गलो मे ॥ भग स्. १, १, १, ( टीका ) । ध्वला, अ पृ ४७४

२ नास्यान्तोऽस्तोत्यनन्त निरन्वयविनाशेनाविनश्यमान । नास्यान्त सामास्त्यनन्त केवलासानोऽनन्त-त्वान् । अनन्तार्थ-विषयत्वाद्वानन्त अनन्तार्थ-विषय ज्ञान-स्वरूपत्वात् । अनन्त-कर्माश-जयनादनन्त । अनन्तानि वा ज्ञानादानि यस्यत्यनन्तः । आमि रा. कोष ।

३ ' न य विज्जइ तम्महणे लिंग पि अणिदियत्तणओ ' । पा सः मः कोष (अणिदिअ ) ।

उहुंघन करके केवलक्षानसे विभूषित हैं, इसिल्ये वे अनिन्द्रिय है। भावेन्द्रियोंकी तरह इन दोनों परमात्माओं भाव-मन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि तेरहवे गुणस्थानमें क्षायोपशिमक क्षानोंका अभाव है। अथवा, 'अणिदिय ' पद अतीन्द्रिय के अर्थमें भी आता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि वे हमारे इन्द्रिय-जन्य क्षानसे नहीं जाने जा सकते हैं, अर्थात् वे दोनों परमात्मा इन्द्रियोंके अगोचर हैं। 'अणिदिय ' पदका अर्थ अनिन्दित भी होता है, जिसका यह तात्पर्य है कि सिद्ध और अरहत परमेष्ठी निर्दोप होनेके कारण सबके द्वारा अनिन्दित हैं। निन्दा उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकारके दोप पाये जावें, जिसका आवरण दूसरोंके लिये अहितकर हो। परतु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि दोषांसे रहित होनेके कारण कोई भी उनकी निन्दा नहीं कर सकता है, इसिल्ये वे अनिन्दित हैं।

अनुपर्मे—प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। उसके स्वरूप-निर्णयके लिये हम जो कुछ भी द्रप्रान्त देकर, शब्दोद्वारा, उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापनेकी उपमा कहते हैं। 'उप ' अर्थात् उपचारसे जो 'मा' माप करे वह उपमा है। उपचारसे मापनेका भाव यह है कि एक वस्तुके गुण-धर्म किसी दूसरी वस्तुमें तो पाये नहीं जाते हैं, इसिलिये आकार, दीिन, स्वभाव आदि धर्मीमें थोडी वहुन समानना हैने पर भी किसी एक वस्तुके डारा दूसरी वस्तुका ठीक कथन ते। नहीं है। सकता है, फिर भी द्रण्यानहारा दसरी वस्तुका कुछ न कुछ अनुभव या परिकान अवस्य है। जाता है। इसिछिथे इस प्रक्रियाको उपमाम छिया जाता है। परत यह प्रक्रिया उन्हां पदार्थींम घटित हो सकती है जो इन्द्रियगोचर हैं। सिडपरमेष्ठी तो अतीन्द्रिय हैं। अरहत परमेष्टीका शरीर इन्द्रियगोचर होते हुए भी उनकी पुनीन आत्माका हम ससारी जन इन्द्रियक्षानके द्वारा साभात्कार नहीं कर सकते हैं। इसिलिये उपमाद्वारा उनका परिज्ञान होना असभव है। उन्हें यदि कोई भी समुचित उपमा दी जा सकती है, तो उन्हें(को दो जा सकती है जो कि सर्वथा छझस्थ ज्ञानियोंके अप्रयक्ष है। अतः सिद्ध और अरहत परमात्माको अनुपम अर्थाल् उपमा-रहित कहना सर्वथा युक्ति-युक्त है। 'उप 'का अर्थ पास भी होता है, अर्थात् ऐसा कोई पदार्थ, जिसके लिये उनकी उपमा दो जाती हो। पासका अर्थात् उसका ठीक तरहसे बोध करानेवाला, होना चाहिये । परंतु संसारम ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध और अरहन परमेष्टीके स्वरूपकी तृलना कर सकें। अनुएव वे अनुपम है।

आत्मोत्पन्न सुर्यं—जिसके द्वारा आत्मा, शान्ति, सतोष या आनन्दका चिरकाल-नक अनुभव करे उसे सुख कहते हैं। ससारी जीव कोमल स्पर्शम, विविध-रस-परिपूर्ण उत्तम सुस्वादु भोजनके स्वादमें, वायुमण्डलको सुरभित करनेवाले नानाप्रकारके पुष्प, इत्र, तैल

१ लाके तन्मन्यो धर्य क्रम्मङ्यन्यो न विद्यते । उपमीयेत तद्येन तस्मान्तिरूपम स्मृतम् । जयय अ पृ १२८९

२ अहमयमाट-समुन्थ निमयातीट अणोनममणत । अट्युच्छिण्ण च सह सुद्धवओगप्पसिद्धाण ॥ प्रवच १,१३. स पर वाधा सहिय विच्छिण्ण वध कारण विसम । ज इटिएहिं लद्ध त सोक्ख दृक्खमेव तहा ॥ प्रवच १,७६० वर्म पर वर्षे मान्ते टु खेरन्निनोदये । पाप नाजे मखेऽनास्या श्रद्धानाकाह्मणा म्मृता ॥ रन्नक १,१२ आदि सुगान्धित पदार्थीके सूंघनेमें, रमणीय रूपोंके अवलोकनमें, श्रवण-सुख-कर संगीतोंके सुननेमें और चित्तमें प्रमोद उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके विषयेंकि चिन्तवनमें आनन्दका अनुभवसा करता है, और उससे अपनेको सुखी भी मानता है। पर यथार्थीं देखा जाय तो इसे 'सुख' नहीं कह सकते हैं। सुख जिसे कहना चाहिये वह तो आकुलताके अभावमें ही उपलब्ध हो सकता है। परंतु इन सब विषयोंके ग्रहण करनेमें आकुछता देखी जाती है, क्योंकि प्रथम तो इन्द्रिय-सुखकी कारणभूत सामग्रीका उपलब्ध होना ही अशक्य है, इसिलिये आकुछता होती है। दैववशात् उक्त सामग्री यदि मिल भी जाय तो उसे चिरस्थायी बनानेके लिये और उसे अपने अनुकूल परिणमानेके लिये चिन्ता करनी पड़ती है। इतना सव कुछ करने पर भी उस सामग्रीसे उत्पन्न हुआ सुख चिरस्थायी ही रहेगा, यह कुछ कहा नही जा सकता है, क्योंकि संसारमें न किसीका सुख चिरस्थायी रहा है और न कोई प्राणी ही। फिर इस सुखमें रोग, शोक, इप्रवियोग, अनिप्रसंयोग आदि निमित्तीं से सदा ही सैकडीं वाधाएं उपाश्यित होती रहती हैं, जिससे वह सुखद सामग्री ही दुखकर हो जाती है। यदि इतनेसे ही बस होता, तो भी ठीक था। पर वह सुख पापका बीज है, क्योंकि संसारमें सुखकी सामग्री परिमिन है और उसके ग्राहक अर्थात् उसके अभिकापी असंख्य हैं। अनः जे। भी व्यक्ति सुसकी आवश्यकतासे अधिक सामग्री एकत्रित करना है, यथार्थनः देखा जाय तो, वह दूसरीके न्याय-प्राप्त अंशको छीनता है। इसलिये यह सुख पापका बीज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमित्तोंसे अनेकों जीवेंकी हिसा करनेके बाद ही तो उपलब्ध होता है, अतः कर्मबन्धका कारण भी है। अतः यह इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख, सुख न होकर यथार्थमें तुख ही है। किंतु जो आनन्द, जो शान्ति, स्वाधीन है, अधीत्, बाह्य पदार्थीकी अपेक्षा न करके केवल आत्मासे उत्पन्न होती है, वाधा-रहित है, अविच्छिन्न एक धारासे प्रवाहित हो कर सदाकाल स्थायी है, नवीन कर्मबन्घ करानेवाली भी नहीं है, दूसरोंके अधिकार नहीं छीननेसे पापका बीज भी नहीं है, उसे ही सचा सुख कहा जा सकता है। सो ऐसा आत्मोत्पन्न, अनन्त सुख सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीके ही संभव है। अतः उक्त विशेषण देना सार्थक एवं समुचित ही है।

अनवद्य—अवद्य, पाप या दोषको कहते हैं। गुणस्थानक्रमसे आत्माके क्रमिक-विकाशको देखते हुथे यह भलीभांति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा विशुद्धि-मार्गपर अग्रेसर होता जाता है, त्यों त्यों ही उसमेंसे मोह, राग, हेप, काम, क्रोध, मान, माया, मत्सर, लोभ, तृष्णा आदि विकार-परिणित अपने आप मन्द या क्षीण होती हुई चली जाती है। यहां तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारोंसे रहित हो जाता है। इसी अवस्थाको मंगलकारने अनवद्य या निर्देष शब्दसे प्रगट किया है।

केवलप्रभौघनिर्जितदुर्नयतिमिरं - अन्य दृष्टिभेदोंकी अपेक्षा-रहित केवल एक दृष्टि-

१ जह एए तह अने पत्तेय दुण्णया णया सन्ते । स. त. १, १५ निर्पेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेर्घकृत् । आ मी १०८. तदनेकान्त-प्रतिपत्ति प्रमाणम् । एक-धर्म-प्रतिपत्तिचे । तत्प्रत्यनीक-प्रतिक्षेपी दुर्णवः केवल-विपक्ष-विरोध-दर्शनेन स्त्र-पक्षामिनिवेशात् । अष्टशः काः १०६. अर्थस्यानेकरूपस्य धीःप्रमाण तदभवी । नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तिकराकृतिः ॥ अष्टसः पृ. २९०.

मेद्को ही दुर्नय कहते हैं। इससे पदार्थका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षग्राही रहता है। इससे प्राणीमात्र किसी पदार्थकी समीचीनताका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसिल्ये इसके हारा पदार्थको जानते हुए भी उसके विषयमें जाननेवाले अन्धे ही बने रहते हैं, क्योंकि इस हिए-भेदसे पदार्थ जितने अंशमें प्रतिमासित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी कुछ है। और वह हिए-भेद पदार्थके उन अंशोंकी अपेक्षा ही नहीं करता है, विक अपने हारा प्रहण किये हुए अशको ही उस पदार्थकी समग्रता समझ लेता है। अतएव वह हिए-भेद पदार्थका प्रकाशक होते हुए भी अन्धकारके समान है। मगलकारने इसी हिएको सामने रखकर अन्य हिएभेदोंकी अपेक्षा-रिहत एक हिए-भेदको ' दुर्नय-तिमिर ' सज्ञा दी है। इसे सिद्ध और अरहत परमेष्ठीने अपने केवलज्ञानक्त पर्स्थके प्रमा-पुजसे जीत लिया है, क्योंक केवलज्ञानक्त स्थीं ऐसा एक भी हिए-भेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता है, अर्थात्, उसमें सभी हिए-भेदोंका समन्वय हो जाता है। अतएव वह पदार्थका पूर्ण प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने पर जिसप्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, उसीप्रकार केवलज्ञानक्त्य सूर्यके प्रमा-पुजके सामने वे हिया नहीं ठहर सकती हैं। अतएव केवलज्ञान-विभूपित सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीको 'केवलप्रभीधनिर्जितदुर्नयतिमिर' यह विशेषण देना युक्तियुक्त ही है।

जिने - मोह या मिध्यात्व आत्माका सबसे अधिक अहित करनेवाला है। इसके वशमें होकर ही यह जीव अनादि-कालसे आत्म-स्वरूपको भूला हुआ ससारमें भटक रहा है। जब इस जीवकी उपदेशादिकका निमित्त मिलता है और उससे 'स्व ' क्या है, 'पर ' क्या है, 'हित ' क्या है, ' अहिन ' क्या है, इसका बोध करके आत्म-कल्याणकी ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है परिणामोंमें इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, कि वह केवल अपने स्वार्थकी पृष्टिके लिये इसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारोंके। छीननेसे ग्लानि करने लगता है. उसके पहिले वाधे हुए कर्म हुलके होने लगते हैं, तथा नवीन कर्मीकी स्थित भी कम पडने लगती है, सासारिक कार्योंको करते हुए भी उनमे उसे स्वभावनः अहिचका अनुभव होने लगता है, नघ कहीं समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनके सन्मुख हो रहा है। फिर भी ऊपर जितने भी कारण वतलाये हैं, वे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके होते हुए यदि भिध्यात्व या मोहका उपशम करनेमें समर्थ ऐसे अवःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण-रूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनको पा सकता है, इनके विना नहीं, क्योंकि इन परिणामोंमें ही मिध्यात्वके नष्ट करनेकी, सामध्ये है। इसतरह जब यह जीव अधःकरणरूप परिणामींको उल्लंघन करके अपूर्वकरणरूप परिणामींको प्राप्त होता है, तब यह जिनत्वकी पहिली सीढी पर है, ऐसा समझना चाहिये। यहाँ से 'जो कर्मरूपी शत्रुओंको जीते उसे जिन कहते हैं ', इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्वका प्रारम्भ होता है। इसके

१ सकलाता-प्रदेश-निविद्ध-घाति-कर्म-मेघ-पटल-विघटन-प्रकटोभूतानन्त-झानादि-नव-केवल-लिधत्वा-श्चिन । गो जी, जी प्र टी, गा १ अनेक-विषय-भव-गहन-दु ख-प्रापण-हेत्न् कर्मारातीन् जयन्ति निर्जरयन्तीति जिना । गो जी, म प्र टी, गा १.

वारह-अंगिगिज्झा वियालिय-मल-मूह-दंसणित्तलया। विविह-वर-चरण-भूसा पसियड सुय-देवया सुइरं ॥ २ ॥ सयल-गण-पडम-रिवणो विविहाद्धि-विराइया विणिस्संगा। णीराया वि कुराया गणहर-देवा पसीयंतु ॥ ३ ॥ पसियड महु धरसेणो पर-वाइ-गओह-दाण-वर-सीहो। सिद्धंतामिय-सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणो ॥ ४ ॥

आगे जैसे जैसे कर्म-रात्रुओंका अभाव होता जाता है वैसे ही वैसे जिनत्व धर्मका प्रादुर्भाव होता जाता है, और वारहवें गुणस्थानके अन्तमें जब यह जीव समस्त घातिया कर्माको नएकर चुकता है तब पूर्णक्रपसे 'जिन ' संज्ञाको प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्ठी तो समस्त कर्मोंसे रिहत हैं, इसिल्चे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी कर्मशात्रुओंके जीतनेसे साक्षात् जिन हैं, ऐसा समज्ञना चाहिये।

इसमकार शास्त्रारम्भेमं अनन्त आदि विशेषणेंसि युक्त अरहंत और सिङ दोनो परमेष्टियोको नमस्कार किया है ॥ १॥

जो श्रुतबानके प्रसिद्ध बारह अंगोंसे प्रहण करने योग्य है, अर्थात् बारह अंगोंका समूह ही जिसका दारीर है, जो सर्व प्रकारके मल ( अनीचार ) और नीन मृहताओंसे रहित सम्यन्दर्शन- रूप उन्नत तिलकसे विराजमान है और नाना-प्रकारके निर्मल चरित्र ही जिसके आभूषण हैं, ऐसी भगवती श्रुतदेयता निरकाल तक प्रसन्न रही ॥ २ ॥

जो सर्व प्रकारके गण, मुनिगण अर्थात् ऋषि, यति, मुनि और अनगार, इन चार प्रकारके संघरूपी कमलोके लिये, अथवा, मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविका इन चार प्रकारके संघरूपी कमलोंके लिये मूर्थके समान हैं, जो बल, वुद्धि इत्यादि नाना प्रकारकी ऋदियोंसे विराजमान हैं, जो अन्तरंग और विदिश्ण दोनों प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं और जो वीतरागी होने पर भी समस्त भूमण्डलके हितेथी हैं,ऐसे गणधर देव प्रदन्न होतें।

इस मंगलक्ष्य गाथामं 'णीराया वि कुराया 'पदमे विरोधामास अलंकार है। जो नीराग अर्थात् वीतराग होता है, उसके कुतिसन अर्थात् खोटा राग कैसे हो सकता है? इस विरोधका परिहार इस प्रकार कर लेना चाहिये कि गणधरदेव 'णीराया वि ' अर्थात् वीतराग होने पर भी 'कुराया ' अर्थात् भूमण्डलमं रहनेवाले समस्त प्राणियोंके हित्तेपी होते हैं। अथवा, वीतराग होने पर भी अभी पृथ्वी-मण्डल पर विराजमान हैं, मोक्ष को नहीं गये॥ ३॥

जो परवादीरूपी हाथियोंके समूहके मदका नारा करनेके लिये श्रेष्ठ सिंहके समान हैं, वर्थात् जिसप्रकार सिंहके सामने मदोन्मत्त भी हाथी नहीं ठहर सकता है, कितु वह गिलतमद होकर भाग खड़ा होता है, उसीप्रकार जिनके सामने अन्य-मतावलम्बी अपने आप गिलतमद हो जाते हैं, और सिद्धान्तरूपी अमृत-सागरकी तरंगोंके समृहसे जिनका मन धुल गया है,

पणमामि पुष्फदंतं दुक्यंतं दुष्णयंधयार-रवि ।
भग्ग-सिव-मग्ग-कंटयिमिसि-सिमइ-वइं सया दंतं ॥ ५ ॥
पणमह कय-भूय-विलं भूयविलं केस-वास-परिभूय-विल ।
विणिहय-वम्मह-पसरं वड्डाविय-विमल-णाण-वम्मह-पसरं ॥ ६॥

मगल-णिमित्त-हेऊ परिमाण णाम तह य कत्तार । वागरिय छ प्पि पच्छा वक्खाणउ सत्थमाइरियो ।। १ ॥

अर्थात्, सिद्धान्तके अवगाहनसे जिन्होंने विवक्तको प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्री घरसेन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हों ॥ ४ ॥

जो दुष्कृत अर्थात् पापांका अन्त करनेवाले हैं, जो कुनयरूपी अध्यकारके नाश करनेके लिये सूर्यके समान हैं, जिन्होंने मोक्षमार्गके कटकोंको ( मिथ्योपदेशादि प्रति-वन्धक कारणोंको) भग्न अर्थाल् नष्ट कर दिया है, जो ऋषियोंकी समिति अर्थाल् सथाके अधिपति हैं, और जो निरम्तर पचेल्डियोंका दमन करनेवाले हैं, ऐसे पुष्पदन्त आचार्यको मै (वीरसेन) प्रणाम करता हु॥ ५॥

जो भून अर्थात् प्राणिमातसे पूजे गये है, अथवा, भून-नामक व्यन्तर-जातिक देवांसे पूजे गये हैं, जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात् सयत-सुन्दर वालोंसे विल अर्थात् जरा आदिसे उत्पन्न होनेवाली शिथिलताकी परिभूत अर्थात् निरस्क्तन कर दिया है, जिन्होंने कामदेवके प्रसारको नए कर दिया है, और जिन्होंने निर्मल-जानके द्वारा ब्रह्मचर्यके प्रसारको बढा लिया है, ऐसे भूतवलि नामक आचार्यको प्रणाम करो॥ ६॥

विशेषार्थ — जिस समय भूतविल आचार्थने अपने गुरु धरसेन आचार्यसे सिङ्गान्त-ग्रन्थ पढ़कर समाप्त किया था उस समय भूत-नामक व्यन्तर देवें।ने उनकी प्रजा की थी। इसका उहेस धवलामें आगे स्वयं किया गया है।

मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ना, इन छह अधिकारींका व्याख्यान करनेके पश्चात् आचार्य शास्त्रका व्याख्यान करे।

विशेषार्थ — शास्त्रके प्रारम्भमें पहिले मगलाचरण करना चाहिये। पीछे जिस निमित्तसे शास्त्रकी रचना हुई हो, उस निमित्तका वर्णन करना चाहिये। इसके बाद शास्त्र-प्रणयनके प्रत्यक्ष और परम्परा-हेतुका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर शास्त्रका प्रमाण बताना चाहिये। फिर प्रन्थका नाम और आम्नायकमसे उसके मूलकर्ना, उत्तरकर्ता और परपरा-कर्ताओंका उल्लेख करना चाहिये। इसके बाद प्रंथका व्याख्यान करना उचित है। प्रथरचनाका यह क्रम आचार्य

१ मगल-कारण-हेर् सत्त्थ सपमाण-णाम-कत्तारा । पढम वि य कहिदव्या एसा आइरिय-परिमासा ॥ ति प १, ७० गाथैपा पश्चास्तिकाये जयसेनाचार्यकृतव्याख्यया सहोपलम्यते। अनगारधर्मामृतेऽस्या सस्कृतच्छाया दृश्यते। '

इदि णायमाइरिय-परंपरागयं मणेणावहारिय पुट्याइरियायाराणुसरणं ति-रयण-हेउ त्ति पुष्फदंताइरियो मंगलादीणं छण्णं सकारणाणं परूवणट्टं सुत्तमाह—

### णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं। णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्व-साहूणं॥ १॥

कधिमदं सुत्तं मंगल-णिमित्त-हेउ-परिमाण-णाम-कत्ताराणं सकारणाणं परूवयं ? ण, तालपलंब-सुत्तं व देसामासियत्तादो ।

परंपरासे चला आ रहा है, और इस ग्रंथमें भी इसी क्रमसे व्याख्यान किया गया है॥ १॥

आचार्य परंपरासे आये हुए इस न्यायको मनमें धारण करके, और पूर्वाचार्यांके आचार अर्थात् व्यवहार-परंपराका अनुसरण करना रत्नत्रयका कारण है, ऐसा समझकर पुण्पदन्त आचार्य मंगलादिक छहाँ अधिकारोंका सकारण व्याख्यान करनेके लिये मगल-सूत्र कहते हैं—

अरिह्निंको नमस्कार हो, सिझाँको नमस्कार हो, आचार्याको नमस्कार हो, उपा-ध्यायाँको नमस्कार हो, और लोकमें सर्व साधुर्थाको नमस्कार हो ॥ १॥

विशेषार्थ — यही मंगलस्त नमोकार मंत्रके नामसे प्रसिद्ध है। इसके अन्तिम भागमें जो 'लोए' अर्थात् लोकमें और 'सब्ब' अर्थात् सर्व पद आये हैं, उनका संवन्ध 'णमो अरिहंताणं' अरिद प्रत्येक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिये। इसका खुलासा आचार्यने स्वयं आगे चलकर किया है।

शंका — यह सूत्र, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका सकारण प्रक्रपण करता है, यह कैसे संभव है? शंकाकारका यह अभिपाय है कि इस सूत्रमें जब कि केवल मंगल अर्थाल् इप्टन्देवताको नमस्कार किया गया है तब उससे निमित्त आदि अय पांच अधिकारोंका स्पष्टीकरण कैसे संभव है।

समाधान—यह मंगलसूत्र 'नाल-प्रलय्व ' सूत्रके समान देशामर्शक होनेसे मगलादि छहीं अधिकारोका सकारण प्ररूपण करता है, इसलिथे उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है।

विशेषार्थ—जो सूत्र अधिकृत विषयोंके एक्देश कथनडारा समस्त विषयोंकी सूचना करे उसे देशायर्शक सूत्र कहते हैं। इसिलिये 'तालप्रलम्बस्त 'के समान यह मंगलसूत्र

१ देशामर्शकस्य स्पष्टीकरणम्-

<sup>&#</sup>x27; जेणेट मुत्त देसामासय, तेण उत्तासेसलन्द्रणाणि एदेण उत्ताणि '। स प्रतौ पृ ४८६ 'एद देसामासियमृत कुटो ' एगदेसपदृष्पायणेण पुत्थतणसयलत्थस्स सूचयत्तादो '। स प्रतौ पृ ४६८ 'एद देसामासियम् सृत्त, देसपदृष्पायणमुहेण स्विदाणयत्थादो '। स प्रतौ पृ ५८९ 'एद देसामासियमृत, तेणेदेण आमासियत्थेण अणामामियथा उच्चदे '। स प्रतौ पृ ५९५ देसामासियमृत आचेलन्क ति त ज् दिदिकपे। लुत्तोऽअवादिसदो,

तत्थ घाउ-णिक्षेव-णय-एयत्थ-णिरुत्ति-आणियोग-इ।रहि मंगलं परूतिज्ञदि । तत्थ घाउ 'भृ सत्तायां ' इचेवमाइओ सयलत्थ-वत्थूणं सद्दाणं मूल-कारणभूदो । तत्थ 'मिगि 'इदि अणेण घाउणा णिप्पण्णो मंगल-सद्दो । घाउ-परूत्रणा किमद्वं कीरदे १ ण,

भी देशामर्शक है। कल्पस्त्रके कल्पाकल्प नामक प्रथम उद्देश्यके प्रथम स्त्रमें 'तालपलम्व' पद् आता है, जिसका भाव यह है कि ताडवृक्षको आदि लेकर जितनी भी वनस्पतिकी जातियां हैं, उनके अभिन्न (विना तोडे या काटे गये) और अपक्ष या कच्चे अर्थात् सिचत्त मूल, पत्र, फल, पुष्प आदिका लेना साधुको योग्य नहीं है। इस स्त्रमें तो केवल 'तालपलम्ब' पद ही दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृक्ष-जाति और उसके पत्र पुष्पादिकोंका प्रहण किया गया है। उसीप्रकार यह नमस्कारात्मक स्त्र भी देशामर्शक होनेसे मगलके साथ अधिकृत निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्नाका भी बोधक है।

उन उक्त मगलादि छह अधिकारोंमें से पहले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निक्कि और अनुयोगके हारा 'मगल 'का प्ररूपण किया जाता है। उनमें 'भू' धातु सत्ता अर्थमें है, इसको आदि लेकर समस्त अर्थ-वाचक शब्दोंकी जो मूल कारण हैं उन्हें धातु कहते हैं। उनमेंसे 'मिंग ' धातुसे मगल शब्द निष्पन्न हुआ है। अर्थात् 'मांग ' धातुमें 'अलच ' प्रत्यय जोड देने पर मगल शब्द वन जाता है।

र्गुका — यहा धातुका निरूपण किसिलिये किया जा रहा है ? राकाकारका यह अभिप्राय है कि यह प्रन्थ सिद्धान्त-विषयका प्ररूपक है, इसिलिये इसमें धातुके कथनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका कथन तो व्याकरण-शास्त्रमें करना चाहिये।

समाधान—ऐसी शका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शिष्य धातुसे अपीरचित है, अर्थात् किस धातुसे कीन शब्द बना है इस बानको नहीं जानता है, उसे धातुके परिज्ञानके

जह तालपलबस्तिमा ॥ मृलारा //२३ 'दसामामिय 'इन्यादि स्थितिकल्पे बाच्य तन्प्रथमतयोपिदिएमाचेलक्यमिति सृत्र देशामर्शकम् । वाह्यपरिमहेकदेशस्य चेलस्य परामर्शकं वाह्यपरिमहाणामुपलक्षणार्थमुपातम ।
यथा 'तालपलव ण कप्पदि ' ति सृत्रे तालशन्दो वनस्पन्येकदेशस्य तश्विशेपस्य परामर्शकं।
वनस्पतीनामुपलक्षणाय गृहीत । तथा चोक्त कल्प, हरिदतणोसिधगुच्छा गृम्मा वल्ली लदा य श्वस्ता य । एव
वणफदीभा तालादेमण आदिष्ठा ॥ तालदि दलेदि ति य तलेव जादो ति उम्सिदो व ति । तालादिणो तश्व ति य
वणफदीण हवदि णाम ॥ तालस्य प्रलम्ब तालप्रलम्बम् । प्रलम्ब च द्विविध, मृलप्रलम्ब अप्रप्रलम्ब च । तत्र मृलप्रलम्ब
प्रम्यनुप्रवेशि कन्दमुलाद्वरादिकम् । ततोऽन्यदमप्रलम्बम्, अङ्कुरप्रवालपत्रपुष्पफलादिकम् । वनस्पतिकन्दादिकमत्वमोक्ति
विर्मन्धानामार्याणा च न युव्यते इति । यथा " तालपलव ण कप्पदि ति " इत्यत्र स्वेडर्थस्तथा सक्लोऽपि वाह्य
परिप्रहो म्यमुश्ला महीतु न युव्यते इन्याचलक्केति मृत्रेऽर्थ इति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम्, तदेशामर्शक
स्वमाचलक्यमिति स्थितम् । लुप्तोऽथवादिशब्दोऽत्र तालप्रलम्बस्त्रवन् ॥ मृलरा टी आचेलक्कृद्देसियसेखाहररायपिडिकिदियम्से वदजेष्टपिडक्कमणे मास पक्षो समणकप्पो॥ मृलरा ४०० अहवा एगगाहणे गहण
तज्जातियाण सब्वेमि । तेणऽग्नपलवेण तु सहया मेसनपल्डा ॥ वृ क स् ८५५

१ 'महेरलच् 'पा ८ ५, ७०

#### अणवगय-धाउस्स सिस्सस्स अत्थावगमाणुववत्तीदो । उक्तं च — शब्दात्पदप्रसिद्धिः पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति ।

अर्थातत्त्वज्ञानं तत्वज्ञानात्परं श्रेयः ॥ २ ॥ इति ।

णिच्छये णिण्णए खिवदि ति णिक्खेवे। सो वि छिविहो, णाम-द्ववणा-दव्य-खेत्त-काल-भाव-मंगलमिदि ।

> उच्चारियमत्थपदं<sup>र</sup> णिक्खेबं वा कयं तु दट्टण । अत्यं णयंति तच्चतिमिटि तदो ते णया भाणियाँ ॥ ३॥

विना विवक्षित राव्यके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। और अर्थ-बोधके लिये विवक्षित राव्यके अर्थका ज्ञान कराना आवश्यक है। इसलिये यहां पर धातुका निरूपण किया गया है। कहा भी है—

शब्दसे पदकी सिद्धि होती है, पदकी सिद्धिसे उसके अर्थका निर्णय होता है, अर्थ-निर्णयसे तत्वज्ञान अर्थात् हेयोपादेय विवेककी प्राप्ति होती है, और तत्वज्ञानसे परम कल्याण होता है॥ २॥

जो किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षेपण करे, अर्थात् अनिर्णीत वस्तुका उसके नामादिकद्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप कहते हैं। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकारका है, और उसके संबन्धसे मंगल भी छह प्रकारका हो जाता है, नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगल, और भावमंगल।

' उद्यारण किये गये अर्थ-पद और उसमें किये गये निक्षेपको देखकर, अर्थात् समझकर, पदार्थको ठीक निर्णयतक पहुंचा देते हैं, इसलिये वे नय कहलाते हैं '॥ ३॥

विशेषार्थ--आगमके किसी इलोक, गाथा, वाक्य अथवा पदके ऊपरसे अर्थ-निर्णय

१ श्लोकोऽय <sup>'</sup> व्याकरणात्पदसिद्धिः ' इत्येतावन्मात्रपाठभेदेन सह प्रभाचन्द्रकृत-शाकटायनन्यास-सिद्ध-हैमादिन्याकरणग्रन्थेपपळम्यते ।

२ जितीस जित्तमंगे ज चउमेएण होइ खलु द्वनण। कन्ने सिंद णामादिस त णिक्खेन हने समए॥ नयच २६९ निक्सिप्पइ तेण तिह तभी व निक्खेनण व निक्खेनो। नियभो व निक्छओ वा खेनो नासो वि ज भिणय॥ वि मा-९१२ निक्षेपण शास्त्रादेनीमस्थापनादिमेदैन्यसन व्यवस्थापन निक्षेप । निक्षेप नामादि मेदैर्व्यवस्थाप्यतेऽनेनास्मादिति वा निक्षेप । वि भा ९१२ मा टी

३ णामणिट्टावणादो दन्त्रक्वेत्ताणि कालमावा य । इय छन्मेय मणिय मगलमाणदसजणण ॥ ति. प. १, १८०

४ जित्तपुहि अक्खरेहि अत्योवलद्धी होदि तेसिमक्खराण कलावी अत्यपद णाम। जयभ अ. पृ. १२.

५ गाधेय पाठमेदेन जयधवलायामप्युपलम्यते। तद्यथा, उच्चारियम्मि दु पदे णिक्खेव वा कय तु दृष्ण । अत्थं णयति ते तच्चदो नि तन्हा णया भणिया। जयध-अ.पृ.३०० सुल पय पयत्यो पय-निक्खेनो य निजय-परिद्धी । नू. क. सू. ३०९०

## इदि नयणादो कय-णिक्खेचे दृहूण णयाणमवदारो भवदि। को णयो' णाम ?

णयदि त्ति णयो माणिओ बहूहि गुण-पञ्जएहि जं दन्त्र । परिणाम-खेत्त-काळंतरेसु अविणह-सन्मावं ॥ ४ ॥

करनेके लिये पहले निर्दोष पद्धातिसे इलोकादिकका उच्चारण करना चाहिये, तद्नन्तर पद्च्छेद करना चाहिये, उसके बाद उसका अर्थ कहना चाहिये, अनन्तर पद्-निक्षेप अर्थात् नामादि विधिसे नयोंका अवलंबन लेकर पदार्थका उद्यापेह करना चाहिये। तभी पदार्थके स्वरूपका निर्णय होता है। पदार्थ-निर्णयके इस क्रमको दृष्टिमें रखकर गाथाकारने अर्थ-पदका उच्चारण करके, और उसमें निक्षेप करके, नयोंके द्वारा, तत्व-निर्णयका उपदेश दिया है। गाथामें 'अत्थपदं' इस पद्से पद, पद्च्छेद और उसका अर्थ घ्वनित किया गया है। जितने अक्षरोंसे वस्तुका बोध हो उतने अक्षरोंके समूहको 'अर्थ-पद' कहते हैं। 'णिक्खेवं' इस पद्से निक्षेप-विधिकी, और 'अर्थ णयांति तचंतं' इत्यादि पदांसे पदार्थ-निर्णयके लिये नयोंकी आवश्यकता बतलाई गई है॥३॥

पूर्वीक वचनके अनुसार पदार्थमें किये गये निश्चेपको देखकर नयेंका अवतार होता है। शंका--नय किसे कहते हैं ?

अनेक गुण और अनेक पर्यायांसाहित, अथवा उनकेद्वारा, एक परिणामसे दूसरे परिणाममें, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें और एक कालसे दूसरे कालमें अविनाशी-स्वभावरूपसे रहनेवाले द्रव्यको जो ले जाना है, अर्थात् उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते हैं ॥ ४॥

विशेषार्थ—आगममें द्रव्यका छक्षण दो प्रकारसे वतलाया है, एक 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' अर्थात् जिसमें गुण और पर्याय पाये जांय उसे द्रव्य कहते हैं। और दूसरा 'उत्पाद-व्यय- भ्रीव्ययुक्त सत् ' व ' सद् द्रव्यलक्षणम् ' जो उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-स्वभाव होता है वह सत् है, और सत् ही द्रव्यका लक्षण है। यहां पर नयकी निरुक्ति करते समय द्रव्यके इन

१ " अनन्त-पर्यायात्मकस्य वस्नुन अन्यतम-पर्यायाधिगमे कर्तव्ये जालयुक्तयपेक्षो निख्य-प्रयोगो नय इति अय वाक्य-नय तलार्य-मान्य-गत ।" जयव अ पृ २६ स्याद्वाव-प्रविभक्तार्थ-विशेष-व्यञ्जको नय । आ मी १०६ वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविगेधेन हेल्वर्पणात्माच्य-विशेषस्य यायात्म्य-प्रापण-प्रवण-प्रयोगो नय । स सि १,३३ प्रमाण-प्रकाशितार्थ-विशेष-प्ररूपको नय । त रा वा १,३३ प्रमाणेन वस्तु-सगृहीतार्थेकांशो नय । श्रुत-विकल्पो वा ज्ञातुर्रामिप्रायो वा नय । नानात्त्रमावेम्यो व्यावृत्य एकिस्मिन् स्त्रमावे वस्तु नयित प्राप्नोति वा नय । आ प १२० जीवादीन पदार्थावयन्ति प्राप्नवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्मयन्ति क्य-ज्ञयन्ति इति नया । स त स १,३५० ज णाणीण वियप्प मुअ-मेय वत्यु-अम-सग्रहण। त इह णय पउच, णाणी पुण तेहिं णाणेहिं ॥ न च १७४

२. दव्य सङ्क्खणिय उप्पाट-व्यय-धुक्त-सज्जत। ग्रुण-पन्जयासय वा ज त मणति सव्यण्ट् ॥ पश्चा. १०० अपरिचत्तं-महावेणुप्पाद व्यय-धुक्त-मज्जत् । ग्रुणव च सपन्जाय ज त दव्य ति वृच्चति ॥ प्रवच २, ३

तित्थयर-वयण सगह-विसेस-पत्थार-मूळ-वायरणी । ढन्बिटेओ य पञ्जय णयो य सेसा वियण्पा सिं' ॥ ५ ॥ दन्बिटेय-णय-पयई सुद्धा संगह-पन्दवणा-विसयो । पिडेन्द्रवं पुण वयणत्थ-णिच्छयो तस्स ववहारो ॥ ६ ॥

दोनों लक्षणोंपर दिए रक्खी गई प्रनीत होती है। नय किसी विवक्षित धर्महारा ही इव्यका बोध कराता है। नयके इस लक्षणका संकेत भी 'गुणपज्जपहि' पदहारा हो जाता है। यह पद तृतीया विभक्ति सिंहत होनेसे उसे इव्यके लक्षणमें नथा निरुक्तिके साथ नयके लक्षणमें भी ले सकते हैं॥ ४॥

तीर्थंकरोंके वचनोंके सामान्य-प्रस्तारका मूळ व्याख्यान करनेवाळा द्रव्याधिक नय है और उन्हीं वचनोंके विशेष-प्रस्तारका मूळ व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयोंके विकल्प अर्थात् भेद हैं॥ ५॥

निशेषार्थ—-जिनेन्द्रदेवने दिव्यध्वनिके द्वारा जिनना भी उपदेश दिया है, उसका, अभेद अर्थात् सामान्यकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है, और भेद अर्थात् पर्यायकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों ही नय समस्त विचारों अथवा शास्त्रोंके आधारभून हैं, इसिलये उन्हें यहां मूल व्याख्याना कहा है। शेष संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द आदि इन दोनों नयोंके अवान्तर भेद हैं॥ १॥

संग्रह नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी शुद्ध प्रकृति है, और वस्तुके प्रत्येक भेदके प्राति शब्दार्थका निष्यय करना उसका व्यवहार है। अर्थात् व्यवहार नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी अशुद्ध प्रकृति है॥ ६॥

विशेपार्थ — वस्तु सामान्य-विशेप-धर्मातमक है। उनमें सामान्य-धर्मको विषय करना प्रवाधिक और विशेष-धर्मको (पर्यायको) विषय करना पर्यायाधिक नय है। उनमें से संग्रह और व्यवहार के भेदसे द्रव्यार्थिक नय दो प्रकारका है। जो अभेदको विषय करता है उसे संग्रह नय कहते हैं। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नयकी क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध प्रकाति हैं। जब तक द्रव्यार्थिक नय घट, पट आदि विशेष भेद न करके द्रव्य सत्स्वरूप है इसप्रकार द्रव्यको अभेदरूपसे ग्रहण करता है तब तक वह उसकी शुद्ध प्रकाति समझनी चाहिये। इसे ही संग्रह नय कहते हैं। तथा सत्स्वरूप जो द्रव्य है, उसके जीव और अजीव ये दो भेद हैं। जीवके संसारी और मुक्त इसतरह दो भेद हैं। अजीव भी पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस तरह पांच भेदरूप है। इस- प्रकार उत्तरोत्तर प्रभेदोंकी अपेक्षा अभेदको स्पर्श करता हुआ भी जब वह भेदरूपसे वस्तुको ग्रहण करता है, तब वह उसकी अशुद्ध प्रकृति समझनी चाहिये। इसिको व्यवहार नय कहते हैं।

१ एनामारम्य चतमो गाथा सिद्धसेन-दिवाकर-प्रणीत-सन्मातितके प्रथमे काण्डे गाथाङ्क ३, ४, ५, ११ इति क्रमेणोपरुम्यन्ते ।

मूळ-णिमेण' पञ्जव-णयस्स उजुसुद्द-वयण-विच्छेदो<sup>र</sup> । तस्स दु सद्दादीया साह-पसाहा सुहुम-भेया ॥ ७ ॥ उप्पञ्जंति वियति य भावा णियमेण पञ्जव-णयस्स । दन्वहियस्स सन्त्रं सदा अणुष्पण्णमविण्हं ॥ ८ ॥

यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि वस्तुमं चाहे जितने भेद किये जावें, परंतु वे कालकत नहीं होना चाहिये, क्योंकि वस्तुमें कालकत भेदकी प्रधाननासे ही पर्यायार्थिक नयका अवतार होता है। द्रव्यार्थिक नयकी अगुद्ध प्रकृतिमें द्रव्यभेद अथवा सत्ताभेद ही इष्ट है, कालकत भेद इप्ट नहीं है॥ ६॥

ऋजुसूत्र वचनका विच्छेद्ररूप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नयका मूल आधार है, और शब्दादिक नय शास्त्रा-उपशास्त्रारूप उसके उत्तरोत्तर सुक्ष्म भेद हैं॥ ७॥

विशेषार्थ — वर्तमान समयवतीं पर्यायको विषय करना ऋजुस्त्र नय है। इसिलिये जब नक द्रव्यगत भेदोंकी ही मुख्यना रहती है, तब तक व्यवहार नय चलता है, और जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाना है, तभीसे ऋजुस्त्र नयका प्रारम्भ होता है। शब्द, समिमिहृ और प्रवंभूत इन तीन नयोंका विषय भी वर्तमान पर्यायमात्र है। परंतु उनमे ऋजुस्त्रके विषयभूत अर्थके वाचक शब्दोंकी मुख्यता है, इसिलिये उनका विषय ऋजुस्त्रसे स्हम, स्हमतर और स्हमतम माना गया है। अर्थात् ऋजुस्त्रके विषयमें लिंग आदिसे भेद करनेवाला शब्दन्य, शब्दनयसे स्वीकृत लिंग, वचनवाले शब्दोंमें व्युत्पत्तिभेदसे अर्थभेद करनेवाला समिमिहृ नय, और पर्याय-शब्दको उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले क्रियाकालमें ही वाचक माननेवाला एवंभूत नय समझना चाहिये। इसतरह ये शब्दादिक नय उस ऋजुस्त्र नयकी शाखा उपशाखा है, यह सिद्ध हो जाना है। अत्यव ऋजुस्त्र नय पर्यायार्थिक नयका मूल आधार माना गया है॥ ७॥

पर्यापार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं, क्योंिक, प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं और पूर्व-पूर्व पर्यायोंका नाश होता है। किंतु द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वे सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाववाले हैं। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है, वे सदाकाल स्थितिस्वभाव रहते हैं॥ ८॥

विशेषार्थ — उत्पाद हो प्रकारका माना गया है, उसीप्रकार व्यय भी, एक स्वनिमित्त, और दूसरा परनिमित्त । इसका खुळासा इसप्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्यमें आगम प्रमाणसे अनन्त अगुरुलघु गुणके अविभागप्रतिच्छेद माने गये हैं, जो पड्गुणहानि और पड्गुणबृद्धिरूपसे निरन्तर प्रवर्तमान रहते हैं । इसिलये इनके आधारसे प्रत्येक द्रव्यमें उत्पाद

१ ' णिमेणमिव ठाणे ' देशी ना ४, ३७

२ ऋजुष्त्रवचनविष्छेदो मुलाधारो येषां नयानां ते पर्यायाधिका । विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेद । ऋजुष्त्रवचन नाम वर्तमानवचन, तस्य विच्छेद ऋजुष्त्रवचनविच्छेद । स कालो मूल आधारो येषां नयाना ते पर्यायाधिका । घवलायासमे नय-विवरणे

तत्थ णेगम-संगह-ववहार-णएसु सच्चे एदे णिक्खेवां हवति तिन्वसयिम तब्भव<sup>र</sup>-सारिच्छ-सामण्णिम्ह सच्च-णिक्खेव-संभवादो। कधं दव्वद्विय-णये भाव-णिक्खेवस्स संभवो १ ण, वट्टमाण-पज्जायोवलिखयं दव्वं भावो इदि दव्वद्विय-णयस्स वट्टमाण-

और व्यय हुआ करता है। इसीको स्वनिमित्तोत्पाद-व्यय कहते हैं। उसीप्रकार पर-निमित्तसे भी द्रव्यमें उत्पाद और व्ययका व्यवहार किया जाता है। जैसे, स्वर्णकारने कडेसे कुण्डल बनाया। यहां पर स्वर्णकारके निमित्तसे कड़ेरूप सोनेकी पर्याय नप्ट होकर कुण्डलक्ष्प पर्यायका उत्पाद हुआ है और इसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसिलिये इसे पर-निमित्त उत्पाद-व्यय समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार आकाशादि निष्क्रिय द्रव्योमें भी पर-निमित्त उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिये, क्योंकि आकाशादि निष्किय द्रव्य दूसरे पदार्थोंके अवगाहन, गाति आदिमें कारण पड़ते हैं, और अवगाहन, गाति आदिमें निरन्तर भेद दिखाई देता है, इसिछिये अवगाहन, गति आदिके कारण भी भिन्न होना चाहिये। स्थित वस्तुके अवगाहनमें जो आकाश कारण है उससे भिन्न दूसरा ही आकाश किया-परिणत वस्तुके अवगाहनमें कारण है। इसतरह अवगाह्यमान वस्तुके भेदसे आकाशमें भेद सिद्ध हो जाता है, और इसिछिये आकाशमें पर-निमित्तसे भी उत्पाद-व्ययका व्यवहार किया जाता है। इसीप्रकार धर्मादिक द्रव्योंमें भी पर-निमित्तसे उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिये। इसप्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाशको भी प्राप्त होते हैं। इसप्रकार अनन्त-कालसे अनन्त-पर्याय-परिणत होते रहने पर भी द्रव्यका कभी भी नाज्ञ नहीं होता है, और न एक द्रव्यके गुण-धर्म वदलकर कभी दूसरे द्रव्य-रूपही हो जाते हैं। अतएव द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ सर्वदा स्थिति-स्वभाव है ॥ ८॥

उन सात नयोंमें से नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीन नयोंमें नाम, खापना आदि सभी निक्षेप होते हैं, क्योंकि, इन नयोंके विषयभृत तद्भव-सामान्य और साहत्र्य-सामान्यमें सभी निक्षेप संभव हैं।

श्रंका—इन्यार्थिक नयमें भावनिक्षेप कैसे संभव है ? अर्थात् जिस पदार्थमें भावनिक्षेप होता है वह तो उस पदार्थकी वर्तमान पर्याय है, परंतु इन्यार्थिक नय सामान्यको विषय करता है, पर्यायको नहीं। इसल्ये इन्यार्थिक नयमें, अर्थात् इन्यार्थिक नयमें, जिसप्रकार द्सरे निक्षेप घटित हो जाते हें उसप्रकार भावनिक्षेप घटित नहीं हो सकता है। भावनिक्षेपका अन्तर्भाव तो पर्यायार्थिक नयमें संभव है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यकी ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्यकी आरम्भसे छेकर अन्ततककी पर्यायोंमें आही जाती है।तथा द्रव्य, अर्थात् सामान्य, द्रव्यार्थिक नयका विषय है जिसमें द्रव्यकी त्रिकाछवर्ती पर्यायें अन्तिन-

१. णेगम सगह-ववहारा सब्वे इच्छति । कसाय-पाहुड-चुण्णि (जयध अ.) पृ. ३०

२ सामान्य द्वेधा, तिर्यगृर्ध्वता-भेदात् । सटश-परिणामस्तिर्यम्, खण्ड-मुण्टाविषु गोत्ववन् । परापरिवर्वत-च्यापि-डव्यमृर्ध्वता, मृदिव स्थामाविषु । प. मु. ४, ३-५

मिन आरंभप्पहुाि आ उनरमादो । संगहे सुद्ध-दन्त्रिष्टिए वि भाव-णिक्खेनस्स अत्थित्तं ण विरुज्झदे सुकुिन्ख-णिक्खित्तासेस-विसेस-सत्ताए सन्त्र-कालमनिद्धशए भावन्धुव-गमादो ति ।

णामं ठत्रणा दिवए ति एस दन्विद्यस्स णिक्खेवो । भावो दु पज्जविदय-परूवणा एस परमद्दो ।। ९ ॥

अणेण सम्मइ-सुत्तेण सह कथमिदं वक्लाणं ण विरुज्झदे १ इदि ण, तत्थ पजायस्सलक्लण-क्खडणो भावव्सवगमादो ।

हित हैं, अतएव इन्यार्थिक नयमें भावनिक्षेप भी बन जाता है। यहां पर पर्यायकी गोणता और इन्यकी मुख्यतासे भावनिक्षेपका इन्यार्थिक नयमें अन्तमीव समझना चाहिये।

इसीप्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिकरूप संग्रह नयमें भी भावनिक्षेपका सद्भाव विरोधकी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, अपनी कुक्षिमें समस्त विशेष सत्ताओंकी समाविष्ट करनेवाली और सदाकाल एकरूपसे अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें ही 'भाव' अर्थात् पर्यायका सद्भाव माना गया है।

अभेदरूपसे वस्तुको जब भी प्रहण किया जायगा, तब ही वह वर्तमान पर्यायसे युक्त होगी ही, इसिल्ये वर्तमान पर्यायका अन्तर्भाव महासत्तामें हो जाता है। और गुद्ध संप्रह नयका महासत्ता विषय है, अतप्त्र संप्रह नयमें भी भावनिक्षेपका अन्तर्भाव हो जाता है। यहां पर भी पर्यायकी गौणता और द्रव्यकी मुख्यना समझना चाहिये।

शंका—'नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनें। द्रव्यार्थिक नयके निक्षेप हैं, और भाव पर्यायार्थिक नयका निक्षेप है। यही परमार्थ-सत्य है।'॥९॥

सन्मितितर्कके इस कथनसे 'भाविनक्षेपका द्रव्यार्थिक नयमें अथवा संत्रह नयमें भी अन्तर्भाव होता है' यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होगा ?

विशेषार्थ — शंकाकारका यह अभिप्राय है, कि सन्मतिकारने भावनिक्षेपका केवल पर्यायार्थिक नयमें ही अन्तर्भाव किया है। परंतु यहांपर उसका द्रव्यार्थिक नयमें भी अन्तर्भाव किया गया है। इसलिये यह कथन तो सन्मतिकारके कथनसे विरुद्ध प्रतीत होता है।

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, सन्मतितर्कमें, पर्यायका लक्षण क्षणिक है इसे भावरूपसे स्वीकार किया गया है। अर्थात् सन्मतितर्कमें पर्यायकी विवक्षासे कथन किया है, और यहां पर वर्तमान पर्यायको द्रव्यसे अभिन्न मानकर कथन किया है। इसल्यिय कोई विरोध नहीं आता है।

१ स. त. १, ६ नामोक्त स्थापनाइन्य द्रन्याधिकनयार्पणाद । पर्यायार्थापणाद मावस्तैन्यांस सम्य-गीरितः ॥ तः स्रो नाः १, ५. ६९. नामाइतिय द्रव्वद्वियस्स मानो य पञ्जनयस्स । सगह-त्रनहारा पदमगस्स सेसा य इयरस्स ॥ नि मा ७५ पर्यायार्थिकनयेन पर्यायतत्त्रमधिगन्तन्यम्, इतरेषां नामस्थापनाइन्याणां द्रन्यार्थिकनयेन मसमान्यारमकत्नात् । स. सि. १, ६. वृक्तिः

उज्जुसुदे' हुवण-णिक्खेवं विज्ञिक्षण मध्ये णिक्खेवा हवंति तत्थ सारिच्छ-सामण्णामावादो ।

कधमुज्जुसुदे पञ्जबङ्किए द्व्य-णिक्खेवो ति १ ण, तत्थ वद्दमाण-समयाणंतगुणिणद्-एग-द्व्य-संभवादो । ण तत्थ णाम-णिक्खेवाभावो वि सदोवलिङ-काले णियत-वाचयत्तुवलंभादो । सद्दं-समभिरूढ-एवंभृद-णएसु वि णाम-भाव-णिक्खेवा हवंति तेसि चेय तत्थ संभवादो । एत्थ किमट्ठं णय-परूवणिमिदि १

> प्रमाण-नय-निक्षेपैयोंऽथीं नामिसमिश्यते। युक्तं चायुक्तवद्वाति तस्यायुक्तं च युक्तवत् ।। १०॥

ऋजुस्त्र नयमं स्थापना निक्षेपको छोड़कर रोप सभी निक्षेप संभव हैं, क्योंकि, ऋजुस्त्र नयमें साहत्र्य-सामान्यका ग्रहण नहीं होता है। और स्थापना निक्षेप साहत्र्य-सामान्यकी मुख्यतासे होता है।

शंका — अजुम् तो पर्यायार्थिक नय है, उसमें द्रव्यिनक्षेप कैसे घटित हो सकता है? समाधान — ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, अजुम् त्र नयमें वर्तमान समयवर्ती पर्यायसे अनन्तगुणित एक द्रव्य ही तो विषय रूपसे संभव है।

विशेषार्थ — पर्याय द्रव्यके। छोड़कर स्वतन्त्र नहीं रहती है, और ऋजुस्त्रका विषय वर्तमान पर्यायविशिष्ट द्रव्य है। इसिलिये ऋजुस्त्र नयमें द्रव्यनिक्षेप भी संभव है।

इसीप्रकार ऋजुस्त्र नयमें नाम निक्षेपका भी अभाव नहीं है, क्योंकि, जिस समय शब्दका त्रहण होता है, उसी समय उसकी नियत वाच्यता अर्थान् उसके विपयभून अर्थका भी प्रहण हो जाता है।

शब्द, समभिरूढ और एवंभूत नयमें भी नाम और भाव ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि, ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव हैं, अन्य नहीं।

विशेषार्थ-- राष्ट्र, समिमिक्ड और एवंभूत, ये तीनों ही नय राष्ट्र-प्रधान हैं, और राष्ट्र किसी न किसी संक्षाके वाचक होते ही हैं। अतः उक्त तीनों नयोंमें नाम-निक्षेप वन जाता है। तथा, उक्त नीनों नय वाचक राष्ट्रोंके उच्चारण करते ही वर्तमानकालीन पर्यायको भी विषय करते हैं, अतएव उनमें भाव-निक्षेप भी वन जाता है।

ग्नंका—यहां पर नयका निरूपण किसिलिये किया गया है ? समाधान—जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नैगमादि नयोंके द्वारा और

१ उजुमुदो ठवण-वञ्जे । कमाय-पाहुड-चुण्णि (जयध अ., ) पृ ३०

२ सह-णयस्स णाम-भाव-णिक्खेवा। कसाय-पाहुड-जुण्ण। ( जयध अ, ) पृ ३१

 <sup>⇒</sup> जो ण पमाण णएिं णिक्खेवेण णिरिक्खदे अत्य । तस्साजुत जुत जुत्तमजुत व पिंडहाइ । ति प.
 १ ८२. अत्थ जो न सामिक्खइ निक्खेव-णय-प्पमाणओ विहिणा । तस्साजुत जुत्त जुत्तमजुत व पिंडहाइ ।
 वि सा. २७६४.

ज्ञान प्रमाणमित्याद्वरुपायो न्यास उच्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थ-परिप्रहै: ॥ ११ ॥ इति ।

ततः कर्तव्यं नयनिरूपणम् ।

इदाणि णिक्खेवत्थं भणिस्सामो । तत्थ णाम-मंगलं णाम णिमित्तंतरं-णिरवेक्खा मंगल-सण्णा । तत्थ णिमित्तं चउव्विहं, जाइ-द्व्य-गुण-किरिया चेदि । तत्थ जाई तव्भव-सारिच्छ-लक्खण-सामण्णं । दव्वं दुविहं, मंजोय-द्व्वं समवाय-द्व्वं चेदि । तत्थ

नामादि निक्षेपेंके द्वारा सूक्ष्म-दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त (संगत) होते हुए भी अयुक्त (असगत) सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होने हुए भी युक्त की तरह प्रतीत होता है ॥ १०॥

विद्वान् लोग सम्यग्नानको प्रमाण कहते हैं, नामादिकके द्वारा वस्तुमें भेद करनेके उपायको न्यास या निक्षेप कहते हैं। और ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। इसप्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण, नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिये॥ ११॥

अतएव नयका निरूपण करना आवश्यक है।

अव आगे नामादि निक्षेपोंका कथन करते हैं। उनमेसे, अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा रहित किसीकी 'मंगल ' ऐसी संक्षा करनेको नाममंगल कहते हैं। नाम निक्षेपमें संक्षाके चार निमित्त होते हैं, जाति, द्रव्य, गुण और किया। उन चार निमित्तोंमें से, तद्भव और साहक्य-लक्षणवाले सामान्यको जाति कहते हैं।

विशेषार्थ — जिसमें विवक्षित-द्रव्यगत भूत, वर्तमान और भविष्यकाल सबन्धी पर्यार्थे अन्वयक्तपसे होती हैं उस सामान्यको, अथवा किसी एक द्रव्यकी त्रिकालगोचर अनेक पर्यायोंमें रहनेवाले अन्वयको तद्भवसामान्य या ऊर्ध्वतासामान्य कहते हैं। जैसे मनुष्यकी वालक, युवा और वृद्ध अवस्थामें मनुष्यत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है। तथा एक ही समयमें नाना व्यक्तिगत सहश परिणामको साहक्यसामान्य या तिर्थक्सामान्य कहते हैं। जैसे, रंग, आकार आदिसे भिन्न भिन्न प्रकारकी गायोंमें गोत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है।

इब्य-निमित्तके दो भेद हैं, संयोग-इब्य और समवाय-इब्य । उनमें, अलग अलग सत्ता

१ ज्ञान प्रमाणमात्मादेरपायो न्यास उच्यते । नयो ह्यातुरमिप्रायो युनित्तोऽर्थ परिप्रह ॥ रुघीय ६,२. णाण होटि पमाण णओ वि णादुम्स हिटय-भावस्थो । णिक्खेओ वि उत्राओ जुत्तीए अन्थपिडगहण ॥ ति प १,८३. वत्थू पमाणिवसय णयत्रियय हवड वन्थु-एयस । ज दोहि णिण्णयष्ट ति णिक्खेने हने विसय ॥ णाणासहाव भरिय वत्थु गहिकण त पमाणेण । एयतणासणिट पच्छा णय-ज्ञजण कुणह ॥ जम्हा णएण ण विणा होड णरस्स मिय-वाय-पिडविची । तम्हा सो णायव्त्रो एयत हतुकामेण ॥ न च १७२,१७३,१७५

<sup>॰</sup> नाम्नो बन्तरामित्रायो निर्मित कथित समम् । तस्माटन्यत्तु जात्याटि निर्मित्तान्तरामिप्यते ॥ तःशी वा १, ५

संजोय-दव्वं णाम पुध पुध पसिद्धाणं द्व्वाणं संजोगेण णिष्पण्णं । समवाय-दृव्वं णाम जं द्व्वमिम समवेदं । गुणो णाम पव्जायादि-परोष्पर-विरुद्धो अविरुद्धो वा। किरिया णाम परिष्कंद्णरूवा । तत्थ जाइ-णिमित्तं णाम गो-मणुस्स-घड-पड-त्थंभ-वेत्तादि । संजोग-द्व्व-णिमित्तं णाम दंडी छत्ती मोली इच्चेवमादि । समवाय-णिमित्तं णाम गल-गंडो काणो कुंडो इच्चेवमाइ । गुण-णिमित्तं णाम किण्हो रुहिरो इच्चेवमाई । किरिया-णिमित्तं णाम गायणो णचणो इच्चेवमाई । ण च एदे चत्तारि णिमित्ते मोत्त्ण णाम-पउत्तीए अण्ण-णिमित्तंतरमात्थ ।

रखनेवाले द्रव्योंके मेलसे जो पैदा हो उसे संयोग-द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थीत् कथेंचित् तादातम्य रखता हो उसे समवाय-द्रव्य कहते हैं। जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं।

विशेषार्थ—इसका अर्थ इसप्रकार प्रतीत होता है कि उत्पाद और व्ययकी विवक्षासे गुण, पर्यायोंसे कथंचित् विरुद्ध अर्थात् भिन्न हैं, और घ्रोव्य-विवक्षासे टकोर्त्कीर्ण न्याया-नुसार अभिन्न अर्थात् अविरुद्ध भी हैं।

परिस्पन्द अर्थात् हळन-चळनरूप अवस्थाको किया कहते हैं।

उन चार प्रकारके निमित्तोंमेंसे, गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तंभ और वेत इत्यादि जातिनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गौ, मनुष्यादि संकाएं गौ, मनुष्यादि जातिमें उत्पन्न होनेसे प्रवित्त
हैं। दण्डी, छत्री, मौली इत्यादि संयोग-द्रव्य-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, दंडा, छतरी, मुकुट
इत्यादि स्वतंत्र-सत्तावाले पदार्थ हैं, और उनके संयोगसे दंडी, छत्री, मौली इत्यादि नाम
व्यवहारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय-द्रव्यनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि,
जिसके लिथे 'गलगण्ड' इस नामका उपयोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्न-सत्तावाला
नहीं है। इसीप्रकार काना, कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिथे। कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुणनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि, कृष्ण आदि गुणोंके निमित्तसे उन गुणवाले द्रव्योंमें थे नाम व्यवहारमें आते हैं। गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गाना, नाचना आदि
कियाओंके निमित्तसे गायक नर्तक आदि नाम व्यवहारमें आते हैं। इसतरह जाति आदि
उन चार निमित्तोंको छोड़कर संक्षाकी प्रवृत्तिमें अन्य कोई निमित्त नहीं है।

१ जातिद्वारेण शन्टो हि यो ब्रन्यादिषु वर्तते । जातिहेतु स विनेयो गाँरस्व इति शन्दवर्॥ त स्रो ना १,५,३०

२ सयोगि-इन्य-शन्द स्यात्कुडलीत्यादिशन्दवन् । समवायि-द्रन्य-शन्दो विषाणीत्यादिरारिधत ॥ त स्रो वा १,५,९

३ गुणप्राधान्यतो वृत्ते द्रव्ये गुणनिमित्तक । शुक्क पाटल इस्यादि-मन्दनसमतीयते ॥ त स्रो वा. १, ५, ६०

४ कर्म-प्राधान्यतस्तत्र कर्महेतुनि बुध्यते । चरति अवते यद्रन्कश्चिदिन्यतिनिश्चितम् ॥ त स्रो वा १, ५,७.

वैच्चत्थ-णिरवेक्खो मंगल-सद्दो णाम-मंगलं । तस्स मंगलस्स आधारो अट्टविहो । तं जहा, जीवो वा, जीवा वा, अजीवो वा, अजीवो वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो य, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो य

तत्थ हुवण-मंगलं णाम आहिद-णामस्स अण्णस्स सोयमिदि हुवणं हुवणा णाम ।

वाच्यार्थ अर्थात् शब्दार्थकी अपेक्षा रहित 'मंगल' यह शब्द नाममगल है। उस नाममगलका आधार आट प्रकारका है। जैसे, १ एक जीव, २ अनेक जीव, ३ एक अजीव, ४ अनेक अजीव, ५ एक जीव और एक अजीव, ६ अनेक जीव और एक अजीव, ७ एक जीव और अनेक अजीव, ८ अनेक अजीव, ८ अनेक जीव और अनेक अजीव।

विशेषार्थ — मंगलके लिथे आधार या आश्रय आठ प्रकारका होता है, जिसका खुलासा इसप्रकार समझना चाहिये—? साक्षात् एक जिनेन्द्रदेवके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एकजीवाश्रित मंगल कहते हैं। यहां जिनेन्द्रदेवके स्थानपर एक जिन-यति भी लिया जा सकता है। २ अनेक यतियोंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। ३ एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ४ अनेक जिन-प्रतिमाओंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे थके अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ५ एक जिनेन्द्रदेव और एक ही उनकी प्रतिमाके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ६ अनेक यति और एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ७ एक जिनेन्द्रदेव और अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ८ अनेक यति और अनेक जीव प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ८ अनेक यति और अनेक जीव प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं।

उन नामादि निक्षेपोंमेंसे अब स्थापनामंगलको बतलाते हैं। किसी नामको धारण करने-चाले दूसरे पदार्थकी 'वह यह है 'इसप्रकार स्थापना करनेको स्थापना-निक्षेप कहते हैं।

<sup>॰</sup> प्रतिषु 'वञ्जस्थ' इति पाठ । ' नाम पि होञ्ज समा तव्यम्ब ना तयत्थपरिसुम्न ॥ वि भा ३४००

२ पाठोऽयमादर्शयतावित्यमुपलम्यते—" जीवो वा जीवो वा अजीवो वा अजीवो वा जीवो च अजीवो च अजीवो च अजीवो च अजीवो च जावा च अजीवो च जावा च अजीवो च जावा चेति"। "किश्विद्धि प्रतीतमेकजीवनाम, यथा हित्य इति। किश्विद्वेन्द्र नेक्जीवनाम यथा यूथ इति। किश्विदेकजीवनाम, यथा घट इति। किश्विदेकजीवनाम, यथा प्राताद इति। किश्विदेकजीवनाम, यथा काहार इति। किश्विदेकजीवानेक जीवनाम, यथा मदुरेति। किश्विदेकजीवाजीवनाम, यथा नगरामिति"। त स्रो वा १, ५ जीवस्स सो जिणस्स व अर्जीवस्स उ जिणिदपित्वमाए। जीवाण जईण पि व अर्जीवाण तु पित्वमाण॥ जीवस्साजीवस्स य जईण विवस्स चेगओ समय। जीवस्साजीवाण य जईणो पित्वमाण चेगत्थ॥ जीवाणमजीवस्स य जईण विवस्स चेगओ समय। जीवाणमजीवाण य जईण पित्वमाण चेगत्थ॥ वीवाणमजीवास य जईण विवस्स चेगओ समय।

सा दुविहा, सब्भावासब्भाव-हुवणा चेदि । तत्थ आगारवंतए वत्युम्मि सब्भाव-हुवणा । तिब्ववरीया असब्भाव-हुवणा ।

मंगल-पज्जय-परिणद-जीव-रूवं लिहण-खणण-वंधण-ऋषेवणादिएण द्विदं बुद्धीए आरोबिद-गुण-समूहं सब्भाव-द्ववणा-मंगलं । बुद्धीए समारोबिद-मंगल-पज्जय-परिणद्-जीव-गुण-सरूवक्ख-वराखयादयो असब्भाव-द्ववणा-मंगलं ।

द्व्य-मंगलं णाम अणागय-पज्जाय-विसेसं पड्ड गहियाहिम्रहियं द्व्यं अतव्भावं वा। तं दुविहं, आगम-णो-आगम-द्व्यं चेदि। आगमो सिद्धंतो पवयणमिदि एयहो। आगमादो

वह स्थापनानिक्षेप दो प्रकारका है, सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना। इन दोनोंमेंसे, जिस वस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारको धारण करनेवाली वस्तुमें सद्भावस्थापना समझना चाहिये, तथा जिस वस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारसे रहित वस्तुमें असद्भावस्थापना जानना चाहिये।

लेखनींसे लिखकर अर्थात् चित्र वनाकर, और खनन अर्थात् छेनी, टांकी आदिके द्वारा, बन्धन अर्थात् चिनाई, लेप आदिके द्वारा तथा क्षेपण अर्थात् सांचे आदिमें ढलाई आदिके द्वारा मूर्ति वनाकर स्थापित किये गये, और जिसमें वुद्धिसे अनेक प्रकारके मंगलक्षप अर्थके सूचक गुणसमूहोंकी कल्पना की गई है ऐसे मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके स्वरूपको अर्थात् आकृतिको सद्भावस्थापना-मंगल कहते हैं।

नमस्कारादि करते हुए जीवके आकारसे रहित अक्ष अर्थात् शतरंजकी गोटोंमें, वराटक अर्थात् कौड़ियोंमें तथा इसीप्रकारकी अन्य वस्तुओंमें मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके गुण या स्वरूपकी वुद्धिसे कल्पना करना अतदाकारस्थापना-मंगल है।

विशेपार्थ — जैसे शतरंज आदिके खेलमें राजा, मन्त्री आदिकी और खेलनेकी कौड़ी व पासोंमें संख्याकी आरोपणा होती है, उसीप्रकार मंगलपर्यायपरिणत जीव और उसके गुणोंकी दुद्धिके द्वारा की हुई स्थापनाको असद्भावस्थापनामंगल कहते हैं।

अव द्रव्यमंगलका कथन करते हैं। आगे होनेवाली पर्यायको प्रहण करनेके सन्मुख हुए द्रव्यको ( उस पर्यायकी अपेक्षा ) द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। अथवा, वर्तमान पर्यायकी विवक्षासे रहित द्रव्यको ही द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। वह द्रव्यनिक्षेप आगम और नो-आगमके भेदसे दो प्रकारका है।

आगम, सिद्धान्त और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची हैं। आगमसे भिन्न पदार्थको नो आगम कहते हैं।

१ तत्राध्यारोप्यमानेन सावेन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मुख्यदिनिन स्वयं तस्यास्तद्भुद्धिः समनान् , कथंचित्सादश्यसद्भावात् । त श्लोः वा १,५

२ मुख्याकारशृन्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना परोपदेशादेव तत्र सोऽयमिति सप्रत्ययान् । त स्रो वा १,५२

अण्णो णो-आगमो । तत्थं आगमदो द्व्य-मंगलं णाम मंगल-पाहुड-जाणओ अणुवज्जतो, मंगल-पाहुड-सद्द-रयणां वा, तस्सत्थ-हृवणक्खर-रयणा वा । णो-आगमटो द्व्य-मंगलं तिविहं, जाणुग-सरीरं भवियं तव्यदिरित्तामिदि । जं तं जाणुग-सरीरं णो-आगम-द्व्य-मंगलं तं तिविहं, मंगल-पाहुडस्स केवल-णाणादि-मंगल-पव्जायस्स वा आधारत्तणेण भविय-ब्रह्मा-णादीद-सरीरमिदि । आहारस्साहेयोवयारादो भवदु धरिद-मंगल-पव्जाय-परिणट-जीव-

मगल-प्राभृत अर्थात् मगल विषयका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको जाननेवाला, किंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगम-द्रव्यमगल कहते हैं। अथवा, मगल विषयके प्रतिपादक शास्त्रकी शब्द-रचनाको आगम-द्रव्यमगल कहते हैं। मंगल विषयको प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचनाको भी आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं।

विशेपार्थ — आगे होनेवाली पर्यायके समुख, अथवा वर्तमान पर्यायकी विवक्षासे रहित, अर्थात् भूत या भविष्यत् पर्यायकी विवक्षासे द्रव्यको द्रव्यनिक्षेप कहा है, और तदिष्य यक झानको आगम कहा है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो वर्तमानमं मंगलविषयक शास्त्रके उपयोगसे रहित हो वह आगमद्रव्यमंगल है। यहापर जो मगलविषयक शास्त्रकी शव्द्यचना अथवा मंगलशास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचनाको आगमद्रव्यमगल कहा है वह उपचारसे ही समझना चाहिये, क्योंकि, मगलविषयक शास्त्रकी शव्द्यचना और मंगलशास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचना ये मुख्यक्रपसे निमित्त पड़ते है। वसे तो सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैं, परंतु वे मुख्य निमित्त न होनेसे उनका ग्रहण नो-आगममें किया है। अथवा, मंगलविषयक शास्त्रज्ञानसे और दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा इन दोनों निमित्तोंकी विशेषता दिखानके प्रयोजनसे इन दोनों निमित्तोंका आगमद्रव्यमंगलमें ग्रहण कर लिया है।

नी-आगमद्रव्यमगल तीन प्रकारका है, ज्ञायकशरीर, भव्य या भावि और तद्वयतिरिक्त । उनमें जो ज्ञायकशरीर नो-आगमद्रव्यमंगल है वह भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। मगल-विषयक शास्त्रका अथवा केवलज्ञानादिरूप मंगल-पर्यायका आधार होनेसे भाविशरीर, वर्तमान-शरीर और अतीतशरीर, इसप्रकार ज्ञायकशरीर नो-आगमद्रव्यनिक्षेपके तीन भेद हो जाते हैं।

र्गुका — आधारभूत शरीरमें आधेयभूत आत्माके उपचारसे धारण की हुई मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके शरीरको नो-आगमझायकशरीरद्रव्यमंगल कहना तो उचिन भी हैं;

१ आगमओऽणुवउत्तो मगल-सहाणुवामिओ वता । तबाण लिख-महिओ वि नीतउत्तो ति तो दन्त्र ॥ जह नाणमागमो तो कह दन्त्र दन्त्रमागमो कह छ । आगम-कारणमाया देहो सहो यतो दन्त्र ॥ मगल-पयत्थ-जाणय-देहो मनस्स वा सजीवो वि । नो आगमओ दन्त्र आगम रहिजो ति ज मणिज ॥ अहवा नो देसिम्म नो आगमओ तदेग-देसाओ । भूयस्स माविणो वाऽऽगमस्स ज कारण देहो ॥ जाणय-भन्त्र-सरीराहरित्तिमह दन्त्र मगल होड । जा मगल्ला किरिया त कुणमाणो अणुवउत्तो ॥ वि भा २९, ३०, ४४, ४५, ४६

सरीरस्स मंगल-ववएसो ण अण्णेसिं, तेस्र हिद्-मंगल-पज्जायाभावा । ण, राय-पज्जाया-हारत्तणेण अणागदादीद-तीवे वि राय-ववहारोवलंभा ।

तत्थ अदीद-सरीरं तिविहं, चुदं चइदं चत्तमिदि । तत्थ चुदं णाम कयलीघादेण विणा पकं पि फलं व कम्मोदएण ज्झीयमाणायु-क्खय-पदिदं । चइदं णाम कयली-घादेण छिण्णायु-क्खय-पदिद-सरीरं । उत्तं च—

परंतु भावी और भूतकालके शरीरकी अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि, उनमें वर्तमान मंगलक्षप पर्यायका अभाव है?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि राज-पर्यायका आधार होनेसे अनागत और अतीत जीवमें भी जिसप्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि होती है, उसीप्रकार मंगल पर्यायसे परिणत जीवका आधार होनेसे अतीत और अनागत शरीरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता है।

विशेषार्थ—आगमके सहकारी कारण होनेसे शरीरको नो-आगम कहा गया है और उसमें अन्वय प्रत्ययकी उपलिध होनेसे उसे द्रव्य कहा गया है। ये दोनों बातें अतीत, वर्तमान और अनागत इन तीनों शरीरोंमें घटित होती हैं, इसलिये इनमें मंगलपनेका व्यवहार हो सकता है। इसका खुलासा इसप्रकार है—

औदारिक, वैक्रियक और आहारक दारीर मंगलविषयक दास्त्रिके परिक्रानमें सहकारी कारण हैं, क्योंकि, इनके विना कोई दास्त्रका अभ्यास ही नहीं कर सकता है। अब इनमें अन्वय-प्रत्यय कैसे पाया जाता है इसका खुलासा करते हैं। जिस दारीरसे मैंने मंगल दास्त्रका अभ्यास किया था वही दारीर उक्त अभ्यासको पूरा करते समय भी विद्यमान है, इसप्रकार तो वर्तमान ब्रायक दारीरमें अन्वयप्रत्यय पाया जाता है। मंगल दाास्त्रज्ञानसे उपयुक्त मेरा जो द्यारीर था, तिह्रवयक दास्त्रज्ञानसे रहित मेरे अब भी वही द्यारीर विद्यमान है, इसप्रकार अतीत ब्रायक दारीरमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि होती है। मंगल द्यास्त्रज्ञानके उपयोगसे रहित मेरा जो द्यारीर है वही तिह्रवयक तत्वन्नानकी उपयोग-द्यामें भी होगा, इसप्रकार अनागत ब्रायकद्यरिमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि वन जाती है। इसल्ये वर्तमान द्यारिकी तरह अतीत और अनागत द्यारीरमें भी मंगलक्ष्य व्यवहार हो सकता है।

इनमेंसे अतीत शरीरके तीन भेद हैं, च्युत, च्यावित और त्यक्त।

कद्ळीघात-मरणके विना कर्मके उदयसे झड़नेवाले आयुकर्मके क्षयसे पके हुए फलके समान अपने आप पतित शरीरको च्युतशरीर कहते हैं।

विशेषार्थ — जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा हो जानेके कारण वृक्षमेंसे स्वयं गिर पड़ता है। वृक्षसे अलग होनेके लिये उसे और दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं पड़ती है। उसीप्रकार आयु कर्मके पूरे हो जाने पर जो शरीर शखादिकके विना छूट जाता है, उसे च्युत शरीर कहते हैं।

कदलीयातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको च्यावितशरीर कहते हैं। कहा भी है— 'त्रिस-वेयण रत्तक्खय-भय सत्थग्गहण-साकिल्मिहि । आहारोस्सासाण णिरोहदो छिज्जदे आऊ ॥ इदि ।

चतसरीरं तिविहं, पायोवगमण-विहाणेण, इंगिणि-विहाणेण, भत्त-पचक्खाण-विहाणेण चात्तमिदि । तत्रात्मपरेापकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनम् । आत्मोपकारसव्यपेक्षं परोप-

विषके खा छेनेसे, वेदनासे, रक्तका क्षय हो जानेसे, तीव भयसे, शस्त्राघातसे संक्लेशकी अधिकतासे, आहार और श्वासोच्छासके रुक जानेसे आयु क्षीण हो जाती है। इसतरह जो मरण होता है उसे कदछीघात मरण कहते हैं।

विशेषार्थ—जैसे कदली (केला) के वृक्षका तलवार आदिके प्रहारसे एकदम विनाश हो जाता है, उसीप्रकार विष-भक्षणादि निमित्तोंसे भी जीवकी आयु एकदम उदीर्ण हो जाती है। इसे ही अकाल-मरण कहते हैं, और इसके छारा जो शरीर छूटता है उसे च्यावित शरीर कहते हैं।

त्यक्तरारीर तीन प्रकारका है, प्रायोपगमन विधानसे छोड़ा गया, इगिनी विधानसे छोड़ा गया और भक्तप्रत्याख्यान विधानसे छोड़ा गया। इसतरह इन तीन निमित्तोंसे त्यक्त शरीरके तीन भेद हो जाते हैं।

अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणको प्रायोपगमन विधान कहते हैं। विशेषार्थ — प्रायोपगमन समाधिमरणको धारण करनेवाला साधु सस्तरका प्रहण करना, बाधाके निवारणके लिये हाथ पांवका हिलाना, एक क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रमें जाना आदि क्रियाप न तो स्वयं करता है और न दूसरेसे कराता है। जैसे काष्ट सर्वथा निश्चल रहता है, उसीप्रकार वह साधु समाधिमें सर्वथा निश्चल रहता है। शास्त्रोंमें प्रायोपगमनके अनेक प्रकारके अर्थ मिलते हैं। जैसे, संघको छोड़कर अपने पैरॉद्धारा किसी योग्य देशका आश्रय करके जो समाधिमरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधिमरण कहते हैं। अथवा, पाद अर्थात् चूक्षकी तरह निष्यन्दरूपसे रहकर, शरीरसे किसी भी प्रकारकी किया न करते हुए जो समाधिमरण होता है उसे पादोपगमन समाधिमरण कहते हैं। इन सब अर्थोंका मुख्य अभिप्राय यही है कि इस विधानमें अपने व परके उपकार की अपेक्षा नहीं रहती है।

१ गोक ५७

२ पायोवगमणमरण, पादाभ्याष्ट्रपगमन ढोकन तेन प्रवर्तित मरण पादोपगमनमरणम् । अथवा 'पाउगग-गमणमरण ' इति पाठ , मवान्तकरण प्रायोग्य सहनन सस्थान चेह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्य गमन प्राप्ति , तेन कारणभूतेन यिषवर्षं मरण तदुच्यते पाउगगमणमरणामीते । मूळारा पृ ११३ 'पाओवगमण 'पादपस्येवोपग≠ मनमस्पन्दतयाऽवस्थान पादपोपगमनम् । तदुक्त-पाओवगम मणिय सम-विसमे पायवो जहा पिढतो । नवर परप्पओया कंपेख जहा चळतरु व्य ॥ ५४४ अमिरा कोष (पाओवगमण)

कारनिरपेक्षं इंगिनीमरणम् । आत्मपरोपकारसव्यपेक्षं भक्तप्रत्याख्यानमिति । तत्र मक्त-प्रत्याख्यानं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यमभेदात् । जघन्यमन्तर्भृहूर्तप्रमाणम् । उत्कृष्ट-भक्तप्रत्याख्यानं द्वादश्चत्रपेप्रमाणम् । मध्यममेतयोरन्तरालमिति ।

जिस संन्यासमें, अपने द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है, किन्तु दूसरेके द्वारा किये गये वैयावृत्य आदि उपकारकी अपेक्षा सर्वथा नहाँ रहती, उसे इंगिनीसमाधि कहते है।

विशेषार्थ — इगिनी शब्दका अर्थ इंगित (अभिप्राय) है। इससे यह नात्पर्य निकलता है कि इस समाधिमरणको करनेवाला स्वतः किये हुए उपकारकी अपेक्षा रखता है। इस समाधिमरणमें साधु संघसे निकलकर किसी योग्य देशमें सममृमि अथवा शिलापट देखकर उसके ऊपर स्वयं नृणका संस्तर तैयार करके समाधिकी प्रतिक्षा करता है। इसमें उठना, वैठना, सोना, हाथ-पैरका पसारना, मल-मूत्रका विसर्जन करना आदि क्रियाएं अपक स्वयं करता है। किसी दूसरे साधुकी सहायता नहीं लेता है। इसतरह यावजीवन चार प्रकारके आहारके त्यागके साथ, स्वयं किये गये उपचार सहित समाधिमरणको इंगिनी-संन्यास कहते हैं।

जिस संन्यासमें अपने और दूसरेके द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है उसे भक्तप्रत्याख्यानसंन्यास कहते हैं।

विशेषार्थ-भक्त नाम भेजनका है और प्रत्याख्यान त्यागको कहने हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यासमें फ्रम-क्रमसे आहारा।दिका त्याग करते हुए अपने और पराये उप-कारकी अपेक्षा रखकर समाधिमरण किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान-संन्यास कहते हैं।

इन तीनों प्रकारके समाधिमरणोंमेंसे भक्त-प्रत्याख्यानविधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी है। जघन्य भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण अन्तर्मुहर्तमात्र है, उत्कृष्ट भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण वारह वर्ष है और मध्यम भक्तप्रत्याख्यान विधिका प्रमाण, जघन्य अन्तर्मुहर्नसे लेकर वारह वर्षके भीतर है।

इगिणीशब्दंन, द्रगितमा मनं। दिमशायो भण्यते, स्त्रामिश्रायेण स्थित्वा प्रव यमान मरण द्रगिणीमरणम् ।
 यत्पुन स्ववयावृत्तिसापक्षमय । मुळारा पृ १२८० अत्र नियमाचतुर्विधाहारविरति , परपरिकर्मविपर्जनम् भवति ।
 स्वय प्निविद्गतदेशास्यन्तरं उद्वर्चनादि चेष्टात्मक परित्रमे यथासमाधि विद्धाति । अभि ग कोष (द्रगिणी)

२ भन्यते देहस्थिन्यर्शमिति मन्तमाहार । तस्य प्रतिज्ञा प्रस्राख्यान न्याग । भन्तप्रतिज्ञा स्वपरवेषावुरय-मापेक्ष मरणम् । मुलारा पृ ११३

३ उद्गरमपुण भत्त-पद्मणा कालो जिणेहि णिहिट्टो । काल हि मपहुत्ते वारिम विश्वाणि पुण्णाणि ॥ जोगेहिं विचित्तेहिं दु खबेटि सवच्छराणि चत्तारि । वियडीणि य जूहित्ता चत्तारि पुणो वि सोसेड ॥ आयविल-णिव्वियडीहिं दोणिण आयविलेण एव च । अद्ध णाटि विगद्देहिं तदो अद्ध विगद्देहिं ॥ म्लारा २५७-२५९

संजम-विणास-अएण उस्सास-णिरोहं काऊण मुद-साहु-सरीरं कत्थ णिवदिद ? ण कत्थ वि तहा-मुद-देहस्स मंगलत्ताभावादो । मंगल-पाहुड-धारयस्स धरिद-महच्चयस्स चत्त-देहस्स अचत्त-देहस्स वा देहो कधममंगलं ? साह्णमजुत्तकारिस्स देहतादो अमंगल-मिदि ण वोतुं जुतं, पुन्वं ति-रयणाहारत्तेण मंगलतम्रवगयस्स पच्छा भूद-पुच्च-णाएण मंगल-भावं पि विरोहाभावादो । तदो मंगल-भावेण कत्थ वि णिवदेयच्चमेदेण सरीरे-णिति । ण चहदम्हि पदि चत्तस्स वि आहार-णिरोहेण पिददस्स चहदत्तावत्तीदो । तो क्लिहिं एवं घेत्तच्वं ? कयली-घादेण मरण-कंखाए जीवियासाए जीविय-मरणासाहि विणा वा पिदद-सरीरं चहदं । जीवियासाए मरणासाए जीविय-मरणासाहि विणा वा पिदद-सरीरं चहदं । जीवियासाए मरणासाए जीविय-मरणासाहि विणा वाक्यली-

गंका — संयमके विनाशके भयसे स्वासोच्छ्वासका निरोध करके मरे हुए साधुके शरीरका त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किस भेदमें अन्तर्भाव होता है?

समाधान — ऐसे शरीरका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, इसप्रकारसे मृत-शरीरको मगलपना प्राप्त नहीं हो सकता।

र्श्का — जो मगल शास्त्रका धारक है अर्थात् इता है, जिसने महावर्तोंको धारण किया है, चाहे उस साधुने समाधिसे शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीरको अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि कहा जाने कि साधुओं अयोग्य कार्य करनेवाले साधुका शरीर होनेसे वह अमंगल है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शरीर पहले रत्त्रत्रयका आधार होनेसे मंगलपनेको प्राप्त हो चुका है, उसमें पीछेसे भी भृतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मंगलत्वके स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। इसलिये मगलपनेकी अपेक्षा संयमके विनाशके भयसे श्वासोच्छ्वासके निरोधसे छोड़े हुए साधुके शरीरको त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किसी एक भेदमें ग्रहण करना ही चाहिये। इस शरीरका च्यावितमें तो ग्रहण हो नहीं सकता है, क्योंकि, यदि इसका च्यावितमें ग्रहण किया जांचे, तो आहारके निरोधसे छूटे हुए त्यक्त शरीरका भी च्यावितमें ही अन्तभीव करना पड़ेगा? तो ऐसे शरीरको किस भेदमें ग्रहण करना चाहिये।

् समाधान—मरणकी आशासे या जीवनकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदलीघातसे छूटे हुए शरीरको च्यावित कहते हैं। जीवनकी आशासे, मरणकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदली-

<sup>?</sup> तो णाड वित्तिच्छेय उत्तासिनरोहमादिणि कयाइ। अणहीयासे तेहिं वेयण सान्हि ओमिम्स ॥ पिड-मातो वा विज्जू गिरिभित्ती कोणयाड वा हुज्जा। सबद्धहत्थपायाटओ व्य वातेण होज्जाहि॥ एएहिं कारणेहिं पिडय-मरण तु काउममम यो। जसामगिद्धपट्ट रज्जुगहण च कुज्जाहि॥ व्यव स् ५४६-५४८

घादेण अचत्त-भावेण पदिद-सरीरं चुदं णाम । जीविद-मरणासाहि विणा सह्त्वोवलिद्ध-णिमित्तं व चत्त-बज्झंतरंग-परिग्गहस्स कयली-घादेणियरेण वा पदिद-सरीरं चत्त-देहिमिदि।

भव्यनोआगमद्रव्यं भविष्यत्काले मङ्गलप्रामृतज्ञायको जीवः मङ्गल-पूर्यायं परिणंस्यतीति वा । तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात् । तत्र कर्षमङ्गलं दर्शन-विद्यद्वचादि-पोडशधा-प्रविभक्त-तीर्थंकर-नामकर्म-कारणैर्जीव-प्रदेश-निवद्ध-तीर्थंकर-नामकर्म-माङ्गल्य-निवन्धनत्वान्मङ्गलम् । यत्तन्नोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लौकिकं लोकोत्तर

घात व समाधिमरणसे रहित होकर छूटे हुए शरीरको च्युत कहते हैं। आत्म-स्वरूपकी माप्तिके निमित्त, जिसने विहरंग और अन्तरंग परित्रहका त्याग कर दिया है ऐसे साधुके जीवन और मरणकी आशाके विना ही कदळीघातसे अथवा इतर कारणोंसे छूटे हुए शरीरको त्यक्तशरीर कहते हैं।

विशेषार्थ — ऊपर वतलाये गये च्युत, च्यावित और त्यक्त स्वरूप पर ध्यान देनेसे यह भलीप्रकार विदित हो जाता है कि संयम-विनाशके भयसे द्वासोच्छ्यासका निरोध करके छूटे हुए साधुके शरीरका च्यावितमें ही अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, च्यावित मरणमें बदलीधातकी प्रधानता है। और द्वासोच्छ्यासका स्वयं निरोध करके मरना कदलीधातमरण है। उसमें समाधिका सद्भाव नहीं रह सकता है, इसलिये ऐसे मरणका त्यक्तके किसी भी भेदमें प्रहण नहीं किया जा सकता है। यद्यपि किसी त्यक्तमरणमें कदलीधात भी निमित्त पड़ता है। परंतु वहांपर कदलीधातसे, परकृत उपसर्गादि निमित्तोंका ही ग्रहण किया गया है, स्वकृत इवासोच्छ्यासनिरोध आदि आत्मधातके साधन विवक्षित नहीं हैं।

जो जीव भविष्यकालमें मंगल-शास्त्रका जाननेवाला होगा, अथवा मंगलपर्यायसे परिणत होगा उसे भव्यनोअ।गमद्वयमंगलनिक्षेप कहते हैं।

विशेषार्थ — ज्ञायकरारीरके तीन भेद किथे हैं। उसका एक भेद भावी भी है। परंतु उससे इस भावीको भिन्न समझना चाहिथे, क्योंकि, ज्ञायकरारीरके भावी विकल्पमें ज्ञाताके आगे होनेवाले रारीरको प्रहण किया है, और यहांपर भविष्यमें होनेवाला तिह्रवयक शास्त्रका आता प्रहण किया है।

कर्मतद्व्यितिरिक्तद्रव्यमंगल और नोकर्मतद्व्यितिरिक्तद्रव्यमंगलके भेद्से तद्व्यिति रिक्तने। शामान्त्रव्यमंगल दे प्रकारका है। उनमें दर्शनिवशुद्धि आदि सोलह प्रकारके तीर्थिकर नामकर्मके कारणोंसे जीवके प्रदेशोंसे वंधे हुए तीर्थिकर नामकर्मको कर्मतद्व्यितिरिक्तनो आगमद्रव्यमंगल कहते हैं, क्योंकि, वह भी मंगलपनेका सहकारी कारण है।

नोकमतद्व्यतिरिक्तनोथागमद्रव्यमंगल दो प्रकारका है। एक लैकिक नोकर्म-तद्व्यतिरिक्तनोथागमद्रव्यमंगल और द्सरा लोकोत्तर नोकर्मतद्व्यातिरिक्तनोथागम-द्रव्यमंगल।

#### मिति । तत्र लौकिकं त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । तत्राचित्तमङ्गलम् —

सिद्धत्य-पुण्ण-कुमो वंदणमाला य मगलं छत्त। सेदो वण्णो आदसणो य कण्णा य जच्चस्सो १॥ १३॥

सचित्तमङ्गलम् । मिश्रमङ्गलं सालङ्कारकन्यादिः ।

उन दोनोंमेंसे लौकिकमगल सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। इनमें-' सिद्धार्थ अर्थात् पीले सरसों, जलसे भरा हुआ कलश, वंदनमाला, छत्र, रवेत-वर्ण, और दर्पण आदि अचित्त मंगल हैं। और वालकन्या नथा उत्तम जानिका घोड़ा आदि सचित्त मंगल हैं॥ १३॥

विशेपार्थ — पचास्तिकायकी टीकामें भी जयसेन आचार्यने इन पदार्थींको मंगलक्ष्य माननेम भिन्न भिन्न कारण दिथे हैं। वे इसप्रकार हैं, जिनन्द्रदेवने वतादिकके द्वारा परमार्थकों प्राप्त किया और उन्हें सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त छुई, इसिल्ये लोकमें सिद्धार्थ अर्थात् सरसों मंगलक्ष्प माने गये। जिनेन्द्रदेव सपूर्ण मनेर्पार्थोंसे अथवा केवल्झानसे परिपूर्ण हैं, इसिल्ये पूर्ण-कल्क्श मंगलक्ष्पसे प्रसिद्ध हुआ। वाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय चौवीस ही तीर्थकर वन्दना करने योग्य हैं, इसिल्ये भरत चक्रवर्ताने वन्दनमालाकी स्थापना की। अरहंत परमेष्ठी सभी जीवोंका कल्याण करनेवाले होनेसे जगके लिथे छत्राकार हैं, अथवा सिद्धलेक भी छत्राकार हैं, इसिल्ये छत्र मगलक्ष्प माना गया है। ध्वान, शुक्ललेक्या इत्यादि इवेत-वर्ण माने गये हैं, इसिल्ये ज्वेतवर्ण मंगलक्ष्प माना गया है। जिनेन्द्रदेवके केवल्झानमें जिसप्रकार लोक और अलोक प्रतिभासित होता है, उसीप्रकार दिपणमें भी अपना विम्य झलकता है, अतयव द्र्पण मगलक्ष्प माना गया है। जिसप्रकार वीतराग सर्वझदेव लोकमें मंगलस्व परि, उसीप्रकार चालकन्या भी रागभावसे रहित होनेके कारण लेकमें मंगल मानी गई है। जिसप्रकार जिनेन्द्र-वेवने कमेन्द्रत्यों पर विजय पाई, उसीप्रकार उत्तम जातिके घोड़ेसे भी शत्र जीते जाते हैं, अतएव उत्तम जातिका घोड़ा मंगलक्ष्प माना गया है॥ १३॥

अलंकार सिहत कन्या आदि मिश्र-मंगल समझना चाहिथे। यहां पर अलकार अचित्त और कन्या सिचत्त होनेके कारण अलंकारसिहत कन्याको मिश्रमंगल कहा है।

वयाणियमसजमगुणेहि साहिटो जिणवंरिह परमट्टो। सिद्धा सण्णा जीति सिद्धःथा मगल तेण ॥ पुण्णा मणोरहेहि य केवलणाणेण चावि सपुण्णा। अरहता इदि लीए मुमगल पुण्णक्रमो द्व ॥ णिग्गमणपवेसिन्ह य इह चढवीस पि वदणिक्षा ते । वदणमाले चि कया मरहेण य मगल तेण ॥ सन्वजणणिग्दुदियरा छत्तायारा जगस्स अरहता। छत्तायार सिद्धि चि मगल तेण छत्त त॥ सेदो वण्णो व्हाण लेस्सा य अघाडसेसकम्म च। अरुहाण इदि । लोए सुमगल सेदवण्णो दु ॥ दिसह लोयालोओ केवलणाणे तहा जिणिदस्स । तह टीसह मुकुरे बिंग्रु मगल तेण त सुणई ॥ जह वीयरायसव्वण्ह जिणवरी मगल हवइ लीए। ह्यरायवालकण्णा तह मगलिसोदे वियाणाहि ॥ कम्मारि जिणेविण जिणवरीई मोक्ख जिणाहि वि जेण । जच्चस्स उ अरिवल जिणह मगल गुन्चह तेण ॥ पश्चा टीका.

लोकोत्तरमङ्गलमिप त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । सचित्तमहृदाद्गीनामनाद्यनिधनजीवद्रव्यम् । न केवलज्ञानादिमङ्गलपर्यायविशिष्टाहृदाद्गीनाम्, जीवद्रव्यस्यैव
ग्रहणं तस्य वर्तमानपर्यायोपलिक्षतं द्रव्यं भाव इति भावनिक्षेपान्तभीवात् । न केवलज्ञानादिपर्यायाणां ग्रहणं तेपामिप भावरूपत्वात् । अचित्तमङ्गलं कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयादिः, न तत्त्स्थन्रतिमास्तु संस्थापनान्तर्भावात् । अकृत्रिमाणां कथं स्थापनाव्यपदेशः १
इति चेक्न, तत्रापि बुद्धचा प्रतिनिधौ स्थापितमुख्योपलम्भात् । यथा अग्निरिव माणवकोऽिषः
तथा स्थापनेव स्थापनेति तासां तद्वचपदेशोपपत्तेर्वा । तदुभयमिप मिश्रमङ्गलम् ।

तत्र 'क्षेत्रमङ्गलं गुण-परिणतासन-परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-

लोकोत्तर मंगल भी सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। अरहंत आदिका अनादि और अनन्तस्वरूप जीवद्रव्य सचित लोकोत्तर नो-आगमतद्व्यतिरिक्तद्रव्य-मंगल है। यहांपर केवलकानादि मंगल-पर्याययुक्त अरहंत आदिकका ग्रहण नहीं करना चाहिये, कितु उनके सामान्य जीवद्रव्यका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वर्तमान-पर्यायसिंहत द्रव्यका भावनिक्षेपमें अन्तर्भाव होता है। इसिलये केवलकानादियुक्त अरहंतके आत्माको भावनिक्षेपमें परिगणना होगी। उसकी द्रव्यनिक्षेपमें गणना नहीं हो सकती है। उसीप्रकार, केवलकानादि पर्यायोंका भी इस लोकोत्तर नो-आगमद्रव्यमंगलमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, वे सब पर्याएं भावस्वरूप होनेके कारण उनका भी भावनिक्षेपमें ही अन्तर्भाव होगा।

कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकोत्तर नो-आगमतद्व्यतिरिक्तद्रव्य-मंगल हैं। उन चैत्यालयोंमें स्थित प्रतिमाओंका इस निश्लेपमें प्रहण नहीं करना चाहिये, न्योंकि, उनका स्थापना निश्लेपमें अन्तर्भाव होता है।

र्शका — अक्रुत्रिम प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यवहार कैसे संभव है ?

समाधान—इसप्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि, अक्रिजम प्रतिमाओं में विडिट्टारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर 'ये जिनेन्द्रदेव हैं' इसप्रकारके मुख्य व्यवहारकी उपलब्धि होती है। अथवा, अग्नि-तुल्य वालककों भी जिसप्रकार अग्नि कहा जाता है, उसीप्रकार कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापनाके समान यह भी स्थापना है, इसिलये अक्रिजम जिन प्रतिमाओं में स्थापनाका व्यवहार हो सकता है। उक्त दोनों प्रकारके सचित्त और अचित्त मंगलों को मिश्र-मंगल कहते हैं।

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात् जहां पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनोंसे तद्मुक्छ अनेक प्रकारके योगाभ्यास, जितेन्द्रियता आदि गुण प्राप्त किये गये हों ऐसा क्षेत्र, परिनिष्क्रमणक्षेत्र, केवलक्षानात्प्रतिक्षेत्र और निर्वाणक्षेत्र आदिको क्षेत्रमंगल कहते हैं।

ग्रणपरिणदासण परिणिक्षमण केवलस्स गाणस्स । उप्पत्ती इय पहुदी बहुमेय खेत्रमगलय ॥ एक्स्म उदाहरण पावाणगरुज्ञयतचपादी । आहुट्ठहत्थपहुदी पणुवीसन्महियपणस्यधग्णि ॥ टेहअवट्ठिटकेवलणागवद्वद्वः

श्वेत्रादिः । तस्योदाहरणम्, ऊर्ज्ञयन्त-चम्पा-पावा-नगरादिः । अर्घाष्टारत्न्यादि-पंचिवंशन्यु-त्तर-पंच-धनुः-शत-प्रमाण-शरीर-स्थित-कैवल्याद्यवप्टव्धाकाश्च-देशा वा, लोकमात्रात्म -प्रदेशैलोंक-पूरणापूरित-विश्व-लोक-प्रदेशा वा ।

तत्थ काल मंगलं णाम<sup>3</sup>, जिम्ह काले केवल-णाणादि-पञ्जपिह परिणदो कालो पाव-मल-गालणत्तादो मंगलं। तस्योदाहरणम्, परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-दिवसाद्यः। जिन-मिहम-सम्बद्ध-कालोऽपि मङ्गलम्। यथा, नन्दीश्वरदिवसादिः।

तत्थ भाव-मंगलं णाम, वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः। स द्विविधः आगमनोआगमभेदात्। आगमः सिद्धान्तः। आगमदो मंगल-पाहुड-जाणओ उवजुत्तो। णो-आगमदो भाव-मंगलं दुविहं, उपयुक्तस्तत्परिणत इति। आगममन्तरेण अर्थोपयुक्त उपयुक्तः। मङ्गलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति।

आगे उदाहरण देकर इसका खुळासा किया जाता है—

ऊर्जयन्त (गिरनार-पर्वत) चम्पापुर और पावापुर आदि नगर क्षेत्रमगल हैं। अथवा, साढ़े तीन हाथसे लेकर पांचसो पचीस धनुप तकके शरीरमें स्थित और केवलझाना-दिसे व्याप्त आकाश-प्रदेशोंको क्षेत्रमंगल कहने है। अथवा लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंसे लोक-प्रणसमुद्धातदशाम व्याप्त किथे गथे समस्त लोकके प्रदेशोंको क्षेत्रमगल कहते है।

जिस कालमें जीव केवलजानािंद अवस्थाओं को प्राप्त होता है उसे पापरूपी मलका गलानेवाला होनेके कारण कालमगल कहते हैं। उदाहरणार्थ, दीक्षाकल्याणक, केवलजानकी उत्पत्ति और निर्वाण-प्राप्तिके दिवस आदि कालमगल समझना चाहिये। जिन-महिमासम्बन्धी काल को भी कालमगल कहते हैं। जैसे, आप्राहिक पर्व आदि।

वर्तमान पर्यायसे युक्त इव्यको भाव कहते हैं। वह आगमभावमगछ और नेआगम-भावमंगलके भेदसे दो प्रकारका है। आगम सिद्धान्तको कहते हैं, इसिलिये जो मगलविपयक शास्त्रका झाता होते हुए वर्तमानमें उसमें उपयुक्त है उसे आगमभावमगल कहते हैं। नो-आगम-भावमगल, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो प्रकारका है। जो आगमके विना ही मगलके अर्थमें उपयुक्त है उसे उपयुक्तनो-आगमभावमंगल कहते हैं और मगलक्षप पर्याय अर्थात्

गयणंदमा वा। सेदीघणभेत्तअप्पपंटमगटलोयपूरण पुण्ण॥ त्रिण्णाम लोयाण होदि पदेमा पि मगल खेत्त॥ ति प १,२१-२४

<sup>&#</sup>x27; 'अर्घाष्ट ' इन्यन ' अर्थचतुर्थ ' इति पाठेन मान्यम् ।

२ जिस्सि काले केवलणाणादि मगल पारणमिद ॥ परिणिक्षमण केवलणाणुन्मवणित्र्युदिपवेसादी । पावमलन् गालणादो पण्णत्त कालमगल एद ॥ एव अणेयभेय हवेदि तकालमगल पवर । जिणमहिमासवध णदीमरदीव-पहुदीओ ॥ ति प १,२४–२६.

३ मगलपञ्जापृहिं उवलक्खियर्जावदव्यमेत्त च । भाव मगलमेद पठियउ सत्त्यादिमः शयतेसु ॥ ति प १,२७.

एदेसु णिक्खेवेसु केण णिक्खेवेण पयोजणं ? णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण तप्परिणएण पयोजणं । जिंद णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण तप्परिणदेण पयोजणिमयेरीह णिक्खेवेहि इह किं पयोजणं ?

> जत्य बहुं जाणिज्ञो अविरिमिदं तत्य णिक्खिवे णियमा । जत्य बहुवं ण जाणिट चउइयं णिक्खिवे तत्य ॥ १४ ॥

इदि वयणादो णिक्लेवो कदो।

अथ स्यान्, किमिति निक्षेपः क्रियत इति १ उच्यते, त्रिविधाः श्रेातारः, अन्यु-त्पन्नः अवगताश्चेपविवाक्षितपदार्थः एकदेशतोऽत्रगतिवविधतपदार्थ इति । तत्र प्रथमोऽ-न्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति । विवाक्षितपदस्यार्थं द्वितीयः संशेते कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकृत

जिनेन्द्रदेव आदिकी वन्दना, भावस्तुति आदिमें परिणत जीवकी तत्परिणतने।आगमभावमंगछ कहते हैं।

शंका — इन निक्षेपोंमेंसे यहां (इस ग्रन्थावताररूप प्रकरणमें ) किस निक्षेप से प्रयोजन है ?

समाधान- यहांपर तत्परिणतन्। आगमभावमंगल से प्रयोजन है।

शंका — यदि यहां तत्परिणतने(आगमभावमंगल से ही प्रयोजन था, तो अन्य निक्षे-पोंके कथन करने से यहां क्या प्रयोजन है ? अर्थात् प्रयोजनके विना उनका यहां कथन नहीं करना चाहिये था।

समाधान—' जहां जीवादि पदार्थोंके विषयमें बहुत जाने, वहांपर नियमसे सभी निश्लेपोंके द्वारा उन पदार्थोंका विचार करना चाहिये। और जहांपर बहुत न जाने, तो वहांपर चार निश्लेप अवस्य करना चाहिये। अर्थात् चार निश्लेपोंके द्वारा उस वस्तुका विचार अवस्य करना चाहिये । ॥ १४॥

इस वचनके अनुसार यहांपर निक्षेपोंका कथन किया गया।

पूर्वोक्त कथनके मान लेने पर भी, किस प्रयोजनको लेकर निश्चेपोंका कथन किया जाता है, इसप्रकारकी शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं। पहला अन्युत्पन्न अर्थात् वस्तु-स्वरूपसे अनिभन्न, दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, और तीसरा एकदेश विवक्षित पदार्थको जाननेवाला। इनमेंसे पहला श्रोता अन्युत्पन्न होनेके कारण विवक्षित पदके अर्थको कुछ भी नहीं समझता है। दूसरा 'यहां पर इस पदका कौनसा अर्थ अधिकृत है' इसप्रकार विवक्षित पदके अर्थमें संदेह करता है, अथवां, प्रकरणप्राप्त अर्थको

१ श्रतिषु ' जाणिखो ' इति पाठ-

२ जत्थ य ज जाणेज्जा निक्खेव निविखवे निरवसेस । जत्थ वि अ न जाणेज्जा चडका निविखवे तत्थ ॥ अनु. द्वा. १, ६०

इति, प्रकृतार्थादन्यमर्थमादाय विषर्यस्यति वा । द्वितीयवत्तृतीयोऽपि संशेते विषर्य-स्यति वा । तत्र यद्यव्युत्पन्नः पर्यायार्थिको भवेन्निक्षेपः क्रियते अव्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतिनराकरणायं । अथ द्रव्यार्थिकः तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेपनिक्षेपाः उच्यन्ते व्यतिरेकधर्मनिर्णयमन्तरेण विधिनिर्णयानुपपत्तेः । द्वितीयतृतीययोः संशियतयोः संशयविनाशायाशेपनिक्षेपकथनम् । तयोरेव विषर्यस्यतोः प्रकृतार्थावधारणार्थं निक्षेपः क्रियते । उक्तं च—

> अवगय-णिवारणहं पयदस्स परूवणा-णिमित्त च । ससय-विणासणहं तच्चत्यवधारणह च ॥ १५॥

निक्षेपविसृष्ट सिद्धान्तो वर्ण्यमानो वक्तुः श्रोतुश्रोत्पथोत्त्थानं कुर्यादिति वा ।

मङ्गलस्यैकार्थ उच्यते, मङ्गलं पुण्यं पूतं पवित्रं प्रशस्तं शिवं शुभं कल्याणं मद्रं

छोड़ कर और दूसरे अर्थको ग्रहण करके विपरीत समझता है। दूसरी जातिके श्रोताके समान तीसरी जातिका श्रोता भी प्रकृत पदके अर्थमें या तो संदेह करता है, अथवा, विपरीत निश्चय कर छेता है।

इनमेंसे यदि अन्युत्पन्न श्रोता पर्यायका अर्थी अर्थात् पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है, तो उस अन्युत्पन्न श्रोताको प्रकृत विषयको न्युत्पत्तिके हारा अप्रकृत विषयको निराकरण करनेके लिथे निश्लेपका कथन करना चाहिये। यदि वह अन्युत्पन्न श्रोता हन्यार्थिक है, अर्थात् सामान्यरूपसे किसी वस्नुका स्वरूप जानना चाहता है, तो भी निश्लेपोंके हारा प्रकृत पदार्थके प्ररूपण करनेके लिथे संपूर्ण निश्लेप कहे जाते हैं, क्योंकि, विशेष धर्मके निर्णयके विना विधिका निर्णय नहीं हो सकता है। दूसरी और तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि संदेह हो, तो उनके सदेहको दूर करनेके लिथे संपूर्ण निश्लेपोंका कथन किया जाता है। और यदि उन्हें विपरीत झान हो गया हो, तो प्रकृत अर्थात् विवक्षित चस्तुके निर्णयके लिथे संपूर्ण निश्लेपोंका कथन किया जाता है। कहा भी है—

अप्रकृत विषयके निवारण करनेके छिये, प्रकृत विषयके प्ररूपण करनेके छिये, संशयका विनाश करनेके छिये और तत्वार्थका निश्चय करनेके छिये निक्षेपोंका कथन करना चाहिये॥१५॥

अथवा, निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त संभव है वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें छे जावे, इसिछिये भी निक्षेपोंका कथन करना चाहिये।

अब मंगलके एकार्थ-वाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पृत, पवित्र, प्रशस्त, शिव,

१ नतु निक्षेपामावेऽपि प्रमाणनयैरिधगम्यत एव तत्वार्थ इति चेन्न, अप्रकृतिनराकरणार्थत्वात् , प्रकृतप्रहृपणार्थ-त्वाच निक्षेपस्य । न खलु नामादावप्रकृते प्रमाणनयाधिगती भावी व्यवहारायाल, मुख्योपचारिवमागेनेव तिसद्धे । न च तिद्वमागो नामादिनिक्षेपैविना समवति, येन तदभावेऽपि तत्वार्थाधिगति स्यात् । लघीय पृ. ९९

सौष्यमित्येवमादीनि मङ्गलपर्यायवचनानि'। एकार्थप्ररूपणं किमिति चेत्, यतो मङ्गलार्थोऽनेकशब्दाभिधेयस्ततोऽनेकेषु शास्त्रेषु नैकाभिधानैः मङ्गलार्थः प्रयुक्तिशिंतना-चार्थः। सोऽव्यामोहेन शिष्यैः सुखेनावगम्यत इत्येकार्थ उच्यते 'यद्येकशब्देन न जानाति ततोऽन्येनापि शब्देन ज्ञापयितव्यः ' इति वचनाद्या।

मङ्गलस्य निरुक्तिरुच्यते, मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वंसयतीति मङ्गलम् । तन्मलं द्विविधं द्रच्यभावमलभेदात् । द्रच्यमलं द्विविधम् , वाह्य-माभ्यतरं च । तत्र स्वेदरजोमलादि वाह्यम् । घन-कठिन-जीव-प्रदेश-निवद्ध-प्रकृति-स्थित्य- नुभाग-प्रदेश-विभक्त-ज्ञानावरणाद्यप्टविध-कर्माभ्यन्तर-द्रच्यमलम् । अज्ञानादर्शनादिपरि-

शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगलके पर्यायवाची नाम हैं।

गंका—यहां पर मंगलके एकार्थ-वाचक अनेक नामोंका प्ररूपण किसलिये किया गया है ?

समाधान — क्योंकि, मंगलक्षप अर्थ अनेक-शब्द-वाच्य है, अर्थात् अनेक पर्यायवाची नामोंके द्वारा मंगलक्षप अर्थका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिये प्राचीन आचार्योंने अनेक शास्त्रोंमें अनेक अर्थात् भिन्न भिन्न शब्दोंके द्वारा मंगलक्षप अर्थका प्रयोग किया है। इससे मितिश्रमके विना शिष्योंको मंगलके पर्याय-वाची उन सव नामोंका सरलतापूर्वक झान हो जावे, इसलिये यहां पर मंगलके एकार्थ-वाची नाम कहे हैं।

अथवा, 'यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषयको नहीं समझ पाने, तो दूसरे शब्दोंके द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिये ' इस वचनके अनुसार भी यहांपर मंगळरूप अर्थके पर्याय वाची अनेक नाम कहे गये हैं।

अव मंगलकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-जन्य अर्थ) कहते हैं। जी मलका गलन करे, विनाश करे, धात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। इच्यमल और भावमलके भेदसे वह मल दो प्रकारका है। इच्यमल भी दो प्रकारका है, बाह्य-इच्यमल और आभ्यन्तर-इच्यमल। इनमेंसे, पसीना, धृलि और मल आदि बाह्य इच्यमल है। सान्द्र और कठिनरूपसे जीवके प्रदेशोंसे वंधे हुए, प्रकाति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश इन

१ पुण्ण पृदपविता पमस्यसिवभद्दखेमकव्लाणा । सुहसोक्खाटी सब्बे णिदिद्वा मगलस्स पट्जाया ॥ ति प १,८

<sup>ें</sup> २ गालयदि विणासयटे घादेटि दहेदि हति सीधयदे । विद्धमेटि मलाइ जम्हा तम्हा य मगल मणिट ॥ ति. प. १, ९

३ ढोणिण त्रियप्पा होति हु मळस्स इम दव्त्रभावमेपुहिं। तिः प १,१००

४ दव्यमलं दुविहप्प वाहिरमञ्भतरं चय । सेटमलरेशुक्दमपहुटी बाहिरमल सम्रुद्धि । ति प् १, १०-११,

५ पुणु , दिहर्जीवपटेमे णित्रधस्याङ पयि हिदिआई । अणुभागपदेसाङ चर्डीहे पत्तेक्से स्जमाण तु ॥

### णामा भावमलम्।

अथवा अर्थाभिधानप्रत्ययभेदािचिधं मलम् । उक्तमर्थमलम् । अभिधानमलं तद्वाचकः शब्दः। तयोरुत्पन्नबुद्धिः प्रत्ययमलम् । अथवा चतुर्विधं मलं नामस्थापना-द्रव्यमावमलभेदात्। अनेकविधं वां। तन्मलं गालयित विनाशयित विध्वंसयतीित मङ्गलम् । अथवा मंङ्गं सुखं तल्लाित आदत्त इति वा मङ्गलम् । उक्तं च—

मेंङ्गशब्दोऽयमुदिष्ट पुण्यार्थस्यामिधायक । तल्लातीत्युच्यते सद्भिमेङ्गल मङ्गलार्थिमि. ॥ १६ ॥

भेदोंमें विभक्त ऐसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्म आभ्यन्तर द्रव्यमल हैं। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामेंको भावमल कहते हैं।

अथवा, अर्थ, अभिधान ( शब्द ) और प्रत्यय ( शान ) के भेदसे मल तीन प्रकारका होता है। अर्थमलको तो अभी पहले कह आये हैं, अर्थात् जो पहले बाह्य द्रव्यमल, आभ्यन्तर द्रव्यमल और भावमल कहा गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिये। मलके वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं। तथा अर्थमल और अभिधानमलमें उत्पन्न हुई वुद्धिको प्रत्ययमल कहते हैं।

अथवा, नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल और भावमलके भेदसे मल चार प्रकारका है। अथवा, इसीप्रकार विवक्षाभेदसे मल अनेक प्रकारका भी है। इसप्रकार ऊपर कहे गये मलका जो गालन करे, विनाश करे व ध्वस करे उसे मंगल कहते हैं।

अथवा, मंग शब्द सुखवाची है उसे जो ठावे, प्राप्त करे उसे मंगळ कहते हैं। कहा भी है—

यह मंग शब्द पुण्यरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला माना गया है। उस पुण्यको जो लाता है उसे-मंगलके रुक्कुक-सत्पुरुप मंगल कहते हैं ॥ १६ ॥

णाणावरणप्पहुदी अद्वविह् कम्ममखिळपावरय । अन्भतरदव्यमल जीवपदेसे णिवद्धमिदि हेदी । ति प १, ११-१२.

- १ भावमल णादव्य अण्णाणादसणादिपरिणामो ॥ ति प १, १३
- २ अह्वा बहुमेयगय णाणावरणादि दव्वमावमलमेदा । ति प १, १४
- ३ ताइ गालेदि पुढ जदो तदो मगल मणिद ॥ ति प १, १४.
- ४ अहवा मग सोक्ख लादि हु गेण्हेदि मगळ तन्हा । एदाण कन्जसिद्धि मगळगत्त्रथेदि गथकत्तारो ॥ ति. प. १, १४, १५०
- ५ पुष्य आइरिएहिं मगलपुष्य च वाचिद भणिद । त लादि हु आदले जदो तदो मगलप्पवर ॥ ति. ५. १३ १६.

'पापं मलमिति श्रोक्तमुपचारसमाश्रयात् । तद्धि गाल्यतीत्युक्तं मङ्गलं पण्डितैर्जने" ॥ १७ ॥

अथवा मङ्गति गच्छति कर्ता कार्यसिद्धिमनेनास्मिन् वेति मङ्गलम् । मङ्गलशब्द-स्यार्थविषयनिश्रयोत्पादनार्थं निरुक्तिरुक्ता । मङ्गलस्यानुयोगं उच्यते-

किं कस्स केण कत्थ व केवचिरं कदिविधो य भावो ति । छिं आणिओग-दारेहि सन्त्रे भावाणुगतन्त्रां ॥ १८ ॥ इदि वयणादो ।

किं मङ्गलम् ? जीवो मङ्गलम् । न सर्वजीवानां मङ्गलप्राप्तिः द्रव्यार्थिकनयापेक्षया मङ्गलपर्याययारिणतजीवस्य पर्यायार्थिकनयापेक्षया केवलज्ञानादिपर्यायाणां च मङ्गल-

उपचारसे पापको भी मल कहा है। इसिलये जो उसका गालन अर्थात् नाश करता है उसे भी पण्डितजन मंगल कहते हैं॥ १७॥

अथवा कर्ता, अर्थात् किसी उदिए कार्यको करनेवाला, जिसके द्वारा या जिसके किये जाने पर कार्यकी सिद्धिको प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हैं। इसतरह मंगल शब्दके अर्थ-विषयक निश्चयके उत्पन्न करनेके लिये मंगल शब्दकी निकक्ति कही गई है।

अब मंगलका अनुयोग कहते हैं, अर्थात् अनुयोगद्वारा मंगलका निरूपण करते हैं।

विशेषार्थ — जिनेन्द्रकथित आगमका पूर्वापर संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करनेको अनुयोग कहते हैं। अथवा, सूत्रका उसके वाच्यरूप विषयके साथ संबन्ध जोड़नेको अनुयोग कहते हैं। अथवा, एक ही भगवत्-प्रोक्त-सूत्रके अनन्त अर्थ होते हैं, इसिलिये सूत्रकी 'अणु ' संज्ञा है। उस सूक्ष्मरूप सूत्रका अर्थरूप विस्तारके साथ संबन्धके प्रतिपादन करनेको अनुयोग कहते हैं।

पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहां पर होता है, कितने समय तक रहता है, कितने प्रकारका है, इसप्रकार इन छह अनुयोग-द्वारोंसे संपूर्ण पदार्थीका श्रान करना चाहिये ॥ १८ ॥ इस वचनसे अनुयोगद्वारा मंगलका निरूपण किया जाता है।

मंगल क्या है ? जीव ही मंगल है । किन्तु जीव को मंगल कहनेसे सभी जीव मंगलरूप नहीं हो जावेंगे, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा मंगलपर्यायसे परिणत जीवको अर्थात् मंगल करते हुए जीवको, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा केवलक्षानादि पर्यायोंको मंगल माना है ।

- पाव मल ति भण्णदि उवचारसङ्वएण जीवाण । त गालेदि विणाम णेदि त्ति मणित मगळ केई ॥
   ति. प. १, १७०
- २ अणुओयणमणुओगो सुयस्स नियएण जमिमधेएण । वावारो वा जोगो जो अणुरूबोऽणुकृहो वा ॥ अह्वा जमत्थओ थोवपच्छमावेहिं सुयमणु तस्स । अभिधेए वावारो जोगो तेण व सबयो॥ वि सा १३९३,१३९४०
- ३ मूलाचा ७०५. दुविहा परुवणा, छप्पया य नवहा य छप्पया इणमो । किं कस्स केण व किं केविर्ध कहिवही य भने ॥ आ नि ८६४. तानीमानि वडतुयोगद्वाराणि, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः !

त्वाभ्युपगमात् ।

कस्य मङ्गलम् १ द्रव्यार्थिकनयार्पणया नित्यतामाद्धानस्य पर्यायार्थिकनयार्पण-योत्पाद्विगमात्मकस्य । देवदत्तात्कम्बलस्येव न जीवान्मङ्गलपर्यायस्य भेदः सुवर्ण-स्याङ्ग्रलीयकमित्यत्राभेदेऽपि षष्टच्चपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

केन मङ्गलम् ? औद्यिकादिमावैः।

क मङ्गलम् ? जीवे । कुण्डाद्धद्राणामिव न जीवान्मङ्गलपर्यायस्य भेदः सारे स्तम्भे

मंगल किसके होता है ? द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्यताको धारण करनेवाले अर्थात् सदाकाल एक स्वरूप रहनेवाले और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पाद और व्ययस्वरूप जिनके मंगल होता है। यहां पर जिसप्रकार (कम्बल देवदत्तका होते हुए भी) देवदत्तसे कम्बलका भेद है, उसप्रकार जीवका मंगलक्ष्य पर्यायसे भेद नहीं है। क्योंकि, 'यह अंगूठी स्वर्णकी है 'यहां पर अभेदमें, अर्थात् अंगूठीरूप पर्याय स्वर्णसे अभिन्न होने पर भी जिसप्रकार भेददोतक पष्टी विभक्ति देखी जाती है, उसीप्रकार 'जीवस्य मंगलम् ' यहां पर भी अभेदमें पष्टी विभक्ति समझना चाहिये। इसतरह संबन्धकारकमें अनेकान्त समझना चाहिये। अर्थात् कहीं पर दो पदार्थोंमें भेद होने पर भी संबन्धकी विवक्षासे पष्टी कारक होना है और कहीं पर अभेद होने पर भी षष्टी कारकका प्रयोग होता है।

किस कारणसे मगळ उत्पन्न होता है ? जीवके औदियक, औपश्चिम आदि भावोंसे मंगळ उत्पन्न होता है।

विशेषार्थ —यद्यपि कर्मीके उपराम, क्षय और क्षयोपरामसे सम्यग्दर्शनादिकी उत्पत्ति होती है, इसिलेथे उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है। परंतु औद्यिक भावसे मंगलकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसिलेथे यहां पर 'औद्यिक आदि मानोंसे मंगल उत्पन्न होता है' यह कहना किसममार संमय है दिसमा समाधान इसममार समझना चाहिथे कि यद्यपि सभी औद्यिक भाव मंगलकी उत्पत्तिमें कारण नहीं है, फिर भी तीर्थकर प्रकृतिके उद्यसे उत्पन्न होनेवाला औद्यिक भाव मंगलका कारण है। इसिलेथे उसकी अपेक्षासे औद्यिक भावको भी मंगलकी उत्पत्तिके कारणोंमें प्रहण किया है।

मंगल किसमें उत्पन्न होता है ? जीवमें मंगल उत्पन्न होता है। जिसप्रकार कूंडेसे उसमें रक्खे हुए बेरोंका भेद है, उसप्रकार जीवसे मंगलपर्यायका भेद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, 'सारे स्तंमः' अर्थात् वृक्षके सारमें स्तंम है। यहां पर जिसतरह अभेदमें भी सप्तमी विभक्तिकी

तः स् १, ७ तत्र किमित्यतुयोगे वस्तुस्वरूपकथन निर्देश । कस्येखनुयोगे स्वस्येत्याधिपत्यकथन स्वामित्वम् । क्रेनेति प्रश्ने करणनिरूपण साधनम् । कारेमिनित्यतुयोगे आधारप्रतिपादनमधिकरणमः । कियिचरिमिति प्रश्ने कालप्ररूपण रियति । कतिविध्न इत्यतुयोगे प्रकारकथन विधानम् । लबीय पृ. ९५

<sup>🚅 🍃</sup> १ प्रतिपु ' सारस्प्रस्तस्य ः ? इति पाठ । 🌡

इत्यत्राभेदेऽपि सप्तम्युपलम्भतोऽनेकान्तात्।

कियिचरं मङ्गलम् १ नानाजीवापेक्षया सर्वोद्यम् । एकजीवापेक्षया अनाद्यपर्यवसितं साद्यपर्यवसितं सादिसपर्यवसितिमिति त्रिविधम् । कथमनाद्य-पर्यवसितता मङ्गलस्य १ द्रव्यार्थिकनयार्पणया । तथा च मिथ्यादृष्ट्यवस्था-यामिष मङ्गलत्वं जीवस्य प्रामोतीति चेन्नेष दोषः इष्टत्वात् । न मिथ्याविरातिप्रमादानां मङ्गलत्वं तेषां जीवत्वाभावात् । जीवो हि मङ्गलम् स च केवलज्ञानाद्यनन्तधर्मात्मकः । नावृतावस्थायां मङ्गलीभूतकेवलज्ञानाद्यभावः आत्रियमाणकेवलाद्यभावे तदावरणानुषपत्तेः, जीवलक्षणयोज्ञीनदर्शनयोरभावे लक्ष्यस्याप्यभावाषत्तेश्च । न चैवं तथाऽनुपलम्भात् ।

उपलब्धि होती है, उसीप्रकार 'जीवे मंगलम् 'यहां पर भी अमेदमें सप्तमी विभक्ति समझना चाहिये। इसतरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारकके प्रयोगमें भी अनेकान्त है। अर्थात् कहीं मेदमें भी अधिकरण कारक होता है और कही अमेदमें भी अधिकरण कारक होता है।

कबतक मंगल रहता है ? नाना जीवेंकि अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है और एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, सादि-अनन्त, और सादि-सान्त इसप्रकार मंगलके तीन भेद हो जाते हैं।

र्गुका — मंगलमें एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्तपना कैसे बनता है, अर्थात् एक जीवके अनादि कालसे अनन्तकाल तक मंगल होता है यह कैसे संभव है ?

समाधान—इन्यार्थिक नयकी प्रधानतासे मंगलमें अनादि-अनंतपना बन जाता है। अर्थात् इन्यार्थिक नयकी मुख्यतासे जीव अनादिकालसे अनन्तकाल तक सर्वदा एक स्वमाव अवस्थित है और मंगलकप पर्याय उससे सर्वधा भिन्न नहीं है। अतएव मंगलमें भी अनादि-अनन्तपना बन जाता है।

शंका—इसतरह तो मिध्यादि अवस्थामें भी जीवको मंगलपनेकी प्राप्ति हो जायगी?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसा प्रसंग तो हमें इप्ट ही है। किंतु ऐसा मान छेने पर भी मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि को मंगलपना सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि, उनमें जीवत्व नहीं पाया जाता है। मंगल तो जीव ही है, और वह जीव केवलकानादि अनन्त-धर्मात्मक है।

आवृत अवस्थामें अर्थात् केवल्रज्ञानावरण आदि कर्मबन्धनकी द्शामें मंगलीभूत केवल्रज्ञानादिका अभाव है, अर्थात् उस अवस्थामें वे सर्वथा नहीं पाये जाते । यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, तो, आवियमाण अर्थात् जो कर्मोंके द्वारा आवृत होते हैं ऐसे केवल्रज्ञानादिके अभावमें केवल्रज्ञानादिको आवरण करनेवाले कर्मोंका सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । दूसरे, जीवके लक्षणक्षप ज्ञान और द्शनके अभाव मानने पर लक्ष्यक्षप जीवके अभावकी भी आपित आजती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जीवकी उपलब्धि नहीं होती

न भस्मच्छन्नाग्निना व्यभिचारः तापप्रकाशयोस्तत्राप्युपलम्भात्। पर्यायत्वात्केवलादीनां न
स्थितिरिति चेन्न, अञ्चय्वज्ञानसंतानापेश्चया तत्स्थैर्यस्य विरोधाभावात्। न छग्नस्थज्ञानदर्शनयोरलपत्वादमङ्गलत्वमेकदेशस्य माङ्गल्यामावे तिव्वश्वावयवानामप्यमङ्गलत्वप्राप्तेः।
-रजोज्जपां ज्ञानदर्शने न मङ्गलीभूतकेवलज्ञानदर्शनयोरवयवाविति चेन्न, ताम्यां व्यतिरिक्तयोस्तयोरसत्वात् । मत्यादयोऽपि सन्तीति चेन्न, तदवस्थानां मत्यादिव्यपदेशात्।

हो ऐसा नहीं देखा जाता। किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी उसकी उपलब्धि होती ही है।

यहा पर भस्मसे ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, ताप और प्रकाश की वहा पर भी उपलिध होती है।

विशेषार्थ — आवृत अवस्थामें भी केवलक्षानादि पाये जाते हैं, क्योंकि, वे जीवके गुण हैं, यदि इस अवस्थामें उनका अभाव माना जावे तो जीवका भी अभाव मानना पड़ेगा। इस अनुमानको ध्यानमें रखकर शंकाकारका कहना है कि इस तरह तो भस्मसे ढकी हुई अग्निसे व्याभिचार हो जावेगा, क्योंकि, भस्माच्छादित अग्निमें अग्निक्ष द्रव्यका सद्भाव तो पाया जाता है, किंतु उसके धर्मक्ष ताप और प्रकाशका सद्भाव नहीं पाया जाता है। इसतरह हेतु विपक्षमें चला जाता है, अतएव वह व्यभिचरित हो जाता है। इसप्रकार शंकाकारका भस्मसे ढकी हुई अग्निके साथ व्यभिचारका दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि, राखसे ढकी हुई अग्निमें भी उसके गुणधर्म ताप और प्रकाशकी उपलब्धि अनुमानादि प्रमाणोंसे वरावर होती है।

र्गुका—केवलक्षानादि पर्यायरूप हैं, इसलिये आवृतअवस्थामें उनका सद्भाव नहीं यन सकता है ?

समाधान — यह शका भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कभी भी नहीं ट्रटनेवाली ज्ञान-सतानकी अपेक्षा केवलज्ञानके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

छग्नस्थ अर्थात् अल्पक्षानियोंके ज्ञान और दर्शन अल्प होनेमात्रसे अमंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनके एकदेशमें मगलपनेका अभाव स्वीकार कर लेने पर ज्ञान और दर्शनके संपूर्ण अवयवोंको भी अमंगल मानना पढ़ेगा।

र्शका -- आवरणसे युक्त जीवोंके झान और दर्शन मंगलीभूत केवलझान और केवल- दर्शनके अवयव ही नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, केवलकान और केवलदर्शनसे भिन्न क्रान और दर्शनका सद्भाव नहीं पाया जाता है।

र्शका — केवलकान और केवलदर्शनसे अतिरिक्त मतिक्रानादि क्रान और चक्षुदर्शन आदि दर्शन तो पाये जाते हैं। इनका अभाव कैसे किया जा सकता है ?

समाधान — उस झान और दर्शनसंबन्धी अवस्थाओंकी मतिझानादि और चक्षुदर्शनादि नाना संझाएं हैं। अधीत् झानगुणकी अवस्थाविशेषका नाम मत्यादि और दर्शनगुणकी अवस्था- तयोः केवलज्ञानदर्शनाङ्करयोर्मङ्गलत्वे मिथ्यादृष्टिरिष मङ्गलं तत्रापि तौ स्त इति चेद्भवतु तद्भ्पतया मङ्गलम्, न मिथ्यात्वादीनां मङ्गलम् । तन्न मिथ्यादृष्टयः सुगतिभाजः सम्यग्दर्शनमन्तरेण तज्ज्ञानस्य सम्यक्त्वाभावतस्तदभावात्। कथं पुनस्तज्ज्ञानदर्शनयोर्मङ्गल्त्विमिति चेन्न, सम्यग्दृष्टीनामवगताप्तस्वरूपाणां केवलज्ञानदर्शनावयवत्वेनाध्यवसितर्जो- जुद्ज्ञानदर्शनानामावरणविविक्तानन्तज्ञानदर्शनशक्तिखिचतात्मसमृतृणां वा पापश्चय- कारित्वतस्तयोस्तदुपपनेः । नोआगमभव्यद्रव्यमङ्गलापेक्षया वा मङ्गलमनाद्यप्यवसानमिति। स्तत्रयस्त्रपादायाविनष्टेनैवाप्तसिद्धस्वरूपापेक्षया नगमनयेन साद्यपर्यवसितं मङ्गलम् ।

विशेषका नाम चक्षुदर्शनादि है। यथार्थमें इन सब अवस्थाओं में रहनेवाले ज्ञान और दर्शन एक ही हैं।

र्शका— केवलकान और केवलदर्शनके अंकुररूप छद्मस्थोंके क्षान और दर्शनको मंगल-रूप मान लेने पर मिथ्यादाप्टि जीव भी मंगल संक्षाको प्राप्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादाप्ट जीवमें भी वे अंकुर विद्यमान हैं ?

समाधान — यदि ऐसा है तो भले ही मिध्यादिए जीवको झान और दर्शनक्ष्यं मंगलपना प्राप्त हो, किंतु इतनेसे ही मिध्यात्व, अविरित आदिको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसलिये मिध्यादिए जीव सुगतिको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, सम्य-ग्दर्शनके विना मिध्यादिए येंके झानमें समीचीनता नहीं आ सकती है। तथा समीचीनताके विना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती है।

शंका-फिर मिथ्यादि प्रयोंके झान और दर्शनको मंगलपना कैसे है ?

समाधान—ऐसी दांका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आप्तके स्वरूपको जाननेवाले, छ्यस्थोंके झान और दर्शनको केवलझान और केवलदर्शनके अवयवरूपसे निश्चय करनेवाले और आवरण-रहित अनन्तझान और अनन्तदर्शनक्ष्य राक्तिसे युक्त आत्माका स्मरण करनेवाले सम्यग्हिएयोंके झान और दर्शनमें जिसप्रकार पापका क्षयकारीपना पाया जाता है, उसीप्रकार मिथ्याहिएयोंके झान और दर्शनमें भी पापका क्षयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्याहिएयोंके झान और दर्शनमें भी पापका क्षयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्याहिएयोंके झान और दर्शनकों भी मंगल माननेमें विरोध नहीं है। अथवा, नोआगमभाविद्रव्यः मंगलकी अपेक्षा मंगल अनादि-अनंत है।

विशेषार्थ—जो आत्मा वर्तमानमें मंगलपर्यायसे युक्त तो नहीं है, किनु भविष्यमें मंगलपर्यायसे युक्त होगा। उसके शक्तिकी अपेक्षासे अनादि-अनन्तरूप मंगलपना बन जाता है।

रत्नत्रयकी धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयके द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्धके स्वरूपकी अपेक्षा नैगमनयसे मंगल सादि-अनंत है।

विशेषार्थ-रत्नत्रयको प्राप्तिसे सादिपना और रत्नत्रय प्राप्तिके अनंतर सिद्ध स्वरू

सादिसपर्यवसितं सम्यग्दर्शनापेक्षया जघन्येनान्तर्भ्रहूर्तकालमुत्कपेण पट्पष्टिसागराः देशोनाः ।

कतिविधं मङ्गलम् १ मङ्गलसामान्यात्तदेकविधम्, मुख्यामुख्यभेदतो द्विविधम्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभेदाित्रविधं मङ्गलम्, धर्मसिद्धसाध्वर्हद्भेदाचतुर्विधम्, ज्ञानदर्शन- त्रिगुप्तिभेदात् पश्चविधम्, 'णमो जिणाणं' इत्यादिनानेकविधं वा।

अथवा मंगलिम्ह छ अहियाराएँ दंडा वत्तव्या भवंति । तं जहा, मंगलं मंगल-कत्ता मंगल-करणीयं मंगलोवायो मंगल-विहाणं मंगल-फलिमिदि। एदेसिं छण्हं पि अत्थो उच्चदे । मंगलत्थो पुन्वत्तो । मंगल-कत्ता चोहस-विज्ञा-हाण-पारओ आइरियो । मंगल-करणीयं भव्य-जणो । मंगलोवायो ति-रयण-साहणाणि । मंगल-विहाणं एय-विहादि पुन्वत्तं । मंगलं-फलं देहितो कय-अब्धुदय-णिस्सेयस-सुहाइतं । मंगलं सुत्तस्स आदीए

पकी जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अन्त आनेवाला नहीं है। इसतरह इन दोनों धर्मोंको ही विषय करनेवाले (न एकं गमः नैगमः ) नैगमनयकी अपेक्षा मंगल सादि-अनन्त है।

सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा मंगल सादि-सान्त समझना चाहिथे । उसका जघन्य काल अन्तर्मुहृते है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण है।

मगल कितने प्रकारका है ! मंगल-सामान्यकी अपेक्षा मंगल एक प्रकारका है । मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्वान और सम्यक्त्वारित्र के भेदसें तीन प्रकारका है । धर्म, सिद्ध साधु और अर्हन्तके भेदसे चार प्रकारका है । हान, दर्शन और तीन गुप्ति के भेदसे पांच प्रकारका है । अथवा 'जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ' इत्यादि क्रपसे अनेक प्रकारका है ।

अथवा, मंगलके विषयमें छह अधिकारोंद्वारा दंडकोंका कथन करना चाहिये। वे इस प्रकार हैं। १ मंगल, २ मंगलकर्ता, ३ मंगलकरणीय, ४ मंगल-उपाय, ५ मंगल-भेद और ६ मगल-फल। अब इन छह अधिकारोंका अर्थ कहते हैं। मंगलका अर्थ तो पहले कहा जा चुका है। चौदह विद्यास्थानोंके पारगामी आचार्य-परमेष्ठी मंगलकर्ता हैं। भव्यजन मंगल करने योग्य हैं। रत्तत्रयकी साधक सामग्री मंगलका उपाय है। एक प्रकारका मंगल, दो प्रकारका मंगल इत्यादि रूपसे मंगलके भेद पहले कह आये हैं। ऊपर कहे हुए मंगलादिकसे प्राप्त होने-वाले अभ्युदय और मोक्ष-सुखके आधीन मंगलका फल है। अर्थात् जितने प्रमाणमें यह जीव मंगलके साधन मिलाता है उतने ही प्रमाणमें उससे जो यथायोग्य अभ्युद्य और निःश्रेयस सुख ।मिलता है वही उसके मंगलका फल है। उक्त मंगल ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें कहना

२ प्रतिषु 'नमो जिनानां ' इति पाठ ।

<sup>-</sup> २ ' अहियारेहि ' इति पाठ प्रतिमाति ।

मज्झे अवसाणे च वत्तव्वं । उत्तं च--

आदीवसाण-मञ्ज्ञे पण्णत्तं मंगलं जिणिंदेहिं । तो कय-मंगल-विणयो वि णमो-स्रुत्तं पवस्खामि ॥ १९॥

तिसु द्वाणेसु मंगलं किमट्टं वुच्चदे ? कय-कोउंय-मंगल-पायच्छित्तां विणयोवगया सिस्सा अज्झेदारो सोदारो वत्तारो आरोग्गमविग्घेण विज्ञं विज्ञा-फलं पार्वेतु ति। उत्तं च-

> आदिम्हि मह-वयणं सिस्सा छहु-पारया हवंतु ति । मज्जे अन्त्रोन्छिति य विज्ञा विज्ञा-फलं चीरेमे ।। २०॥

चाहिये। कहा भी है-

जिनेन्द्रदेवने आदि, अन्त और मध्यमें मंगल करनेका विधान किया है। अतः मंगल-विनयको करके भी मैं नमोकार-सूत्रका वर्णन करता हूं॥ १९॥

श्रेका — ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्त, इसप्रकार तीन स्थानोंमें मंगल करनेका उपदेश किसलिये दिया गया है ?

समाधान—मंगलसंबन्धी आवश्यक कृतिकर्म करनेवाले तथा मंगलसंबन्धी प्राय-श्चित्त करनेवाले अर्थात् मंगलके लिये आगे प्रारंभ किये जानेवाले कार्यमें दुःस्वप्रादिकसे मनमें चंचलता आदि न हो इसलिये प्रायश्चित्तस्वरूप मंगलीक दिध, अक्षत, चन्दनादिकको सामने रस्रनेवाले और विनयको प्राप्त ऐसे शिष्य, अध्येता अर्थात् पढ़नेवाले, श्रोता और वक्ता आरोग्य, और निर्विद्यरूपसे विद्या तथा विद्याके फलको प्राप्त हों, इसलिये तीनों जगह मंगल करनेका उपदेश दिया गया है। कहा भी है—

शिष्य सरलतापूर्वक प्रारंभ किये गये प्रंथाध्ययनादि कार्यके पारंगत हों इसलिये आदिमें भद्रवचन अर्थात् मंगलाचरण करना चाहिये। प्रारम्भ किये गये कार्यकी व्युव्छित्ति न हो. इसलिये मध्यमें मंगलाचरण करना चाहिये, और विद्या तथा विद्याके फलकी प्राप्ति हो इसलिये अन्तमें मंगलाचरण करना चाहिये॥ २०॥

१ सौमाग्यादिनिमित्त यत्स्नपनादि कियते तत्कौतुकम् । उक्त च, सोहगादिणिमित्तं परेसिं ण्हवणादि कोउगः भणिय ॥ णाया १, १४

२ कतानि कौतुकमङ्गलान्येच प्रायश्चित्तानि दु स्वप्नादिविधातार्थमवश्यकरणीयत्वार्धस्ते तथा । अन्ये लाहु पायच्छित् वि पादेन पादे वा इसाश्चश्चदोषपरिहारार्थं पादच्छ्सा । कृतकौतुकमङ्गलाश्च ते पादच्छुसाश्चेति विमह । तत्र कौतुकानि मर्षातिलकार्दानि, मङ्गलानि तु सिद्धार्थकदभ्यक्षतदूर्वाङ्करादि । भग २, ५, १०८ टीका

३ पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्म पारगा होति । मन्त्रिम्मे णिळिग्वं विब्जा विज्जाफल बिरमे ॥ ति प १,२९विद्याः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्टदेवाः परिछद्धयन्ति । अर्थान्ययेष्टाश्च सदा छभन्ते जिनोत्तमाना परिकीर्तनेनं ॥ २१ ॥ आदौ मध्येऽवसाने च मङ्गळ भाषितं बुधे । तिजनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदविद्यप्रसिद्धये ॥ २२ ॥

तच मंगलं दुनिहं णिनद्धमणिनद्धमिदि । तत्थ णिनद्धं णाम, 'जो सुत्तस्सादीए सुत्त-कत्तारेण णिनद्ध-देवदा-णमोक्कारो तं णिनद्ध-मंगलं । जो सुत्तस्सादीए सुत्त-कत्तारेण कय-देवदा-णमोक्कारो तमणिनद्ध-मंगलं । इदं पुण जीनद्वाणं णिनद्ध-मंगलं । यत्तो ' इमेसि चोहसण्हं जीनसमासाणं ' इदि एदस्स सुत्तस्सादीए णिनद्ध-' णमो अरिहंताणं ' इच्चादि-देवदा-णमोक्कार-दंसणादो ।

सुत्तं किं मंगलसुद अमंगलिमदिं ? जदि ण मंगलं, ण तं सुत्तं पावकारणस्स

जिनेन्द्रदेवके गुणोंका कीर्तन करनेसे विघ्न नाशको प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुए देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरन्तर यथेए पदार्थोंकी प्राप्ति होती है।

विद्वान पुरुषोंने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें मंगल करनेका विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्यसिद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका कीर्तन करना ही है।

वह मंगल दो प्रकारका है, निबद्ध-मंगल और अनिबद्ध-मगल। जो ग्रन्थक आदिमें प्रन्थकारके द्वारा इष्ट-देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात् स्लोकादिक्षपसे रचा जाता है, उसे निबद्ध-मंगल कहते हैं। और जो ग्रन्थकारके द्वारा देवताको नमस्कार किया जाता है (किन्तु स्लोकादिके द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है,) उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। उनमेंसे यह 'जीवस्थान नामका प्रथम खण्डागम निबद्ध-मंगल है, क्योंकि, 'इमेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं दियादि जीवस्थानके इस सूत्रके पहले 'णमो अरिहंताण इत्यादि क्रपसे देवता-नमस्कार निबद्धक्रपसे देखनेमें आता है।

शंका—सूत्र-प्रनथ स्वयं मंगलक्षप है, या अमंगलक्षप ? यदि सूत्र स्वयं मंगलक्षप नहीं है, तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, मंगलके अभावमें पापका कारण होनेसे

१ णासिद विग्व मेदिद यहो दुट्टा सुरा ण रुवित । इट्टा अत्थी रुन्मइ जिणणाम गहणमंत्तेण ॥ ति प १, ३०

र आदर्श प्रतिषु ' जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयटेवदाणमोकारो त णिबद्धमगळ । जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धो देवदाणमोकारो तमणिबद्धमगळ ' इति पाठ ।

३ जह मगळ सय चिय सत्य तो किमिह मगळगहण ? मीसमइमगळपरिग्गहत्थमेत्र तटिमहाण ॥ इइ मगळ पि मगळबुद्धीए मगळ जहा साहू । मगळतियबुद्धिपरिग्गहे वि नणु कारण मणिअ ॥ वि सा. २०, २१० मुत्तत्त-विरोहादो । अह मंगलं, किं तत्थ मंगलेण एगदो चेय कज-णिप्पत्तीदो इदि । ण ताव मुत्तं ण मंगलिमिदि १ तारिस-पइज्जाभावादो परिसेसादो मंगलं स । मुत्तस्सादीए मंगलं पिढज्जिदि, ण पुञ्चत्तदोसो वि दोण्हं पि पुध पुध विणासिज्जमाण-पाव-दंसणादो । पढण-विग्ध-विद्दावणं मंगलं । मुत्तं पुण समयं पिड असंखेज्ज-गुण-सेढीए पावं गालिय पच्छा सच्य-कम्म-क्खय-कारणिमिदि । देवतानमस्कारोऽपि चरमावस्थायां कृत्स्नकर्मक्षय-कारीति द्रयोरप्येककार्यकर्तृत्विमिति चेन्न, स्त्रविषयपरिज्ञानमन्तरेण तस्य तथाविधसामध्यी-भावात् । शुक्कध्यानान्मोक्षः, न च देवतानमस्कारः शुक्कध्यानिमिति ।

इदाणि देवदा-णमोकार-सुत्तस्सत्थो उच्चदे ।

' णमो अरिहंताणं ' अरिहननादरिहन्ता । नरकतिर्यक्कमानुष्य-

उसका सूत्रपनेसे विरोध पड़ जाता है। और यदि सूत्र स्वयं मंगलक्ष है, तो फिर उसमें अलगसे मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि, मंगलक्ष एक सूत्र-प्रत्थें ही कार्यकी निष्पत्ति हो जाती है ? और यदि कहा जाय कि यह सूत्र नहीं है, अतएव मंगल भी नहीं है, तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि यह सूत्र नहीं है। अतएव यह सूत्र है और परिशेष न्यायसे मंगल भी है। तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया ?

समाधान — सूत्र के आदि में मंगल किया गया है तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, सूत्र और मंगल इन दोनों से पृथक् पृथक् रूपमें पापींका विनाश होता हुआ देखा जाता है।

निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पटनमें आनेवाले विझोंको दूर करता है, और सूत्र, प्रित-समय असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे पापोंका नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मीके क्षयका कारण होता है

र्गुका — देवता-नमस्कार भी अन्तिम अवस्थामें संपूर्ण कर्मीका क्षय करनेवाला होता है, इसालिये मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्यको करनेवाले हैं। फिर दोनोंका कार्य भिन्न भिन्न क्यों वतलाया गया है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सूत्रकथित विषयके परिकानके विना केवल देवता-नमस्कारमें कर्मक्षयकी सामर्थ्य नहीं है। मोक्षकी प्राप्ति शुक्कध्यानसे होती है, परंतु देवता-नमस्कार तो शुक्कध्यान नहीं है।

विशेषार्थ — शास्त्रकान शुक्रध्यानका साक्षात् कारण है और देवता-नमस्कार परंपरा कारण है, इसिलये दोनोंके अलग अलग कार्य बतलाये गये हैं।

अब देवता-नमस्कार सूत्रका अर्थ कहते हैं। 'णमो अरिहंताणं ' अरिहंतोंको नमस्कार हो। अरि अर्थात् रात्रुओंके 'हननात् ' अर्थात् नारा करनेसे 'अरिहंत ' यह संका प्राप्त होती त्रेतावासगताशेषदुःखप्राप्तिनिमित्तत्वादिरमींहः । तथा च शेपकर्मव्यापारो वैफल्यमुपेयादिति चेन्न, शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्वात् । न हि मोहमन्तरेण शेषकर्माणि स्वकार्यनिष्पत्तौ व्यापृतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वातन्त्र्यं जायेत । मोहे विनष्टेऽपि कियन्तमपि कालं शेपकर्मणां सत्त्वोपलम्भान्न तेषां तत्तन्त्रत्विमिति चेन्न, विनष्टेऽरी जन्ममरणप्रवन्घलक्षणसंसारोत्पादनसामर्थ्यमन्तरेण तत्सत्त्वस्यासत्त्वसमानत्वात् केवलज्ञानाद्यशेपात्मगुणाविभीवप्रतिवन्धनप्रत्ययसमर्थत्वाच । तस्यारेईननादिरहन्तां।

रजोहननाद्वा अरिहन्ता। ज्ञानदगावरणानि रजांसीव बहिरङ्गान्तरङ्गाशेपत्रिकालगोच-रानन्तार्थव्यञ्जनपरिणामात्मकवस्तुविषयबोधानुभवप्रतिबन्धकत्वाद्रजांसि । मोहोऽपि रजः

है। नरक, तिर्यच, कुमानुप और प्रेत इन पर्यायोंमें निवास करनेसे होनेवाले समस्त दुःखोंकी प्राप्तिका निमित्तकारण होनेसे मोहको ' अरि ' अर्थात् शत्रु कहा है।

शंका — केवल मोहको ही अरि मान लेनेपर शेष कर्मोंका व्यापार निष्फल हो जाता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, बाकीके समस्त कर्म मोहके ही आधीन हैं। मोहके विना शेष कर्म अपने अपने कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापार करते हुए नहीं पाये जाते हैं। जिससे कि वे भी अपने कार्यमें स्वतन्त्र समझे जायं। इसिलिये सचा अरि मोह ही है, और शेष कर्म उसके आधीन हैं।

शंका—मोहके नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कर्मोंकी सत्ता रहती है, इसलिये उनको मोहके आधीन मानना उचित नहीं है ?

समाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, मोहरूप अरिके नष्ट हो जाने पर जन्म, मरणकी परंपरारूप संसारके उत्पादनकी सामर्थ्य शेष कर्मोंमें नहीं रहनेसे उन कर्मीका सत्व असत्वेक समान हो जाता है।

तथा केवलझानादि संपूर्ण आत्म-गुणोंके आविर्भावके रोकनेमें समर्थ कारण होनेसे भी मोह प्रधान रात्रु है, और उस रात्रुके नारा करनेसे 'अरिहंत ' यह संक्षा प्राप्त होती है।

अथवा, रज अर्थात् आवरण-कर्मोंके नाश करनेसे 'अरिहंत 'यह सङ्गा प्राप्त होती है। म्नानावरण और दर्शनावरण कर्म धूलिकी तरह, बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत-अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायस्वरूप वस्तुओंको विषय करनेवाले बोध और अनुभवके प्रातिबन्धक होनेसे रज कहलाते हैं। मोहको भी रज कहते हैं, क्योंकि, जिसप्रकार जिनका मुख

<sup>9</sup> प्रतिषु अत्रान्यत्र च ' अरिहत ' इति पाठ । रागद्दोसकसाषु य इदियाणि य पच य । परीसद्दे उवसम्मे णासयतो णमोरिहा ॥ मूळाचा ५०४ अट्टविह पि य कम्म अरिभूय होइ सव्वजीवाण । त कम्ममिर्रि हता अरिहता तेण बुच्चिति ॥ इदियविसयकसाषु परीसद्दे वेयणा उवस्सम्मे । एए अरिणो हता अरिहता तेण बुच्चिति ॥

भस्मरजसा पूरिताननानामिव भूयो मोहावरुद्धात्मनां जिह्यभावोपलम्भात् । किमिति त्रितयस्यैव विनाश उपदिश्यत इति चेन्न, एतद्विनाशस्य शेषकर्मविनाशाविनाः भावित्वात् । तेषां हननादरिहन्ता ।

रहस्यामानाद्वा अरिहन्तो । रहस्यमन्तरायः, तस्य शेषधातित्रितयविनाशाविनाः भाविनो अप्रवीजविनाःशक्तीकृताघातिकर्मणो हननाद्रिहन्ता ।

अतिशयपूजाईत्वाद्वाईन्तः। स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुरमानवप्राप्तपूजाभ्योऽधिकत्वादतिशयानामईत्वा-द्योग्यत्वादईन्तैः।

भस्मसे न्याप्त होता है उनमें जिम्हमाव अर्थात् कार्यकी मन्दता देखी जाती है, उसीप्रकार मोहसे जिनका आत्मा न्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्हमाव देखा जाता है, अर्थात् उनकी स्त्रानुभूतिमें कालुष्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती है।

शंका — यहां पर केवल तिनों, अर्थात् मोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके ही विनाशका उपदेश क्यों दिया गया है?

समाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, शेष सभी कर्मोंका विनाश इन तीन कर्मोंके विनाशका अविनासावी है। अर्थात् इन तीन कर्मोंके नाश हो जाने पर शेष कर्मोंका नाश अवश्यंभावी है। इसप्रकार उनका नाश करनेसे अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है।

अथवा, 'रहस्य ' के अभावसे भी अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है। रहस्य अन्तराय कर्मको कहते हैं। अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन धातिया कर्मों के नाशका अविनाभावी है, और अन्तराय कर्म के नाश होनेपर अधातिया कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं। ऐसे अन्तराय कर्मके नाशसे अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है।

अथवा, सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हन संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि, गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकोंमें देवोंद्वारा की गई पूजाएं देव, असुर और मनुष्योंको प्राप्त पूजाओंसे अधिक अर्थात् महान् हैं, इसिलये इन अतिशयोंके योग्य होनेसे अर्हन् संज्ञा समझना चाहिये।

१ अरहति णमांकार अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोए। रजहता अरिहति य अरहता तेण टच्चदे ॥ मूराचा ५०५ अरिहति वदणणमसणाइ अरिहति पूयसकार । सिद्धिगमण च अरिहा अरहता तेण वृच्चति ॥ देवासुरमण्डस अरिहा पूजा सुरुत्तमा जम्हा । अरिणो हता रय हता अरिहता तेण वृच्चति ॥ वि. मा ६५८४, ६५८५.

२ अविद्यमान वा रह एकान्तरूपो देश , अन्तश्च मध्य गिरिग्रहादीना सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोषगत-यच्छवत्वस्यामावेन येषा ते अरहोऽन्तर [अरहता] अथवा अविद्यमानो रथ स्थन्दन सकलपरिग्रहोपलक्षणभूते अन्तश्च विदाशो जराद्युपलक्षणभूतो येषां ते अरथान्ता [अरहता] । अथवा 'अरहताण 'ति क्विदिप्यासितसगच्छन्त ,

आविर्भूतानन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यविरतिक्षायिकसम्यक्तवदानलाभभोगोपभोगाद्यन— न्तगुणत्वादिहैवात्मसात्कृतसिद्धस्वरूपाः स्फटिकमणिमहीधरगर्भोद्भूतादित्यविम्ववदैदीप्य-मानाः स्वशरीरपरिमाणा अपि ज्ञानेन व्याप्तविश्वरूपाः स्वस्थिताशेपप्रमेयत्वतः प्राप्त-विश्वरूपाः निर्गताशेपामयत्वतो निरामयाः विगताशेपपापाञ्चनपुञ्जत्वेन निरञ्जनाः दोपकलातीतत्वतो निष्कलाः । तेभ्योऽईद्भचो नमः, इति यावत् ।

णिद्दछ-मोह-तरुणो वित्यिण्णाणाण-सायरुत्तिण्णा ।
णिह्य-णिय-विग्व-वग्गा वहु-माह-विणिग्गया अयला ॥ २३ ॥
दिख्य-मयण-प्पयाचा तिकाल-विस्पिह तीहि णयणेहि ।
दिइ-सयल्ड-सारा सुदद्ध-तिउरा मुणि-व्यङ्गो ॥ २४ ॥
ति-रयण-तिसूल्धारिय मोह्धासुर-कत्रध-विद-हरा ।
सिद्ध-सयल्प-रूवा अरहता दुण्णय-क्रयता ॥ २५ ॥

अनन्त-ज्ञान, अनन्त-द्र्शन, अनन्त-सुख, अनन्त-वीर्य, अनन्त-विराित, क्षाियक-सम्यक्त्व, क्षाियक-दान, क्षाियक-लाभ, क्षाियक-भोग और क्षाियक-उपभोग आदि प्रगट हुए अनन्त गुण-स्वरूप होनेसे जिन्होंने यहां पर सिद्धस्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फिटिकमाणिके पर्वतके मध्यसे निकलते हुए सूर्य-विम्वके समान जो दैदीं प्यमान हो रहे हैं, अपने शारीर-प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञानके द्वारा सपूर्ण विश्वको व्याप्त कर लिया है, अपने (ज्ञान) में ही सपूर्ण प्रमेय रहनेके कारण (प्रतिभासित होनेसे) जो विश्वरूपताको प्राप्त हो गये हैं, सपूर्ण आमय अर्थात् रोगोंके दूर हो जानेके कारण जो निरामय हैं, संपूर्ण पापरूपी अंजनके समूहके नप्ट हो जानेसे जो निरंजन हैं, और दोषोंकी कलाएं अर्थात् संपूर्ण दोषों से रहित होनेके कारण जो निप्कल हैं, ऐसे उन अरिहंतोंको नमस्कार हो।

जिन्होंने मोहरूपी वृक्षको जला दिया है, जो विस्तीर्ण अञ्चानरूपी समुद्रसे उत्तीर्ण हो गये हैं, जिन्होंने अपने विद्रोंके समूहको नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकारकी वाधाओंसे रहित हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेवके प्रतापको दलित कर दिया है, जिन्होंने तीना कालोंको विषय करनेरूप तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थोंके सारको देख लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात् मोह, राग और द्वेपको अच्छी तरहसे भस कर दिया है, जो मुनिव्रती अर्थात् दिगम्बर अथ्वा मुनियोंके पाति अर्थात् ईदवर हैं, जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्द्रान और सम्यक्-चारित्र इन तीन रहरूपी त्रिशुलको धारण करके मोहरूपी अन्धकासुरके कवन्धवृन्दका हरण कर लिया है,

क्षीणरागत्वात् । अथवा 'अरह्यद्भय ' प्रकृष्टरागादिहतुभतमनोक्षेतरिवयमपकं वितरागत्वादिक स्व स्वभाकः मत्यजन्त [ अरहता ] । अरहताणमित्याप पाठान्तरम् । तत्र 'अरोहद्भय ' अनुपजायमाने भ्य क्षीणकर्मवीजत्वात् । आह् च, दग्धे वीजे यथात्यन्त प्रादुर्भवित नाकुर । कर्मवीजे तथा दग्धे न रोहात मवाकुर ॥ नमस्करणीयता वैषां भीममवगहनश्रमणमीतभृतानामनुपमानन्दस्त्यपरमपद्पुर्पयप्रदर्शकत्वेन परमोपकारित्वादिति । भग १, १, १, दीका

'णमो सिद्धाणं ' सिद्धाः निष्ठिताः कृतकृत्याः सिद्धसाध्याः नष्टाष्टकर्माणंः। सिद्धानामहतां च को भेद इति चेन्न, नष्टाष्टकर्माणः सिद्धाः नष्टघातिकर्माणोऽहन्त इति तयोभेदः । नष्टेषु घातिकर्मस्वाविर्भृताशेषात्मगुणत्वान गुणकृतस्तयोभेदं इति चेन्न, अघातिकर्मोदयसच्वोपलम्भात्। तानि शुक्कध्यानाग्निनार्धदग्धत्वात्सन्त्यपि न स्वकार्य-कर्नृणीति चेन्न, पिण्डनिपाताभावान्यथानुपपत्तितः आयुष्यादिशेषकर्मोदयास्तित्वसिद्धेः।

जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुर्नयका अन्त कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं॥ २३, २४, २५॥

विशेषार्थ — शैवमतमें महादेवको कामदेवका नाश करनेवाला, अपने तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थोंके सारको जाननेवाला, त्रिपुरका ध्वंस करनेवाला, मुनिव्रती अर्थात् दिगम्बर, त्रिशूलको धारण करनेवाला और अन्धकासुरके कवन्धवृन्दका हरण करनेवाला माना है। महादेवके इन विशेषणोंको लक्ष्यमे रसकर नीचेकी दो गाथार्थोकी रचना हुई है। जिससे यह प्रगट हो जाता है कि अरिहंन परमेष्ठी ही सच्चे महादेव हैं।

'णमो सिद्धाणं ' अर्थात् सिद्धोंको नमस्कार हो। जो निष्ठित अर्थात् पूर्णतः अपने स्वरूपमें स्थित हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने साध्यको सिद्ध कर लिया है, और जिनके ज्ञानावरणादि आठ कर्म नष्ट हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं।

शंका-सिद्ध और अरिहंतोंमें क्या भेद है ?

समाधान—आठ कर्मोंको नष्ट करनेवाले सिद्ध होते हैं, और चार घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले अरिहंत होते हैं। यही उन दोनोंमें भेद है।

शंका — चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जाने पर अरिहंतोंकी आत्माके समस्त गुण प्रकट हो जाने हैं, इसिल्ये सिद्ध और अरिहंत परमेष्टीमें गुणकृत भेद नहीं हो सकता है !

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, अरिहंतोंके अधातियाकर्मोंका उदय और सत्व दोनों पाये जाते हैं, अतएव इन दोनों परमेष्टियोंमें गुणकृत भेद भी है।

र्शका — वे अघातिया कर्म गुक्कध्यानरूप अग्निके डारा अधजलेसे हो जानेके कारण उदय और सत्वरूपसे विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं है ?

समाधान— ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, शरीरके पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, इसिलिये अरिहंतोंके आयु आदि शेष कर्मोंके उदय और सत्त्वकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात् यि आयु आदि कर्म अपने कार्यमें असमर्थ माने जायं, तो शरीर का पतन हो जाना चाहिये। परंतु शरीर का पतन तो होता नहीं है, इसिलिये आयु आदि शेष कर्मीका कार्य करना सिद्ध है।

१ सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चेतन्यमचलमाप्तोति । सर्वति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थसिद्धिमापनः॥ पु सि ११०

२ डीह्कालमय जत् उसिदो अट्टकम्मसु । सिटे धत्ते णिधत्ते य सिद्धत्तस्वगच्छइ । मृलाचाः ५०७०

तत्कार्यस्य चतुरशीतिलक्षयोन्यात्मकस्य जातिजरामरणोपलक्षितस्य संसारस्यासत्त्वात्तेषा-मात्मगुणघातनसामध्यीभावाच न तयोर्गुणकृत भेद इति चेन्न, आयुष्यवेदनीयोदययो-जीवोध्वेगमनसुखप्रतिवन्धकयोः सत्त्वात् ।

नोर्घ्वगमनमात्मगुणस्तदभावे चात्मनो विनाशप्रसङ्गात् । सुखमपि न गुणस्तत एव । न वेदनीयोदयो दुःखजनकः केविलाने केविलत्वान्यथानुपपत्तेरिति चेदस्त्वेवमेव न्यायप्राप्तत्वात् । किंतु सलेपनिर्लेपत्वाम्यां देशभेदाच तयोभेंद इति सिद्धम् ।

शंका — कर्मोंका कार्य तो चौरासी लाख योनिरूप जन्म, जरा और मरणसे युक्त संसार है। वह, अद्यातिया कर्मोंके रहने पर भी अरिहत परमेष्ठीके नहीं पाया जाता है। तथा, अद्यातिया कर्म आत्माके अनुजीवी गुणोंके घात करनेमें असमर्थ भी हैं। इसलिये अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठीमें गुणकृत भेद मानना ठीक नहीं है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिवन्धक आयु-कर्म का उदय और सुखगुणका प्रतिवन्धक वेदनीय कर्मका उदय अरिहंतो के पाया जाता है। इसिल्ये अरिहत और सिद्धों में गुणकृत भेद मानना ही चाहिये।

शंका—कर्ष्वगमन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि, उसे आत्माका गुण मान छेने पर उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पढ़ेगा। इसीकारण सुख भी आत्माका गुण नहीं है। दूसरे वेदनीय कर्मका उदय केवलीमें दुखको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा, अथीत् वेदनीय कर्मको दुःखोत्पादक मान छेने पर, केवली भगवान्के केवलीपना ही नहीं वन सकता है?

समाधान — यदि ऐसा है तो रहो, अर्थात् अरिहत और सिद्धोंमें गुणकृत भेद सिद्ध नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि, वह न्यायसंगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी अपेक्षा और देशभेदकी अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियोंमें भेद सिद्ध है।

विशेषार्थ — अरिहंत और सिद्धोंमं अनुजीवी गुणोंकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। फिर भी प्रतिजीवी गुणोंकी अपेक्षा माना जा सकता है। परंतु प्रतिजीवी गुण आत्माके भाव-स्वरूप धर्म नहीं होनेसे तत्कृत भेदकी कोई मुख्यता नहीं है। इसिल्ये सलेपत्व और निर्लपत्वकी अपेक्षा अथवा देशभेदकी अपेक्षा ही इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये। ऊपर जो ऊर्घ्वगमन और सुख आत्माके गुण नहीं है, इसप्रकारका कथन किया है। वहां पर उन दोनों गुणोंका तात्पर्य प्रतिजीवी गुणोंसे है। उर्घ्वगमनसे अवगाहनत्व और सुखसे अव्यावाध गुणका प्रहण करना चाहिये। क्योंकि, प्रन्थान्तरोंमें आयु और वेदनीयके अभावसे होनेवाले जिन गुणोंको अवगाहन और अव्यावाध कहा है। उन्हें ही यहां पर ऊर्ध्वगमन और सुखके नामसे प्रतिपादन किया है।

## तेभ्यः सिद्धेभ्यो नमं इति यावत्।

णिहय त्रिविहर-कम्मा तिहुवण-सिर-सेहरा विहुव-दुक्खा । सुह-सायर-मज्झ-गया णिरंजणा णिच्च अर्ह-गुणा ॥ २६ ॥ अणवञ्जा कय-कञ्जा सञ्जावयवेहि दिह-सञ्बद्धा । वञ्ज-सिल्लयव्मगय पिडमं वामेञ्ज-संठाणा ॥ २७ ॥ माणुस-संठाणा वि हु सञ्चावयवेहि णो गुणेहि समा । सिंविदियाण विसयं जमेग-देसे विजाणित ॥ २८ ॥

'णमो आइरियाणं ' पश्चविधमाचारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दश-विद्यास्थानपारगाः एकादशाङ्गधराः । आचाराङ्गधरो वा तात्कालिकस्वसमयपरसमय-पारगों वा मेरुरिव निश्चलः क्षितिरिव सहिष्णुः सागर इव वहिःश्विप्तमलः सप्तमय-

#### ऐसे सिद्धोंको नमस्कार हो।

जिन्होंने नाना भेदरूप आठ कर्माका नाश कर दिया है, जो तीन छोकके मस्तकके शेखरस्वरूप हैं, दुःखोंसे रहित हैं, सुखरूपी सागरमें निमग्न हैं, निरंजन हैं, निर्ट हैं, आठ गुणोंसे युक्त हैं, अनवद्य अथीत् निर्दीष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वांगसे अथवा समस्त पर्यायोंसहित संपूर्ण पदार्थोंको जान छिया है, जो वज्रशिछा-निर्मित अभग्न प्रतिमाक समान अभेद्य आकारसे युक्त हैं, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणोंसे पुरुषके समान नहीं हैं, क्योंकि, पुरुष संपूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको भिन्न भिन्न देशमें जानता है, परंतु जो प्रति प्रदेशमें सब विषयोंको जानते हैं, वे सिद्ध हैं।

'णमो आइरियाणं ' आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार हो। जो दर्शन, झान, चारित्र, तप और वीर्य इन पांच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे साधुओंसे आचरण कराते

१ नमस्करणीयता चेषामविप्रणाञिज्ञानदर्शनसुखवीर्यादिग्रणयुक्ततया स्वविषयप्रमोदप्रकर्षात्पादनेन भन्यानामतींबोपकारहेतुत्वादिति । भग १, १, १, टीका

२ जम्हा पचिवहाचार आचरतो प्रभासदि । आयरियाणि देसतो आयरिओ तेण उच्चदे ॥ म्लाचा ५१०-आयार पचिवह चरिद चरावेदि जो णिरिदचार । उविदेसिद य आयार एसो आयारव णाम ॥ म्लाचा ४१९

३ चोहमदसणवपुर्व्या महामदी सायरो व्य गभीरो । कप्पववहारधारी होटि हु आयाख णाम ॥ मृह्याचा ४२५.

४ पच मह्व्ययतुगा तकालियसपरसमयसद्धारा । णाणागुणगणभरिया आइरिया मम पसीव्रत् ॥ ति पर्१, ३

५ र्गमीरो दुर्द्धरिसो सुरो धम्मप्पहावणार्मालो ( खिदिससिसायरसिरसो कमेण त सो दु सपत्ती ॥ म्लाचा १५९

# वित्रमुक्तेः आचार्यः ।

पवयण-जल्हि-जलेयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-लावासो'।

मेरु व्य णिप्पकंपो सूरो पंचाणणो वज्जो ॥ २९ ॥

देस-कुल-जाइ-सुद्धो सोमगो संग-भग-उम्मुक्को ।

गयण व्य णिरुवलेवो आइरियो एरिसो होई ॥ ३० ॥

सगह-णिग्गह-कुसलो सुत्तत्य-विसारको पहिय-किती ।

सारण वारण साहण-किरियुज्जुत्तो हु आइरियो ॥ ३१ ॥

## एवंविधेभ्य आचार्येभ्यो नम इति यावत्।

हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। जो चौदह विद्यास्थानेंकि पारगत हों, ग्यारह अंगके धारी हों, अथवा आचारांगमात्रके धारी हों, अथवा तत्कालीन स्त्रसमय और परसमयमें पारंगत हों, मेरुके समान निश्चल हों, पृथिवीके समान सहनशील हों, जिन्होंने समुद्रके समान मल अर्थात् दोपोंको वाहिर फेंक दिया हो, और जो सात प्रकारके मयसे रहित हों, उन्हें आचार्य कहते हैं।

प्रवचनरूपी समुद्रके जलके मध्यमें स्नान करनेसे अर्थात् परमागमके परिपूर्ण अभ्यास और अनुभवसे जिनकी वृद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रितसे छह आवश्यकोंका पालन करते हैं, जो मेर पर्वतके समान निष्कम्प हैं, जो शूर्यार हैं, जो सिंहके समान निर्मिक हैं, जो वर्य अर्थात् श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और जातिसे शुद्ध हैं, सौम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और विहरंग परिष्रहसे रिहत हैं, आकाशके समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जो संघके संग्रह अर्थात् दिसा और निग्रह अर्थात् शिक्षा या प्रायिश्चत्त देनेमें कुशल हैं, जो सूत्र अर्थात् परमागमके अर्थमें विशारद हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, जो सारण अर्थात् आचरण, वारण अर्थात् निपेध और साधन अर्थात् व्रतोंकी रक्षा करनेवाली क्रियाओंमें निरन्तर उद्युक्त हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी समझना चाहिये॥ २९, ३०, ३१॥

#### ऐसे आचार्यांको नमस्कार हो।

१ तत्र मीतिरिहामुत्र लोके वे वेदनामयम् । चतुर्थी भीतिरत्राण स्यादग्रप्तिस्तु पचमी ॥ मीति स्यादा तथा मृत्यु मीतिराकस्मिक तत । कमादुदेशिताश्चेति सप्तेता मीतय स्मृता ॥ पत्राध्या २, ५०५, ५०५.

२ ' सुद्रकानासो ' ण वसो अवसो, अवसत्स कम्ममानासग इति व्युत्पत्तानिप सामियकादिन्वेनाय शब्दो नर्तते । व्याधिदौर्नत्यादिना व्याकुलो संण्यते अवश परवश इति यानत् । तेनापि कर्त्तव्य कमेति । अथना, 'आनासो' इत्ययमर्थ , आनासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्ना सामायिक चतुर्विश्चतिस्तनो वदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग इत्यमी पहानश्यकानि ॥ मृलारा ना. ११६ टाका

३ सगहणुग्गहकुसलो सुत्तत्यविसारओ पहियकिती । किरियाचरणसुज्जतो गाहुय आदेख वयणो य ॥

मूलाचा १५८०

४ आ मर्यादया तद्विषयिनयरूपया चर्यन्ते सेन्यन्ते जिनशासनार्थोपदेशकतया तदाकाह्मिम इत्याचार्याः ।

'णमो उवज्झायाणं ' चतुर्दशविद्यास्थानव्याख्यातारः उपाध्यायाः तात्कालिक-प्रवचनव्याख्यातारो वा आचार्यस्योक्ताश्चेपलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहांदिगुणहीनाः।

चोदस-पुन्त्र-महोय हिमहिगम्म सिन-त्यिओ सिनत्यीणं । सीर्लंभराण नत्ता होइ मुणीसो उनज्ज्ञायो ॥ ३२॥ एतेम्य उपाध्यायेभ्यो नम इति यावत्।

'णमों उवज्ञायाणं ' उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार हो । चौदह विद्यास्थानके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं, अथवा तत्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं। वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणोंको छोड़कर पहले कहे गये आचार्यके समस्त गुणोंसे युक्त होते हैं।

जो साधु चौदह पूर्वरूपी समुद्रमें प्रवेश करके अर्थात् परमागमका अभ्यास करके मोक्षमार्गमें स्थित हैं, तथा मोक्षके इच्छुक शीलघरों अर्थात् मुनियों को उपदेश देते हैं, उन मुनीइवरोंको उपाध्याय परमेष्टी कहते हैं॥ ३२॥

ऐसे उपाध्यायोंकी नमस्कार हो।

उत्त च, मृत्तत्थिक ठक्खण जुत्तो गच्छरस मेहिन्शो य । गणतितिविष्पमुको अत्य वाएड आयरिजो ॥ अथवा आचारो ज्ञानाचाराटि पञ्चथा । आ सर्याटया वा चारो विहार आचारस्तत्र साधव स्वयम्रणान् प्रमापणात् प्रदर्शनाचेत्याचार्या । आह च, पचिवह आयार आयरमाणा तहा पयासता । आयार दसता आयरिया तेण वृच्चित ॥ अथवा आ ईपद अपरिपृणी इत्सर्थ चारा हेरिका ये ते आचारा चारमन्या इत्यर्थ । युक्तायुक्तिविभागिनिरूपणिनिष्णा विनेया , अतस्तेषु साथवो यथावच्छास्त्राथोपटेशकतया इत्याचार्या । नमस्यता चेषामाचारोपटेशकतयोपकारिलात् । भग- १, १, १, १ र्योका

### १ ' निम्रह ' पाठ मितभाति ।

२ वारमण जिणक्खाट सङ्गाय कथित बुंघ । उचंदसइ सङ्गाय तेणुवङ्गाउ उच्चिदि ॥ मूलाचा ५११, आ नि १००० 'उ 'ति उवओगकरणे 'डम 'ति य झाणस्स होई णिहेसे । एएण होति उच्चा एसो अन्नो वि पज्जाओ ॥ 'उ 'ति उवओगकरणे 'व 'ति ज पावपरिवज्जणे होइ । 'झ 'ति अ झाणस्स कए 'ओ 'ति ज ओकरसणा कम्मे ॥ जा नि ९९८, ९९९ उप समीपमागत्याधीयते 'इइ अध्ययने 'इति वचनात् पत्नते 'इण् गतौ 'इति वचनाद्वा अधि आधिक्येन गम्यते, 'इक् स्मरणे 'इति वचनाद्वा स्मर्यते स्त्रतो जिनम्बचन येम्यस्ते उपाध्याया । यटाह, वारसगो जिणक्खाओ सङ्गाओ कहिओ बुहे । त उवइसति जम्हा उवङ्गाया तेण वचिति ॥ अथवा उपघानमुपाधि सनिधिस्तेनोपाधिना उपाधी वा आयो लाम श्रुतस्य येषा ते । उपधीना वा विशेषणाना प्रक्रमाच्छीमनानामायो लामो येम्य । अथवा उपाधित्व सानिधित्ते आय इष्टफल देवजनितन्तेन अयाना इष्टफलाना समृहस्तदेकहेतुत्वाधेषा ते । अथवा जाधीना मन पीडानामायो लाम आध्या अधिया वा 'नञ कुत्सार्थत्वात् 'कुबुद्धीनामायोऽध्याय । ध्ये चिन्ताया इत्यस्य धातो प्रयोगान्नज कुत्सार्थत्वादेव च दुर्ध्यान वाध्याय । उपहत् आध्याय अध्यायो वा येस्ते उपाध्याया । नमस्यता चेषा ससम्प्रदायायातजिनवचना यापनतो विनयनेन भव्यानामुपकारित्वादिति । सग १, १, १, १ टीका .

' णमो लोए सन्व साहूणं ' अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूपं साधयन्तीति साधवः । पञ्चमहात्रतघरास्त्रिगुप्तिगुप्ताः अष्टादशशीलसहस्रधराश्रतुरशीतिशतसहस्रगुणधराश्र साधवः।

> सीह-गय-वसह-मिय-पष्ठ-मारुद-सूरुवहि-र्मदरिंदु-मणी । खिटि-उरगबर-सिरसा परम-पय-विमग्गया साहू ।। ३३ ॥

सकलकर्मभूमीषूत्वनेभयस्त्रिकालगोचरेभ्यः साधुभ्यों नमः

'णमो लोए सञ्चसाहूणं' लोक अर्थात् ढाई डीपवर्ती सर्व साधुओंको नमस्कार हो। जो अनन्त झानादिरूप गुद्ध आत्माके स्वरूपकी साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। जो पांच महावर्तोंको धारण करते हैं, तीन गुष्तियोंसे सुरक्षित हैं, अठारह हजार शिलके भेदोंको धारण करते हैं और चौरासी लाख उत्तर गुणोंका पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं।

सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैलके समान भट्ट-प्रकृति, मृगके समान सरल, पशुके समान निरीह गोचरी-वृत्ति करनेवाले, पवनके समान निःसंग या सब जगह बिना रुकावटके विचरनेवाले, सूर्यके समान तेजस्वी या सकल तत्वोंके प्रकाशक, उद्धि अर्थात् सागरके समान गम्भीर, मन्दराचल अर्थात् सुमेरु-पर्वतके समान परीपह और उपसर्गीके आने पर अकम्प और अडोल रहनेवाले, चन्द्रमाके समान शान्तिद्यक, मणिके समान प्रभा-पुंजयुक्त, क्षितिके समान सर्व प्रकारकी वाघाओको सहनेवाले, उरग अर्थात् सर्पके समान दूसरेके बनाये हुए अनियत आश्रय-चसतिका आदिमें निवास करनेवाले, अम्बर अर्थात् आकाशके समान निरालम्बी या निर्लप और सदाकाल परमपद अर्थात् मोक्षका अन्वेषण करनेवाले साधु होते हैं ॥ ३३॥

संपूर्ण कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओंको नमस्कार हो।

- १ गगणतल व णिरालवणा, वाउरिव अपिडवधा, मारदमिलल इव सुद्धित्यया, पुत्रखरपत्त इव निरुवलेवा, कुम्मो इव ग्रविदिया, विहग इव विष्मप्रक्षा, खिगाविसाण व एगजाया, भारडपक्खी व अप्पमत्ता, कुजरो इव सोंडीरा, वसमो इव जातित्थमा, सीहो इव दुद्धिरिसा, मदरा इव अप्पन्पा, सागरो इव गमीरा, चदो इव सोमलेसा, सूरो इव दित्तत्तेया, जन्मकृत्तणा च इव जातरूवा, वसुधरा इन सञ्चकासविसया, सुहुयहुयासणो तेयसा जलता अणगारा । सूत्र २, २, ७० उरगगिरिजलणसागरनहतलतरुगणसमो अ जो होई । ममरिमयधरणिजलरुहरविपवणसमो अ तो समणो ॥ अनु पृ. २५६
- २ णिव्वाणसाधए जोगे सदा ज्ञजित साधवी । समा सच्चेस मृदेस तम्हा ते सव्यसाधवी ॥ मृह्णचा ५१२ आ नि १००५ साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिमिमींक्षमिति साधव । समता वा सर्वभूतेषु ध्यायन्तीति निरक्तिन्यायात् साधव । यदाह, णिव्वाणसाहए जोए जम्हा साहिति साहुणो । समा य सव्यभूएस तम्हा ते भावसाहुणो ॥ साहायक वा सयमकारिणां धारयन्तीति साधव । सर्वभहण च स्वेषां ग्रणवतामिवभेषनमनीयताप्रतिपादनार्थम् । अधवा, सर्वेम्यो जीवेम्यो हिता सार्वा, ते च ते साधवश्च सार्वसाधव । मार्वस्य वा अर्हतो न तु बुद्धादेः साधव सार्वसाधव । सर्वान् वा ग्रमयोगान् साधयन्ति कुर्वेन्ति, सार्वान् वा अर्हत साधयन्ति तदाज्ञाकरणादाराधयन्ति प्रतिष्ठापयन्ति वा दुर्नयनिराकारणादिति सर्वसाधव सार्वसाधवो वा । अथवा श्रव्येषु श्रवणाहेषु वाक्येषु अथवा सव्यानि दक्षिणान्यनुन

सर्वनमस्कारेष्वत्रतनसर्वलोकग्रब्दावन्तदीपकत्वाद्घ्याहर्तव्यौ सकलक्षेत्रगतत्रि-कालगोचराहदादिदेवताप्रणमनार्थम् ।

युक्तः त्राप्तात्मस्वरूपाणामईतां सिद्धानां च नमस्कारः, नाचार्यादीनामप्राप्तात्म-स्वरूपत्वतस्तेषां देवत्वाभावादिति न, देवो हि नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतोऽनन्तभेद-मिन्नानि, तद्विशिष्टो जीवोऽपि देवः अन्यथाशेषजीवानामपि देवत्वापत्तेः। तत आचार्या-दयोऽपि देवाः रत्नत्रयास्तित्वं प्रत्यविशेषात्। नाचार्यादिस्थितरत्नानां सिद्धस्थरत्नेम्यो भेदो रत्नानामाचार्योदिस्थितानामभावापत्तेः। न कारणकार्यत्वाद्भेदः सत्स्वेवाचार्यादिस्थ-रत्नावयवेष्वन्यस्य तिरोहितस्य रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविभावोपलम्भात्। न

पांच परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेमें, इस नमोकार मंत्रमें जो 'सर्व ' और ' लोक ' पद हैं वे अन्तदीपक हैं, अतः संपूर्ण क्षेत्रमें रहनेवाले त्रिकालवर्ती अरिहंत आदि देवताओंको नमस्कार करनेके लिये उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पदके साथ जोड़ लेना चाहिये।

र्शका—जिन्होंने आतम-स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करना योग्य है, किंतु आचार्यादिक तीन परमेष्ठियोंने आतम-स्वरूपको प्राप्त नहीं किया है, इसलिये उनमें देवपना नहीं आ सकता है। अतएव उन्हें नमस्कार करना योग्य नहीं है!

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, अपने अपने मेदोंसे अनन्त मेदरूप रत्तत्रय ही देव है, अतएव रत्तत्रयसे युक्त जीव भी देव है, अन्यथा ( यदि रत्तत्रयकी अपेक्षा देवपना न माना जाय तो ) संपूर्ण जीवोंको देवपना प्राप्त होनेकी आपित्त आ जायगी। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आचार्यादिक भी रत्तत्रयके यथायोग्य धारक होनेसे देव हैं, क्योंकि, अरिहंतादिकसे आचार्यादिकमें रत्तत्रयके सद्भावकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् जिसतरह अरिहंत और सिद्धोंके रत्तत्रय पाया जाता है, उसीप्रकार आचार्यादिकके भी रत्तत्रयका सद्भाव पाया जाता है। इसलिये आंशिक रत्तत्रयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना वन जाता है।

आचार्यादि परमेष्ठियोंमें स्थित तीन रत्नोंका सिद्ध परमेष्ठीमें स्थित रत्नोंसे भेद भी नहीं है। यदि दोनोंके रत्नत्रयमें सर्वथा भेद मान छिया जावे, तो आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अभावका प्रसंग आवेगा। अर्थात् जब आचार्यादिकके रत्नत्रय सिद्ध-परमात्माके रत्नत्रयसे भिन्न सिद्ध हो जावेंगे, तो आचार्यादिकके रत्न ही नहीं कहळावेंगे।

आचार्यादिक और सिद्ध-परमेष्ठीके सम्यग्दर्शनादिक रत्नोंमें कारण-कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अवयवेंकि रहने पर ही तिरोहित, अर्थात् कर्मपटलेंके कारण पर्यायरूपसे अप्रगट, दूसरे रत्नावयवेंका अपने आवरण-कर्मके अभाव हो जानेके कारण आविभीव पाया जाता है। अर्थात् जैसे जैसे कर्मपटलेंका

कूलानि यानि कार्याणि तेषु साधवो निपुणा श्रन्यसाधव सन्यसाधवो वा । एषा च नमनीयता मोक्षमार्गसाहायक-करणेनोपकारिन्वान् । भग-१,१,१ टीका

परोक्षापरोक्षकृतो भेदो वस्तुपरिच्छित्तं प्रत्येकत्वात् । नैकस्य ज्ञानस्यावस्थाभेदतो भेदो निर्मलानिर्मलावस्थावस्थितदर्पणस्यापि भेदापत्तेः । नावयवावयविकृतो भेदः अवयवस्यान्वयविनोऽन्यतिरेकात् । सम्पूर्णरत्नानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रत्नैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्वापत्तेः । न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्वकर्मश्चयकर्तृणि रत्नैकदेश-त्वादिति चेन्न,अश्विसमूहकार्यस्य पलालराशिदाहस्य तत्कणादप्युपलम्भात् । तस्मादाचार्या-दयोऽपि देवा इति स्थितम् ।

विगताशेषलेपेषु सिद्धेषु सत्स्वर्हतां सलेपानामादौ किमिति नमस्कारः क्रियत इति चेन्नेप दोपः, गुणाधिकसिद्धेषु श्रद्धाधिक्यनिवन्धनत्वात् । असत्यर्हत्याप्तागमपदार्थावगमो

अभाव होता जाता है, वैसे ही वैसे अप्रगट रहों के शेष अवयव अपने आप प्रगट होते जाते हैं। इसिलये उनमें कारण-कार्यपना भी नहीं बन सकता है। इसिप्रकार आचार्यादिक और सिद्धों के रहों में परोक्ष और प्रत्यक्ष-जन्य भेद भी नहीं माना जा सकता है, क्यों कि, वस्तु के झान-सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक हैं। केवल एक झानके अवस्थामेदसे भेद नहीं माना जा सकता है। यदि झानमें उपाधिकृत अवस्था-भेदसे भेद माना जावे, तो निर्मल और मिलन द्शाकी प्राप्त द्पीणमें भी भेद मानना पड़ेगा। इसीप्रकार आचार्यादिक और सिद्धों के रहों में अवयव और अवयवी-जन्य भी भेद नहीं है, क्यों कि, अवयव अवयवीसे सर्वथा अलग नहीं रहते हैं।

शंका — संपूर्ण रत्न अर्थात् पूर्णताको प्राप्त रत्नत्रयको ही देव माना जा सकता है, रत्नोंके एकदेशको देव नहीं माना जा सकता ?

समाधान—ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि, रत्नेंके एकदेशमें देवपनाके अभाव मान छेने पर रत्नोंकी समग्रतामें भी देवपना नहीं वन सकता है। अर्थात् जो कार्य जिसके एकदेशमें नहीं देखा जाता है वह उसकी समग्रतामें कहासे आ सकता है?

शंका — आचार्यादिकमें स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मोंके क्षय करनेमें समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, उनके रत्न एकदेश हैं।

समाधान — यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार पलाल-राशिका दाहरूप अग्नि-समृहका कार्य अग्निके एक कणसे भी देखा जाता है, उसीप्रकार यहा पर भी समझना चाहिये। इसलिये आचार्यादिक भी देव हैं, यह बात निश्चित हो जाती है।

शंका—सर्व प्रकारके कर्म-छेपसे रहित सिद्ध-परमेष्ठीके विद्यमान रहते हुए अघातिया-कर्मीके छेपसे युक्त अरिहंतोंको आदिमें नमस्कार क्यां किया जाना है ?

समाधान —यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सबसे अधिक गुणवाले सिडोंमे अद्धाकी अधिकताके कारण अरिहंत परमेष्ठी ही हैं, अर्थात् अरिहत परमेष्ठीके निमित्तसे ही अधिक गुणवाले सिडोंमें सबसे अधिक अद्धा उत्पन्न होती है। अथवा, यदि अरिहत परमेष्ठी न होते तो इम लेगोंको आस, आगम और पदार्थका परिवान नहीं हो सकता था। किंतु अरिहंत परमेष्ठीके

न भवेदस्मदादीनाम्, संजातश्रेतत्प्रसादादित्युपकारापेक्षया वादावर्हनमस्कारंः क्रियते। न पक्षपाता दोषाय ग्रुमपक्षवृत्तेः श्रेयोहेतुत्वात् । अद्वैनप्रधाने गुणीभूतद्वैते द्वैतनिवन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेश्व । आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदार्थविषयश्रद्धाधिक्यनिवन्धनत्वख्या-पनार्थं वाहितामादौ नमस्कारः । उक्तं च—

जस्संतियं धम्मवहं णिगच्छे तस्सतियं वेणइयं पठंजे । सकारए तं सिर-पंचएण काएण वाया मणसा वि णिचं ॥ ३०॥

मंगलस्स कारणं गयं।

संपिं णिमित्तमुचदे । कस्स णिमित्तं ? सुत्तावदारस्स । तं कधं जाणिज्ञदि

प्रसादसे हमें इस वोधकी प्राप्ति हुई है। इसिलये उपकारकी अपेक्षा भी आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार किया जाता है।

यदि कोई कहे कि इसप्रकार आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार करना तो पक्षपात है ? इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है । कितु शुभ पक्षमें रहनेसे वह कल्याणका ही कारण है । तथा द्वैतको गौण करके अद्वेतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमें द्वैतमूलक पक्षपात वन भी तो नहीं सकता है ।

विशेषार्थ—पक्षपात वहीं संभव है जहां दो वस्तुओं मेंसे किसी एककी ओर अधिक आकर्षण होता है। परंतु यहां परमेष्टियोंको नमस्कार करनेमें दृष्टि प्रधानतया गुणोंकी ओर रहती है, वस्तुभेदकी प्रधानता नहीं है। इस्तृतिये यहां पक्षपात किसीप्रकार भी संभव नहीं है।

आप्तकी श्रद्धासे ही आप्त, आगम और पदार्थींके विषयमें दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, इस वातके प्रसिद्ध करनेके लिये भी आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार किया गया है। कहा भी है-

जिसके समीप धर्म-झान प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिये। तथा उसका, शिर-पंचक अर्थात् मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाएं इन पंचांगोंसे तथा काय, वचन और मनसे निरन्तर सत्कार करना चाहिये।

इसतरह मंगलके कारणका वर्णन समाप्त हुआ। अब निमित्तका कथन करते हैं— शंका — यहां पर किसके निमित्तका कथन किया जाता है ?

समाधान—यहां पर सूत्रावतार अर्थात् प्रन्थके प्रारम्भ होनेके निमित्तका वर्णन किया

- १ अरहतुवएसेण सिद्धा नजित तेण अरहाई | न वि कोइ य परिसाए पणमिता पणमई रही ॥ आ. नि १०१५-
- २ आदर्भप्रतिपु ' ग्रणिभूतताद्वेते ' इति पाठ ।
- ३ आदर्गप्रतिषु ' शन्दाधिक्य ' इति पाठः ।
- ४ प्रतिषु ' यचमेण ' इति पाठ. । दो जाणू दोण्णि करा प्वमग होइ उत्तमगं तु । सम्म सपणिवाओं भेओ प्वगपणिवाओ ॥ पत्रा. वि ३, १५.

५ जस्सतिए धन्मपयाइ त्विक्ले तस्सतिए नेणइय पडजे । सकारए सिरसा पजलीओ कायिगरा मो

सुतावदारस्स ण अण्णेस्सेति १ पयरणादो । 'भोयण-वेलाए सेंधवमाणि 'त्ति वयणादो लोण इव । बद्ध-वंध-वंधकारण-मुक्त-मोक्ख-मोक्खकारणाणि णिक्खेव-णय-प्पमाणाणि-योग-दारेहि आहिगम्म भविय-लणो जाणदु ति सुत्तमोइण्णं अत्थदो तित्थयरादो, गंथदो गणहर-देवादो ति ।

द्रव्यभावाभ्यामकुत्रिमत्वतः सदा स्थितस्य श्रुतस्य कथमवतार इति चेदेतत्सर्घ-मभविष्यद्यदि द्रव्यार्थिकनयोऽविवक्षिष्यत् । पर्यायार्थिकनयापेक्षायामवतारस्तु पुन-र्घटत एव ।

छद्दन्त्र-णव-पयत्ये सुय-णाणाइच्च-दिप्प-तेएण । पस्तंतु भन्त्व-जीवा इय सुय-रविणो हवे उदयो<sup>र</sup> ॥ ३५ ॥

साम्प्रतं हेतुरुच्यते । तत्र हेतुर्द्विवधः प्रत्यशहेतुः परोक्षहेतुरिति । कस्य हेतुः ?

शंका —यह कैसे जाना जाता है कि यहां पर सूत्रावतारके निमित्तका कथन किया जाता है, अन्यका नहीं।

समाधान — यह वात प्रकरणसे जानी जाती है। जैसे-भोजन करते समय 'सैन्थव लाओ 'इसप्रकारके वचनसे संघे नमकका ही ज्ञान होता है, उसीप्रकार यहां पर भी समझ लेना चाहिये कि यहां पर ग्रन्थावतारके निमित्तका ही कथन किया जा रहा है।

वद्ध, वन्ध, वन्धके कारण, मुक्त, मोक्ष और मोक्षके कारण, इन छह तत्वांको निश्लेष, नय, प्रमाण और अनुयोगहारोंसे भर्छभांति समझकर भव्यजन उनके बाता वनें, इसिछिथे यह सूत्र-ग्रन्थ अर्थ-प्रह्मपणाकी अपेक्षा तीर्थकरसे और ग्रन्थरचनाकी अपेक्षा गणधरदेवसे अवतीर्ण हुआ है।

शंका—द्रव्य और भावसे अकृत्रिम होनेके कारण सर्वदा एकरूपसे अवस्थित श्रुतका अवतार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह शंका तो तब बनती जब यहां पर द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा होती। परंतु यहां पर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा होनेसे श्रुतका अवतार तो वन ही जाता है।

भव्य-जीव श्रुतक्षानरूपी सूर्यके दीप्त तेजसे छह द्रव्य और नव पदार्थीको देखें अर्थात् भळीभाति जाने, इसीलिये श्रुतक्षानरूपी सूर्यका उदय हुआ है ॥ ३५ ॥

अब हेतुका कथन किया जाता है, हेतु दो प्रकारका होता है, एक-प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु। श्रृंका -- यहां पर किसके हेतुका कथन किया जाता है?

मनसा अ निच।द वै ९, १३

१ प्रतिपु ',यण्णस्स ' इति पाठ ।

२ छद्व्यणवपयत्त्ये सुद्रणाणदुर्मणिकिरणसत्तीषु । देक्खतु मञ्त्रजीवा अण्णाणतमेण सच्छण्णा ॥

,ति.प १,३४०

सिद्धान्ताध्ययनस्य । तत्र प्रत्यक्षहेतुद्धिविधः साक्षात्प्रत्यक्षपरम्पराप्रत्यक्षमेदात् । तत्र साक्षात्प्रत्यक्षमञ्चानविनाञ्चः सज्ज्ञानोत्पत्तिर्देवमनुष्यादिभिः सततमभ्यर्चनं प्रतिसमय-मसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिर्जरा च'। कर्मणामसंख्यातगुणश्रेणिनिर्जरा केपां प्रत्यक्षिति चेन्न, अवधिमनःपर्ययज्ञानिनां सत्त्रमधीयानानां तत्प्रत्यक्षतायाः सम्रुपलम्भात् । तत्र परम्पराप्रत्यक्षं शिष्यप्रश्चिप्यादिभिः सततमभ्यर्चनम् । परोक्षं द्विविधम् , अभ्युद्यनैःश्चेय-समिति । तत्राभ्युदयसुक्षं नाम सातादि-प्रश्चस्त-कर्म-तीव्रानुभागोदय-जनितेन्द्र-प्रतीन्द्र-सामानिक-त्रायिश्चित्रद्विन-चक्रवर्ति-वलदेव-नारायणार्धमण्डलीक-मण्डलीक-महामण्ड-लीक-राजाधिराज-महाराजाधिराज-परमेश्वरादि-दिव्य-मानुष्य-सुख्म् ।

# समाधान - यहां पर सिङान्तके अध्ययनके हेतुका कथन किया जाता है।

उन दोनों प्रकारके हेतुओं मेंसे प्रत्यक्ष हेतु दो प्रकारका है, साक्षात्प्रत्यक्ष हेतु और परंपरा-प्रत्यक्ष हेतु । उनमेंसे अञ्चानका विनाश सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति, देव, मतुष्यादिके द्वारा निरन्तर पूजाका होना और प्रत्येक समयमें असंख्यात-गुणित-श्रेणीक्षपसे कर्मोंकी निजीराका होना साक्षात्प्रत्यक्ष हेतु (फल ) समझना शाहिये।

शंका- कर्मोंकी असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे निर्जरा होती है, यह किनके प्रत्यक्ष है?

समाधान — ऐसी दांका ठीक नहीं है ? क्योंकि, सूत्रका अध्ययन करनेवालींकी असंख्यात गुणित-श्रेणीरूपसे प्रतिसमय कर्म-निर्जरा होती है, यह वात अवधि-म्रानी और मनःपर्यय-म्रानियोंको प्रत्यक्षरूपसे उपलब्ध होती है।

शिष्य, प्रतिशिष्यादिकके द्वारा निरन्तर पूजा जाना परंपरा-प्रत्यक्ष हेतु है। परोक्षहेतु भी दो प्रकारका है, एक अभ्युद्यसुख और दूसरा नैश्रेयससुख। इनमेंसे साता-वेदनीय आदि प्रश्रस्त-कर्म-प्रकृतियोंके तीन अनुभागके उद्यसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायिक्षश आदि देवसंबन्धी दिव्य-सुख और चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि मनुष्य-सम्बन्धी मानुष्य-सुखको अभ्युद्यसुख कहते हैं।

१ सक्खापच्चवखंपरपच्चक्खा दोणिण होदि पच्चक्खा । अण्णाणस्स विणास णाणदिवायरस्स उप्पत्ती ॥ देवमणुस्सादोहि य सततमन्त्रचणप्पयारांणी । पर्डिसमयमसँखेश्वयगुणसेदिकम्मणिञ्जरण ॥ ति प॰ १, ३६-३७•

२ इय सवखापचवख पचवखपर पर च णादव्व ! सिस्सपिहसिस्सपहुदीहिं सददमन्मचणपयार ॥ दोभेद च परोक्ख अन्भुटयसोवखा मोक्खसोवखाइ । सादादिविविहसुपसत्यकम्मतिव्वाष्ट्रमागउदएहिं ॥ इदपिहदिगिदिय-तेचीससामरसम्।णपहुदिसह । राजाहिराजमहाराजद्धमङ्किमङ्कयाण ॥ महमङ्कियाण अद्भचिक्चकहिरितित्ययरसोक्ख । अद्वारसमेचाण सामांसेणेण मचिज्ञचाणं ॥ ति प. १, ३८-४१.

अष्टादशसख्याना श्रेणीनामधिपतिर्विनम्राणाम् । -राजा स्यान्मुकुटघरः कल्पतरुः सेवमानानाम् ॥ ३६७॥

## एत्थुवउजंतीओ गाहाओ-

हय-हित्य-रहाणिहिवा सेणावइ-मंति-सिंहि-दंडवई ।

सुद-क्खित्य-वम्हण-वइसा तह महयरा चेव ॥ ३७ ॥

गणरायमच-तल्वर-पुरोहिया दिप्या महामत्ता ।
अहारह सेणीओ पयाइणा मेलिया होंति' ॥ ३८ ॥

पृतनाङ्ग-दण्डनायक-वर्ण-विगमुग्-गणेड्-महामात्राश्च ।
मित्र-पुरोहित-सेनान्यमात्म-तल्वर-महत्तराः स्युः श्रेण्यः ॥ ३९ ॥

पश्चशतनरपतीनामिधराजोऽधीक्ष्यरो भवति लोके ।

राजसहस्राधिपतिः प्रतीयतेऽसौ महाराजः ॥ ४० ॥

दिसहस्रराजनायो मनीपिमिर्वर्ण्यतेऽधमण्डलिकः ।

मण्डलिकश्च तथा स्याच्चतुःसहस्रावनीशपतिः ॥ ४१ ॥

जो नम्रीभूत अठारह श्रेणियोंका अधिपति हो, मुकुटको धारण करनेवासा हो और सेया करनेवालोंके लिये कल्पवृक्षके समान हो उसे राजा कहते हैं ॥ ३६ ॥

यहां प्रकरणमें उपयोगी गाथाए उद्धृत की जाती हैं।

घोड़ा, हाथी, रथ इनके अधिपति, सेनापति, मन्त्री, श्रेष्ठी, दण्डपति, शूद्र, सित्रय, वाह्मण, वैश्य, महत्तर, गणराज, अमात्य, तलवर, पुरेहित, स्विभानी महामात्य और पैद्छ सेना इसतरह सब मिलाकर अठारह श्रेणियां होती हैं॥ ३७, ३८॥

अथवा हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये चार सेनाके अंग, दण्डनायक, ब्राह्मण, सित्रयः वैदय और शृद्ध ये चार वर्ण, विणक्पति, गणराज, महामात्र, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, अमात्य, तलवर और महत्तर ये अठारह श्रेणियां होती हैं॥ ३९॥

लोकमें पांचसौ राजाओंके अधिपतिको अधिराज कहते हैं, और एक हजार राजाओंके अधिपतिको महाराज कहते हैं ॥ ४०॥

पण्डितजन दो हजार राजाओंके स्वामीको अर्धमण्डलीक कहते हैं और **बार हजार** राजाओंके स्वामीको मण्डलीक कहते हैं ॥ ४१ ॥

१ वरस्यणमञ्ज्ञारी सेवयमाणा णवित दह अह । देता हवेटि राजा जितसत्त् समरसघट्टे ॥ कित्तरय-रहाहिवई सेणावह य माति-सेष्टि-दछवर्ड । मुद्धक्खियवडसा हवित तह महयरा पवरा ॥ गणराग्रमिततळत्ररपुरीहिया मतया महामता । त्रहुविहपहण्णया य अहारसा होति सेणीओ ॥ ति. प १, ४२-४४. अष्टसहस्रम्हीपतिनायकमाहुर्नुधाः महामण्डलिकम् ।
पोडशराजसहस्निर्विनम्यमानिस्रखण्डघरणीशः । ४२ ॥
पट्खण्डभरतनायं द्वात्रिंशद्धरणिपतिसहस्राणाम् ।
दिन्यमनुष्यं विद्वुरिह मोगागारं सुचत्रधरम् ॥ ४३ ॥
सकल्भुवनैकनाथस्तीर्थकरो वर्ण्यते मुनिवरिष्ठैः ।
विधुधवलचामराणा तस्य स्याद्वै चतुःपिष्टः ॥ ४४ ॥
तित्थयर-गणहरत्तं तहेव देविंद-चक्कवित्त ।
अण्णारिहमेत्रमाई अन्भुदय-प्तलं वियाणाहि ॥ ४५ ॥
तत्र नैःश्रेयसं नाम सिद्धानामहतां चातीन्द्रियमुखम् । उक्तं च
अदिसयमाद-समुद्धं विसयादीदं अणोवममणंतं ।
अन्बुश्विण्णं च सुहं सुद्भवनोगो य सिद्धाणं ॥ ४६ ॥

वुधजन आठ हजार राजाओंके स्वामीको महामण्डलीक कहते हैं। और जिसे सील्ह हजार राजा नमस्कार करते हैं उसे नीन खण्ड पृथिवीका अधिपीत अर्थात् नारायण कहते हैं॥ ४२॥

इस लोकमें वक्तीस हजार राजाओंसे सेवित, नव निधि आदिसे प्राप्त होनेवाले भोगोंके भण्डार, उक्तम चक्र-रत्नको धारण करनेवाले और भरतक्षेत्रके छह खण्डके अधिपितको दिया अर्थात् अनेक गुणोंसे युक्त मनुष्य अर्थात् चक्रवर्ती समझना चाहिये ॥ ४३ ॥

जिनके अपर चन्द्रमाके समान धवल चौसठ चंवर दुरते हैं ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामीको श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं ॥ ४४ ॥

इस लोकमें तीर्थकरपना, गणधरपना, देवेन्द्रपना, चक्रवर्तिपना और इसीप्रकारके अन्य अर्ह अर्थात् पूज्य पदोंको अभ्युदयका फल समझना चाहिये॥ ४५॥

अरिहंत और सिद्धोंके अतीन्द्रिय सुखको नैश्रेयस सुख कहते हैं। कहा भी है— अतिशयरूप, आत्मासे उत्पन्न हुआ, विषयोंसे रहित, अनुपम, अनन्त और विच्छेर-

१ पचसयरायसामी अहिराजो हीदि फितिमारिददिसो | रायाण जो सहस्स पाल्ड सो होदि महराजो ॥ दुसहस्समठडवद्धभुववसहो तच अद्धमङ्किओ | चउराजसहस्साण अहिणाहो होड मडिलय ॥ महमङ्किओ णामो अद्धसहस्साण अहिवई ताण | रायाण अद्धचकी सामी सोलससहस्समेचाण ॥ ति प १,४५-४७

२ छन्लडमरहणाही वित्तीससहस्समडडवद्धपहुदीओ । होदि हु सयलचकी तित्थयरी सयलभुवणवर्ष ॥
ति. प. १, ४५. वलवासदेवादीना पराकमवर्णनाय किन्निदुच्यते, सीलसरायसहस्सा सन्ववलेण तु सकलिनद्ध ।
अच्छिति वासुदेव अगडतडम्मी ठिय सत ॥ घेत्तण सकल सो वामगहत्थेण अञ्माणाण । भुजिन्ज विलिपिन्ज व
महुमहण ते न चापृति ॥ दो सीला वर्षासा सन्ववलेण तु सकलिनवद्ध । अच्छिति चक्कविंड अगडतडम्मी ठिय सत ॥
जं केसवस्स अ वल त दुगुण होइ चक्कविंटस्स । तत्ती वला वलविंगा अपरिमियवला जिणवरिंदा ॥ आ. नि ७१-७५.

३ प्रवच १, १३ ' सुद्ध्वओगप्पतिद्धाण ' इति पाटमेद ।

भाविय-सिद्धताण दिणयर-कर-णिम्मल हवइ णाण ।
सिसिर-यर-कर-सिर्च्छं हवइ चिरत्त स-वस-चित्त ॥ ४७ ॥
मेरु व्य णिप्पक्तपं णइड-मल ति-मूढ-उम्मुकं ।
सम्मद्सणमणुवममुप्पज्जइ पवयणब्भासा ॥ ४८ ॥
तत्तो चेव सुहाइ सयलाइ देव मणुय-खयराण ।
उम्मूलियइ-कम्म फुड सिद्ध-सुह पि पत्रयणादो ॥ ४९ ॥
जिय-मोहिंचण-जलणो अण्णाण-तमध्यार-दिणयरओ ।
कम्म-मल-कलुस-पुसओ जिण-वयणिभवोत्रैही सुहयो ॥ ५० ॥
अण्णाण-तिमिर-इरण सुभविय हिययारविंद-जोहणयं ।
उज्जोइय सयल-वह सिद्धत-दिवायर भजह ॥ ५१ ॥

रहित सुस्र तथा गुद्धोपयोग सिद्धोंके होता है ॥ ४६ ॥

जिन्होंने सिद्धान्तका उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है ऐसे पुरुषोंका झान सूर्यकी किरणोंके समान निर्मेल होता है और जिसमें अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है ऐसा चन्द्रमाकी किरणोंके समान चारित्र होता है ॥ ४७ ॥

प्रवचन अर्थात् परमागमके अभ्याससे मेरुके समान निष्कम्प, आठ मल-रहित, तीन मृद्ताओंसे रहित और अनुपम सम्यन्दर्शन भी होता है ॥ ४८ ॥

उस प्रवचनके अभ्याससे ही देव, मनुष्य और विद्याधरोंके सबी सुख प्राप्त होते हैं, तथा आठ कर्मोंके उन्मूलित हो जानेके वाद प्राप्त होनेवाला विशद सिद्ध सुख भी प्रवचनके अभ्याससे ही प्राप्त होता है॥ ४९॥

वह जिनागम जीवके मोहरूपी ईंधनके भस्म करनेके लिये अग्निके समान है, अझान-रूपी गाढ़ अन्धकारको नए करनेके लिये सूर्यके समान है, कर्ममल अर्थीत् द्रव्यकर्म, और कर्मकलुष अर्थात् भावकर्मको मार्जन करनेवाला समुद्रके समान है और परम सुमग है॥५०॥

अझानरूपी अन्धकारको हरण करनेवाले, भव्यजीवाँके हृदयरूपी कमलको विकसित करनेवाले और संपूर्ण जीवाँके लिथे पथ अर्थीत् मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले ऐसे सिद्धान्तरूपी दिवाकरको भजो ॥ ५१ ॥

१ सौक्ख तित्थयराणं कप्पातीदाण तह य इदियादीट । अविसयमादसमुत्थे णिस्सेयसमण्डवम पवरं ॥ सुद्दणाणमार्वणाए णाण मत्तढ किरण-उज्जोओ । आठ चढुञ्जल चरित्त क्वित सन्त्राण ॥ कणयधराधरधीरं सूदत्तयविरहित हयग्गमल । जायदि पवयणपटणे सम्मदसणमण्डवम ण ॥ ति. प १, ४९-५१

२ सरेखेयरमण्डवाणं रूक्मिति सहाइ आरिसमामा । तत्ते णिक्नाणसह णिण्णासिदधातुणद्धमल । ति.प. १, ५२. १ मतिषु ' जिणवयणिभवीवहिं ' इति पाठ अथवा जिनपालितो निमित्तम्, हेतुर्मोक्षः, शिक्षकाणां हर्पोत्पादनं निमित्तहेतुकथने प्रयोजनम् । परिमाणमुच्चदे । अक्खर-पय-संघाय-पिडवित्त-अणियोगहारेहि संसेजं, अत्थदो अणंतं । पदं पड्च अट्टारह-पद-सहस्सं । शिक्षकाणां हर्पोत्पादनार्थं मितन्याकुलता-विनाशनार्थं च परिमाणमुच्यते । णामं जीवट्टाणमिदि । कारणं पुन्तं व वत्तन्तं ।

तत्थ कत्ता दुविहों, अत्थ-कत्ता गंथ-कृत्ता चेदि । तत्थ अत्थ-कत्ता द्वादीहि चडिह परूविज्जदि । तत्र तस्य तावद् द्रव्यनिरूपणं क्रियते । स्वेद-रजो-मल-रक्तनयन-कटाक्षशरमोक्षादि-शरीरगताशेषदोपाद्षित-समचतुरस्रसंस्थान -वज्रवृपमसंहनन-दिव्यगन्ध प्रमाणस्थितनखरोम-निर्भूषणायुधाम्बरभय-सौम्यवदनादि-विशिष्टदेहधरः चतुर्विधोपसर्ग-

अथवा, जिनपालित ही इस श्रुतावतारके निमित्त हैं और उसका हेतु मोक्ष है, अर्थात् मोक्षके हेतु जिनपालितके निमित्तले इस श्रुतका अवतार हुआ है। यहां पर निमित्त और हेतुके कथन करनेसे पाठकजनोंको हर्षका उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है।

अब परिमाणका व्याख्यान करते हैं, अक्षर, पद, सद्यात, प्रतिपत्ति, और अनुयोग इर्रोकी अपेक्षा श्रुतका परिमाण संख्यात है और अर्थ अर्थात् तद्वाच्य विषयकी अपेक्षा अनन्त है। पदकी अपेक्षा अठारह हजार प्रमाण है। शिक्षक जनेंको हर्य उत्पन्न करानेके छिये और मतिसंबन्धी ब्याकुलता दूर करनेके छिये यहां पर परिमाण कहा गया है।

नाम, इस शास्त्रका नाम जीवस्थान है।

कारण, कारणका न्याख्यान पहले कर आये हैं। उसीप्रकार यहां पर भी उसका आस्थान करना चाहिये।

कर्तीके दो भेद हैं, अर्थकर्ता और प्रन्थकर्ता। इनमेंसे अर्थकर्ताका दृष्यादिक चार द्वारोंके द्वारा निरूपण किया जाता है। उनमेंसे पहले दृष्यकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं

पसीना, रज अर्थात् बाह्य कारणेंसि शरीरमें उत्पन्न हुआ मल, मल अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुआ मल, रक्त-नेत्र और कटाक्षरूप वाणींका छोड़ना आदि शरीरमें होनेवाले संपूर्ण दोबीसे राहत, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, दिव्य-सुगन्धमयी, सदैव योग्य प्रमाणरूप नस और रोमवाले, आभूषण आयुध, वस्त्र और भयरहित सोम्य-मुख आदिसे

विविह्त्थिहि अर्णतं संबेञ्जं अक्खराणगणणाए । एव पमाणग्रिदिदं सिस्साणं महिवकासयरं ॥
 ति प. १, ५३.

२ कतारी द्वियणी णादन्ती अत्थर्गधर्मदेहिं । दन्त्रादिचरणयारेहिं भासिमी अत्थकतारे। ॥ सेदर्जाहमलेणे रत्तन्छिकदुनखनाणमोनखेहिं । इयपहुदिदेहदोसेहिं सेततमदृसिदसरीरो ॥ आदिमसंहणणजुदो समचउरस्सनमास्तर्जाणे । रिन्यूसणायुष्यवरमीदी सीम्माणणादिविन्तरण् । अहुन्महियसहस्सपमाणवर्षि दिन्ववरगघधारी पमाणहिदरीमणखरूनो ॥ णिन्यूसणायुष्यवरमीदी सीम्माणणादिविन्तरण् । अहुन्महियसहस्सपमाणवर्षि दिन्ववरगघधारी पमाणहिदरीमणखरूनो ॥ विन्यूसणायुष्यवरमीदी सीम्माणणादिविन्तरण् । अहुन्महियसहस्सपमाणवर्षि सिन्यणोपेदो ॥ वडिवहउनसगोहिं णिच निमुको जसायपरिहीणो । उद्देपहुदिपरिसहेहिं परिचत्ती रायदीसेहिं ॥ ति. प. १, ५५-५९०

क्षुधादिपरीपह-रागद्वेपकपायेन्द्रियादिसकलदोषगोचरातिक्रान्तः योजनान्तरद्रसमीपस्थाष्टा-दश्मापा—सप्तहतञ्चतक् भाषायुत-तिर्यग्देवमजुष्यभाषाकारन्यूनाधिक-भावातीतमधुरमनोहर-गम्भीरिवश्चद्वागतिश्चयसम्पन्नः भवनवासिवाणव्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासीन्द्र-विद्याधर-चक्रवर्ति-वल-नारायण-राजाधिराज-महाराजार्धमहामण्डलीकेन्द्राग्नि-वायु-भूति-सिंह-व्याला-दि-देव-विद्याधर-मजुष्यपि-तिर्यगिन्द्रेभ्यः प्राप्तपूजातिश्चयो महावीरोऽर्थकर्त्ता ।

तत्थ खेत्त-विसिट्टोत्थ-कत्ता परूविजादि---

पच-सेळ-पुरे रम्मे विजले पञ्चदुत्तमे । णाणा-दुम-समाइण्णे देव दाणव-विदरे ।। ५२ ॥ महावीरेणत्थो कहिओ भविय-लोयस्स ।

## अत्रोपयोगिनौ श्लोकौ-

युक्त ऐसे विशिष्ट शरीरकी धारण करनेवाल, देव, मनुष्य, तिर्थच और अचेतनकृत चार प्रकारके उपसर्ग, श्रुधा आदि वाबीस परीषद्द, राग, द्वेप, कपाय और इन्द्रिय-विषय आदि संपूर्ण दोषोंसे रहित, एक योजनके भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए अठारह महाभाषा और सातसों लघुभाषाओंसे युक्त ऐसे तिर्थच, देव और मनुष्योंकी भाषाके रूपमें परिणत होनेवाली तथा न्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, गम्भीर और विशद ऐसी भाषाके अतिशयको प्राप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पवासी देवोंके इन्द्रोंसे, विद्याधर, चकवर्ती, बलदेव, नारायण, राजधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाओंसे, इन्द्र, अग्नि, वायु, भूति, सिंह, ज्याल आदि देव तथा विद्याधर, मनुष्य, ऋषि और तिर्थचोंके इन्द्रोंसे पूजाके अतिशयको प्राप्त श्री महावीर तीर्थकर अर्थकर्ती समझना चाहिये।

अब क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-

पंचशैलपुरमें ( पंचपहाड़ी अर्थात् पांच पर्वतींसे शोभायमान राजगृह नगरके पास ) रमणीक, नानाप्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त, देव तथा दानवेंसि विन्दित और सर्व पर्वतींमें उत्तम ऐसे विपुलाचल नामके पर्वतके अपर भगवान महावीरने भन्य-जीवेंकी उपदेश दिया अर्थात् दिव्य-ध्वानिके द्वारा भावश्वत प्रगट किया ॥ ५२ ॥

### इसविषयमें दो उपयोगी स्टोक हैं-

१ जोयणपमाणसिंदितिरियामरमणुविनवहपिंडिनींहो । मिदम प्रश्नमिरतरा विसदिविसयसयलमासिंहै ॥ श्रेडरसमहामासा खुल्लयमासा वि संत्तसयंश्वखा । अन्खरअणनेखरप्पयसण्णीजीवाण सयलमासाओ ॥ एदािक मासार्ण विर्वित्रके प्रवासि । परिहरिय एककाल मन्त्रजाणपदकरमासी ॥ मावण्नेतरजोहिसयकप्पवासिंह केसवबलेहिं । विश्वाहरिह चिकिप्पमुहेिंह णरेहि तिरिप्हिं ॥ एदिह अण्णेहिं निरिचिच चरणारिविदे जुगपूजो । दिष्टसयलङ्कसारी महबीरी अंत्यकत्तारी ॥ ति. प १, ६०—६४

अयधवलायां गाथेयं ' सिद्धःचारणसेनिंदे ' इति चतुर्थचरणपाठमेदेनोपलभ्यते । हरखेयरमणहरणे ग्रुणणामे

ऋषिगिरिरैन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैभारः । विपुलगिरिर्निऋत्यामुभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र<sup>3</sup> ॥ ५३ ॥ धनुराकारिहेळ्नो वाहणवायव्यसौम्यैदिक्षु ततः । वृत्ताकृतिरैशान्या पाण्डुः सर्वे कुशाप्रवृता. ॥ ५४ ॥

## एसो खेत्त-परिच्छेदो ।

### तत्थ कालदो अत्थ-कत्ता परूविज्जदि —

इम्मिस्से वसिपणीए चउत्थ-समयस्स पन्छिमे भाए । चोत्तीस-वास-सेसे किंचि विसेस्णए सते ॥ ५५॥

पूर्व दिशामें चौकोर आकारवाला ऋषीगिरि नामका पर्वत है। दक्षिण दिशामें वैभार और नैऋत दिशामें विपुलाचल नामके पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवाले हैं॥ ५३॥

पश्चिम, वायब्य और सौम्य दिशामें धनुपके आकारवाला फैला हुआ छिन्न नामका पर्वत है। ऐशान दिशामें पाण्ड नामका पर्वत है। ये सब पर्वत कुशके अग्रमागेंसे डके हुए हैं॥ ५४॥

यह क्षेत्र-परिच्छेद समझना चाहिये।

अब कालकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-

इस अवसर्पिणी कल्पकालके दुःपमा-सुपमा नामके चौथे कालके पिछले भागमें कुछ कम चौतीस वर्ष बाकी रहने पर, वर्षके प्रथममास अर्थान् श्रावण मासमें, प्रथमपक्ष अर्थात्

पचसेलणयरिमा । विउल्लिमा पव्यदवरे वीरिजिणो अहकत्तारो ॥ ति. प १, ६५ ईरेड विसेसण वखवेइ कम्माई नमग्र सिव वा । गुच्छइ य तेण वीरो स मह वीरो महावीरो ॥वि मा. १०६५.

- १ जयधनलाया ' भूगिरि ' इति पाठ ।
- २ चडरस्तो पुट्याए रितिसेळो दाहिणाए बेमारो । णहरिटिविसाए विडलो दोणिण तिकीणहिदायारा ॥ ति. प. १, ६६०
- १ प्रतिपु ' डिनोदा ' इति पाठ ।
- ४ धनुराकारखन्द्रो वारणवायन्यसामिदिश्च ततः । वृत्तारुतिरीशाने पोड्ड. समे कुशाप्रवृता । जयधः अ. पृ. ९. चावसिरच्छो छिण्णो वरुणाणिलसोमिदसिविमागेस् । ईसाणाए पहुन वहो सन्त्रे कुसम्पर्गरयरणा ॥ ति. प. १, ६७. ऋषिपृषो गिरिस्तत्र चतुरसः सिन्धर । दिगाजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुम भृषयसलम् ॥ वेमारो दक्षिणामाश्चां विकोणाकृतिराश्चितः । दक्षिणापरविद्मण्य विषुष्ठश्च तदाकृतिः ॥ सन्यन्दापाकृतिरित्सो दिशो न्याप्य वलाहक । होमते पाण्डको वृत्तः पूर्वोत्तरिवन्तरे ॥ इ. पु. ३, ५३-५५.
  - ५ प्रथानसापिणीप् चन्यमालस्स चरिममागम्मि । तेत्तीसवासअडमासपण्णसिदनससेसिम ॥

वासस्स पडम मासे पडमे पक्खिम्ह सावणे बहुले । पाडिवद-पुन्व-दिवसे तित्थुप्पत्ती दु अमिजिम्हि<sup>र</sup> ॥ ५६ ॥ सावण-बहुल-पडिवदे रुद्द-मुहुत्ते सुहोदए रविणो । अभिजिस्स पडम-जोए जत्थ जुर्गोदी मुणेयन्वो<sup>र</sup> ॥ ५७ ॥

## एसो कालपरिच्छेदो ।

भावतोऽर्थकर्ता निरूप्यते, ज्ञानावरणादि-निश्रय-व्यवहारापायातिश्रयजातानन्त-ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य-श्वायिक सम्यक्त्व-दान-लाभ-भोगोपभोग-निश्रय-व्यवहार-प्राप्त्यति-श्ययभूत-नव-केवल-लिध-परिणतः । उत्तं च —

कृष्णपक्षमें, प्रतिपद्कि दिन प्रातःकालके समय आकाशमें अभिजित् नक्षत्रके उदित रहने पर तीर्थ अर्थात् धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ५५, ५६ ॥

श्रावणकृष्ण-प्रतिपदांके दिन रुद्रमूहूर्तमें सूर्यका ग्रुभ उदय होने पर और अभिजित् नक्षत्रके प्रथम योगमें जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिये ॥ ५७॥ यह काल-परिच्छेद हुआ।

अव भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-

श्वानावरणादि आठ कर्मोंके निश्चय-व्यवहाररूप विनाश-कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हुए अनन्त-श्वान, दर्शन, सुख और वीर्य तथा क्षायिक-सम्यक्त्व, दान, लाभ, भोग और उपभोगकी निश्चय-व्यवहाररूप प्राप्तिके अतिशयसे प्राप्त हुई नौ केवल-लिब्धयोंसे परिणत भगवान महावीरने भावश्रुतका उपदेश दिया। अर्थात् निश्चय और व्यवहारसे अभेद-भेदरूप नौ लिब्धयोंसे युक्त होकर भगवान महावीरने भावश्रुतका उपदेश दिया। कहा भी है—

- १ वासस्स पढममाने सावणणामिम बहुलपिडवाए । अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ ति प १,६८–६९
- २ खगाइ ( युगादि ) युगारम्मे, युगारम्मे नाले प्रथमत प्रवृत्ते मासि तिथिमुद्द्तीं च । आदी खगस्स सवच्छरो उ मासस्स अद्धमासो उ । दिवसा मरहेरवए राईया सह विदेहेष्ठ ॥ युगस्य ४४ सवत्सरपचकात्मकस्यादि सवत्सर । स च श्रावणत आपादपौर्णमासीचरमसमय । तत प्रवर्तमान श्रावण एव मवित । तस्यापि च मासस्य श्रावणस्यादि-रर्धमास पक्ष पक्षद्वयमीलनेन मासस्य समवान् । सो पि च पक्षो बहुलो वेदितव्य पौर्णमास्यनन्तर बहुलपक्षस्ये व मावात् । ४४ । दिवसाइ अहोरचा बहुलाई याणि होति पत्र्वाणि । अभिई नक्खचाई रुद्दो आई मुहुचाण ॥ सावण-वहुलपिडवए बालवकरणे अमीइनक्खचे । सव्यत्थ पदमसमए खगस्स आइ वियाणाहि ॥ च्यो क २ पाहुड वक्ष्यन्ते ये च कालाशा सुपमसुपमादय । आरम्भ शितपद्यन्ते सर्वे तेऽपि युगादित ॥ लो प्र २५,४७१
- २ सावणबहुले पाडिव रहमहुत्ते सुहोटए रविणो । अमिजिस्स पदम जोए जुगस्स आदी इमस्स पुद ॥ ति. प १,७० श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽमिजिति प्रभु । प्रतिपद्यक्षि पूर्वोह्ने शासनार्थमुदाहरत् ॥ ह पु २,९१
- ४ णाणावरणप्यहुदि अ णिच्छयववहारपायअतिसयए । सजादेण अणत णाणेण दसणसुद्देण ॥ विरिएण तहा खाइयसम्मत्तेण पि दाणळाहेहिं । मोगोपमोगणिच्छयववहारेहिं च परिपुण्णो ॥ ति प. ७१, ७२

दाणे लामे मोगे परिभोगे वीरिए य सम्मत्ते ।

णव केवल-लद्धीओ दंसण-णाणं चरित्ते य ॥ ५८ ॥

खीणे दंसण-मोहे चरित्त-मोहे चलक-घाइ-तिए ।

सम्मत्त विरिय-णाणं खइयाइं होंति केवलिणो ॥ ५९ ॥

लपण्णिम्ह अणंते णहम्म य छादुमत्थिए णाणे ।

णव-विह-पयत्थ-गम्मा दिव्यञ्झणी कहेइ सुत्तहं ॥ ६० ॥

एवंविधो महावीरोऽर्थकर्ता । तेण महावीरेण केवलणाणिणा कहिद्त्थो तिम्ह चेव काले तत्थेव खेत्ते खयोवसम-जिणद्-चउरमल-वुद्धि-संपण्णेण वम्हणेण गोद्म-गोत्तेण सयल-दुस्सुदि-पारएण जीवाजीव-विसय-संदेहैं-विणासणद्वसुवगय-वहुमाण-पाद-मूलेण इंद्रभूदिणा-वहारिदो । उत्तं च—

दान, लाभ, भोग, परिभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये नव केवल लिध्यां समझना चाहिये॥ ५८॥

द्शिनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके क्षय हो जाने पर तथा मोहनीय कर्मके क्षय हो जानेके बाद चार घातिया कर्मोंमेंसे शेष तीन घातिया कर्मोंके क्षय हो जाने पर केवली जिनके सम्यक्त, वीर्य और झान ये झायिक भाव प्रगट होते हैं ॥ ५९ ॥

क्षायोपशमिक झानके नष्ट हो जाने पर और अनन्तरूप केवलझानके उत्पन्न हो जाने पर नौ प्रकारके पदार्थोंसे गर्भित दिव्यध्विन सूत्रार्थका प्रतिपादन करती है। अर्थात् केवलझान हो जाने पर भगवानकी दिव्यध्विन स्थिती है॥ ६०॥

इसप्रकार भगवान् महावीर अर्थ-कर्ता हैं। इसप्रकार केवलक्षानसे विभूषित उन भगवान् महावीरके द्वारा कहे गये अर्थको, उसी कालमें और उसी क्षेत्रमें क्षयोपश्चमविशेषसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके निर्मल झानसे युक्त, वर्णसे ब्राह्मण, गोतमगोत्री, संपूर्ण दुःश्वितमें पारंगत, और जीव-अजीवविषयक संदेहको दूर करनेके लिये श्री वर्द्धमानके पादमूलमें उपिश्वित हुए ऐसे इन्द्रभृतिने अवधारण किया। कहा भी है—

१ खीणे दसणमोहे चरितमोहे तहेव घाइतिए । सम्मत्तणाणिवरिया छङ्या ते होति केविलणो ॥ जयध अ. पृ. ८ दसणमोहे णडे घादितिदए चरित्तमोहिम्म । सम्मत्तणाणदसणवीरियचरियाइ होति खड्याइ ॥ ति. प. १, ७३,

्र जादे अणतणाणे णट्टे छदुमष्टिटन्मि णाणम्मि । णविवहपदन्थसारा दिव्वव्युणी कहड सुत्तत्य ॥ अण्णेहिं अणतेहिं गुणेहिं जुत्तो विसुद्धचारित्तो । भवभयभजणटच्छो महवीरी अत्थकत्तारो ॥ ति प १, ७४-७५

३ महवीरमासियत्थो तिसं खेचिन्म तत्थकाले य। खायोवसमिवविड्ट्विचउरमलमईहिं पुण्णेण ॥ लोयालायाण तहा जीवाजीवाण विविद्दविसपुर्स । संदेहणासण्य उवगदिसिर्विरचलणमुलेण ॥ विमले गोदमगोते जादेण इदम्दि-णामेण । चडवेदपारगेण सिस्सेण विसुद्धसीलेण ॥ ति प १, ७६-७८

४ मिथ्यादृष्टयवस्थायामिन्द्रभूति सकलवेटवेदाङ्गपारग सन्नपि जीवास्तित्वविषये सदिग्ध एवासीत् । इन्द्र-

गोत्तेण गोदमो विष्यो चाउन्त्रेय-संबंगित । णामेण इदमूदि त्ति सीछव बम्हणुत्तमो ॥ ६१ ॥

पुणो तेणिंदभूदिणा भाव-सुद-पज्जय-परिणदेण बारहंगाणं चोहस-पुन्नाणं च गंथाणमेकेण चेव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा । तदो भाव-सुदस्स अत्थ-पदाणं च तित्थ-यरो कत्ता । तित्थयरादो सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदो ति दन्त्र-सुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गंथ-रयणा जादेति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स संचारिदं । तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं । परिवाडिमस्सिद्ण एदे तिण्णि वि सयल-सुद-धारया भणिया । अपरिवाडीए पुण सयल-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा ।

गौतमगोत्री, विप्रवर्णी, चारों वेद और पडगविद्याका पारगामी, शीलवान और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ऐसा वर्द्धमानस्वामीका प्रथम गणधर इन्द्रभूति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६१ ॥

अनन्तर भावश्रुतरूप पर्यायसे परिणत उस इन्द्रभृतिने बारह अंग और चौदह पूर्वरूप प्रत्थोंकी एक ही मुहर्तमें क्रमसे रचना की। अतः भावश्रुत और अर्थ-पर्दोंके कर्ता तीर्थकर हैं। तथा तीर्थकरके निमित्तसे गौतम गणधर श्रुतपर्यायसे परिणत हुए, इसिल्थे द्रव्यश्रुतके कर्ता गौतम गणधर हैं। इसितरह गौतम गणधरसे ग्रन्थरचना हुई। उन गौतम गणधरने देानों प्रकारका श्रुतक्षान लोहाचार्यको दिया। लोहाचार्यने जम्न्स्वामीको दिया। परिपाटी-क्रमसे ये तीनों ही सकलश्रुतके धारण करनेवाले कहे गये हैं। और यिद्र परिपाटी-क्रमको अपेक्षान की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल श्रुतके धारी हुए।

प्रश्नानन्त( समवसरण समम्येत्य प्रदृज्य च श्रांवर्धमानस्वाभिन पप्रच्छ किं जीवोऽस्ति नास्ति वा किंगुण कियान् किंद्रग् ? तदा जीवोऽस्त्यनाविनिधन ग्रुमाग्रुमविमेदकर्मणा कर्ता । XX इत्याद्यनेकमेदैस्तथा स जीवाविवस्तु- सद्भावम् । दिव्यध्वनिना स्फुटमिन्त्रमृतये सन्मतिरवोचन् । इन्त्र श्रुता ४५–६४ देवे कियमाणां ममवसरणलक्षणा महिमा दृष्ट्वाऽमित सिनन्त्रभृतिर्मणति—भो मो प्राह्मणवरा । मा मुक्त्वा किमेप नागरलोकस्तस्य कस्यचित्पादम्ल धावति ? नतु महत्कुत्ह्ल कथयतात्रनिवन्धनभिति महाप्रलयभेघ इन गाजिन्वा समवसरण प्रविष्टो वादार्थम् । पर च तत्र श्रीवीर दृष्ट्वा इतप्रम इव सशिक्षत सन पुरत स्थित । तदा मगवता वीरेणामापित 'कि मन्ने अत्थि जीवो उयाहु नित्थ वि ससओ तुज्झ । वेयपयाण य अन्थ ण याणसी तेसिमो अत्थो' (आ नि १५०) ततश्च नि सञ्चय सन्नसौ प्रत्रजित । वि मा २०१८—२०८३

१ गोतमा गो प्ररुष्टा स्यात् सा च सर्वज्ञभारती । ता गेल्पि तामधीष्टे च त्वमतो गोतमो मत ॥ गोतमादागतो देव स्वर्गात्राङ्गोतमो मत । तेन प्रोक्तमवीयानस्त्वश्वासीगोतमश्रुति ॥ इन्द्रेण प्राप्तपूजद्धिरिन्द्रभूतिस्त्विम-प्यसे । साक्षात्सर्वज्ञपुत्रस्त्वमाप्तसत्वानकाण्ठिक ॥ आ पु २, ५२-५४

२ मानसुदपञ्चएहिं परिणदमइणा य नारसगाण | चोइसपुट्याण तहा एकपुहुत्तेण निरचणा निहिदा ॥ ति प १, ७९. गोद्मदेवो लोहज्जाइरियो' जंबृसामी य एदे तिण्णि वि सत्त-विह-लिद्ध-संपण्णा सयल-सुय-सायर-पारया होऊण केवलणाणमुप्पाइय णिन्बुई पत्ता । तदो विण्ह णंदिमित्तो अवराइदो गोवद्धणो भद्वाहु ति एदे पुरिसोली-कमेण पंच वि चोद्स-पुन्व-हरा। तदो विसाहाइरियो पोहिलो खत्तियो जयाइरियो सिद्धत्थदेवो घिदिसेणो विजयाइरियो णागाइरियो धम्मसेणो त्ति एदे' पुरिसोली-कमेण एकारस वि आइरिया एकारसण्हमंगाणं उप्पायपुरुवादि-दसण्हं पुरुवाणं च पारया जादा, सेसुवारिम-चदुण्हं पुरुवाणमेग-देस-धरा य । तदो णक्खत्ताइरियो जयपालो पांडुसामी भुवसेणों कंसाइरियो ति एदे पुरिसोली-कमेण पंच वि आइरिया एकारसंग-धारया जादा, चोदसण्हं पुन्वाणमेग-देस-धारया। तदो सुभद्दो जसभद्दों जसबाह्ं लोहज्जो ति एदे चत्तारि वि आइरिया आयारंग-धरा

गौतमस्वामी, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सात प्रकारकी ऋदियांसे युक्त और सकल-युतरूपी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलक्षानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रवाहु वे पांचों ही आचार्य परिपाटी कमसे चौदह पूर्वके धारी हुए।

तद्नन्तर विशाखाचार्य, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थदेव, घृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुप परिपाटी क्रमसे ग्यारह अंग और उत्पादपूर्व आदि दश पूर्विके धारक तथा शेप चार पूर्विक एकदेशके धारक हुए।

इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रवसेन, कंसाचार्य थे पांचा ही आचार्य परिपार्टी-क्रमसे संपूर्ण ग्यारह अंगेंकि और चौदह पूर्विके एकदेशके घारक हुए। तदनन्तर सुभट, यशोभट्ट, यशोवाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांगके धारक और

१ जयधवछायामिन्द्रनन्दिश्रुतावतारे च लोहार्यस्य स्थाने मुधर्माचार्यस्योत्लेखोऽस्ति । तवधा-तदो तेण गोअमगांत्रेण इदभृदिणा अनोम्हुत्तेणावहारियदुवालसगन्थेण तेणेव कालेण कयदुवालसगगथरयणेण ग्रणेहि सगयमाणस्य सहमाइरियस्स गथो वनखाणिटो । जयथन्त्र पृ ११ प्रतिपादित ततस्त हुत समन्त महात्मना तेन । प्रथितान्त्रीय-सघर्मणे मुधर्माभिधानाय ॥ इन्ड श्रुता ६७

२ वासिट्ट वरिसकालो अणुविट्टय तिण्णि केवलिणो । त्र श्रु ६७

३ एदेसि पचण्ह पि मृदक्विलीण कालो वस्ससद १०० | जयध अ. पृ. ११

४ तेसि कालो तिसीदिसदवस्माणि १८३ | जयघः अ. पृ ११.

५ ९ द्रुमसेन ' इति पाठ । इन्ड श्रुता ८२.

६ एदेसि कालो त्रीसत्तरविसदवासमेचो २२० | जयघ अ. पृ. ११.

७ ' अभयमद्रं ' इति पाठ । इन्द्रः ध्रुता ८३.

८ ' जहबाह् ' इति पाठ । जयधः अ पृ. ११ ' जयबाहु ' इति पाठ । इन्द्र. श्रुता. ८३.

९ एदेसि 🗙 कालो अहारमुत्तर वाससद ११८. जयघ. अ. पृ. ११.

सेसंग-पुट्याणमेग-देस-धारया' । तदो सट्येसिमंग-पुट्याणमेग-देसो आइरिय-परंपराए आग-च्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो ।

तेण वि सोरद्व-विसय-गिरिणयर-पट्टण-चंदगुहा-ठिएण अट्टंग महाणिमित्त-पार-एण गंथ-बोच्छेदो होहिद ति जाद-भएण पवयण-बच्छलेण दिनखणावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो । लेह-ट्विय-धरसेण-वयणमवधारिय तेहि वि आइरिएहि वे साह गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु-विह-विणय-विद्वसियंगा सील-माला-हरा गुरु-पेसणासण-तित्ता देस-कुल-जाइ-सुद्वा सयल-कला-पारया तिक्खुत्तावुच्छियाइरिया अंध-विसय-वेण्णायडादो पेसिदा । तेसु आगच्छमाणेसु रयणीए पच्छिमे माए कुंदेंदु-संख-

शेप अंग तथा पूर्वीके एकदेशके धारक हुए। इसके वाद सभी अंग और पूर्वाका एकदेश आचार्य-परंपरासे आता हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ।

सौराष्ट्र (गुजरात-काठियावाड़) देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामें रहने-वाले, अप्टांग महानिमित्तके पारगामी, प्रवचन-वत्सल और आगे अंग श्रुतका विच्छेद हो जायगा इसप्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको ऐसे उन धरसेनाचार्यने किसी धर्मोत्सव आदि निमित्तसे मिहमा नामकी नगरीमें समिलित हुए दक्षिणापथ के (दक्षिणदेशके निवासी) आचार्यों पास एक लेख भेजा। लेखमें लिखे गये धरसेनाचार्यके वचनों को मलीमांति समझ-कर उन आचार्योंने शास्त्रके अर्थके ग्रहण और धारण करनेमें समर्थ, नानाप्रकारकी उज्वल और निर्मल विनयसे विभूपित अंगवाले, शिलक्ष्पी मालाके धारक, गुरुओं हारा प्रेपण (भेजने) रूपी भोजनसे तृप्त हुए, देश, कुल और जातिसे शुद्ध, अर्थात् उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम जातिमें उत्पन्न हुए, समस्त कलाओंमें पारगत, और तीन वार पूंछा है आचार्योंसे जिन्होंने, (अर्थात् आचार्योंसे तीन वार आज्ञा लेकर) ऐसे दो साधुओंको आन्ध्र-देशमें वहनेवाली वेणानदीके तटसे भेजा।

मार्गमें उन दोनों साधुओंके आते समय, जो कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शखके समान

- १ एदेसि सन्देगि कालाण समासो असटवामाणि तेमोटिवामसमहियाणि ६८३ बहुमाणजिणिटे णिज्ञाण गदे। जयध अ पू ११
- २ देशे ततः सुरान्दे गिरिनगरपुरान्तिकोर्जयन्तिगिगे । चंडग्रहाविनिनामी महातपाः परमग्रुनिगृरूय ॥ अमायणीय र्विन्यतपचमनस्तुगतचतुर्थमहारुमिशाभृतकल्ल स्रिर्धरसेननामाभृत् ॥ इन्ड श्रुता १०३, १०४.
  - र प्रतिपु ' वधवीच्छेदो ' इति पाठ ।
  - ४ देशेन्द्रदेशनामानि नेणारुतदीपुरे गहामहिमा-समुदितमुनीन् प्रति बहाचारिणा प्रापयन्छेखम् ॥

इन्द श्रुता. १०६.

वण्णा सन्व-लक्खण-संपुण्णा अप्पणो कय-तिष्पयाहिणा पाएसु णिसुहियं-परियंगा वे वसहा सुमिणंतरेण घरसेण-भडारएण दिहा। एवंविह-सुमिणं दहूण तुद्देण घरसेणाइरिएण ' जयउ सुय-देवदा' ति संलवियं। तिहवसे चेय ते दो वि जणा संपत्ता घरसेणाइरियं। तदो घरसेण-भयवदों किदियम्मं काऊण दोण्णि दिवसे बोलाविय तिदय-दिवसे विणएण घरसेण-भडारओ तेहिं विण्णत्तो ' अणेण कज्जेणम्हा दो वि जणा तुम्हं पादमूलसुगवया' ति। 'सुहु भहं ' ति भणिऊण घरसेण-भडारएण दो वि आभासिदा। तदो चितिदं भयवदा—

संख्यण-मगगवड-अहि-चालिण-महिसाऽवि-जाहय-सुएहि। मिडिय-मसय-समाणं वक्खाणइ जो सुदं मोहाँ॥ ६२॥ भद-गारव-पिडवदो विसयामिस-विस-वसेण वुम्मतो। सो मह-बोहि-लाहो ममइ चिरं भव-वणे मृद्धो॥ ६३॥

सफेद वर्णवाले हैं, जो समस्त लक्षणोंसे परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य (धरसेन) की तीन प्रदक्षिण दी हैं और जिनके अंग निचित होकर आचार्यके चरणोंमें पड़ गथे है ऐसे दो वैलींको धरसेन 'मट्टारकने राजिके पिछले भागमें स्वप्तमें देखा। इसप्रकारके स्वप्तको देखकर संतुष्ट हुए धरसेना चार्यने 'श्रुतदेवता जयवन्त हो ' ऐसा वाक्य उच्चारण किया।

उसी दिन दक्षिणापथसे भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेनाचार्यको प्राप्त हुए। उसके वाद धरसेनाचार्यको पादवन्दना आदि कृतिकर्म करके और दो दिन विताकर तीसरे दिन उन दोनोंने धरसेनाचार्यसे निवेदन किया कि 'इस कार्यसे हम दोनों आपके पादमूलको प्राप्त हुए हैं '। उन दोनों साधुओंको इसप्रकार निवेदन करने पर 'अच्छा है, कल्पाण हो' इसप्रकार कहकर धरसेन महारकने उन दोनों साधुओंको आश्वासन दिया। इसके बाद भगवान धरसेनने विचार किया कि—

शैलघन, अग्नघट, अहि (सर्प) चालनी, महिप, अवि (मेहा), जाहक (जोंक) शुक, माटी और मशक के समान श्रीनाओंको जो मोहसे श्रुतका व्याख्यान करता है। यह मूह रस-गारवके आधीन होकर विपयोंकी लोलुपतारूपी विपके वशसे मूर्चिलत हो, बोधि वर्थात् रात्तत्रयकी प्राप्तिसे श्रुप होकर भव-वनमें चिरकालतक परिश्रमण करता है ॥ ६२, ६३॥

१ 'भाराकान्ते नमेणिसुट '-हैं ८, ४, १५८ .. २ आगमनदिने च तथी पुरेव बरसेनस्ट्रिस्पि रात्रों। निजपादयो पतन्ती धवलहपानैक्षत स्वप्रे॥ तन्स्वप्रेक्षणगात्राज्यत् श्रीदेवतेति समुपलपन्। उद्तिप्रदत प्रात समागताविक्षत मुनी द्वी॥ इन्त्र श्रुता ११२,११३

३ ईसरिय स्व-सिरि-जस-धम्म-पयत्तामया मगाभिवखा । ते तैसिमसामण्णा सित जओ तेण भगवते ॥ वि भा १०५३

भ सेलवण कुडग चालिण परिपूर्णग हसमहिसमेसे य । मसग जन्म विराली जाहग गो भेरि आमीरी ॥ वृ. क. सू ३३४ , आ. वि. १३९०

विशेषार्थ — शैलनाम पाषाणका है और घन नाम मेघका है। जिसप्रकार पाषाण, मेघके चिरकालतक वर्षा करने पर भी आई या मृद्र नहीं होता है, उसीपकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृतके वर्षण या सिंचन द्वारा कोमल-परिणामी नहीं बना सकते हैं ऐसे श्रोताओंको शैलघन श्रोता कहा है ॥१॥ भग्नघट फरे घड़ेको कहते हैं। जिसप्रकार फ्रेट घड़ेमें ऊपरसे भरा गया जल नीचेकी ओरसे निकल जाता है भीतर कुछ भी नहीं ठहरता. इसीप्रकार जो उपदेशको एक कानसे सनकर दूसरे कानसे निकाल देते हैं उन्हें भग्नघट श्रोता कहा है ॥२॥ अहि नाम सांपका है। जिसप्रकार मिथ्री-मिश्रित-दुग्धके पान करने पर भी सर्प विषका ही वमन करता है, उसीप्रकार जो सुन्दर, मधुर और हितंकर उपदेशके सुनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थात् प्रतिकृत आचरण करते हैं, उन्हें अहिसमान श्रोता समझना चाहिये॥३॥ चालनी जैसे उत्तम आटेको नीचे गिरा देती है और भूसा या चोकरको अपने भीतर रख छेती है, इसीप्रकार जो उत्तम सारयुक्त उपदेशको नो बाहर निकाल देते हैं और निःसार तत्वकी धारण करते हैं वे चालनीसमान श्रोता हैं ॥ ४ ॥ महिपा अर्थात् भैसा जिसप्रकार जलाशयसे जल तो कम पीता है परंत् बारवार इवकी लगाकर उसे गदला कर देता है, उसीप्रकार जो श्रोता सभामें उपदेश तो अल्प प्रहण करते हैं पर प्रसग पाकर क्षीम या उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं वे महिषासमान श्रीता है ॥ ५ ॥ अवि नाम मेष ( मेंढा ) का है। जैसे मेंढा पालनेवालेको ही मारता है, उसीप्रकार जो उपदेशदानाकी ंही निन्दा करते हैं और समय आनेपर घात तक करने को उद्यत रहते हैं उन्हें अविके समान श्रोता समझना चाहिए॥६॥ जाहक नाम सेही आदि अनेक जीवोंका है पर प्रकृतमें जोंक अर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे जोंकको स्तनपर भी लगावें तो भी वह दध न पीकर खून ही पीती है, इसीप्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरुके समीप रहकर भी उत्तम तत्वको तो प्रहण नहीं करते, पर अधम तत्वको ही प्रहण करते हैं वे जोंकके समान श्रोता हैं॥ ७ ॥ शुक्र नाम तोतेका है। तोतेको जो कुछ सिखाया जाता है वह सीख तो जाना है पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभासित नहीं होता, उसीप्रकार उपदेश स्मरणकर होने पर भी जिनके हृद्यमें भाव-भासना नहीं होती है वे शुकसमान श्रोता हैं ॥८॥ मट्टी जैसे जलके संयोग मिछनेपर तो कोमल हो जाती है पर जलके अभावमें पुनः कठोर हो जाती है, इसीप्रकार जो उपदेश मिलने तक तो मृद परिणामी बने रहते हैं और बादमें पूर्ववत ही कठोर-हृदय हो जाते हैं वे महीके समान श्रोता है॥ ९॥ महाक अर्थात् मच्छर पहले कानोंमें आकर गुन. गुनाता है चरणोंमें गिरता है किंतु अवसर पाते ही काट खाता है, उसीप्रकार जो श्रोता पहले तो गुरु या उपदेश-दाताकी प्रशंसा करेंगे, चरण-वन्दना भी करेंगे, पर अवसर आते ही काटे विना न रहेंगे उन्हें मशकके समान श्रोता समझना चाहिये ॥ १० ॥ उक्त सभी प्रकारके श्रोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है।

किसी किसी शास्त्रमें उक्त नामोंमें तथा अर्थमें भेद भी देखनेमें आता है, किंतु कुश्रोताका भाध यहां पर अर्थीए है। इदि वयणादो जहाछंदाईणं विज्ञा-दाणं संसार-भय-वद्धणिमदि चितिऊण सुह-सुमिण-दंसणेणेव अवगय-पुरिसंतरेण धरसेण-भयवदा पुणरिव ताणं परिक्खा काउमादत्ता 'सुपिरक्खा हियय-णिव्वुइकरेति '। तदो ताणं तेण दो विज्ञाओ दिण्णाओं। तत्थ एया अहिय-क्खरा, अवरा विहीण-क्खरा। एदाओ छहोववासेण साहेहु ति। तदो ते सिद्ध-विज्ञा विज्ञा-देवदाओ पेच्छंति, एया उदंतुरिया अवरेया काणिया। एसो देवदाणं सहावो ण होदि ति चितिऊण मंत-व्यायरण-सत्थ-क्रसलेहिं हीणाहिय-क्खराणं छहणावण-यण-विहाणं काऊण पढंतेहि दो वि देवदाओ सहाव-रूव-हियाओ दिहाओ। पुणो तेहि धरसेण-भयवंतस्स जहावित्तेण विणएण णिवेदिदे सुहु तुहेण धरसेण-भडारएण सोम-तिहि-णक्खत्त-वारे गंथो पारद्रो। पुणो कमेण वक्खाणंतेण आसाढ-मास-सुक-पक्ख-एकारसीए पुच्चण्हे गंथो समाणिदो। विणएण गंथो समाणिदो ति तुहेहि भूदेहि तत्थेयस्स महदी

इस वचनके अनुसार यथाछन्द अर्थात् स्वच्छन्दतापूर्वक आचरण करनेवाले श्रोताः ऑको विद्या देना संसार और भयका ही बढ़ानेवाला है, ऐसा विचारकर, गुभ स्वप्नके देखने मात्रसे ही यद्यपि धरसेन भट्टारकने उन आये हुए दोनों साधुओंके अन्तर अर्थात् विशेषताको जान लिया था, तो भी फिरसे उनकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया, क्योंकि, उत्तम प्रकारसे ली गई परीक्षा हृदयमें संतोषको उत्पन्न करती है। इसके बाद धरसेनाचार्यने उन दोनों साध-ओंको दो विद्याएं दी। उनमेंसे एक अधिक अक्षरवाली थी और दूसरी हीन अक्षरवाली थी। दोनोंको दो विद्याएं देकर कहा कि इनको पष्टभक्त उपवास अर्थात् दे। दिनके उपवासेसे सिद्ध करो । इसके वाद जव उनको विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन्होंने विद्याकी अधिष्ठात्री देवताओंको देखा कि एक देवीके दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। ' विकृतांग होना देवता-ऑका स्वभाव नहीं होता है ' इसप्रकार उन दोनोंने विचारकर मन्त्र-संवन्धी व्याकरण शास्त्रमें कुशल उन दोनेंने हीन अक्षरवाली विद्यामें अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षरवाली विद्यामेंसे अक्षर निकालकर मन्त्रको पढ़ना, अर्थात् फिरसे सिद्ध करना प्रारम्भ किया। जिससे वे दोनों विद्यादेवताएं अपने समाव और अपने सुन्दर रूपमें स्थित दिसलाई पड़ी। तद्वन्तर भगवान् धरसेनके समक्ष, योग्य विनय-सिहत उन दोनेंकि विद्या-सिद्धिसंबन्धी समस वृत्तान्तके निवेदन करने पर 'वहुत अच्छा ' इसप्रकार संतुष्ट हुए धरसेन भट्टारकने ग्रुभ तिथि, शुभनक्षत्र और शुभवारमें ग्रन्थका पढ़ाना प्रारम्भ किया। इसतरह क्रमसे व्याख्यान करते हुए धरसेन भगवानसे उन दोनेंनि आपाड़ मासके गुक्कपक्षकी एकादशिके पूर्यीहकालमें ग्रन्थ समाप्त किया। विनयपूर्वक ग्रन्थ समाप्त किया, इसलिथे संतुष्ट हुए भूत जातिके व्यन्तर देवाने

१ सुपरीक्षा इनिर्वृतिकरीति सिनिन्य दत्तवान् स्रिः। साधीयतं विद्ये हे हीनाधिकवर्णसमुक्ते ॥ इन्द्र- श्रुताः ११५०

पूजा पुष्फ-विल-संख-तूर-रव-संकुला कदा । तं दहूण तस्स 'भूदविले ' ति भडारएण णामं कयं। अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थ-वियत्थ-हिय-दंत-पंतिमोसारिय भूदेहि समीकय-दंतस्स 'पुष्फयंतो ' ति णामं कयं

पुणो तिह्वसे चेव पेसिदा संतो 'गुरु-वयणमलंघाणिजं 'इदि चितिऊणागदेहि अंकुलेसरे विरसा-कालो कओ । जोगं समाणीय जिणवालियं दृहूण पुष्फयंताइरियो वण-वास-विसयं गदो । सृद्विल-भडारओ वि दिमिल-देसं गदो । तदो पुष्फयंताइरिएण जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीसिद-सुत्ताणिं करिय पढाविय पुणो सो भूदविल-भयवं-तस्स पासं पेसिदो । भूदविल-भयवदा जिणवालिद-पासे दिष्ट-वीसिद-सुत्तेण अप्पाउओ ति अवगय-जिणवालिदेण महाकम्म-पयिड-पाहुडस्स वोच्छेदो होहिद ति समुप्पण्ण-बुद्विणा पुणो दव्य-पमाणाणुगमपादिं काऊण गंथ-रचणा कदा । तदो एयं खंड-सिद्धंतं पडुच भूदविल-पुष्फयंताइरिया वि कत्तारो उचंति ।

उन दोनोंमेंसे एककी पुष्पावलीसे तथा शंख और तूर्य जातिके वाद्यविशेषके नादसे व्याप्त बड़ी भारी पूजा की । उसे देखकर धरसेन भट्टारकने उनका 'भूतविल ' यह नाम रक्खा। तथा जिनकी भूतोंने पूजा की है, और अस्त-व्यस्त दन्तपंक्तिको दूर करके भूतोंने जिनके दांत समान कर दिये हैं ऐसे दूसरेका भी धरसेन भट्टारकने 'पुष्पदन्त 'नाम रक्खा।

तदनन्तर उसी दिन वहांसे भेजे गथे उन देनिंने 'गुरुके वचन अर्थात् गुरुकी आक्षा अलंघनीय होती है 'ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर (गुजरात) में वर्षाकाल बिताया। वर्षायोगको समाप्तकर और जिनपालितको देखकर (उसके साथ) पुष्पदन्त आचार्य तो वनवासको चले गये और भूतविल भट्टारक भी द्रमिल देशको चले गये। तदनन्तर पुष्पदन्त आचार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, वीस प्ररूपणा गर्भित सत्प्ररूपणाके सूत्र बनाकर और जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें भूतविल आचार्यके पास भेजा। तदनन्तर जिन्होंने जिनपालितके पास वीस प्ररूपणान्तर्गत सत्प्ररूपणाके सूत्र देखे हैं और पुष्पदन्त आचार्य अल्पायु हैं इसप्रकार जिन्होंने जिनपालितसे जान लिया है, अतप्य महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका विच्छेद हो जायगा इसप्रकार उत्पन्न हुई है वुद्धि जिनको ऐसे भगवान भूतविलने द्रव्यप्रमाणा-गुगमको आदि लेकर प्रन्थ-रचना की। इसलिये इस खण्डसिद्धान्तकी अपेक्षा भूतविल और पुष्पदन्त आचार्य भी श्रुतके कर्ता कहे जाते हैं।

१ ' द्वितीयदिवसे ' इति पाठ । इन्द्र श्रुता १२९.

२ 'स्वभागिनेय 'इति विशेष । इन्द्र श्रुता १३४.

३ वाञ्छन् ग्रणजीवादिकविंगतिविधम् त्रसत्यरूपणया । युक्त जीवस्थानाचिषकार व्यरचयत्सम्यक् ॥

तदा मूल-तंत-कत्ता बहुमाण-भडारओ, अणुतंत-कत्ता गोदम-सामी, उवतंत-कत्तारा भृदवलि-पुष्फयंतादयो वीय-राय-दोस-मोहा ग्रुणिवरा । किंमर्थं कर्ता प्ररूपते ? शास्त्रस्य प्रामाण्यपदर्शनार्थम् ' वक्तृप्रामाण्याद् वचनप्रामाण्यम् ' इति न्यायात् ।

संपित जीवद्दाणस्त अवयारो उच्चे । तं जहा, सो वि चउन्विहो, उनक्रमो णिक्खेबो णयो अणुगमो चेदि । तत्थ उनक्रमं भिणस्सामो । उपक्रम इत्यर्थमात्मनः उप समीपं क्राम्यति करोतीत्युपक्रम । सा वि उनक्रमो पंचिवहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि । उत्तं च—

तिविहा य आणुपुन्नी दसहा णामं च छिन्वह मागं। वत्तन्वदा य तिविहा तिविहो अत्याहियारो वि ॥ ६४ ॥ इदि ।

इसतरह मूलग्रन्थकर्ता वर्द्धमान भट्टारक हैं, अनुग्रन्थकर्ता गौतमस्त्रामी हैं और उपग्रन्थकर्ता राग, द्वेप और मोहसे रहित भृतवलि, पुष्पदन्त इत्यादि अनेक आचार्य हैं।

शंका - यहां पर कर्ताका प्ररूपण किसलिये किया गया है?

सामधान— शास्त्रकी प्रमाणताके दिखानेके लिथे यहां पर कर्ताका प्ररूपण किया गया है, क्योंकि, 'वक्ताकी प्रमाणतासे ही वचनोंमें प्रमाणता आती है 'ऐसा न्याय है।

अव जीवस्थानके अवतारका प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् पुण्पदन्त और भूतवि आचा-र्थने जीवस्थान, खुद्दावन्य, वन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड और महावन्ध नामक जिस पट्खण्डागमकी रचना की। उनमेंसे, प्रकृतमें यहां जीवस्थान नामके प्रथम खण्डकी उत्पीत्तका कम कहते हैं। वह इसप्रकार है—

वह अवतार चार प्रकारका है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। उन चारोंमें पहले उपक्रमका निरूपण करते हैं, जो अर्थको अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। उस उपक्रमके पांच भेद हैं, अनुपूर्ची, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थीधिकार। कहा भी है—

आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है, नामके दश भेद हैं, प्रमाणके छह भेद हैं, वक्तव्यताके तीन भेद हैं और अर्थाधिकारके भी तीन भेद समझना चाहिये ॥ ६४ ॥

१ इयम्लततकता मिरिर्वारो इटमूदि त्रिप्पवरे । उत्रतंत कत्तारो अणुतते सेस आइरिया ॥ णिण्णहराय-दोसा महेमिणो दिव्यसत्तकत्तारो । किं कारण पर्माणदा कहिंदु स्तृतस्स पामण्ण ॥ नि. प १,८०,८%

२ पुष्पटन्तभृतविलभ्या प्रणीतस्यागमस्य नाम 'पट्खण्डागम 'तस्येमे पट् खण्डा -१ जीवस्थान २ खुद्दा वन्धः ३ वन्धस्वामित्विविचय ४ वेदनाखण्ड ५ वर्गणाखण्ड ६ महावन्धश्चेति । एषा पण्णा खण्डाना मध्ये प्रथम-. तस्तावज्ञीवस्थाननामकप्रथमखण्डस्थावतारो निरूप्यते ।

३ प्रकृतस्यार्थतत्त्रस्य श्रोतृबुद्धो समर्पणम् । उपक्रमोऽसो विक्षेयस्तथोपोद्धात इत्यपि ॥ आ पु २. ९०३ सत्यस्सोवकमण् जनकमो तेण तिम्म व तओ वा । सत्थसमीवीकरण आणयण नासदेसाम्म ॥ वि सा. ९१४ पुन्नाणुपुन्नी पन्छाणुपुन्नी जत्थतत्थाणुपुन्नी चेदि तिविहा आणुपुन्नी। जं मूलादो परिवाडीए उच्चदे सा पुन्नाणुपुन्नी । तिस्से उदाहरणं—' उसहमजियं च वंदे ' इचेवमादि'। जं उनरीदो हेडा परिवाडीए उच्चदि सा पन्छाणुपुन्नी । तिस्से उदाहरणं— एस करेमि' य पणम जिणवर-वसहस्स वडुमाणस्स ।

संसाण च जिणाण सिव-सुह-कखा विळोमेण ॥ ६५ ॥ इदि । जमणुलोम-विलोमेहि विणा जहा तहा उचदि सा जत्थतत्थाणुपुच्ची । तिस्से उदाहरणं—

> गय-गवल-सजल-जलहर-परहुव-सिहि-गलय-भमर-सकासो । हरिडल-वस-पर्देवो सिव-माउव-वन्छओ जयक ॥ ६६ ॥ इच्चेवमादि ।

पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी इसतरह आनुपूर्वीके तीन भेद हैं। जो वस्तुका विवेचन मूळसे परिपाटी हारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। उसका उदा-हरण इसप्रकार है, 'ऋषभनाथकी वन्दना करता हं, अजितनाथकी वन्दना करता हं' इत्यादि क्रमसे ऋषभनाथकी आदि लेकर महावीरस्वामी पर्यन्त क्रमबार वन्दना करना से। वन्दनासंबन्धी प्रवीनुपूर्वी उपक्रम है। जो वस्तुका विवेचन ऊपरसे अर्थात् अन्तसे लेकर आदितक परिपाटी-क्रमसे (प्रतिलोम-पद्धातिसे) किया जाता है उसे पश्चादानुपूर्वी उपक्रम कहते है। जैसे—

मोक्ष-सुस्तकी अभिलापासे यह में जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे वर्द्धमानसामीको नमस्कार करता हूं। और विलोमक्रमसे अर्थात् वर्द्धमानके वाद पार्श्वनाथको, पार्श्वनाथके वाद नेमिनाथको इत्यादि क्रमसे शेप जिनेन्द्रोंको भी नमस्कार करता हूं॥ ६५॥

जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम क्रमके विना जहां कहीसे भी किया जाता है उसे यथातथानुपूर्वी कहते हैं। जैसे—

हाथी, अरण्यमेंसा, जलपरिपूर्ण और सघन मेघ, कोयल, मयूरका कण्ठ और भ्रमरके

- १ ज जेण कमेण मुत्तकारेहि उइटमुप्पण्ण वा तस्म तेण कमेण गणणा पुव्वाणुपुव्वी णाम। जयध अ पृ. ३ .
- २ उसहमजिय च वढे समत्रमासिणदण च समङ च । पडमप्पह सुपास जिण च चदप्पह वदे ॥ सुत्रिहि च पुष्फदत सीयलसेय च वासपुड्ज च । विमलमणत सयत्र बम्म सिंत च वदासि ॥ कुशु च जिणविद्विः अर च मिल्लि च सुणिसुन्त्रय च । णिम वदासि अरिष्ट णिमं तह पासवहुमाण च ॥ एवमए अमिश्चिहिया विहुय-रयमला पहीणजरमरणा । च उवीम नि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयतु ॥ ढ भ पृ ४
  - ३ तस्स विलोमेण गणणा पच्छाणुपूर्वा । जयध अ. पृ ३
  - ४ त्रतिपु 'क्येमि 'इति पाठ ।
  - ५ एस करेमि पणाम जिणवरवसहस्म बहुमाण च । सेसाण च जिणाण सगणगणधराण च सन्त्रेसि ॥
    - मूलाचा. १०५,
  - ६ जत्थ वा तत्थ वा अप्पणो इच्छिदमादि कादूण गणणा जत्थतत्थाणुपुळ्यी । जयधा अ. पृ. ३.

इदं पुण जीवद्वाणं खंड-सिद्धंतं पडुच पुन्वाणुपुन्वीए द्विदं छण्हं खंडाणं पढम-खंहं जीवद्वाणमिदि । वेदणा-कसिण-पाहुड-मज्झादो अणुलोम-विलोम-कमेहि विणा जीवद्वाणस्म संतादि-अहियारा अहिणिग्गया चि जीवद्वाणं जत्थतत्थाणुपुन्वीए वि संठिदं । जीवद्वाणे ण पच्छाणुपुन्वी संभवद् ।

णासस्स दसं द्वाणाणि भवंति । तं जहा, गोण्णपदे णोगोण्णपदे आदाणपदे पिडिवक्खपदे अणादियसिद्धंतपदे पाधण्णपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे संजोगपदे चेहि।

गुणानां भावो गौण्यम् । तद् गौण्यं पदं स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गौण्य-पदानि । यथा, आदित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि । नोगौण्यपदं नाम गुणनिरपेक्षमनन्वर्थमिति यावत् । तद्यथा, चन्द्रस्वामी स्र्यस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि

समान वर्णवाले, हरिवंशके प्रदीप, और शिवादेवी माताके लाल ऐसे नेमिनाथ भगवान् जयकन हों ॥ ६६ ॥ इत्यादि यथानयानुपूर्वीका उदाहरण समझना चाहिथे ।

यह जीवस्थान नामक शास्त्र खण्डसिद्धान्तकी अपेश्ना प्रयोत्तपूर्वी कमसे हिखा गया है, क्योंकि, पर्खण्डागममें जीवस्थान प्रथम खण्ड है। वेदनाकपायप्राभृतके मध्यसे अनुहोम और विहोमक्रमके विना जीवरथानके सन्, संख्या आदि अधिकार निकहे हैं, इसहिये जीवस्थान यथानथानुपूर्वीम भी गभित है। कितु इस जीवस्थान खण्डमे केवह पश्चादानुप्वी संभव नहीं है।

नाम-उपक्रमके दश भेद होते हैं। वे इसप्रकार हैं-गाण्यपद, नोगोण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अनादिसिद्धान्तपद, प्राधान्यपद, नामपद, प्रमाणपद, अवयवपद और संयोगपर।

गुणोंके भावको गोण्य कहते हैं। जो पदार्थ गुणोंकी मुख्यतासे व्यवहत होते हैं वे गोण्य-पदार्थ हैं। वे गोण्य पदार्थ पद अर्थात् स्थान या आश्रय जिन नामोंके होते हैं उन्हें गोण्यपद-नाम कहते हैं। अर्थात् जिस संग्राके व्यवहारमें अपने विशेष गुणका आश्रय लिया जाता है उसे गोण्यपदनाम कहते हैं। जेसे, सूर्यकी तपन और भास गुणकी अपेक्षा तपन और भास्कर इत्यादि संग्राणे हैं। जिन संग्राओंमें गुणोंकी अपेक्षा न हो, अर्थात् जो असार्थक नाम हैं उन्हें नोगोण्यपदनाम कहते हैं। जैसे, चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम।

१ से कि दसनामे पण्णते त जहा, नोण्णे नोनोण्णे आयाणपर्ण पडिवनखपर्ण पहाणयार अणाड अर्थे सिद्धतेण नामेण अवयवेण मजीनेण पमाणेण । अनु १,१२७

२ में किंत गोण्णे ? गोणे खमड ति खमणो, नपड ति तपणो, जलड ति जलणो, पवड ति पत्रणो । से च गोणे । अनु १,१२८०

३ नो गोण अकुतो सकृतो अमुगो ममुगो अलाल पलाल अकुलिया सकुलिया अमुद्दो समुद्दो नोपल असड चि पलास, अमाति बाहए माडनाहए, अबीय बावए बीयाबाबए, नो इटगोबहए चि इटगोब से च नो गोपै। अनु १, १२८.

नामानि। आदानपदं नाम आत्तद्रव्यनिवन्धनम्। नैतद्गुणनाम्नोऽन्तर्भवति तत्रादानादेयत्व-विवक्षाभावात्। भावे वा न तद्गुणाश्रितमादानपदनाम्नोऽन्तर्भावात्। पूर्णकलश इत्येत-दादानपदम्। नादानपदम्। तद्यथा, घटस्य कलश इति संज्ञा नात्तद्रव्यादिमाश्रिता तस्यास्तथाविधविवक्षामन्तरेण प्रद्यत्तायाः सम्रुपलम्भात्। न पूर्णशब्दोऽपि तस्य पर्याप्तवाचकत्वेन गुणनाम्नोऽन्तर्भावात्। नोभयसमासोऽपि तस्य भावसंयोगेऽन्तर्भावादिति न, जलादिद्रव्याधारत्वविवक्षायां पूर्णकलगशब्दस्यादानपद्त्वाभ्यप-

निशेपार्थ—जिन मनुष्योंके चन्द्रस्वामी आदि नाम रक्षे जाते हैं। उनमें चन्द्र आदिका न तो स्वामीपना पाया जाता है और न इन्द्रके वे रक्षक ही होते हैं। केवल थे नाम रूढिसे रक्षे जाते हैं। इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पायी जाती है, इसिलेथे इन्हें नोगौण्यपदनाम कहते हैं।

ग्रहण किये गथे द्रव्यके निमित्तसे जो नाम व्यवहारमें आते हैं, अर्थात् जिनम द्रव्यके निमित्तकी अपेक्षा होती है उन्हें आदानपदनाम कहते हैं।

विशेपार्थ — आदानपदनामों में, संयोगको प्राप्त हुए दृब्यके निमित्तसे उत्पन्न हुई अवस्था-विशेपकी वाचक संक्षाएं ली जाती हैं। अर्थात् आदान-आदेय भावकी मुख्यनासे जो नाम प्रचलित होते हैं उन्हें आदानपदनाम कहते है।

इस आद्दानपदनामका गुणनाममे अन्तर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि, गुणनामोंमें आद्दान-आदेय भावकी विवक्षा नहीं रहती है। यदि गुणनामोंमें भी आदान-आदेय भावकी विवक्षा मान ली जाय तो गौण्यपदनाम गुणाश्रित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि, आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे उनका आदानपदनामोंमें अन्तर्भाव हो जायगा।

. ' पर्णकलश ' इस पदको आदानपदनाम समझना चाहिये ।

शंका — 'पूर्णकलश ' यह आदानपदनाम नहीं हो सकता है। इसका खुलासा इस-मकार है, घटकी 'कलश ' यह संज्ञा श्रहण किए गये किसी द्रव्यादिके आश्रयसे नहीं है, प्रयंकि, 'कलश ' इस सज्ञाकी द्रव्यादिकके निमित्तकी विवसाके विना ही प्रवृत्ति देखी जाती है। इसीतरह 'पूर्ण ' यह शब्द भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, 'पूर्ण यह शब्द प्रयोक्तका वाचक होनेसे उसका गौण्यपदनाममं अन्तर्भाव हो जाता है। पूर्ण और कलश इन दोनोंका समास भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, उसका भावसंयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है?

समाधान—ऐसी शका करना उचित नहीं है, क्योंकि, जलादि द्रव्यके आधारपनेकी विवसामें ' ए्णेकलश ' इस शब्दकी आदानपदनाम माना गया है।

१ से कि त आयाणपरेण १ धम्मी भगलं, गृलिया चाउरगिन्जं अवस्य आपती तत्थिन्जं अहडक्जं जण्णहर्न्जं पुरिसहन्जं एल्ल्डह्व्ज बीरयं धम्मी मग्गी समीमरण गत्थी ज महिय स च आयाणपएण, जनु १,१२८, गमात् । एवमविधवेत्यपि चालियत्वा व्यवस्थापनीयम् । अक्किप्टानि कानि पुनरादान-पदनामानि ? वध्रस्तवेतीत्यादीनि आत्तभर्तृष्टतापत्यानिवन्धनत्वात् । प्रतिपक्षपदानि कुमारी वन्ध्येत्येवमादीनि आदानपदप्रतिपक्षनिवन्धनत्वात् । अनादिसिद्धान्तपदानि धर्मात्तिर-धर्मात्तिरित्येवमादीनि । अपौरुषेयत्वतोऽनादिः सिद्धान्तः स पदं स्थानं यस्य तदनादि-सिद्धान्तपदम् । प्राधान्यपदानि आम्रवनं निम्ववनमित्यादीनि । वनान्तः सत्स्वण्यन्येण्व-

विशेषार्थ — जलादि द्रव्य आदान है और कलदा आदेय है। इसलिये 'पृर्णकलश' इस दाब्दका आदानपदनाममें अन्तर्भाव होता है। यह वात गौण्यपदनाममें नहीं है, इसलिये उसमें उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। यदि गौण्यपदमें इसप्रकारकी विवक्षा की जायगी नो वह गोण्यपद न कहलाकर आदानपदकी कोटिमें आ जायगा।

इसीप्रकार 'अविधवा ' इस पदका भी विचार कर आदानपदनाममें अन्तर्भाव कर छेना चाहिये।

र्शका-अविलप्ट अर्थात् सरल आदानपदनाम कौनसे हें ?

समाधान — वधू और अन्तर्वती इत्यादि सरल आदानपदनाम समझना चाहिये, क्योंकि, स्वीकृत पतिकी अपेक्षा वधू और घारण किये गये गर्भस्थ पुत्रकी अपेक्षा 'अन्तर्वती' संज्ञा प्रचलित है।

कुमारी, वन्ध्या इत्यादिक प्रतिपक्षपदनाम हैं, क्योंकि, आदानपदोंमें ग्रहण किये गये दूसरे द्रव्यकी निमित्तता कारण पड़ती है और यहां पर अन्य द्रव्यका अभाव कारण पड़ती है। इसिछिये आदानपदनामोंके प्रतिपक्ष-कारणक होनेसे कुमारी या बन्ध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष-पदनाम जानना चाहिये।

अनादिकालसे प्रवाहरूपसे चले आये सिद्धान्तवाचक पर्देको अनादिसिद्धान्तपदनाम कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि। अपौरुपेय होनेसे सिद्धान्त अनादि है। वह सिद्धान्त जिस नामरूप पदका आश्रय हो उसे अनादिसिद्धान्तपद कहते हैं।

वहुतसे पदार्थोंके होने पर भी किसी एक पदार्थकी बहुछता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानतासे जो नाम वोछे जाते हैं उन्हें प्राधान्यपदनाम कहते हैं। जैसे, आम्रवन निम्बवन

१ से किं त पटिवक्खपएण १ पडिवक्खपंदण नवेसु गामागारणगरदेडकव्वडमडवदोणग्रहपद्दणासमस्वाह-सैनिवेसेसु सनिविसमाणेसु असिवा सिवा, अग्गी सीअको, त्रिस महुर, कल्लालघरंसु आविल साउअ, जे रत्तए से अलत्तए, जे लाडए से अलाउए, जे सुभए से कुसुभए, जालवंते विवलीअमासए, से त पडिवक्सपएण । अतु. १, १२८०

२ अणादियसिद्धतेण, घरमध्यिकाए अधम्मित्यकाए जागासिथकाए जीवत्थिकाए पुराविश्वकाए अद्धासमए से चं अणादियसिद्धतेण । अनु. १, १२८०

प प जनगण्याप असोगवण सत्तवणवण चपगवण चूअवणे नागवणे पुनागवणे उन्द्रवणे वक्सवणे सालिवणे से इ पाहण्याप असोगवणे सत्तवणवणे चपगवणे चूअवणे नागवणे पुनागवणे उन्द्रवणे वक्सवणे सालिवणे से सं पाहण्याप । अतः १, १२८० विवक्षितवृक्षेषु विवक्षाकृतप्राधान्यचूतिपञ्चमन्दिनवन्धनत्वात् । नामपदं' नाम गाँडोऽन्श्रो द्रमिल इति गाँडान्थ्रद्रमिलभापानामधामत्वात् । प्रमाणपदानि शतं सहस्रं द्रोणः खारी पलं तुला कर्पादीनि प्रमाणनाम्नां प्रमेयेषूपलम्भात् ।

अवयवपदानिं यथा । सोऽवयवो हिविधः, उपचितोऽपचित इति । तत्रोप-चितावयविनन्धनानि यथा, गलगण्डः शिलीपदः लम्बकर्ण इत्यादीनि नामानि । अवयवापचयनिवन्धनानि यथा, छिन्नकर्णः छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि । संयोग-पदानि यथा । स संयोगश्रतुर्विधो द्रव्यक्षेत्रकालभावसंयोगभेदात् । द्रव्यसंयोगपदानि यथा, इभ्यः गौथः दण्डी छत्री गर्भिणी इत्यादीनि द्रव्यसंयोगनिवन्धनत्वात् तेषां ।

इत्यादि । वनमें अन्य अविवक्षित वृक्षोंके रहने पर भी विवक्षासे प्रधानताको प्राप्त आम और नीमके वृक्षोंके कारण आम्रवन और निम्ववन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं।

जो भाषाभेदसे नाम वोले जाते हैं उन्हें नामपदनाम कहते हैं। जैसे गौड़, आन्ध्र, इमिल इत्यादि । ये गौड़ आदि नाम गौड़ी, आन्ध्री और इमिल भाषाओंके नाम के आधारसे हैं।

गणना अथवा मापकी अपेक्षासे जो संज्ञाएं अचाछित हैं उन्हें प्रमाणपदनाम कहते हैं। जैसे, सौ, हजार, डोण, खारी, पल, तुला, कर्प इत्यादि। ये सव प्रमाणनाम प्रमेयोंमें पाये जाने हैं, अर्थात् इन नामोंके डारा तत्प्रमाण वस्तुका बोध होता है।

अव अवयवपदनाम कहते हैं। अवयव दे। प्रकारके होते हैं, उपिचताधयव और अपिचतावयव । रोगादिके निमित्त मिलने पर किसी अवयवके वद जानेसे जो नाम बोले जाने हैं उन्हें उपिचतावयवपदनाम कहते हैं। जैसे, गलगंड, शिलीपद, लम्बकर्ण इत्यादि। जो नाम अवयवेंकि अपचय अर्थात् उनके छिन्न हो जानेके निमित्तसे व्यवहारमे अति हैं उन्हें अपिचतावयवपदनाम कहते हैं। जैसे, छिन्नकर्ण, छिन्ननासिक इत्यादि नाम।

अब सयोगपदनामका कथन करते हैं। इन्यसंयोग, क्षेत्रसंयोग, कालसंयोग और भावसंयोग के भेदसे संयोग चार प्रकरका है। इभ्य, गौथ, दण्डी, छत्री, गार्भिणी इत्यादि इन्य-संयोगपदनाम हैं, क्योंकि, धन, ग्थ, दण्डा, छत्ता इत्यादि इन्यके संयोगसे ये नाम न्यवहारमें

- १ नामेण पिउपिजामहस्य नामेण उन्नामिञ्जह मे च णामेणं। अनु १, १२८.
- १ पमाणेण चउर्त्रिहं पण्णत्ते । त जहा, नामपमाणे ठवणध्यमाणे दव्वपमाणे मावपमाणे। अन् १, १३३
- भ अवयवेण, सिंगी सिही विसाणी टाढी पक्की सरी नहीं वाली । दुपय चउप्पय बहुपय लग्छी केसरी फउदी परियर वैभेण भड जाणिन्जा महिलिअ निवसणेण सित्थेण दोणवाय कविं च एकाए गाहाए । में च अवयवेण ।

४ से किं त संजीएणं र सर्जांग चडिन्नहे पण्णचे, त जहा, ध्यासर्जांगे, खेतसर्जींग, फालसर्जांगे, भाव-संजींगे। मैं किं त स्व्यसर्जोंगे र व्यसर्जोंगे तिबिहे पण्णचे, त जहा, सचित्ते अचित्ते, मीसए। से किं च सचित्ते र नासिपरश्वादयस्तेपामादानपदेऽन्तर्भावात् । सहचरितत्वविवक्षायां भवन्तीति चेन्न, सहचरितत्वविवक्षायां तेषां नामपदनाम्नोऽन्तर्भावात् । क्षेत्रसंयोगपदानि', माथुरः वालभः दाक्षिणात्यः औदीच्य इत्यादीनि, यदि नामत्वेनाविवक्षितानि भवन्ति । कालसयोगपदानि' यथा, शारदः वासन्तक इत्यादीनि । न वसन्तश्ररद्धेमन्तादीनि तेषां नामपदेऽन्तर्भावात् । भावसंयोगपदानि', क्रोधी मानी मायावी लोभीत्यादीनि । न शीलसादश्य-

आते हैं। असि, परशु इत्यादि द्रव्यसंयोगपदनाम नहीं हैं, क्योंकि, उनका आदानपद्में अन्तर्भाव होता है।

शंका—सहचारीपनेकी विवक्षामें असि, परशु आदिका संयोगपदनाममें अन्तर्भाव हो जायगा ?

समाधान — पेसा नहीं है, क्योंकि, सहचारीपनेकी विवक्षा होने पर उनका नामपदमें अन्तर्भाव हो जाता है।

माधुर, वालभ, दक्षिणात्य और औदीच्य इत्यदि क्षेत्रसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, मथुरा आदि क्षेत्रके संयोगसे माथुर आदि संशाएं व्यवहारमें आती हैं। जब माथुर आदि संशाएं नामरूपसे विवक्षित न हों तभी उनका क्षेत्रसंयोगपदमें अन्तर्भाव होता है, अन्यथा नहीं।

शारद, वासन्तक इत्यादि कालसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, शरद् और वसन्त ऋतुके संयोगसे ये संक्षाएं व्यवहारमें आती हैं। किंतु वसन्त, शरद् हेमन्त इत्यादि संज्ञाओंका काल-संयोगपदनामीमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तभीव हो जाता है।

कोघी, मानी, मायाची और लोभी इत्यादि नाम भावसंयोगपद हैं, क्योंकि, कोध, मान, माया और लोभ आदि भावोंके ानीमित्तसे ये नाम व्यवहारमें आते हैं। किंतु जिनमें

सचित्ते गोहि गोमिए, महिंभीहिं महिंमए, अर्गाहि उर्गाए, उर्द्धाहि उद्दीवाले, से त सचित्ते । से किं त अचिते ' अचित्ते छतेण छत्ती, टडेण दडी, पडेण पडी, घडेण घडी, कडेण उडी से त अचित्ते । से किं त मीमए ' मीसए इलेण हालिए, सगडेण, सागडिए, रहेण रहिए, नावाए नाविए, से च दव्य संजीगे । अनु. १, १२९.

१ से किं त खेत्तसजोगे १ भारहे, एरवए, हेमए, एरण्णवए, हरिवासए, रम्मगवामए, देवक्ररूए, उत्तर-फुरुए, पुष्विविदेहए अपरिविदेहए। अहवा मागहे, मालवए, सोरहुए, मरहुहुए, कुकुणए, से त खेतसजोगे। अनु १,१३००

१ से कि ते कालसजीगे १ सुरामस्समाए, सुरामार्, सुरामदुसमाए, दुसमसुसमाए, दुसमसुसमाए। अहना पावसए, वासारत्तए, सरवए, हेमतए, वसतए, गिम्हए, से त्त कालसजीगे। अनु. १, १३१.

३ से कि त भावसजीगे १ दुविहे पण्णते, त जहा, पसत्थे अ अपसत्थे अ । से कि त पसत्थे १ माणण णाणी, पसणीण धसणी, चिरित्तेणं चरित्ती से त पसत्थे । से कि त अपसत्थे १ कोहण कोही, माणण माणी, मायाए मायी, लोहण लोही से त अपसत्थे, से त भावसजीगे । से च सजीएण । अनु. १, १३२,

निघन्धनयमसिंहाग्निरावणादीनि नामानि तेषां नामपदेऽन्तर्भावात् । न चैतेभ्यो व्यतिरिक्तं नामास्त्यज्ञपलम्भात् ।

तत्थेदस्स जीवडुाणस्स णामं किं पदं ? जीवाणं डाण-वण्णणादो जीवडाणामिटि गोण्णपदं । मंगलादिसु छसु अहियारेसु वक्खाणिज्ञमाणेसु णामं बुत्तमेव । पुणो किमद्वं

स्वभावकी सदशता कारण है ऐसी यम, सिंह, अग्नि और रावण आदि संक्षाएं भावसंयोग-पद्रूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, उनका नामपद्रमें अन्तर्भाव होता है। उक्त दश प्रकारके नामोंसे भिन्न और कोई नामपद नहीं है, क्योंकि, ब्यवहारमें इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाये जाते हैं।

विशेषार्थ — यतिवृषभाचार्थने कपायप्राभृतमं नामके केवल छह भेद बताये हैं। वे ये हैं, गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अपचयपद और उपचयपद। ऊपर जो नामके दश भेद कह आये हैं। उनमेंसे, यहां पर अनादिसिद्धान्तसंबन्धी गुणसापेक्ष नामोंका गौण्यपद और आदानपदमें तथा गुणनिरपेक्ष नामोंका नोगौण्यपदमें अन्तर्भाव किया है। प्रमाणपदनामोंका गौण्यपद और आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। प्रमाणपदनामोंका गौण्यपदमें नामपदनामोंका नोगौण्यपदमें और संयोगपदनामोंका आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। अवयवपदनामोंका उपिचतपदनाम और अपिचतपदनामोंके अन्तर्भाव हो ही जाता है।

शुंका—उन पूर्वोक्त दश प्रकारके नामपदोंमें यह जीवस्थान कौनसा नामपद है ? समाधान - जीवोंके स्थानोंका वर्णन करनेसे 'जीवस्थान 'यह गोण्य नामपद है। शंका—पहले मंगलादिक छह अधिकारोंका व्याख्यान करते समय नामपदका

१ णाम छिन्ह ॥ ३॥ (कमायपाहुडचृण्णिसुत ) गोण्णपढे णोगोण्णपढे आदाणपढे पडिनक्सपदे अवचयपदे चित । ××× पाघण्णपदणामाण कथ तक्मावो १ नलाहकाए च बहुसु नण्णेसु सतेसु अनला नलाहका लोकाओ ति जो णामणिहेसो सो गोण्णपढे णिनदिद गुणसुहेण ढव्नाम्म पउत्तिदसणादो । कयनणिनादि-अणेगेस हक्तेस तत्थ सतेसु जो एगेण हक्तेण णिनवणिनिट णिहेसो सो आदाणपढे णिनदिट नणेणात्तहक्तसम्बेणेदस्स पउत्तिदसणादो । दव्नलेक्तलमानसजोयपटाणि रायासिधण्णहरस्लोकण्यरसारह्यअहरानयसायस्वासत्तयकोहीमाणी इम्माईणि णामाणि नि आदाणपदे चेन णिनदित इदमेदस्य अत्थ एत्थ ना इदमिथि ति निनक्ताए एदेसि णामाण पर्याविदसणादो । अनयनपटणामाणि अनचयउनचयपदणामेसु पनिसाते, तेहिंतो तस्य मेटामानादो । सुअणासा कचुग्णीना कमळदळणयणा चदसही निनेही इच्चाईणि तत्तो नाहिराणि अतिय ति चे णेदाणि णामाणि समासत्यम्दहन्तस्त्रस्त्रअप दव्नम्म पउत्तीदो । अणादियसिद्धतपदणामेमु जाणि अणादिग्रणसन्वभननेक्खिय पयहाणि जीनो णाणी चेयणानतो ति ताणि गोण्णपदे आदाणपदे च णिनदिते । जाणि णोगोण्णपटाणि ताणि णोगोण्णपदणामेसु णिनदिते । पमाणपदणामाणि नि गोण्णपदे चेन णिनदिते समाणस्स दव्नग्रणचादो अर्गिदसधस्स अर्गिदसण्णा णामपदा । सा च अणादियसिद्धतपदणामेसु पिनट्टा अणादिसरूतेण तस्स तत्थ पउत्तिदमणादो । अणादियसिद्धतपदणामाण धम्मकालागास-जीनपुग्गलदोण खप्पदतन्त्रमानो पुट्य पर्कानदो । ते णेदाणि पर्कानक्रदे । तदो णाम दसनिह चेन होदि ति एग्रतग्ताहो ण नवन्नो, किंतु छव्निह पि होदि ति चेत्तव्न । जयश्च अ पृ ४-५.

गंथावदारे णामं उच्चदि ति ? न, पूर्वीदिष्टस्य नाम्नोऽनेन पदान्वेपणात् ।

पमाणं पंचिवहं दन्व-खेत्त-काल-भाव-णय-प्पमाण-भेदेहि। तत्य दन्व-पमाणं संखेजमसंखेजमणंतयं चेदि। खेत्त-पमाणं एय-पदेसादि। काल-पमाणं समयाविलयादि। भाव-पमाणं पंचिवहं, आभिणिवोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपज्जवणाणं केवलणाणं चेदि। णय-प्पमाणं सत्तविहं, णेगम-संगह-ववहारुज्जुसुद-सह-समिम्रूढ-एवंभूद-भेदेहि। अहवा णय-प्पमाणमणेयविहं—

जावदिया वयण-वहा तावदिया चेव होंति णय-वादा । जावदिया णय-वादा तावदिया चेव पर-समया ॥ ६७॥ इदि वयणादो ।

कथं नयानां प्रामाण्यं ? न, प्रमाणकार्याणां नयानाम्रुपचारतः प्रामाण्याविरोधात्।

व्याख्यान कर ही आथे हैं, फिर यहां पर ग्रन्थके प्रारम्भमें नामपदका व्याख्यान किसिल्ये किया गया है ?

समाधान—ऐसा नहीं, क्योंकि, पूर्वमें कहे गये नामका दशप्रकारके नामपरोंमेंसे किसमें अन्तर्भाव होता है इसका इस कथनके द्वारा ही अन्वेपण किया है।

द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, भावप्रमाण और नयप्रमाणके भेदसे प्रमाणके पांच भेद हैं। उनमें, संख्यात असंख्यात और अनंत यह द्रव्यप्रमाण है। एक प्रदेश आदि क्षेत्रप्रमाण है। एक समय, एक आवली आदि कालप्रमाण है। आभिनिवोधिक (मित) ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानके भेदसे भावप्रमाण पांच प्रकारका है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द, समिमिक्ट और एवंभूतनयके भेदसे नयप्रमाण सात प्रकारका है। अथवा नयप्रमाण निम्न वचनके अनुसार अनेक प्रकारका भी समझना चाहिये।

जितने भी वचन-मार्ग हैं, उतने ही नयवाद, अर्थात् नयके भेद हैं। और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं॥ ६७॥

शंका—नयोंमें प्रमाणता कैसे संभव है, अर्थात् उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है? समाधान -- नहीं, क्योंकि, नय प्रमाणके कार्य हैं, इसलिये उपचारसे नयोंमें प्रमाण-ताके मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

निशेपार्थ — शंकाकारका अभिप्राय यह है कि जब नय वस्तुके एक अंशमात्रको प्रहण करता है सर्वाशक्तपसे वस्तुको नहीं जानता है तब उसे प्रमाण कैसे माना जाय। इसका समाधान इसप्रकार किया गया है कि, यद्यपि केवल एक नय नय है प्रमाण नहीं है। किन्तु उनमें दूसरे नयोंकी अपेक्षा रहनेसे वे प्रमाणका कार्य करते हैं, इसिल्ये उपचारसे उनमें प्रमाणता आ जाती है।

्षत्थ इदं जीवहाणं एदेसु पंचसु पमाणेसु कदमं पमाणं ? भावपमाणं । तं पि-पंचितं, तत्थ पंचित्रहेसु भाव-पमाणेसु सुद-भाव-पमाणं । कर्तृनिरूपणया एवास्य प्रामाण्यनिरूवितिमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपणमनर्थकमिति चेन्न, सामान्येन जिनोक्तत्वान्यथानुपपितिमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपणमनर्थकमिति चेन्न, सामान्येन जिनोक्तत्वान्यथानुपपितिपिति ज्ञापनार्थत्वात् । अहवा पमाणं छिन्वहं, नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावप्रमाणप्रमाणमिति ज्ञापनार्थत्वात् । अहवा पमाणं छिन्वहं, नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावप्रमाणभेदात् । तत्थ णाम-पमाणं पमाण-सण्णा । हुवणा-पमाणं दुविहं, सब्भाव-हुवणा-पमाणमसब्भाव-हुवणा-पमाणमिदि । आकृतिमिति सद्भावस्थापना । अनाकृतिमत्यसद्भावस्थापना ।
दव्यपमाणं दुविहं आगमदो णोआगमदो य । आगमदो पमाण-पाहुड-जाणओ
अणुवज्ञत्तो, संखेजजासंखेजजाणंत-भेद-भिण्ण-सद्दागमो वा । णोआगमो तिविहो, जाणुगसरीरं भिवयं तव्यदिरित्तिमिदि । जाणुगसरीरं च भिवयं च गयं । तव्यदिरित्त-दव्य-पमाणं

शंका — उन पांच प्रकारके प्रमाणांमें से ' जीवस्थान ' यह कीनसा प्रमाण है ? समाधान — यह भावप्रमाण है।

मतिक्षानादिरूपसे भावप्रमाणके भी पांच भेद हैं। इसिलये उन पांच प्रकारके भाव-- प्रमाणोंमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रको श्रुतभावप्रमाणरूप जानना चाहिये।

र्श्का — पहले कर्ताका निरूपण कर आये हैं इसलिये उसके निरूपण कर देनेसे ही इस शास्त्रकी प्रमाणताका निरूपण हो जाता है, अतः फिरसे उसकी प्रमाणताका निरूपण करना निर्थक है ?

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, यह जीवस्थान शास्त्र प्रमाण है, क्याया वह जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ नहीं हो सकता था। इसप्रकार सामान्यक्रपसे इस जीव-स्थान शास्त्रकी प्रमाणताका निश्चय करनेवाले शिष्यको वहुत प्रकारके भाव प्रमाणोंमेंसे यह जीवस्थान शास्त्र श्रुतभावप्रमाणक्रप है, इसनरहसे विशेष झान करानेके लिये यहां पर इसकी प्रमाणताका निरूपण किया।

अथवा, नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भाव॰ प्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकारका है।

उनमें 'प्रमाण 'ऐसी संक्षाको नामप्रमाण कहते हैं। सद्भावस्थापनाप्रमाण और असद्भावस्थापनाप्रमाणके भेदसे स्थापनाप्रमाण दो प्रकारका है। तद्दाकारवाले पदार्थीमें सद्भावस्थापना होती है। और अतद्दाकारवाले पदार्थीमें असद्भावस्थापना होती है। और अतद्दाकारवाले पदार्थीमें असद्भावस्थापना होती है। आगमद्रव्य-प्रमाण और नोआगमद्रव्यप्रमाणके भेदसे द्रव्यप्रमाण दो प्रकारका है। प्रमाणविषयक शास्त्रको जाननेवाले परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं। अथवा, शब्दोंकी अपेक्षा संख्यातमेटकप वक्ताओंकी अपेक्षा असंख्यातमेटकप और तद्वाच्य अर्थकी अपेक्षा अनंतभेदकप ऐसे शब्दकप आगमको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं। आयकशरीर, भावि और तद्ववितिरक्ति भेदसे नोआगमद्रव्यके तीन भेद समझने चाहिये।

तिविहं, संखेजनसंखेजमणंतिमिदि। खेत्त-काल-पमाणाणि पुच्नं व वत्तव्वाणि। भाव-पमाणं पंचिविहं, मिदि-भाव-पमाणं सुद-भाव-पमाणं ओहि-भाव-पमाणं मणपजव-भाव-पमाणं केवल-भाव-पमाणं चेदि। एत्थेदं जीवद्वाणं भावदो सुद-भाव-पमाणं। दव्वदो संखेजासंखेजाणंत-सह्व-सह-पमाणं।

वत्तव्वदा तिविहा, ससमयवत्तव्यदा परसमयवत्तव्यदा तदुभयवत्तव्यदा चेदि । जिम्ह सत्थिम्ह स-समयो चेव विणिक्षदि पर्वविद्वविद पण्णाविक्षदि तं सत्थं ससमयवत्तव्यं, तस्स भावो ससमयवत्तव्यदा । पर-समयो मिच्छतं जिम्ह पाहुडे अणियोगे वा विणिक्षदि पर्वविक्षदि पण्णाविक्षदि तं पाहुडमणियोगो वा परसमयवत्तव्यं, तस्स भावो परसमयवत्तव्यदा णाम । जत्थ दो वि पर्ववेक्षण पर-समयो दृशिक्षदि स-समयो थाविज्जिदि सा'तदुभयवत्तव्यदा णाम भवदि । एत्थ पुण जीवद्वाणे ससमयवत्तव्यदा ससमयस्तेव पर्वणादो । अत्थाधियारो तिविहो, पमाणं पमेयं तदुभयं चेदि । एत्थ जीवद्वाणे एको चेय अत्थाहियारो पमेय-पर्ववणादो । उवक्षमो गदो ।

उनमं, ज्ञायकरारीर और भावि नोआगमद्रव्यका वर्णन पहले कर आये। तद्वयतिरिक्तनोआगमद्रव्यप्रमाण संख्यातरूप, असंख्यातरूप और अनन्तरूप भेदकी अपेक्षा तीन प्रकारका है।
क्षेत्रप्रमाण और कालप्रमाणका वर्णन पहलेके समान ही करना चाहिये। मतिभावप्रमाण, श्रुतभावप्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्राण और केवलभावप्रमाणके भेदसे भावप्रमाण पांच
प्रकारका है। इनमेंसे यह 'जीवस्थान ' नामका शास्त्र भावप्रमाणकी अपेक्षा श्रुतभावप्रमाणक्रप
है, और द्रव्यकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनन्तरूप शब्दप्रमाण है।

वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता और तहुभयवक्तव्यता। जिस शास्त्रमें स्वसमयका ही वर्णन किया जाता है, प्रक्षपण किया जाता है अथवा विशेषक्षपसे ज्ञान कराया जाता है उसे स्वसमयवक्तव्य कहते हैं। परसमय मिथ्यात्वको कहते हैं। उसका जिस प्राभृत या अनुयोगमें वर्णन किया जाता है, प्रक्षपण किया जाता है या विशेष आन कराया जाता है उस प्राभृत या अनुयोगको परसमयवक्तव्य कहते हैं। जहां पर स्वसमय और परसमय इन दोनोंका विशेषताको परसमयवक्तव्यता कहते हैं। जहां पर स्वसमय और परसमय इन दोनोंका निक्षपण करके परसमयको दोषयुक्त दिखलाया जाता है और स्वसमयकी स्थापना की जाती है उसे तहुभयवक्तव्य कहते हैं और उसके भावको अर्थात् उसमें रहलेवाली स्थापना की जाती है उसे तहुभयवक्तव्य कहते हैं और उसके भावको अर्थात् उसमें रहलेवाली विशेषताको तहुभयवक्तव्यता कहते हैं। इनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें स्वसमयवक्तव्यता ही विशेषताको तहुभयवक्तव्यता कहते हैं। इनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें स्वसमयवक्तव्यता ही समझनी चाहिये, क्योंकि, इसमें स्वसमयका ही निक्षपण किया गया है।

प्रमाण, प्रमेय और तदुभयके भेदसे अर्थाधिकारके तीन भेद हैं। उनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें एक प्रमेय-अर्थाधिकारका ही वर्णन है, क्योंकि, इसमें प्रमाणके विषयभूत प्रमेयका ही वर्णन किया गया है। इसतरह उपक्रमनामका प्रकरण समाप्त हुआ। णिक्खेवो चउन्विहो णाम-हवणा-दन्त्र-भाव-जीवहाण-भएण । णाम-जीवहाणं जीवहाण-सद्दो । हवण-जीवहाणं बुद्धीए समारोविय-जीवहाण-दन्त्रं । दन्त्र-जीवहाणं दुविहं आगम-णोआगम-भएण । तत्थ जीवहाण-जाणओ अणुवजुत्तो आगम-दन्त्र-जीवहाणं । णोआगम-दन्त्र-जीवहाणं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तन्त्रदिरित्त-णोआगम-दन्त्र-जीवहाणं-भएण । आदिल्ल-दुगं सुगमं । तन्त्रदिरित्तं जीवहाणाहार-भूदागास-दन्त्रं । भाव-जीवहाणं दुविहं आगम-णोआगम-भएण । आगम-भाव-जीवहाणं जीवहाण-जाणओ उवजुत्तो । णोआगम-भाव-जीवहाणं मिच्छाइहियादि-चोद्दस-जीव-समासा । एत्थ णो-आगम-भाव-जीवहाणं पयदं । णिक्खेवो गदो ।

नयैर्विना लोकव्यवहारानुपपत्तेर्नया उच्यन्ते । तद्यथा, प्रमाणपरिगृहीतार्थैकदेशे वस्त्वध्यवसायो नय'ः । स द्विविधः, द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति । द्रोष्यत्यदुद्वत्रांस्तान्पर्यायानिति द्रव्यम्', द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्रोति द्रव्यार्थिकः ।

नामजीवस्थान, स्थापनाजीवस्थान, द्रव्यजीवस्थान और भावजीवस्थानके भेदसे निक्षेप चार प्रकारका है। 'जीवस्थान' इसप्रकारकी संक्षाको नामजीवस्थान कहते हैं। जिस द्रव्यमें वुद्धिसे जीवस्थानकी आरोपणा की हो उसे स्थापनाजीवस्थान कहते हैं। आगमजीवस्थान और नोआगमजीवस्थानके भेदसे द्रव्यजीवस्थान हो प्रकारका है। उनमें, जीवस्थान शास्त्रके जाननेवाले किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं। क्षायकशरीर, भावि और तद्वयितिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यजीवस्थान तीन प्रकारका है। इनमेंसे, आदिके दो अर्थात् क्षायकशरीर और भावि सुगम हैं। जीवस्थानोंके अथवा जीवस्थान शास्त्रके आधारमृत आकाशद्रव्यको तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं। आगम और नोआगमके भेदसे भावजीवस्थान दो प्रकारका है। जीवस्थान शास्त्रके जाननेवाले और वर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त जीवको आगमभावजीवस्थान कहते हैं। और मिथ्याद्दि आदि चौद्द जीवसमासोंको नोआगमभावजीवस्थान कहते हैं। इनमेंसे, इस जीवस्थान शास्त्रमें नोआगमभावजीवस्थान निक्षेप प्रकृत है। इसतरह निक्षेपका वर्णन हुआ।

नयोंके विना लोकव्यवहार नहीं चल सकता है, इसलिये यहां पर नयोंका वर्णन करते हैं। इन नयोंका खुलासा इसप्रकार है, प्रमाणके छारा ग्रहण की गई वस्तुके एक अंशमें वस्तुका निश्चय करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। वह नय प्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो प्रकारका है। जो भविष्यस् पर्यायोंको प्राप्त होगा और भृत पर्यायोंको प्राप्त हुआ था उसे द्रव्य

र अनिराक्तत्रितिपक्षी वस्त्वंशत्राही ज्ञातुरिमत्रायी नय । प्र. कः माः पृ. २०५.

२ इन्य सामान्यमभेदोऽन्वय उत्सर्गोऽशो विषयो येषां ते द्रन्यार्थिकाः । पर्यायो विशेषो भेदो न्यतिरेकोऽ पवादोऽशो विषयो येषां ते पर्यायार्थिका । लघीयः पृ ५१

३ द्रवित गच्छिति तांस्तान् पर्यायान् द्रयते गम्यते तैस्ते पर्यायेरिति वा द्रव्यम् । जयभ् अ. पृ. २६. निजनिजप्रदेशसम्हेरखण्डवृत्त्या स्त्रमाप्रविमानपर्यायान् द्रविति द्रोव्यत्यदुद्रुवन्चेति द्रव्यम् । आ. प. ८७.

पिर भेदमेति गच्छतीति पर्यायः, पर्याय एवार्धः प्रयोजनमस्येति पर्याया-थिकः । तत्र द्रव्यार्थिकस्तिनिधः, नैगमः संग्रहो व्यवहारश्चेति । विधिव्यतिरिक्त-प्रतिषेधानुपलम्भादिधिमात्रमेव तत्विमित्यध्यवसायः समस्तस्य ग्रहणात्संग्रहः । द्रव्य-व्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भाद् द्रव्यमेव तत्त्विमित्यध्यवसायो वा संग्रहः । संग्रहनयाश्चिमाना-मधीनां विधिपूर्वकमवहरणं भेदनं व्यवहारः, व्यवहारपरतन्त्रो व्यवहारनय इत्यर्थः । 'यदस्ति न तद् द्रयमातिलङ्घ्य वर्तत इति नैकगमो नैगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्यार्थिको नैगमं इति यावत् । एते त्रयोऽपि नयाः नित्यवादिनः स्विवषये पर्यायाभावतः सामान्य-

कहते हैं। इच्य ही जिसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन हो उसे इच्यार्थिकनय कहते हैं। 'परि ' अर्थात् भेदको जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। यह पर्याय ही जिस नयका प्रयोजन हो। उसे पर्यायार्थिकनय कहते हैं।

द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं - नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय। विधि अर्थात् सत्ताको छोड़कर प्रतिषेध अर्थात् असत्ताकी प्राप्ति नहीं होती है, इसिलये विधिमात्र ही तत्व है। इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको समस्तका ग्रहण करनेवाला होनेसे संग्रहनय कहते हैं। अथवा, द्रव्यको छोड़कर पर्यायें नहीं पाई जाती हैं, इसिलये द्रव्य ही तत्व है। इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको संग्रहनय कहते हैं। संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थाके विधिपूर्वक भेद करनेको व्यवहार कहते हैं। उस व्यवहारके आधीन चलनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं। जो है वह उक्त दोनों अर्थात् संग्रह और व्यवहारको छोड़कर नहीं रहता है। इसतरह जो केवल एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात् अनेकको प्राप्त होता है उसे नैगमनय कहते हैं। अर्थात् संग्रह और असंग्रहरूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नैगमनय है। ये तीनों ही नय नित्यवादी हैं, क्योंकि, इन तीनों ही नयोका विषय पर्याय न होनेके कारण इन तीनों नयोंके विषयमें

१ मतिषु 'समनस्य ' इति पण्ठ ।

२ सह्पतानतिकान्तस्त्रस्त्रमावामिद जगन् । सत्तारूपतया सर्व नगृह्ण समहा मत ॥ स त टी पृ ३११० स्वजाखितरोधेनेक्त्वपुपनीय पर्यायानाकान्तमेदानिविशेषेण समस्तमहणा समह । स मि १,३३ स्वजाखितरोधेनेक्त्त्वोपनयात्समस्तमहण समह । त•रा वा १,३३ एकलोन विशेषाणा महण समहो मन । सजातरिवरोधेन दृष्टेष्टाम्या कथचन ॥ त•रा) वा १,३३,४९०

३ सः सिः १, ३३ त. रा. वा १, ३३ प्र कः मा पृ २०५ सम्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वक । योऽवहारी विभागः स्याद्वधवहारी नय स्मृत ॥ त श्री वा १, ३३, ५८ व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तु व्यवस्थिताम्। तथैव दृश्यमानत्वाद् व्यवहारयित देहिन ॥ स त टी पृ ३११.

४ अनिमिनिवृत्तार्थसङ्कल्पमात्रमाही नैगम । स सि १, ३३. अर्थसङ्कल्पमात्रमाही नेगम । त रा धा. १, ३३. तत्र सङ्कल्पमात्रस्य माहकी नेगमी नयः । त रही वा १, ३३ अनिप्पचार्थसङ्कल्पमात्रमाही नेगम. । प्र. क मा पृ. २०५. अन्यदेव हि सामान्यमिनज्ञानकारणम् । विशेषोऽध्यन्य एवेति मन्यतं निगमो सयः ॥ स.त.टी. पृ. ३११. नैकैमीनेर्महासत्तासामान्यविशेषनिशेषज्ञानैर्मिनीते मिनोति वा नैकम । निगमेपु वा

विशेषकालयारभावात्।

पर्यायाधिका द्विविधः, अर्थनयो व्यञ्जननयश्चेति । द्रव्याधिकपर्यायाधिकनययोः किंकृतो भेदश्चेदुच्यते', ऋजुस्त्रवचनविच्छेदो म् अधारो येपां नयानां ते पर्यायाधिकाः । विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेदः । ऋजुस्त्रवचनं नाम वर्तमानवचनं, तस्य विच्छेदः ऋजुस्त्रवचनविच्छेदः । स कालो मूल आधारो येपां नयानां ते पर्यायाधिकाः । ऋजुस्त्रवचनविच्छेदः । स कालो मूल आधारो येपां नयानां ते पर्यायाधिकाः । ऋजुस्त्रवचनविच्छेदादारभ्य आ एकसमयाद्वस्तुस्थित्यध्यवसायिनः पर्यायाधिका इति यावत् ।

सामान्य और विशेषकालका अभाव है।

विशेपार्थ — एवंभृतनयसे लेकर ऊपर ऋजुस्त्र नय तक पूर्व पूर्व नय सामान्य रूपसे और उत्तरोत्तर नय विशेप रूपसे वर्तमान कालवर्ती पर्यायको विषय करते हैं। इसप्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नयके विषय नहीं होते हैं। इस विवक्षासे इन्यार्थिक नयके तीनों भेदोंको नित्यवादी कहा है। अथवा, द्रव्यार्थिक नयमें कालभेदकी विवक्षा ही नहीं है, इसलिये उसमें सामान्य और विशेषकालका अभाव कहा है।

अर्थनय और व्यंजन ( शब्द ) नयके भेदसे पर्यायार्थिक नय दे प्रकारका है। शुंका — इब्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयमें किसप्रकार भेद है ?

समाधान — ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद जिस कालमें होता है, बह (काल) जिन नयोंका मूल आधार है वे पर्यायार्थिकनय है। विच्छेद अथवा अन्त जिस कालमें होता है उस कालको विच्छेद कहते हैं। वर्तमानवचनको ऋजुस्त्रवचन कहते हैं, और उसके विच्छेदको ऋजुर्त्त्रवचनविच्छेद कहते हैं। वह ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद-रूप काल जिन नयोंका मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिकनय कहते हैं। अर्थात् ऋजुस्त्रके प्रतिपादक वचनोंके विच्छेदरूप समयसे लेकर एक समय पर्यन्त वस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायार्थिकनय हैं। इन पर्यायार्थिक नयोंके अतिरिक्त होय गुजागुज्ञ कर द्रव्यार्थिक

अर्थनाधेषु कुश्वलो सर्वा वा नैगम । अर्थवा निक गमा पन्थानी यस्य स नेकाम । तत्राये सर्वत्र सिद्धन्येत्रमनुगता-फारावनोधहेतुभृता महामनामिन्छति अनुवृत्तन्यावृत्ताववोधहेतुभूत च सामान्यविशेषं व्वचन्वादि व्याद्यनाववोधहेतुभृतं च नित्यव्यविष्ठिमन्य विशेषमिति । स्था म् पृ ३७१ मिक्कमेनीया पुन पडेव नयानभ्युपगतवन्त , नेगमस्य भेमहरूयवहारयोरन्तर्माविववक्षणात् । तथाहि, यदा नेगम सामान्यप्रतिपत्तिपरस्तदा स मजदेऽन्तर्मवित सामान्याम्युपगम-परन्वात विशेषान्युपगममिष्टस्तु व्यवहारे । आ स् पृ ७

१ इन्यमर्थ प्रयोजनमस्येति इन्याधिक तद्भवलक्षणसामान्येनाभिनसाद्यस्थलक्षणसामान्येन मिनममिन्न स्व सस्यम्युपगच्छन इत्याधिक इति यावत् । परि मेवं ऋज्ञस्त्राचनविच्छेद एति गच्छतीति पर्यायः । स पर्याय अर्थ प्रयोजनमस्येनि पर्यायाधिकः सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्न च इत्याधिकाशेषविषय ऋज्रम्त्रवचनविच्छेदेन पाठयन् पर्यायाधिक इस्रवगन्तत्यः । जयध अ. पृ. २७.

अपरे शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकाः । तत्रार्थव्यञ्जनपर्यायैविभिन्नलिङ्गसंख्याकालकारकपुरुषो-पग्रहभेदैरिभन्नं वर्तमानमात्रं वस्त्वध्यवस्यन्तोऽर्थनयाः, न शब्दभेदेनार्थभेद इत्यर्थः । व्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवसायिनो व्यञ्जननयाः । तत्रार्थनयः ऋजुद्धत्रः । कुतः ? ऋजु प्रगुणं सत्त्रयति स्चयतीति तत्सिद्धेः । नैगमसंग्रहव्यवहाराश्चार्थनया इति चेत् , सन्त्वेतेऽर्थनयाः अर्थव्याप्रतत्वात् , किंतु न ते पर्यायार्थिकाः द्रव्यार्थिकत्वात् ।

व्यञ्जननयस्त्रिविधः, शब्दः समीमरूढ एवंभूत इति । शब्दपृष्ठते।ऽर्थग्रहणप्रवणः

## नय हैं। यही उनमें भेद है।

उनमेंसे, अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायसे भेदरूप और लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहके भेदसे अभेदरूप केवल वर्तमान-समयवर्ती वस्तुके निश्चय करनेवाले नयोंको अर्थनय कहते हैं। यहां पर शब्दोंके भेदसे अर्थमें भेदकी विवक्षा नहीं है। व्यंजन (शब्द) के भेदसे वस्तुमें भेदका निश्चय करनेवाले नय व्यंजननय कहलाते हैं। इनमें, ऋजुसूत्र नयको अर्थनय समझना चाहिये। क्योंकि, ऋजु-सरल अर्थात् वर्तमान-समयवर्ती पर्यायमात्रको जो संग्रह करे अथवा स्वित करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं। इसतरह वर्तमान पर्यायरूपसे अर्थको ग्रहण करनेवाला होनेके कारण यह नय अर्थनय है, यह बात सिद्ध हो जाती है।

श्रंका—नेगम, संग्रह और व्यवहारनय भी तो अर्थनय हैं, फिर यहां पर अर्थनयोंमें केवल ऋजस्वनयका ही ग्रहण क्यों किया ?

समाधान — अर्थको विषय करनेवाले होनेके कारण वे भी अर्थनय हैं, इसमें केई बाधा नहीं है। किंतु वे तीनों नय द्रव्यार्थिकरूप होनेके कारण पर्यायार्थिक नहीं है।

व्यंजननय तीन प्रकारका है, शब्द, समिक्षढ़ और एवंमृत । शब्दकी प्रहण करनेके

१ तत्र गुद्धवन्यार्थिकः पर्यायकरुद्धारितः बहुमेद सम्रहः । (अगुद्धः ) वन्यार्थिकः पर्यायकरुद्धाङ्कितः व्वविषय न्यवहारः । यदस्ति न तद्ध्यमितिरुप्य नर्ततः इति नेकगमो नेगम शन्दर्शारुकर्मकार्यकारणाधाराधेयः सहचारमानमेयोन्मेयभूतमाविष्यदर्तमानादिकमाश्चिरय स्थितोपचारविषय । जयधः अ. पृ. २७:

२ वस्तुनः स्वरूप स्वधर्मभेदेन भिदानोऽर्थनय । अभेदको वा, अभेदरूपेण सर्वे वस्तु इयितं एति गच्छति इत्यर्थनय । जयधा अ पृ २७.

३ ऋज्ञमृत्रवचनविच्छेदोपलक्षितस्य वस्तुनः वाचकमेदेन भेदकी व्यञ्जननय । जयधः अ पृ २७.

४ ऋग्न प्रमुण स्त्रयति तन्त्रयत इति ऋग्नस्त्र । स सिः १,३३. स्त्रपातवदग्रस्त्र । यथा ऋग्नः स्त्रपातत्तथा ऋग्न प्रमुण स्त्रयति तन्त्रयति ऋग्नस्त्रः । तः रा वाः १,३३. ऋग्नस्त्र क्षणः वेति वस्तु सत्त्रयदेख । प्राधान्येन ग्रणीमात्राद्र द्रव्यस्थानपेणात्सतः ॥ त श्लीः वाः १,३३,६१. ऋग्न प्राच्चल (व्यक्त ) वर्तमानक्षणमात्र स्त्रयतीत्पृज्यत्त्र । प्र कः माः पृः २०५ तर्म भृत्रतिति स्थान्त्रद्रपर्यायस्थिता । नश्वरस्थैन सावस्य सावा स्थिति-वियोगत् ॥ अतीतानागताकः रकालस्यर्शवितिम् । वर्तमानतया सर्वमृग्नस्ते ॥ सः तः दीः पृ ३११-३१३.

शब्दनयं: लिङ्गसंख्याकालकारकपुरुषोपग्रहन्यभिचारिनश्चिपरत्वात् । लिङ्गन्यभिचार-स्तावदुच्यते । स्नीलिङ्गे पुल्लिङ्गाभिधानं तारका स्वातिरिति । पुल्लिङ्गे स्त्र्यभिधानं अवगमो विद्येति । स्नीत्वे नपुंसकाभिधानं वीणा आतोद्यमिति । नपुंसके स्त्र्यभिधानं आयुधं शक्तिरिति । पुल्लिङ्गे नपुंसकाभिधानं पटो वस्नमिति । नपुंसके पुल्लिङ्गाभिधानं आयुधं पश्चिरिति । संख्यान्यभिचारः, एकत्वे द्वित्वं नक्षत्रं पुनर्वस्न इति । एकत्वे बहुत्वं नक्षत्रं शतभिषज इति । द्वित्वे एकत्वं गोदौ ग्राम इति । द्वित्वे वहुत्वं पुनर्वस्न

बाद अर्थके ग्रहण करनेमें समर्थ शन्दनय है, क्योंकि, यह नय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुप और उपग्रहके ज्याभिचारकी निवृत्ति करनेवाला है।

क्रीलिंगके स्थानपर पुलिंगका कथन करना और पुलिंगके स्थानपर क्रीलिंगका कथन करना आदि लिंगव्यिमचार है। जैसे, 'तारका स्वाति ' स्वाति नक्षत्र तारका है। यहां परं तारका शब्द स्रीलिंग और स्वाति शब्द पुलिंग है। इसिलेथे स्रीलिंगके स्थानपर पुलिंग कहनेसे लिंगव्यिमचार है। 'अवगमो विद्या ' झान विद्या है। यहां पर अवगम शब्द पुलिंग और विद्या शब्द स्रीलिंग है। इसिलेथे पुलिंगके स्थानपर स्त्रीलिंग कहनेसे लिंगव्यिमचार है। 'वीणा आतोद्यम् ' वीणावाजा आतोद्य कहा जाता है। यहां पर वीणा शब्द स्त्रीलिंग और आतोद्य शब्द नपुंसकिलंग है। इसिलेथे स्त्रीलिंगके स्थानपर नपुसकिलगका कथन करनेसे लिंगव्यिमचार है। 'आयुधं शक्तिः' शक्ति आयुध है। यहां पर आयुध शब्द नपुंसकिलंग और शिंगव्यिमचार है। 'आयुधं शक्तिः' शक्ति आयुध है। यहां पर पट शब्द पुलिंग और वस्त्र शब्द नपुंसकिलंग है। इसिलेथे नपुंसकिलंगके स्थानपर स्त्रीलिंगका कथन करनेसे लिंगव्यिमचार है। 'पटो वस्त्रम् 'पट वस्त्र है। यहां पर पट शब्द पुलिंग और वस्त्र शब्द नपुंसकिलंग है। इसिलेथे पुलिंगके स्थानपर नपुंसकिलंगका कथन करनेसे लिंगव्यिमचार है। 'आयुध परशुः' फरसा आयुध है। यहां पर आयुध शब्द नपुंसकिलंग और परशु शब्द पुलिंग है। इसिलेथे नपुसकिलंगके स्थानपर पुलिंगका कथन करनेसे लिंगव्यिमचार है। 'आयुध परशुः' फरसा आयुध है। यहां पर आयुध शब्द नपुंसकिलंग और परशु शब्द पुलिंग है। इसिलेथे नपुसकिलंगके स्थानपर पुलिंगका कथन करनेसे लिंगव्यिमचार है।

एक वचनकी जगह द्विवचन आदिका कथन करना संख्याव्यभिचार है। जैसे, 'नक्षत्रं पुनर्वस् 'पुनर्वस् नक्षत्र है। यहां पर नक्षत्र शब्द एक वचनान्त और पुनर्वस् शब्द द्विवचनान्त है। इसिलिये एकवचनके स्थानपर द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'नक्षत्र शातिभषजः 'शतिभषज नक्षत्र है। यहां पर नक्षत्र शब्द एकवचनान्त और शतिभषज् शब्द बहुवचनान्त है। इसिलिये एकवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है

१ लिक्सस्त्यासाधनादिन्यसिचारिनवृत्तिपर शन्दनय ! स. सि. १,३३. शपत्यर्थमाह्यति प्रत्यायतीति शन्द । त. रा वा १,३३ कालादिमेदतोऽर्थस्य मेद य प्रतिपादयेन् ! सोऽत्र शन्दनयः शन्दप्रधानत्वादुदाहृत ॥ त श्रो वा १,३३,६८ कालकारकलिक्सस्त्यासाधनोपम्रहमेदाद्वित्तमर्थं शपतीति शन्दो नय । प्र क मा पृ २०६ विरोधिलिक्संख्यादिमेदाद्वित्तस्त्रमावताम् । तस्येव मन्यमानोऽय शन्दः प्रत्यवतिष्ठते ॥ स.त. टी पृ ३१३.

पश्चतारका इति । बहुत्वे एकत्वं आम्राः वनिमिति । बहुत्वे द्वित्वं देवमनुष्या उभौ राज्ञी इति । कालव्यिभिचार', विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनिता', मविष्यदृश्ये भूतप्रयोगः । भावि कृत्यमासीदिति भूते भविष्यत्प्रयोग इत्यर्थः । साधनव्यभिचारः, प्राममधिशेते इति । पुरुषव्यभिचार'ः, एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पितेति । उपग्रह-

'गोदी प्रामः' गार्योको देनेवाले गांव है। यहां पर गोद शब्द द्विवनान्त और प्राम शब्द एकवचनान्त है। इसलिये द्विवनको स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार हैं। 'पुनर्वस् पञ्च तारकाः' पुनर्वस् पांच तारे हैं। यहां पर पुनर्वस् द्विवचनान्त और पंचतारका शब्द बहुवचनान्त है। इसलिये द्विवचनके स्थानपर बहुववनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'आम्राः वनम् ' आमोंके वृक्ष वन हैं। यहां पर आम्र शब्द बहुवचनान्त और वन शब्द एकवचनान्त है। इसलिये बहुवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। 'देवमनुष्या उभी राशी' देव और मनुष्य ये दो राशि हैं। यहां पर देव-मनुष्य शब्द बहुवचनान्त और राशि शब्द विवचनान्त है। इसलिये बहुवचनके स्थानपर द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है।

भविष्यत् आदि कालके स्थानपर भूत आदि कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है। जैसे, 'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जितता ' जिसने समस्त विश्वको देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा। यहां पर विश्वका देखना भविष्यत् कालका कार्य है, परंतु उसका भूतकालके प्रयोगद्वारा कथन किया गया है। इसलिथे यहां पर भविष्यत् कालका कार्य भृतकालमें कहनेसे काल-व्यभिचार है। इसीतरह 'भाविद्यायमासीत्' आगे होनेवाला कार्य हो चुका। यहां पर भी भृतकालके स्थानपर भविष्यत् कालका कथन करनेसे कालव्यभिचार है।

एक साधन अर्थात् एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनव्यभि-चार कहते हैं। जैसे, ' ग्राममधिरोते ' वह ग्राममें शयन करता है। यहां पर सन्तमी कारकके स्थानपर द्वितीया कारकका प्रयोग किया गया है, इसिलेथे यह साधनव्यभिवार है।

उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके

१ ये हि वेयाकरणव्यवहारनयानुरोवेन ' धातुसम्बन्धे प्रत्यया ' इति मूत्रमारम्य विश्वदरवाऽस्य पुत्री जिनता, माविकृत्यमासीदि यत्र कालमेदेऽ पेक्रवदार्थमाट्ना यो विश्व दृथ्यति सोऽपि पुत्रो जिनतेति मविष्यत्कालेना-तीतकालस्यामेदोऽमिमत , तथा व्यवहारदर्शनाविति । तत्र य परीक्षायाः मूलकृते कालमेदेऽ प्ययसामेदेऽतिष्रसगात् रावणश्खचक्वतिनोरप्यतीतानागतकालयोरेकत्वापते । आसीद्रावणो राजा, अखचकवता मविष्यतीति शब्दयोर्भिष्या विषयत्वात् नेकार्थतेति चेत्, विश्वदृश्या जिनतेत्यनयोरपि माभूत् तत एव । न हि विश्व दृष्टवान् इति विश्वदृश्य लेतिशब्दस्य योऽधोऽतीतकालस्य जिनतेति शब्दस्यानागतकाल पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्यविरोधान् । अतीतकालस्याप्यनागतत्वा-व्यवरोपिदेकार्थतामेभेतेति चेत् तिहै न प्रमार्थत कालमेदेऽप्यभिन्नार्थन्यवस्या । त स्रो वा पृ २७२-२७३

२ ' एहि मन्ये रथेन यास्यासे, न हि यास्यासे, स यातस्ते पिना ' इति साधनमेदोपे पदार्थमभिन्नमादता
'' प्रहासे मन्य वात्रि युन्मन्मन्यते रस्मदेकत्रच '' इति वचनान् । तदापे न श्रेय परीक्षायां, जह पचामि, त्व पचसी-

व्यभिचारः, रमते विरमति, तिष्ठति संतिष्ठते, विश्वति निविश्वते इति । एवमादयो व्यभि-चारा न युक्ताः अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्त्रन्वाभावात् । ततो यथालिङ्गं यथासंख्यं यथा-साधनादि च न्याय्यमभिधानमिति ।

नानार्थसमिभरोहणात्समिम्हढंः । इन्दनादिन्द्रः पूर्दारणात्पुरन्दरः शकनाच्छक इति भिन्नार्थवाचकत्वान्नेते एकार्थवर्तिनः । न पर्यायशब्दाः सन्ति भिन्नपदानामेकार्थ-

कथन करनेको पुरुषव्यभिचार कहते हैं। जैसे, 'एहि मन्य रथेन यास्यसि नहि यास्यसि यातस्ते पिता ' आओ, तुम समझते हो कि मैं रथेसे जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्हारा पिता चला गया। यहां पर 'मन्यसे ' के स्थानपर 'मन्ये ' यह उत्तमपुरुषका और ' यास्यामि ' के स्थानपर ' यास्यसि ' यह मध्यमपुरुषका प्रयोग हुआ है। इसल्यि पुरुषव्यभिचार है।

उपसर्गके निमित्तसे परसौपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परसौपदके कथन कर देनेको उपब्रहन्यभिचार कहते हैं। जैसे, 'रमते' के स्थानपर 'विरमित' 'तिष्ठति' के स्थानपर 'संतिष्ठते' और विश्वतिके स्थानपर 'निविश्वते' का प्रयोग किया जाता है।

इसतरह जितने भी लिंग आदि व्याभिचार ऊपर दे आये हैं वे सभी अयुक्त हैं, क्योंिक, अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये समान लिंग, समान संख्या और समान साधन आदिका कथन करना ही उचित है।

राव्दमेद्से जो नाना अर्थोंमें अभिरूढ़ होता है उसे समभिरूढ़ नय सहते हैं। जैसे, 'इन्दनात्' अर्थात् परम पेश्वर्यशाली होनेके कारण इन्द्र 'पूर्दारणात्' अर्थात् नगरोंका विभाग करनेवाला होनेके कारण पुरन्दर और 'शकनात्' अर्थात् सामर्थ्यवाला होनेके कारण शक। ये तीनों शब्द भिन्नार्थवाचक होनेसे इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चाहिये। इस नयकी हिप्टेंमें पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि, भिन्न पदोंका एक पदार्थमें रहना खीकार कर लेनेमें

लगानि अस्मद्य-मत्ताधनामेदंऽप्येकार्थत्वप्रसमान । त स्तो वा पृ २७३ तथा पुरुषमेदेऽपि नकान्तिक तद वस्तु इति, 'एहि मन्ये ' इत्यादि । इति च प्रयागो न युक्त, अपि तु 'एहि मन्येस यथाह स्थेन यास्यामि ' इत्यनेनैये परमावेनति विदेष्टयम् । स त पृ ३१३ 'प्रहामे च मन्योपपद मन्यतेरत्तम एकवच 'पा १, ४, १०६ 'एहि मन्ये रथेन यास्यसि, निह यास्यसि यातस्ते पिता ' इति प्रहासे यथाप्रासमेव प्रतिपत्ति नान प्रसिद्धार्थविपर्यासे विश्विवन्धनमस्ति, 'रथेन यास्यमि, इति मावगमनाभिधानान् प्रहामो गम्यते '। 'निह यास्यसि ' इति विहिगमनं प्रतिषिध्यते । अनेकिसचिप प्रहसितीर च प्रत्येकमेव परिहाम इति अभिधानवशाद 'मन्ये ' इति एकवचनमेव । लोकिकथ प्रयोगोऽनुसर्तन्य इति न प्रकारान्तरकल्पना न्याया । 'त्रीणि त्रीणि अन्य-युष्मदस्मादि 'हैम ३,३,१७.

१ स मि १, ३३ त रा ना १, ३३ पर्यायशन्दमेदेन मिनार्थस्याधिरोहणात् । नय समिनिरूदः स्यात्पूर्वनचास्य निश्चय ॥ त. श्रो ना १, ३३, ७६ नानार्थान् समेत्यामिमुख्येन रूढ समिमिरूढ । प्र. क मा पृ २०६ तथानिधस्य तस्यापि नस्तुन क्षणवृत्तिन । तृते समिमिरूढस्तु मज्ञामेदेन मिन्नताम् ॥ स त टी पृ ३१३.

२ प्रतिषु 'न्येते ' इति पाठ ।

ष्ट्रात्तिविरोघात् । नाविरोधः पदानामेकत्वापत्तेरिति । नानार्थस्य भावः नानार्थता तां समिक्दित्वात्समिक्दिः ।

एवं भेदे भवनादेवम्भूतः । न पदानां समासोऽस्ति भिन्नकालवर्तिनां भिन्नार्थ-वर्तिनां चैकत्विवरोधात् । न परस्परच्यपेक्षाप्यस्ति वर्णार्थसंख्याकालादिभिर्भिन्नानां पदानां भिन्नपदापेक्षायोगात् । ततो न वाक्यमप्यस्तीति सिद्धम् । ततः पदमेकमेकार्थस्य वाचक-मित्यध्यवसायः एवंभूतनयः । एतस्मिन्नये एको गोशच्दो नानार्थे न वर्तते एकस्यैक-स्वभावस्य बहुपु वृत्तिविरोधात् । पदगतवर्णभेदाद्वाच्यभेदस्याध्यवसायकोऽप्येवम्भूतः ।

विरोध आता है। यदि भिन्न पदोंकी एक पदार्थमें वृत्ति हो सकती है इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा मान लिया जावे तो समस्त पदोंको एकत्वकी आपत्ति आ जावेगी। इससे यह तात्पर्य निकला कि जो नय राष्ट्रभेदसे अर्थमें भेद स्वीकार करता है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। नाना पदार्थोंके भाव अर्थात् विरोपताको नानार्थता कहते हैं। और उस नानार्थताके प्रति जो अभिरूढ़ है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं।

प्वंभेद अर्थात् जिस शन्दका जो वाच्य है वह तृह्प क्षियासे परिणत समयमें ही पाया जाता है। उसे जो विषय करता है उसे एवंमृत नय कहते हैं। इस नयकी दृष्टिसे प्दांका समास नहीं हो सकता है, क्योंकि, भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थवाले शन्दोंमें एकपनेका विरोध है। इसीतरह शन्दोंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि, वर्ण, अर्थ, संख्या और कालादिकके भेदसे भेदके। प्राप्त हुए प्दोंके दूसरे प्दोंकी अपेक्षा नहीं वन सकती है। जब कि एक पद दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं वंन सकता

## १ ' नानार्थसमिभोहणात्समिम् े ' इति पाठमिलक्य निरूक्ते सङ्गतिश्रिन्या ।

२ येनात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसाययतीति एवभृत । स सि १,३३ त रा वा १,३३ तिकयापरिणामोऽर्थस्त-येवेति विनिश्चयात् । एवभूतेन नीयेत कियान्तरपराड्मुख । त श्लो वा १,३३,७५ एविमत्य विवक्षितिकयापरिणाम-प्रकारेन भृत परिणतमर्थ योऽभिप्रेति स एवम्भूतो नय । (कियाश्रयेण भेटप्ररूपणमित्यम्भावोऽत्र । टिप्पणी ) प्र. क मा. पृ. २०६ एकस्यापि ध्वनेवीच्य सदा तन्नोपपधते । कियाभेटेन मिन्नचादेवभूतोऽभिमन्यते ॥ स त टी. पृ ३१४०

३ एवमवनादेवभृत । अस्मिन्नये न पदाना समासोऽस्ति स्त्ररूपन कालमेदेन च भिन्नानामेकलविरोधान् । न पदानामेककालगृति समास क्रमोत्पवाना क्षणक्षयिणा तदनुपपते । नैकाथें वृत्ति समासः, भिन्नपदानामेकाथे वृत्त्यनुपपते । न वर्णसमासोऽप्यस्ति, तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रसगात्। तत एक एव वर्ण एकार्थवाचक इति पदगतवर्णमात्रार्थ एकार्थ इत्येवभृतामिप्रायत्रान् एवभृतनय । जयध अ पृ. २९, यिक्तयाविशिष्टशब्देनोच्यते, तामेव किया कुर्वद्वस्त्वेवभृतमुत्तामिप्रायत्रान् चष्टािक्तयादिक प्रकारः, तमेवभृत प्राप्तमिति छत्वा तत्रश्चेवभृतवस्तुप्रतिपादको नयोऽप्युपचारादेवभृत । अथवा एवश्वदेनोच्यते चेष्टािक्तयादिक प्रकारः, तद्विशिष्टस्येव वस्तुनोऽभ्युपगमात्रमेवभृत प्राप्त एवभृत इत्युपचारमन्तरेणापि व्याख्यायते स एवभृतो नय । अ राः कोषः ( एवभ्अ ).

एवम्भूते समुत्पन्नत्वात् । एवमेते संक्षेपेण नया सप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येयाः । एते च पुनर्व्यवहर्त्तभिरवश्यमवगन्तव्या अन्यथार्थप्रतिपादनावगमानुपपत्ते । उत्तं च—

णित्य णिर्ह विहूणं सुत्त अत्यो व्य जिणवरमदिग्ह । तो णय वादे णिउणा मुणिणो सिद्धतिया होंति ।। ६८ ॥ तम्हा अहिगय-सुत्तेण अत्य-सपायणिग्ह जङ्गव्यं । अत्य-गई वि य णय-वाद-गहण-लीणा दुरहियम्मौ ॥ ६९ ॥

एवं णय-परूवणा गदा । अणुगमं वत्तइस्तामो-.

## एतो इमेसिं चोद्दसण्हं जीव-समासाणं मग्गणहुदाए तत्थ इमाणि चोद्दस चेव हाणाणि णायव्वाणि भवंति ॥ २ ॥

है यह वात सिद्ध हो जाती है। इसिलिये एक एद एक ही अर्थका वाचक होता है। इसिप्रकारके विषय करनेवाले नयको एवभृतनय कहते हैं। इस नयकी दिएमें एक गो शब्द नाना अर्थोमें नहीं रहता है, क्योंकि, एकस्वभाववाले एक एदका अनेक अर्थोमें रहना विरुद्ध है। अथवा, एदमें रहनेवाले वर्णोंके भेदसे वाच्यभेदका निश्चय करानेवाला भी एवभृतनय है, क्योंकि, यह नय इसी रूपमें उत्पन्न होता है। इसतरह ये नय संक्षेपसे सात प्रकारके और अवान्तर भेदोंसे असंख्यात प्रकारके समझना चाहिये। व्यवहारकुशल लोगोंको इन नयोंका स्वरूप अवश्य समझ लेना चाहिये। अन्यथा, अर्थात् नयोंके स्वरूपको समझे विना पदार्थाके स्वरूपका प्रतिपादन और उसका ज्ञान अथवा पदार्थोंके स्वरूपके प्रतिपादनका ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा भी है—

'जिनेन्द्रभगवान्के मतमें नयवाद्के विना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसिलये जो मुनि नयवादमें निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धान्तके ज्ञाता समझने चाहिये। अतः जिसने सूत्र अर्थात् परमागमको भलेप्रकार जान लिया है उसे ही अर्थसपादनमें अर्थात् नय और प्रमाणके हारा पदार्थके परिज्ञान करनेमें प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि, पदार्थींका परिज्ञान भी नयवादक्षी जंगलमें अन्तर्निहित्त है अत्रपव दुरिधगम्य अर्थात् जाननेके लिये कठिन है॥ ६८, ६९॥ इसतरह नयप्रक्षणाका वर्णन समाप्त हुआ।

अब अनुगमका निरूपण करते हैं।

इस द्रव्यश्रुत और भावश्रुतरूप प्रमाणसे इन चौदह गुणस्थानोंके अन्वेपणरूप प्रयो-जनके होने पर ये चौदह ही मार्गणास्थान जानने योग्य हैं॥२॥

१ नित्य नएहि विहूर्ण सुर्च अत्यो य जिणमए किंचि। आसन्ज उ सीयार नए नयविसारओ वृआ ॥ आ नि ६६१

१ सत्ते अत्यिगिमणे न सत्तमेत्तेण अत्यपितन्ती । अत्थगर्ध राण णयनायगर्णलीणा द्वामिगम्मा ॥ तम्हा अहिगयस्त्रेण अत्यसपायणीमा जरयन्त्र । आयरियधीरहत्था हवि महाण निलनित्त ॥ स. त. ३, ६४, ६५. ' एत्तो' एतस्मादित्यर्थः । कस्मात्', प्रमाणात् । क्कत एतदवगम्यते ? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणादवतारविरोधात् । नाजलात्मकहिमवतो निपतज्जलात्मकगङ्गया व्यभिचारः अवयविनोऽवयस्यात्र वियोगापायस्य विविक्षत्वात् । नावयविनोऽवयवो भिन्नो विरोधात् । तद्वि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभावप्रमाणभेदात् । द्रव्यप्रमाणात् संख्येया-

' एतो ' अर्थात् इससे ।

शंका-यहां पर ' एतद् ' पदसे किसका प्रहण किया है ?

सामधान — यहां पर 'एतद्' पदसे प्रमाणका ग्रहण किया है, इसलिये 'इससे ' अर्थात् 'प्रमाणसे 'ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये।

शंका -- यह कैसे जाना, कि यहां पर 'पत्ता' पदका 'प्रमाणसे' यह अर्थ लिया गया है ?

समाधान— क्योंकि, प्रमाणरूप जीवस्थानका अप्रमाणसे अवनार अर्थात् उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इससे यह जाना जाता है कि यहां पर 'एती ' इस पदमें स्थित 'एतत् ' शब्दसे प्रमाणका ग्रहण किया गया है।

यहां पर यदि कोई यह कहे कि कार्यमें कारणानुकूल ही गुणधर्म पाये जाते हैं, क्योंकि, वह कार्य है। इस अनुमानमें जो कार्यत्वरूप हेतु है, वह प्रमाणरूप कारणसे उत्पन्न हुए प्रमाणात्मक जीवस्थानरूप साध्यमें पाया जाता है, ओर अजलस्वरूप हिमवानसे उत्पन्न हुई जलात्मक गंगानदीरूप विपक्षमें भी पाया जाता है। अतएव इस कार्यत्वरूप हेतुके पक्षमें रहते हुए भी विपक्षमें चले जानेके कारण व्यभिचार दोष आता है। अतः यह कहना कि प्रमाणरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है, संगत नहीं है। इस शंकाको मनमें निश्चय करके आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इसतरह अजलात्मक हिमवानसे निकलती हुई जलात्मक गंगा-नदीसे भी व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर अवयवीसे वियोगापायरूप अर्थात् अवयवीसे संयोगको प्राप्त हुआ अवयव विवक्षित है। इसका कारण यह है कि अवयविसे अवयवि भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयवि भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयवि भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयविश्व भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयविश्व भिन्न मान लेनेमें विरोध आता है।

विशेषार्थ — यद्यपि हिमबान् पर्वत अजलात्मक है। परंतु उस पर्वतके जिस भागसे गंगा नदी निकली है, वह भाग जलमय ही है। इसिलये यहां पर हिमबान् पर्वतसे उसका जलात्मक अवयव ग्रहण करना चाहिये। इससे, जो पहले व्यभिचार दोष दे आये हैं वह दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर हिमबान् पर्वतका जलात्मक भाग ही ग्रहण किया गया है, और उससे गंगा नदी निकली है। अतएव इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चाहिये। इसतरह सिद्ध हो जाता है कि प्रमाणसहूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है।

इव्यप्रमाण और भावप्रमाणके भेदसे वह प्रमाण दो प्रकारका है। द्व्यप्रमाणकी अपेक्षा इान्द्र, प्रमातृ और प्रमेयके आलम्बनसे क्रमशः संख्यात, असंख्यात और अनंतरूप द्रव्यजीव- संख्येयानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः । मावप्रमाणं पश्चविधम्, आमिणिबे।हियमाव-पमाणं, सुद्भावपमाणं ओहिभावपमाणं मणपज्जवमावपमाणं केवलभावपमाणं चेदि ।

तत्थ आभिणिवोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइंदिएहि मदिणाणावरण-खयोवसमेण य जिलदेविगाहेहावाय-धारणाओ सह-परिस-रस-रूव-गंध-दिह-सुदाणुभृद-विसयाओ बहु- बहुविह-खिप्पाणिस्सिदाणुत्त-धुवेदर-भेदेण ति-सय-छत्तीसाओ। सुदणाणं णाम मदि-पुव्वं मदिणाण-पिछ गहियमत्थं मोत्तृणण्णत्थिम्हि वावदं सुदणाणावरणीय-क्खयोवसम-जिलदं। ओहिणाणं णाम दव्व क्खेत-काल माव-वियप्पियं पोग्गल-दव्वं पश्चक्खं जाणदि। दव्वोदो जहण्णेण जाणंतो एय जीवस्स ओरालिय-सरीर-संचयं लोगागास-पदेस-भेत्ते खंडे कदे तत्थेय-खंडं जाणदि। उक्कस्तेणेग-परमाणुं जाणदि। दोण्हमंतरालमजहण्णमणु- क्स्सोही जाणदि। खेत्तदो जहण्णेणगुलस्स असंखेजिदि-भागं जाणदि। उक्कस्तेण असं- खेजज-लोगमेत्त-खेत्तं जाणदि। दोण्हमंतरालमजहण्णमणुक्कस्सोही जाणदि। कालदो

स्थानका अवतार हुआ है। भावप्रमाणके पांच भेद हैं, आभिनिबोधिकभावप्रमाण, श्रुतमाव-प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्रमाण और केवलभावप्रमाण।

उनमें पांच द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमनेक निमित्तसे तथा मतिश्वानावरण कमेंके क्षयोप-शमसे पैदा हुआ, अवग्रह, र्रहा, अवाय और धारणारूप, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध और इष्ट, श्रुत तथा अनुभूत पदार्थको विषय करनेवाला और बहु, बहुविध, क्षिम, अनिःस्त अनुक्त, ध्रुव, एक, एकविध, अक्षिम, निःस्त, उक्त और अध्रवके भेदसे तीनसी छत्तीस भेदरूप आभिनियोधिक मातिश्वान होता है।

जिस ज्ञानमें मितिज्ञान कारण पड़ता है, जे। मितिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थकों छे।इकर तत्संबिन्धित दूसरे पदार्थमें व्यापार करता है और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्चमसे उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके विकल्पसे अनेक प्रकारके पुरलंद्रव्यको जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधिक्षान कहते हैं। यह क्षान द्रव्यकी अपेक्षा जघन्यक्ष्पसे जानता हुआ एक जीवके औदारिक द्यारिक संचयके लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उनमेंसे एक खण्ड तकको जानता है। उत्क्रप्रक्षपसे, अर्थात् उत्क्रप्र अवधिक्षान एक परमाणुतककी जानता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम अवधिक्षान, जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत द्रव्यभेदोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिक्षान जघन्यसे अंगुल, अर्थात् उत्सेधांगुलके असंख्यानतं मागतक क्षेत्रकी जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाणतक क्षेत्रको जानता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवधिक्षान जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत क्षेत्रभेदोंको जानता है। अवधिक्षान कालकी अपेक्षा जघन्यसे आवलीके असंख्यातचे भागप्रमाण भूत और भामिण्यन् पर्यायोंको जानता है। उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाण समयोंमें स्थित अतीत और

जहण्णेण आविष्याएं असंखेज्जिद-भागे भूदं भिवस्सं च जाणिदि । उक्तस्सेण असंखेज्ज-लोगमेत्त-समएसु अदीदमणागयं च जाणिदि । दोण्हं पि विचालमजहण्ण-अणुक्तस्सोही जाणिदि । भावदो पुन्त्र-णिरूविद-दंन्त्रसंस सित्तं जाणिदि ।

मणपज्जवणाणं णाम पर-मणो-गयाइं म्राचि-द्व्वाइं तेण मणेण सह पच्चकः जाणिद् । द्व्यदे जहण्णेण एग-समय-ओरालिय-सरीर-णिज्जरं जाणिद् । उक्कस्सेण एग-समय-पिडवद्धस्स कम्मइय-द्व्वस्स अणंतिम-भागं जाणिद् । खेत्तदे जहण्णेण गाउव-पुधत्तं । उक्कस्सेण माणुस-खेत्तस्संतो जाणिद्, णो बहिद्धा । कालदो जहण्णेण दो तिण्णि भव-

अनागत पर्यायोंको जानता है। अजधन्य और अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवधिक्षान, जधन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत कालभेदोंको जानता है। भावकी अपेक्षा अवधिक्षान द्रव्यप्रमाणसे पहले निरूपण किये गये द्रव्यकी शक्तिको जानता है।

जो दूसरोंके मनोगत मूर्तीक द्रव्योंको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मनः पर्ययक्षान कहते हैं। मनः पर्ययक्षान द्रव्यक्षी अपेक्षा जघन्यक्षपे एक समयमें होनेवाले औदारिकशरीरके निर्जराह्मप द्रव्यतकको जानता है। उत्क्रप्टक्रपसे कार्माणद्रव्यके अर्थात् आठ कर्मोंके एक समयमें वंधे हुए समयप्रवद्धक्षप द्रव्यके अनन्त भागोंमेंसे एक भागतकको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यक्षपे गव्यूतिपृथयक्त, अर्थात् दो, तीन कोस तक क्षेत्रको जानता है। और उत्क्रप्टक्षपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर तक जानता है। ('यहांपर मनुष्यक्षेत्रसे प्रयोजन विष्कम्मक्षप मनुष्यक्षेत्रसे है, वृत्तक्षप मनुष्यक्षेत्रसे नहीं है।) कालकी अपेक्षा जघन्यक्षपे दो, तीन भवोंको प्रहण करता है, और उत्क्रप्टक्षपे असंख्यात

१ णोकम्पुरालसच मिन्नमजीगिन्जय सिवस्सचय । लायविभत्त जाणिद अवरोही दन्वदां णियमा॥
सृष्टुमिणगोदअपन्जत्तयरस जादरस तिदयसमयिन्ह । जवरीगाहणमाण जहण्णय ओहिरोत्त तु ॥ आविलअसखमार्ग
तीद्दभिवस्सं च कालदी। अवर । ओही जाणिद भावे कालअसखेन्जभाग तु ॥ सन्वाविहस्स एको परमायू होदि
णिव्वियप्पो सो । गगामहाणइस्स पयाहो व्य गुवो हवे हारो ॥ परमोहिदव्यमेदा जेत्तियमेत्ता हु तेतिया होति ।
सस्सेव खेत्तकालिवयपा विसया असखगुणिदकमा ॥ आविलअसखमागा जहण्णदव्यस्स होति पन्जाया ।
कालस्स जहण्णादो असखगुणहीणमेत्ता हु ॥ सन्त्रोहि ि कममो आविलअसखमागगुणिदकमा । दन्नाण
मावाण परमखा सिरसगा होति ॥ गो जी २७७, २७८, २८२, ४१५, ४१६, ४२२, ४२३
तत्थ दव्यओ ण ओहिनाणी जहण्णेण अणताह स्विदव्याह जाणइ पासह, उक्तोसेण सन्त्राह स्विद्व्याह जाणइ
पासह । खित्तओ णं ओहिनाणी जहण्णेण अगुलस्म असखिन्जहमाग जाणइ पासह, उक्तोसेण असिखन्जाह
अलोगे लोगपमाणिमत्ताइ खडाह जाणइ पासइ। कालओ ण ओहिनाणी जहणेण आविलआए असिदन्जहमाग जाणइ
पासह, उक्तोसेण असिखन्जाओ उस्सिपणीओ असिपणीओ अईयमणागय च काल जाणइ पासह। मावओ णे
ओहिनाणी जहनेण अणते सावे जाणइ पामइ, उक्तस्सेणै वि अर्णते सावे जाणइ पासइ, सन्त्रमावाणमणतमागं
जाणइ पासह । नः स् १६०

रगहणाणि । उकस्सेण असंखेजजाणि भव-रगहणाणि जाणदि'। केवलणाणं णाम, सन्व-द्व्वाणि अदीदाणागय-बद्दमाणाणि सपन्जयाणि पचक्खं जाणदि ।

एतथ किमाि भागवाहिय-पमाणादो, किं सुद्-पमाणादो किमोहि-पमाणादो, किं मणपज्जव-पमाणादो, किं केवल-पमाणादो १ एवं पुच्छा सन्त्रेसि । एवं पुच्छिदे णो आभिणिवोहिय-पमाणादो, णो ओहि-पमाणादो, णो मणपज्जव-पमाणादो । गंथं पहुच सुद्-पमाणादो, अत्थदो केवल-पमाणादो ।

भवोंको ग्रहण करता है, अर्थात् जानता है। भावकी अपेक्षा मनःपर्यय क्षान द्रव्यप्रमाणसे पहले निरूपण किथे गेथे द्रव्यकी शक्तिको जानता है।

जो अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंसिहित सपूर्ण द्रव्योंकी प्रत्यक्ष जानता है उसे केवलबान कहते हैं।

यहांपर क्या आभिनियोधिक प्रमाणले प्रयोजन है, क्या श्रुतप्रमाणले प्रयोजन है, क्या अवधिप्रमाणले प्रयोजन है, क्या मन पर्ययप्रमाणले प्रयोजन है, अथवा क्या केवलप्रमाणले प्रयोजन है, अथवा क्या केवलप्रमाणले प्रयोजन है इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये, और इसतरह पूंछे जानेपर, यहांपर न तो आभिनियोधिकप्रमाणले प्रयोजन है, न अवधिप्रमाणले प्रयोजन है, और न मनःपर्ययप्रमाणले प्रयोजन है, किंतु ग्रन्थकी अपेक्षा श्रुतप्रमाणले और अर्थकी अपेक्षा केवल-

१ अत्र भागपेक्षया मन पर्ययज्ञानस्य त्रिपयो नोपलन्यते । अत्रर टन्त्रपुरालियसरीराणिज्जिण्णसभयत्रद तु । चिक्सिदियणिञ्जिष्ण उक्तस्य उज्जमिदस्य ह्ये ॥ मणद्यवयमगाणमणितममागेण उज्जगदश्यसः । खिद्दमेच होदि हु विउलमदिस्सावर दम्म ॥ अहुण्ह कम्माण मनयमबद्ध विभित्तमोवचय । प्रवहारेणिगिवार मजिदे विदिय हवे दन्त्र ॥ तिनिदिय कृष्पाणमसंबेन्जाण च समयमखसम । गुनहारेणनहिर्दे होदि हु उक्स्मय दन्त्र ॥ गाउग्रपुधत्तमनर उक्स्स होदि जोयणपुधत्त । विउलमदिस्म य अत्रर तस्म पुधत वर ग्रु णरलीय ॥ णरलीए ति य वयण विक्समणियामय ण वहस्स । जम्हा तम्घणपदर मणपञ्जवखेत्तपुदिह ॥ दुगतिगमवा हु अवर सत्तहमवा हवति उकस्स । अटणवमवा ह अन्ररमसंबेन्ज निउलउक्त्य ॥ आन्निअसखमाग अन्रर च नर च नरममखगुण । तत्ती असखगुणिद असखलोग त् विउलमटी ॥ गो जी ४५१-४५८ तत्य दन्त्रओ ण अन्जुमई ण अणते अणतपर्तिए खये जाणह पासह, त चेत्र विउलमई अमिहियतराए विउलतराए निसुद्धतराए वितिमिरतराए जाणइ पासइ। खेत्तओ ण उडजुमई अ जहन्नेण अग्रुलस्स असखेड्जयभाग, उक्षीसेण अहे जाव इसीसे रयणप्प माए पुदवीए उवर्रिमहेद्विन्ले खुड्डुगपयरे उड्डू जाव जोइसस्स उनरिमतले, तिरिय जान अतीम ग्रस्मिखिते अड्डाइड्जेस दीनमसुदेस पनरसस कम्ममिस तीमाए अकम्मम्मिस लपनाए अतरदीवगेस सिनपचिदिआण पन्जत्तयाण मणेँागए भाने जाणह पामह। त देव विवछमई अड्डाइन्जीहिमग्रलेहिं अन्महिअतर विउठतर विसद्धतर वितिमिरतराग खेत जाणइ •पामड । काठओ ण उन्जुमई जहन्नेण पिठेओवमस्स अमखिन्जइमाग, उक्तोसेण वि पिळजीवमस्स अमखिन्जइमाग अतीयमणागय वा काळ जाणह पासह। त चेव विवलमई अन्मोहेयतराग विउलतराग विसद्धतराग वितिमिरनराग जाणइ पासइ । भावओ ण उन्जुमई जहन्नेण अणते माने जाणइ पासड, उक्कामेण सन्यमानाण अणतमाग जाणइ पासइ। त चेन त्रिडलमई ज महि्यतराग निडलतराग विसद्धतराग वितिभिरतराग जाणह पामइ। न. सू १८.

एतथ पुन्त्राणुपुन्त्रीए गणिजमाणे दन्त्र-भाव-सुदं पहुच विदियादो, अत्थं पहुच पंचमादो केत्ररुणाणादो । पञ्छाणुपुन्त्रीए गणिजमाणे दन्त्र-भाव-सुदं पहुच चउत्थादो सुद-पमाणादो । अत्थं पहुच पहमादो केत्ररुादो । जत्थतत्थाणुपुन्त्रीए गणिजमाणे सुदणाणादो केत्ररुणाणादो य । सुदणाणिमिदि गुणणामं, अक्खर-पद-संघाद-पाहित्रात्ति-यादीहि संखेजमत्थदो अणंतं । एदस्स तदुभयवत्तन्त्रदा ।

अत्थाहियारो दुविहो, अंगवाहिरो अंगपइट्ठो चेदि । तत्थ अंगवाहिरस्स चोइस अत्थाहियारा । तं जहा, सामाइयं चउवीसत्थओ वंदणा पिडकमणं वेणइयं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरज्झयणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसिहियं चेदि । तत्थ जं सामाइयं तं णाम-द्ववणा-द्व्य-क्षेत्र काल-भावेसु समत्तं-विहाणं वण्णेदि । चउवीसत्थओ चउवीसण्हं तित्थयराणं वंदण-विहाणं तण्णाम-संठाणुस्तेह-पंच-महाकल्लाण-चोत्तीस-अइसय-सरूवं तित्थयर-वंदणाए सहलत्तं च वण्णेदि ।

## प्रमाणसे प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिये।

यहांपर पूर्वानुपूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्रुत और भावश्रुतकी अपेक्षा तो दूसरे श्रुतममाणसे प्रयोजन है और अधिकी अपेक्षा पांचवे केवलकानप्रमाणसे प्रयोजन है। पश्चादानु-पूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्रुत और भावश्रुतकी अपेक्षा चौथे श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है और अर्थकी अपेक्षा प्रथम केवलप्रमाणसे प्रयोजन है। यथातथानुपूर्वीसे गणना करनेपर श्रुतप्रमाण और केवलप्रमाण इन दोनोंसे प्रयोजन है।

श्रुतक्कान यह सार्थक नाम है। वह अक्षर, एद, संघात और प्रतिपत्ति अदिकी अपेक्षा संख्यातभेदक्व है और अर्थकी अपेक्षा अनन्त है।

तीन वक्तव्यताओंमेंसे इस श्रुतप्रमाणकी तदुभयवक्तव्यता (स्वसमय-परसमयवक्तव्यता) जानना चाहिये।

अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट। उन दोनोंमसे, अंगबाह्यके चौदह अर्थाधिकार हैं। वे इसप्रकार हें, सामायिक, चतुर्विश्वतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका। उनमेंसे, सामायिक नामका अंगयाह्य अर्थाधिकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह भेदां द्वारा समताभावके विधानका वर्णन करता है। चतुर्विशितस्तव अर्थाधिकार उस उस कालसंबन्धी चौवीस तीर्थकरोंकी वन्दना करनेकी विधि, उनके नाम, संस्थान, उत्सेध, पांच महाकल्याणक, चौतीस अतिशयोंके स्वरूप और तीर्थकरोंकी वन्दनाकी सफलताका वर्णन करता है।

१ त्रतिषु 'सम्मत्त ' इति पाठ ।

वंदणा एग-जिण-जिणालय-विसय-वंदणाए णिरवज्ज-भावं वण्णेइ । पिडकमणं कालं पुरिसं च अस्सिऊण सत्तविह-पिडक्षमणाणि वण्णेइ' । वेणइयं णाण-दंसण-चिरत्त-तवोवयार-विणए वण्णेइ । किदियम्मं अरहंत-सिद्ध-आहरिय-वहुसुद-साहृणं पूजा-विहाणं वण्णेइ'। दसवेयालियं आयार-गोयरै-विहिं वण्णेइ'। उत्तरज्झयणं उत्तर-पदाणि वण्णेह'। कप्प-

वन्द्रना नामका अर्थाधिकार एक जिनेन्द्रदेवसंयन्धी और उन एक जिनेन्द्रदेवके अव-लम्बनसे जिनालयसंवन्धी वन्द्रनाका निरवद्यभावसे अर्थात् प्रशस्तकपसे सांगोपांग वर्णन करता है। (प्रमादकृत देवसिक आदि दोपांका निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चानुमीसिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक और औत्त-मार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है।) इन सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका प्रतिक्रमण नामका अर्थाधिकार दुःपमादि काल और छह सहननसे युक्त स्थिर तथा अस्थिर समाववाले पुरुषांका आश्रय लेकर वर्णन करता है। वैनियक नामका अर्थाधिकार झानविनय, दर्शनविनय वारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इसतरह इन पांच प्रकारकी विनयांका वर्णन करता है। इतिकर्म नामका अर्थाधिकार अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका वर्णन करता है। विशिष्ट कालको विकाल कहते हैं। उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक द्या हैं। उन दश वैकालिकोंका दशवैकालिक नामका अर्थाधिकार वर्णन

१ प्रतिकम्यते प्रमादकृत्देवसिकादिदोषो निराक्तियते अनेनेति प्रतिकमणम् । तच देवसिकरात्रिकपाक्षिक-चातुर्मासिकसावस्तिरेकेर्यापिकोत्तमाधिकमेदास्तसिप्रम् । मरतादिक्षेत्र दु प्रमादिकाळ पट्सहननसमन्तितस्थिरास्थिरादि-पुरुषमेदाय आश्रित्य तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिकमणम् । गो जी , जी प्र , टी ३६७

र छते कियाया कर्म विधान अस्मिन् वर्ण्यत इति छतिकर्म। तच अहित्यद्धाचार्यवहुश्रुतसाधादिनव-देवतावदनानिमित्तमात्माधीनताप्रादक्षिण्यत्रिवारित्रनितिचतु शिरोद्वादशावर्तादिलक्षणनित्यनेमित्तिकिकियाविधान च वर्ण-यति। गो जी, जी. प्र, दी ३६७

३ आचारो मोक्षार्थमनुष्टानिविशेपस्तस्य गोचरो विषय आचारगोचर (आचा० ७ अ १ ड ) आचारश्र हानादिनिषय पत्चया, गोचरश्र मिक्षाचयेत्याचारगोचर ज्ञानाचारादिके मिक्षाचर्याया च (न ) >>>आचार- श्रुत-हानादिविषयमनुष्टान कालाध्ययनादि, गोचरो मिक्षाटनम्, एतयो समाहारद्वन्द्व आचारगोचरम् (म २ श. १ ड.) अभि रा को (आयारगोयर)

४ निर्माण काला विकालात्तेषु मवानि वैकालिकानि दश वैनालिकानि वर्ण्यतेऽस्मिनिति दशवैकालिकम् । तच मुनिजनानां आचरणगोचरविधि पिण्डशुद्धिलक्षण च वर्णयति। गो जा , जी प्र , टी ३६७ तपु दशाध्ययनेषु किमिन्त्याह, पढमे बन्मपससा सो य इहेव जिणसासणिह ति। विइए भिइए सक्षा काउ जे एस बन्मी ति॥ तइए आयारकहा उ खुडिया आयसजमोनाजी। तह जीवसजमो वि य होइ चउत्थिम अन्त्रयणे॥ मिनखविमोही तवसजमस्स ग्रणकारिया उ पचमए। छड्डे आयारकहा महर्ड जीग्गा महयणस्स ॥ वयणविमची पुण सचमिन्म पणिहाणमहमे मणिय। णवमे विणक्षी उसमे समाणिय एस मिनखु ति॥ अभि रा को (टसवेयालिय)

५ उत्तराणि अधीयते पट्यते अस्मिनिति उत्तराध्ययनम् । तच चतुर्तिभोषसर्गाणां द्वाविन्नतिपरीपहाणां च

ववहारो साहूणं जोग्गमाचरणं अकप्प-सेवणाए पायि छत्तं च वणोइ। कष्पाकिष्यं साहूणं जं कप्पदि जं च ण कप्पदि तं नव्यं वणोदि । महाकिप्पयं काल-संघडणाणि अस्तिरुणं साहु-पाओग्ग-द्व्य-खेत्तादीणं वण्णणं कुणइ। पुंडरीयं चडिवह-देवेसुववाद्-कारण-अणुटाणाणि वण्णेइ। महापुंडरीयं सयिलद्-पिडइंदे उप्पत्ति-कारणं वण्णेइ। णिसि-हियं बहुविह-पायि छत्त-विहाण वण्णणं कुणइ।

करता है। तथा वह मुनियोंकी आचारिवधि और गोजरविधिका भी वर्णन करता है। जिसमे अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेको मिलते हैं उसे उत्तरा ययन अर्थाधिकार कहते हैं। इसमें चार प्रका-रके उपसर्गाको कैसे सहन करना चाहिये? वाईस प्रकारके परीपहोके सहन करनेकी विधि क्या है ? इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरोंका वर्णन किया गया है । कल्पव्यवहार साधुअंके योग्य आचरणका और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चित्तविधिका वर्णन करता है। करूप नाम योग्यका है और व्यवहार नाम आचारका है । करण्याकल्प्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकी अपेक्षा मुनियोंके लिये यह योग्य है और यह अयोग्य है, इसतरह इन सवका वर्णन करता है । महाकरूप काल और संहतनका साधुओंके योग्य द्रव्य और क्षेत्रादिकका वर्णन करता है । [ उसमें, उत्कृष्ट संहननादि-विशिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर प्रवृत्ति करनेवाले जिनकरपी साधुओके योग्य त्रिकालयोग आदि अनुष्टानका और स्थविरकस्पी साधुआंकी दीक्षा, शिक्षा, गणपोपण, आत्मसंस्कार, सहेखना आदिका विशेष वर्णन है। ] पुण्डरीक भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी इन चार प्रकारके देवोंमें उत्पत्तिके कारण हप दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम-निर्जरा, सम्यग्दर्शन, और संयम आदि अनुष्ठानींका वर्णन करता है। महापुण्डरीक समस्त उन्द्र और प्रतीन्होंमें उत्पत्तिके कारण रूप तपोविशेष आदि आचरणका वर्णन करता है। प्रमादजन्य दोपोंके निराकरण करनेको निणिद्धि कहते हैं, और इस निणिद्धि अर्थात् वहुत प्रकारके प्राय-श्चित्तके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको निपिद्धिका कहने हैं।

सहनविधान तत्फल एव प्रश्ने एवमुत्तरिमिन्युत्तरिधान च वर्णयिति । गो जी, जी प्र, टी ३६७ कम उत्तरेण पगय आयारस्तेव उविसाइ तु । तम्हा उ उत्तरा रालु अञ्चयणा होति णायन्ता ॥ अभि गा को (उत्तरज्ञयण) कानि तान्युत्तरपदानीति चेदुच्यते छतीभ उत्तरज्ञयणा पण्णता, त जहा—१ विणयस्य २ पर्तमहो ३ चाउरिगञ्ज ४ अमलय ५ अकाममर्गणञ्च ६ पुरिमविज्ञा ७ उरिमञ्च ८ काविछिय ९ निमपञ्च । १० हमपत्तय ११ वहुसुयपूजा १२ हरिएमिन्ज १३ चित्तसम्य १४ उसुयारिङ्च १५ सामिन्युग १६ समाहिहाणाइ १७ पावसमणिन्ज १८ संजवन्ज १९ मियान्वारिया २० अणाहपञ्चन्जा २१ समुद्दपालिन्ज २२ रहनेमिन्ज २३ गोयमक्रेमिन्ज २४ समितीओ २५ जन्नतिन्ज । १६ सामायारी २७ खलुकिन्ज २८ मोक्समणाई २९ अण्यमाओ ३० त्योमगो ३१ चरणविही ३२ पमायहाणाइ ३६ कम्मपयडी ३४ रुपन्ज्ञायण ३५ अण्यारमणे ३६ जावार्जाविभक्ती य । सम. य् ३६

१ निपंधन प्रमाटदोपनिराक्तरण निषिद्धि सज्ञाया कप्रस्तयं निषिद्धिका । तच प्रमाटदोपिविशुद्धवर्षे बहुपकारं प्रायश्चित वर्णयति । गो जी, जी, प्र , टी, ३६८. अंगपिवहस्त अत्याधियारो वारसिवहो । तं जहा, आयारो खदयदं ठाणं समवायो वियाहपण्णत्ती णाहधम्मकहा उवासयज्झयणं अंतयडदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्हवायरणं विवागसुत्तं दिद्दिवादो चेदि । एत्थायारंगमद्वारह-पद-सहस्सेहि १८०००—

> कव चरे कप चिट्टे कथमासे कथं सए । कव मुजेज भासेज कथ पाव ण बब्झई ॥ ७० ॥ जद चरे जद चिट्टे जदमासे जदं सए । जद मुजेज भासेज एव पावं ण वन्झई! ॥ ७१ ॥

एवमादियं मुणीणमायारं वण्णेदि'।

सृद्यदं णाम अंगं छत्तीस-पय-सहस्तेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा-कापाकप्प-च्छेदोवहावण-प्रवहारधममिकिरियाओ परूवेइ ससमय-प्रसमय-सरूवं च परूवेई।

अंगप्रविष्टके अर्थाचिकार वारह प्रकारके हैं। वे ये हैं, अत्वार, स्त्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रसि, नायवर्षक्या, उपासकाष्ययन, अत कृद्शा, अनुत्तरीपपादिकदशा, प्रश्रव्याकरण, विपाकमृत्र और दिएवाद। इनमेंसे, आचाराग अठारह हजार पदेंके छारा—

किसप्रकार चलना चाहिये ? किसप्रकार खड़े रहना चाहिये ? किसप्रकार घंठना चाहिये ? किसप्रकार दायन करना चाहिये ? किसप्रकार दायन करना चाहिये शेर किसप्रकार पापकर्म नहीं चंधता हे ? (इसनरह गणधरके प्रश्लांके अनुमार) यत्तसे चलना चाहिये, यत्नपूर्वक खड़े रहना चाहिये, यत्नसे चैठना चाहिये, यत्नपूर्वक प्रश्लांके अनुमार) यत्तसे चलना चाहिये, यत्नपूर्वक मोजन करना चाहिये, यत्नसे संपापण करना चाहिये। इसप्रकार आचरण करनेसे पापकर्मका यय नहीं होता है ॥ ७० ७१ ॥ इत्यादि स्पसे मुनियोंके आचारका चर्णन करता है ।

स्त्रकृताग छत्तीम हजार पद्देके द्वारा जानविनय, प्रकापना, करण्याकरण्य, छेद्रोपस्थापना और व्यवहारधर्मिकियाका प्रहाण करना है। नया यह स्त्रसमय और परसमयका भी निह्नपण

१ मुलाचा १०/२, १०५३ दशन ४ ७,८

र आयारे णं ममणाण आयार गो १र विगय वणहय-द्वाग गमण-चक्रमण प्रमाण जोग-जुजग भासा समिति-गृची मेओबहि भच पाण-उम्मम उप्यायण एमणा विमोहि सुद्धानुद्धः गहण त्रय णियम त्रवीवहाण-सुप्यम वमाहि जह । सम स् १२६.

३ सुअगडे ण सममय। मृहःजाते, प्रसमया सृहःजाते, सममयप्रसमया सृहःजाते × × । स्अगडे ण जीवाजीन-पुण्ण-पापासन सन्र णिःजरण नव मान्दानमाणा प्यत्था सृहःजाते सगणाण अचिरकाल पव्यहयाण कुममय-मोह-मोहमह-मोहियाण सर्वेह्-जाय-सहजर्द्धि परिणान-समध्याण पानक्रमालिन मह-गुण-निमोहणत्य अमीअस्म फिरि-याषाह्यसयस्म चवरासीए अकिरियावार्डण सत्तर्द्धाण अण्णाणियवार्डण विधियसयाण नह किया ममगए ठानिःजानि ×××। सम स् १३७.

ठाणं णाम अंगं वायालीस-पद-सहस्सेहि ४२००० एगादि-एगुत्तर-हाणाणि वणोदि'। तस्सोदाहरणं—

> एको चेव महप्पो सो दुवियप्पो ति-छक्खणो भणिओ । चदु-संकमणा-जुत्तो पंचग्ग-गुण-पहाणो य ॥ ७२ ॥ छकावकम-जुत्तो कमसो सो सत्त-भगि-सन्भावा । अद्यासवो णवदो जीवा दस-ठाणियो भणिया ॥ ७३ ॥

करता है। स्थानांग व्यालीस हजार पदोंके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानोंका वर्णन करता है। उसका उदाहरण—

महात्मा अर्थात् यह जीव द्रव्य निरन्तर चैतन्यरूप धर्मसे उपयुक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा एक ही है। ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका है। कर्मफलचेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतनासे लक्ष्यमान होनेके कारण तीन भेदरूप है। अथवा उत्पाद, व्यय और धोव्यके भेदसे तीन भेदरूप है। चार गतियोंमें परिश्रमण करनेकी अपेक्षा इसके चार भेद हैं। शोद्यिक आदि पांच प्रधान गुणोंसे युक्त होनेके कारण इसके पांच भेद हैं। भवान्तरमें संक्षमणके समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे इसतरह छह संक्षमलक्षण अपक्रमोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा छह प्रकारका है। अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगासे युक्त होनेकी अपेक्षा सात प्रकारका है। ज्ञानचरणादि आठ प्रकारके कर्माके आश्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। अथवा ज्ञानाचरणादि आठ प्रकारके कर्माके आश्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। जीवादि नौ प्रकारके पदार्थोंका विषय करनेवाला, अथवा जीवादि नौ प्रकारके पदार्थोंक्षप परिणमन करनेवाला, होनेकी अपेक्षा नौ प्रकारका है। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, होन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजातिके भेदसे दश स्थानगत होनेकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है॥ ७२-७३॥

१ ठाणे ण टच्य-गुण-ऐत्त-फाल पन्जन-प्यत्थाण 🗴 एकविहनत्तःत्रय दुविह जाव दसविहनत्व्यय जीवाण पौगालाण य लोगहाइ च ण परूवणया आधविञ्जति 🗴 । सम स् १३८

२ पञ्चा ७१, ७२. सग्रहनयेन एक एवातमा । व्यवहारनयेन ससारी मुन्तश्चेति दिविकत्य । उत्पादव्यय-भौव्ययुक्त इति त्रिरुक्षण । कर्मवद्यान् चतुर्गतिषु सकामतीति चतु सक्तमणयुक्त । जीपगिमकक्षायिकक्षायिकक्षायोगमिको-द्यिकपारिणामिकमेटेन पचिविष्टिधर्मप्रथान । पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोध्योगितमेदेन ससारावस्थाया पट्टोपकमयुक्त । स्यादिस्त स्यान्नास्ति ×× इत्यादिससमगीसद्भावेऽप्युपयुक्त । अष्टविषकर्मामवयुक्तत्वाद्यासन । नवजीवाजीवासन-व्यवस्यरिनर्जरामोक्षपुण्यपापरूपा अर्था पद्यार्थी विषया यस्य स नवार्थ । पृथिव्यप्तेजीवायुप्रत्येकसाधारणिवित्रचतु -पचेन्द्रियमेदाद् दशस्थानकः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५६.

समवायो णाम अंगं चउसिंह-सहस्तव्महिय-एग-लक्ख-पदेहि १६४००० सव्व-पयत्थाणं समवायं वण्णेदिं । सो वि समवायो चउिवहो, द्व्व-खेत्त-काल-भावसमवायो चेदि । तत्थ द्व्यसमवायो धम्मित्थय-अधम्मित्थय-लोगागास-एगजीवपदेसा च समा । खेत्तदो सीमंतिणिरय-माणुसखेत्त-उड्डिविमाण-सिद्धिखेत्तं च समा । कालदो समयो समएण मुहुत्तो मुहुत्तेण समो । भावदो केवलगाणं केवलदंसणेण समं णेयप्पमाणं णाण-मेत्त-चेयणोवलंभादो । वियाहपण्णिती णाम अंगं दोहि लक्खेहि अद्वावीस-सहस्तेहि पदेहि २२८००० किमित्थि जीवो, किं णित्थि जीवो, इचेवमाइयाई सिट्ट-वायरण-सह-स्ताणि परूवेदिं। णाहधम्मकहा णामं अंगं पंच लक्ख-छप्पण्ण सहस्त-पदेहि ५५६०००

समवाय नामका अंग एक लाख चौसठ हजार पदों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के समवायका वर्णन करता है, अर्थात् साहज्यसामान्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जीवादि पदार्थाका कान कराता है। वह समवाय चार प्रकारका है, द्रव्यसमवाय, क्षेत्रसमवाय, कालसमवाय और भावसमवाय। उनमेसे, द्रव्यसमवायकी अपेक्षा धर्मीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हैं। क्षेत्रसमवायकी अपेक्षा प्रथमनरक प्रथम परलका सीमन्तक नामका इन्द्रक विल, ढाई द्वीपप्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथगस्वर्गके प्रथम परलका ऋजु नामका इन्द्रक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। कालकी अपेक्षा एक समय एक समयके घरावर है और एक मुद्द्रते एक मुद्द्रतिके वरावर है। भावकी अपेक्षा केवलकान केवलदर्शनके समान क्षेत्रप्रमाण है, क्योंकि, ज्ञानप्रमाण ही वेतनाशक्तिकीं उपल्लिघ होती है। व्याख्याप्रज्ञित नामका अग दो लाख अदाईस हजार पदोंद्वारा क्या जीव है? क्या जीव नहीं है? इत्यादिक रूपसे साट हजार प्रश्नोंका व्याख्यान करता है। नाथधर्मकथा अथवा ज्ञानुधर्मकथा नामका अग पांच लाख छप्पन हजार पदोंद्वारा स्त्रपौरुपी अर्थात् सिद्धान्तोक्त विधिसे

१ सम्प्राएण एकाइयाणं एग्ट्राणं एग्ट्राणं एग्र्त्तिर्यपिरिपृद्वीए दुवारुमगस्म य गणिपिडगस्म पल्छवमी समणुगाइन्जड, टाणगरायस्म वारमविह्वियरस्म स्यणाणस्म जगर्जाविह्यस्म भगवओ समामेण समोयारे आहिङ्जिति ।
तथ य णाणिपिहप्पगारा जीवाजीवा य विण्णया प्रित्यरेण अवरे वि अ बहुपिहा विसेसा सरग-तिरिय-मणुज-सुरगणाणं
आहारस्सासरुसाज्ञायसस्यआययण्पमाणउपवायचवणउग्गह्णोविह्वियणविह्यणउव ओगजोगइदियक्साय विविहा य जीवजोणी विक्स मुस्मेह्परिरयप्पमाण प्रिहिविमेसा य मदरादिण महीधराण कुरुगरितन्थगरगणहराण सम्मत्तमरहाहिवाण चक्कीण चेव चक्कहरहरुराण य वासाण य णिगामा य ममाए एए अण्णे य एवमाइ एव्य पिन्थरेण अत्था समा-हिज्जति ××। मम स्, १३९

२ वियारेण नाणाविहसुरनिर्देश्यारिसिनिविहसमइः पुश्छियाण जिणेणं वित्यरेणं भासियाण द्व्यगुणखेत्तकाल-पञ्जवपदेमपरिणामजहिन्छद्वियमानअणुगमणिक्लेवणयप्पमाणसुनिउणोवक्तमित्रिष्पकार्पग्रहपयामियाण xxx छत्तीस सहस्समण्णयाण वागरणाण दसणाजो xxx पण्णविज्जति । सम म् १४०.

इ नाय तिलोकेन्वराणां स्वामी तीर्थं करपरमभद्वारक तम्य धर्मकथा जीताविवस्तुस्वमावकथन, घातिकर्मक्षयु।

सुत्त-पोरिसीसु' तित्थयराणं धम्म-देसणं गणहरदेवस्स जाद-संसयस्स संदेह-छिंदण-विहाणं, वहुविह-फ्रहाओ उवकहाओ च वण्णेदि । उत्रात्तयज्ज्ञयणं णाम अंगं एक्कारस-लक्ख-सत्तरि-सहस्स-पदेहि ११७००००—

दंसण-वद-सामाइय-पोसह-सिचत्त-राइभत्ते य । बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उदिद्द-देसविरदी यै ॥ ७४ ॥

इदि एकारत-विह-उवासगाणं लक्खणं तेसिं चेव वदारावण-विहागं तेसिमाचरणं च वण्णेदि । अंतयडदमा णाम अंगं तेवीस-लक्ख-अटावीत-सहस्त-पदेहि २३२८०००

स्वाध्यायकी प्रश्चापना हो इसलिय, तीर्थंकरींकी धर्मदेशनाका, सन्देहको प्राप्त गणधरदेवके सन्देहको दूर करनेकी विधिका तथा अनेक प्रकारकी कथा और उपकथाओंका वर्णन करता है। उपासकाध्ययन नामका अंग ग्यारह लाख सत्तर हजार पदोंके हारा दर्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोपधोपवासी, सिचत्तविरत, रात्रिमुक्तिविरत, व्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रहिवरत, अनुमतिविरत और उदिष्टविरत इन ग्यारह प्रकारके श्रावकांके लक्षण, उन्हांके वन धारण करनेकी विधि और उनके आचरणका वर्णन करता है। अन्तक्रदशा नामका अंग तेवीस लाख अद्वादिस हजार पदोंके हारा एक एक तीर्थंकरके तीर्थमें नानाप्रकारके दारुण उपसर्गाको सहनकर और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशय विशेषोंको प्राप्तकर निर्वाणको प्राप्त हुये दश दश अन्त-

नन्तरकेत्रलज्ञानसहीत्पवतीर्थकात्त्र गुण्यानिणयित्र हासितमहित्र तीर्थकारस्य प्रांदम याद्यापराद्यावरात्रे। परपर्विद्याने कालपर्यत हाद्याणसमामन्ये स्मान्नती दिन्यव्यनिकदृष्टाते अन्यकालेडिय गणनरणक्तकारप्रभानन्तर चोद्रगति। एव समुद्भतो दिन्यव्यनिकदृष्टाते अन्यकालेडिय गणनरणक्तकारप्रभानन्तर चोद्रगति। एव समुद्भतो दिन्यव्यनि समन्तामन्त्रश्रोतृगणातुद्दित्र उत्तरवात्रयक्षण रत्यत्यामक वा वर्म कथ्यति। अयगा ज्ञातुर्गणधरविस्य जिज्ञासमानस्य प्रभानुसारेण तद्वतरवात्रयक्षण धर्मकथा तत्पृष्टान्तित्वनास्तित्वादिस्वक्ष्यकथनम् । अथवा ज्ञातृणा तीर्थकरगणधरणकचक्तधरादीना धर्मातृत्रथिकशोपकवाकथन नायधर्मकथा ज्ञातृवर्षकथा नाम वा पष्टमंगम् । गोः जी , जी प्र , दी ३५६ णायाधम्मकहास ण णायाण णगराह उज्जाणाह चेड्याड वणयाद्य रायाणी अम्मापियरो समीसरणाह धम्मायिया धम्मकहात्री इह्छोडयपरछोड्यङ्कियेनमा मोगपरिचाया पत्रवज्ञाओ सुयपरिगहात्वविद्याणाइ परियागा सलेहणात्रो भत्तपच्चलाणाइ पाश्रोवगमणाइ देवलोगगमणाइ मुकुलपचायाइ पुण्योहिलामा अतिकिरियाओ य आधविव्जति ××। समः स् १४१ः

- १ मुत्तपोरिसी सूत्रपोरुपी सिद्धान्तोक्तविविना स्त्राध्यायप्रस्वापनम् । अभि रा की
- २ गो. जी ४७७.
- ३ उनासगदसास ण उनासयाण रिद्धिनिसेसा परिसा । नित्थरधम्ममनवणाणि बोहिलाम-अभिगम सम्मत्त-विसुद्धया थिरतं मूलगुण-उत्तरगुणाइयारा टिईनिसेसा य बहुनिसेसा पडिमाभिगाहग्गहण-पाल्णा उनसम्माहियाप्तणा णिरुनसम्मा य तना य निचित्ता सीलव्ययगुणनेरमणप्यान्साणपोसहोननासा अपिल्यमभारणतिया य सलेहणाहोसणाहि अप्पाणं जह य सानइत्ता ×× कप्पनरिनमाशृत्तमेस अशुभवति ×× अणीनमाइ सोनदाइ । एते अने य एनमाइ-अर्था नित्थरण य ×× आधानिक्जिति । सम. सू १४२.

एकेकिन्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोबसगो सहिऊण पाडिहेरं लढूण णिव्याणं गदे दस दस वण्णेदि। उक्तं च तत्वार्थमाप्ये—संसारसान्तः कृतो यस्तेऽन्तकृतः निम-मतङ्ग सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन यमलीक-वलीक-किष्किविल-पालम्बाष्टपुत्रा इति एते दश वर्द्धमान-तीर्थकर-तीर्थे। एवमृपभादीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन-येऽन्ये, एवं दश दशानगाराः दारुणानुपसर्गामिजिल्य कृतस्त्रकर्मक्षयादन्तकृतो दशास्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृद्शां। अणुत्तरो-ववादियदसा णाम अंगं वाणउदि-लक्ख-चोयाल-सहस्स-पदेहि ९२४४००० एकेकिन्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोबसग्ये सहिऊण पाडिहेरं लढूण अणुत्तर-विमाणं गदे दस दस वण्णेदि। उक्तं च तत्वार्थभाष्ये—उपपादो जन्म प्रयोजनमेपां त इमे औपपादिकाः,

कृतकेवलियोंका वर्णन करता है, तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है-

जिन्होंने संसारका अन्त किया उन्हें अन्तकृतकेवली कहते हैं। बर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमं निम, मतंग, सीमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्किविल, पालम्ब, अप्रपुत्र ये दश अन्तकृतकेवली हुए हैं। इसीप्रकार ऋपमदेव आदि तेवीस तीर्थकरोंके तीर्थमं और दूसरे दश दश अनगार दाहण उपसर्गाको जीतकर संपूर्ण कर्मोके क्षयसे अन्तकृतकेवली हुए। इन सबकी दशका जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अन्तकृद्शा नामका अंग कहते है।

अनुत्तरीपपादिकदशा नामका अग वानवे लाख चवालीस हजार पदोंद्वारा एक एक तीर्थमं नानाप्रकारके दारुण उपसर्गोंको सहका और प्रातिहार्थ अर्थात् अतिशयविशेषोंको प्राप्त करके पाच अनुत्तर विमानोंमें गये हुए दश दश अनुत्तरीपपादिकोंका वर्णन करता है। तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है—

उपपादजन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें औपपादिक कहते हैं। विजय, वैजयन्त,

१ " ससारसान्त कती यैस्तेऽन्तकत निमतनसोमिलरामपुत्रसुदर्शनयमवाल्मीकवर्शकिनिय्नवलपालबप्टपुता इत्येते दश वर्धमानतीर्थकरतीये ।" त रा वा पृ ५१ 'वर्लाक 'स्थाने 'विक्रक 'पाठ 'किन्धिवल '
त्थाने 'किन्धिवल 'पाठ । गो जी , जी प्र , टी ३५० " अतगढदसाण दस अवस्यणा पण्णचा । त जहा,
णिम श्मातगे २ सोमिले ३ रामगुत्ते ४ सुदसणे ५ चेत्र । जमाली ६ त भगाली त ७ किंकमे ८ पञ्चतेतिय ९ ॥
फाले अवडपुत्ते त १० एमेते दस आहिता ॥ एतानि च नमीत्यादिकान्यन्तक्तसा गुनामानि अन्तकदशाङ्गप्रथमवगेऽध्ययनसमह नोपलम्य ते, यतस्तत्रामिधीयते—'गोयम १ सपुद्द २ सागर ३ गमीरे ४ चेत्र होइ थिमिए ५ य । अयले
६ किपिके ७ खन्ड अक्खोम ८ पसेणइ ९ विण्डू १० ॥ ततो वाचनान्तरापेक्षाणि इमानोति समावयामः । न च
जन्मान्तरनामापेक्षया एतानि मिनियन्तीति वाच्य, जन्मान्तराणा तत्र अनमिधीयमानत्वादिति । स्था स्. ७५४ (टीका)

२ अतगडदसासु ण अतगडाण णगराइ XX समोसरणा वस्मायिया, धम्मकहा X X पन्वज्जाओ, XX जियपरीसहाण चउन्विहरूम्मक्खयाभ्म जह केम्ठरन लमो परियाओ, जित्तओ य जह पालिओ प्रणिहिं पायोम्मओ य जो जिहें जित्याणि मत्ताणि छेम्हता अतगडी मुणिवरी X X मोक्खमुख च पत्ता एए अने य एवमाइअस्था विस्थारेण पस्त्वेह । सम. स् १४३.

विजय-वैजयन्त-जयन्तापराजित-सर्वार्थसिद्धाख्यानि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वीपपादिकाः अनुत्तरोपपादिकाः, ऋषिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानंन्द-नन्दन-शालिमद्राभय-वारिपेण-विलातपुत्रा इत्येते दश वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे । एवम्रुपभदीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये एवं दश दशानगाराः दारुणानुपसर्गान्निर्जित्य विजयाद्यनुत्तरेपूत्पन्नाः इत्येवमनुत्तरौपपादिकाः दशास्यां वर्ण्यन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदशां । पण्हवायरणं णाम अंगं तेणउदि-लक्ख-सोलह-सहस्त-पदेहि ९३१६००० अक्षेवणी णिक्षेवणी संवेयणी णिक्वेयणी

जयन्त, अपराजित और सर्वार्थिसिन्धि ये पांच अनुत्तर विमान हैं। जो अनुत्तरों में उपपादज-मसे पैदा होते हैं, उन्हें अनुत्तरोपपादिक कहते हैं। ऋपिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभ्य वारिपेण और चिलातपुत्र ये दश अनुत्तरोपपादिक वर्धमान तीर्थकरके तीर्थम हुए हैं। इसीतरह ऋयभनाथ आदि तेवीस तीर्थकरोंके तीर्थम अन्य दश दश महासाधु दाहण उपसर्गोको जीतकर विजयादिक पांच अनुत्तरोंमें उत्पन्न हुए। इसतरह अनुत्तरोंमें उत्पन्न होनेवाले दश साधुओंका जिसमें वर्णन किया जावे उसे अनुत्तरोपपादिकदशा नामका अंग कहते हैं।

प्रश्नन्याकरण नामका अंग तेरानचे लाख सोलह हजार पर्दोंके द्वारा आपेक्षणी, विधे-पणी, संवेदनी और निर्वेदनी इन चार कथाओंका तथा (भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल-संवन्धी धन, धान्य, लाभ, अलाभ, जीवित, मरण, जय और पराजय संवन्धी प्रश्नोंके पूंछनेपर उनके) उपायका वर्णन करता है।

१ ' कार्तिक नट ' इति पाठ ! त रा वा. पृ. ५१. ' कार्तिकेय नट ' इति पाठ गो. जी, जी. प्र., टी. ३५७

२ अणुत्तरोववाहयदसासु ण अणुत्तरोववाहयाण × × × तित्थकरसमोसरणाइ परमगङ्जनाहियाणि जिणातिसेसा य बहुविसेसा जिणसीसाण चेव समणगणपवरमघहरशीण × × अणगारमहरिसीण वण्णओ×अवसेसकम्मविसयविरत्ता नरा जहा अन्भुविति धम्मप्रराल सजम तत्र चािव बहुविह् पगार जह बहुणि वासाणि अणुत्तरिता आराहियनाणदसणचिरिजोगा × जे य जिंह जित्तियाणि भत्ताणि छेअइत्ता लद्धण य समाहिमुत्तम झाणजोगज्ञता उववचा मुणिवरोत्तमा जह अणुत्तरेसु पावति जह अणुत्तर तत्य विसयसोक्ख तओ य चुआ कमेण कािहाति सजया जहा य अतकिरिय एए अने य पुवमाइअत्था वित्थरेण × अाधविञ्जति सम स् ४४४ ईसिदासे य १ धण्णे त र सुणक्खते
य इ कातिते ४ । सहाणे ५ सालिमदे त ६, आणदे ७ तेतली ८ तित । दसचमदे ९ अतिमुत्ते १० एमेते दस
आहिया ॥ 'अणुत्तरो ' इत्यादि, इह च चयो वर्गास्तत्र तृतीयवगे स्त्यमानाध्ययने किथित्सह साम्यमस्ति, न सब ।
यतस्तत्र तु दश्यते 'धन्यश्च सुनक्षत्र ऋषिदासश्चाख्यात पेङको रामपुत्रश्चन्द्रमा प्रीष्टक इति ॥ १ ॥ पेदालपुत्रोऽनगार
पोष्टिलश्च विहङ दशम उत्त , पुवमते आख्याता दश ॥ २ ॥ तदेविमहापि वाचनान्तरापेक्षयाऽन्ययनविमाग उत्तो
न पुनक्पलम्यमानवाचनापेक्षयेति । स्था. स्व. ७५५० (टीका)

चेदि चउिवहाओ कहाओ वणोदि'। तत्थ अक्सेवणी' णाम छद्दव-णव-पयत्थाणं सरूवं दिगंतर-समयांतर-णिराकरणं सुद्धिं करेंती परूवेदि । विक्सेवणी' णाम पर-समएण स-समयं दूसंती पच्छा दिगंतर-सुद्धिं करेती स-समयं थावंती छद्दव्व-णव-पयत्थे परूवेदि । संवेयणी' णाम पुण्ण-फल-संकहा। काणि पुण्ण-फलाणि ? तित्थयर-गणहर-रिसि-चक्कविट्ट-वलदेव-चासुदेव-सुर-विज्जाहरिद्धीओ । णिव्वेयणी' णाम पाव-फल-संकहा। काणि पाव-फलाणि ? णिरय-तिरिय-कुमाणुस-जोणीसु जाइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-दालिहादीणि । संसार-सरीर-भोगेसु वेरग्युप्पाइणी णिव्वेयणी णाम । उक्तं च—

जो नाना प्रकारकी एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समयोंका निराकरणपूर्वक गुद्धि करके छह दृश्य और नौ प्रकारके पदार्थोंका प्ररूपण करती है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। जिसमें पहले परसमयके द्वारा स्वसमयमे दोष बतलाये जाते हैं। अनन्तर परसमयकी आधारभूत अनेक एकान्त दृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह दृश्य नौ पदार्थोंका प्ररूपण किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। पुण्यके फलका वर्णन करनेवाली कथाको सवेदनी कथा कहते हैं।

र्शका - पुण्यके फल कौनसे हैं ?

समाधान—तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, वलदेच, वासुदेव, देव और विद्या-धरोंकी ऋदियां पुण्यके फल हैं।

पापके फलका वर्णन करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं।

शंका - पापके फल कौनसे हैं ?

समाधान — नरक, तिर्यंच और कुमानुपकी योनियोंमें जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र आदिकी प्राप्ति पापके फल हैं।

अथवा, संसार, शरीर और भोगोंमें वैराग्यको उत्पन्न करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं। कहा भी है—

- १ प्रश्नस्य दतवाक्यनष्टमुष्टिचितादिरूपस्यार्थिकालगोचरो धनधान्यादिलाभालाभम्रखदु खजीवितमरणजय-पराजयादिरूपो व्याक्रियते व्याख्यायते यिसमत्तत्प्रश्रव्याकग्णम् । अथना शिप्यप्रश्नामुरूपतया अवस्रेपणी विक्षेपणी स्वेजनी निवेजनी चेति कथा चतुर्विधा व्याक्रियन्ते यिसमत्त्रप्रश्रव्याकरण नाम । गो जी, जी प्र, टी ३५७
- २ प्रथमात्रयोगकरणात्रयोगचरणात्र्योगद्रन्यात्रयोगरूपपरमागमपदार्थाना तीर्थंकरादिवृत्तान्तलोकसस्थानदेश-सम्लयतिवर्मपचास्तिकायादीना परमताशकारहित कथनमाक्षेपणी कथा । गो जी , जी प्र , टी ३५७
  - ३ प्रमाणनयात्मकयुक्तियुक्तहेतुत्वादिवलेन सर्वथेकान्तादिपरसमयार्थनिराकरणरूपा विश्लेषणी कथा। गो जी, जी प्रारी ३५७.
  - ४ रवत्रयात्मकधर्माद्यधानफलम् ततीर्थकराचैश्वर्यप्रभावतेजोवीर्यज्ञानसुखादिवर्णनारूपा सवेजनी कथा। गो जी, जी प्रन, टी ३५७
  - ५ ससारशरीरमोगरागजनितदुष्कर्मभळनारकाविदु खदुष्कुलविरूपागदारिद्यापमानदु खादिवर्णनाद्वारेण वैराग्य-

आक्षेपर्णां तत्वविवानभूता विक्षेपर्णां तत्विदगन्तशुद्धिम् । संवेगिनीं धर्मफलप्रपञ्चा निवेगिनीं चाह कथा विरागाम् ॥ ७५॥

एत्थ विक्खेवणी णाम कहा जिण-वयणमयाणंतस्स ण कहेयच्वा', अगहिद-स-समय-सब्भावो पर-समय-संकहाहि वाउलिद-चित्तो मा मिच्छत्तं गच्छेज ति तेण तस्स विक्खेवणीं मोत्तूण सेसाओ तिण्णि वि कहाओ कहेयच्वाओ। तदो गहिद-समयस्स उवलद्ध-पुण्ण-पावस्स जिण-सासणे अद्वि-मजाणुरत्तस्सं जिण-वयण-णिच्चिदिगिच्छस्स मोग-

तत्वोंका निरूपण करनेवाली आक्षेपणी कथा है। तत्वसे दिशान्तरकी प्राप्त हुई दिए-योंका शोधन करनेवाली अथील परमतकी एकान्त दिश्योंका शोधन करके खसमयकी स्थापना करनेवाली विक्षेपणी कथा है। विस्तारसे धर्मके फलका वर्णन करनेवाली संवेगिनी कथा है और वैराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्वेगिनी कथा है।

इन कथाओंका प्रतिपादन करते समय जो जिनवचनको नहीं जानता है, अर्थात् जिसका जिनवचनमें प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुषको विक्षेपणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि, जिसने स्वसमयके रहस्यको नहीं जाना है और परसमयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाओंके सुननेसे व्याकुलित चित्त होकर वह मिध्यात्वको स्वीकार न कर लेवे, इसलिये स्वसमयके रहस्यको नहीं जाननेवाले पुरुषको विक्षेपणी कथाका उपदेश न देकर शेष तीन कथाओंका उपदेश देना चाहिये। उक्त तीन कथाओंहारा जिसने स्वसमयको भलीभांति समझ लिया है, जो पुष्य और पापके स्वरूपको जानता है, जिसतरह मज्जा अर्थात् हड़ियोंके भध्यमें रहनेवाला

कथनरूपा निवेजनी कथा । गो जी जी प्र, टी ३५७

१ जाक्षित्यते मोहात्तत्र प्रलाहत्यते श्रोताऽनयेन्याक्षेवणां । चतुर्विवा सा जायारविषेवणीं, ववहारविष्वणीं, पण्णित्तिक्षेवणीं, दिद्विवायक्षेवणीं । आचारों लोचारनानादि , व्यवहार कथिनदापन्नदोपन्यपोहाय प्रायश्चितलक्षण , प्रक्षित्रिश्च सञ्चयापन्नस्य मभुरवचने प्रज्ञापना, दृष्टिवादश्च श्लोचपेक्षया स्क्ष्मजीवादिमावकथनम् । विज्ञाचरण च तवो य पुरिसकारो य समिद्द ग्रत्तीओ । उवहस्सद्द खन्द जित्य कहाइ जवसेवणीइरसो ॥ अभि रा को (अक्षेवणीं) ।

२ विश्विष्यते सन्मार्गात्कुमांग कुमार्गाद्वा सन्मांग श्रोताऽनयेति विश्वेषणी । सा चउिव्वहा पण्णत्ता । त जहा, (१) ससमय कहेता परसमय कहेह । (२) परसमय कहेता ससमय ठावित्ता भवह । (३) सम्मावाय कहेता सिन्छावाय कहेता सिन्छावाय कहेता सम्मावाय ठावहत्ता भवड ॥ जा ससमयवञ्जा खळु होह कहा लोगवेयसजुत्ता । परसमयाण च कहा एसा विव्छेवणी णाम ॥ अभि रा को [विक्छेवणी]

३ आक्खेवणी कहा सा विञ्जाचरणमुविदस्सदे जन्थ । ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥ सवेयणी पुण कहा णाण चरित्त तववीरियहड्डिगदा । णिव्येयणी पुण कहा सरीरमोगे भवीषे य ॥ मृलारा ६५६,६५७ ।

४ वेणइयस्स पढमया कहा उ अवखेवणी कहेयव्वा । तो ससमयगोहेयत्थे कहिट्ज विक्खेवणी पच्छा ॥ अक्खेवणि अविखत्ता जे जीवा ते लमति सम्मत्त । विक्खेवणीए मञ्जा गाढतराग च मिच्छत्त ॥ अमि रा को [धम्मकहा ]-

५ भावाणुरागपेमाणुरागमञ्जाणुरागरचो वा । धम्माणुरागरचो य होइ जिणसासणे णिच ॥ मूलारा ७३७.

रइ-विरदस्स तव-सील-णियम-जित्तस्स पच्छा विक्षेवणी कहा कहेयच्या। एसा अकहा वि पण्णवयंतस्स परूवयंतस्स तदा कहा होदिं। तम्हा पुरिसंतरं पण्य समणेण कहा कहेयच्या। पण्हादो हद-णह-मुद्धि-चिंता-लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविय-मरण-जय-पराजय-णाम-द्व्यायु-संखं च परूवेदि । विवागसुनं णाम अंगं एग-कोडि-चडगसीदि-लक्ख-पदेहि १८४०००० पुण्ण-पाव-कम्माणं विवायं वण्णेदि । एकारसंगाणं सच्च-पद-समासो चत्तारि कोडीओ पण्णारह-लक्खा-वे-सहस्सं च ४१५०२०००। दिहिवादो णाम अंगं वारसमं। तस्य दृष्टिवादस्य स्वरूप निरूप्यते । कीत्कल-काणेविद्धि-कौशिक-हरिक्मश्रु-मांद्धिक-रोमश-हारित-सुण्ड-अक्वलायनादीनां क्रियावाद-दृष्टीनामशीतिश्रतम्, मरीचि-

रस हर्देसि संसक्त होकर ही शरीरमें रहता है, उसीतरह जो जिनशासनमें अनुरक्त है, जिनचचनमें जिसको किसीमकारकी विचिकित्सा नहीं रही है, जो मोग और रितसे विरक्त है और
जो तप, शीछ और नियमसे युक्त है ऐसे पुरुपको ही पश्चात् विक्षेपणी कथाका उपदेश देना
चाहिये। मह्मपण करके उत्तमक्रपसे झान करानेवाछेके छिये यह अकथा भी तब कथाह्मप हो
जाती है। इसिछिये योग्य पुरुपको प्राप्त करके ही साधुको कथाका उपदेश देना चाहिये। यह
प्रश्रव्याकरण नामका अन प्रश्नके अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिता, छाम, अछाम, सुख, दुःख,
जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, इच्य, आयु और संख्याका भी मह्मपण करता है। विपाकसूत्र नामका अंग एक करोड़ चौरासी छास्त पदोंके हारा पुण्य और पापह्मप कर्मीके फर्छोंका
वर्णन करता है। ग्यारह अगोंके कुछ पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्ट्रह छाख दो हजार पद है।
हाष्ट्रिवाद नामका वारहवां अंग है। आगे उसके स्वरूपका निरूपण करते हैं। हिप्रवाद नामके
अगमें कौत्करु, काणेविद्धि, कौशिक, हरिश्मश्च, मांधिपक, रोमश, हारित, मुण्ड और अथवलायन
यादि किय।चादियोंके एकसी अस्सी मताका, मरीचि, किय। उरह्क, गार्थ्य, ब्याय्मृति,

अस्थीनि च कीकसानि मिन्ना च तन्मध्यवत्ती धातुरस्थिमिन्नास्ता येमानुरागेण सर्वज्ञप्रवचनप्रीतिरूपकुसुन्मादिरागेण क्ता इव क्ता येथां ते तथा। अथवाऽस्थिमिन्नासु जिनवासनगतप्रेमानुरागेण क्ता ये ते अडिमिंजपेन्माणुरागरता। मग २ ५ ९०६ (टीका)

१ परसमजो उमय वा सम्मिहिट्टिस्स ससमजो जेण ॥ तो सम्बन्ध्यणाह ससमयवचन्त्रनिययाह ॥ मिण्छत्त-मयसमृह सम्मत्त ज च तदुवगारिम । वटह परसिद्धतो तो तस्स तओ ससिद्धतो ॥ वि मा, ९५६, ९५७

२ श्चमाशुमकर्मणां तीत्रमदमध्यमनिकल्पणांतरूपानुसागस्य व्वयक्षेत्रकालसावाययफळवानपरिणतिरूप उदयो विषाक , त स्त्रयति वर्णयतीति विषाकस्त्रम् । गो जी , जी प्र , टी ३५७ वित्रागमुण् ण सुकडदुकडाण कम्साण फळनिवागे आधविञ्जति । xx । सस सु १४६

३ इष्टीनां त्रिषरश्चतरित्रज्ञतसरूयाना मिध्यादर्शनानां वादोऽनुवाद , तिवराकरणं च यस्मिन् क्रियते तद्रश्टि-षादं नाम । गो. जी., जी प , टी ३६० दिद्विवाए ण सन्यगात्रपरूनणया आधितञ्जति । मे समामको पचितिहे,

एत्थ किमायारादो, एवं पुच्छा सन्त्रेसिं। णो आयारादो, एवं वारणा सन्त्रेसिं, विद्वित्रादादो । तस्स उवकमो पंचित्रहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुन्त्री तित्रिहा, पुन्त्राणुपुन्त्री पच्छाणुपुन्त्री जत्थतन्थाणुपुन्त्री चेदि ।

वाद्विल, माठर और मोहस्यायन आदि अिकयावादियों के चौरासी मतोंका, शाकल्य, वल्कल, कुथुमि, सात्यमुत्रि, नारायण, कण्व, माध्यदिन, मोद, पैष्पलाद, वादरायण स्वेष्टकृत्, ऐतिकायन वसु और जीमिनी आदि अज्ञानवादियों के सरसट मतोंका तथा वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीिक, रोमहर्पणी, सत्यदत्त, व्यास, पलापुत्र, औपमन्यु, ऐन्द्रदत्त और अयस्थ्ण आदि वैनियकवादियों के वत्तीस मतोंका वर्णन और निराकरण किया गया है। ऊपर कहे हुए किया-वादी आदिके कुल भेद तीनसी बेसट होते हैं।

इस शास्त्रमें क्या आचारांगसे प्रयोजन है, क्या स्त्रकृतांगसे प्रयोजन है, इसतरह वारह अंगोके विषयमे पृच्छा करनी चाहिये। और इसतरह पृंछे जाने पर यहां पर न तो आचारांगसे प्रयोजन है, न स्त्रकृतांग आदिसे प्रयोजन हे इसतरह सवका निपेध करके यहां पर दृष्टिवाद अंगसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इनसेसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पूर्वानुपूर्वीसे गिनने पर वारहें

परिकम्म सुत्ताइ पुष्यगय अणुओगो चिलिया । परिकम्भे सत्तविहे xxx । सृताइ अद्वासीति मवतीति मवसायाइxxx। पुष्यगय चढद्सविह पद्यत्त । अणुओंगे हुविहे पद्यते xxx । जण्ण आइचाण चडण्ह पुष्याण चृलियाओ, सेसाइ पुष्याइ अचूलियाइ सेच चूलियाओ । सम स् १४७

१ कोत्कळकाडेविद्धिको शिकहरिज्मश्रुमां छियकरो मसहारी तमुडाश्रळायळाटी नां कियावाट छी नामशीतिशत । मरीचकुमारकिपिळो द्रकगार्यच्याध्नम् तिवाद्धिले माठरमा द्रल्यायनाटी नामिक्तियात्राद्रण्यां चतुरशीति । शक्त्व्यवात्रळ कुश्रुमिसान्य छुद्रिनारायणक ठमान्य दिन मोद्रिपे पळा द्रवाट रायणां वर्षे छित्र विकायन यह जै मिन्यादी नाम जान कुट छी नां सप्तपृष्ठि । विशिष्टपाराश्ररज तुर्की प्रवालमी किरोमिपिसत्य द च्ल्यां सेळा पुत्रोपमन्य वेन्द्र द्यायर भूणादी ना वेन यिकद्य छी नां द्वात्रिशत् । सम्पर्धि । सम्पर्धि कि राज्य प्रवालमित्र रेशाने 'कियोविद्धि ' स्थाने 'केट विद्धि ', 'माद्धिपिक ' स्थाने 'माधिपिक ', 'कण्व ' स्थाने 'केट ', 'स्वेष्टकृत् ' स्थाने 'रिविध्वय ', 'जतुकर्ण ' स्थाने 'जतुष्कर्ण ', 'अयर भूण ' स्थाने 'अगरस्थ ' पाठा छप्त स्थाने । गी. जी., जी. प्र., टी. ३६००

एत्थ पुन्नाणुपुन्नीए गणिज्ञमाणे वारसमादो, पञ्छाणुपुन्नीए गणिर्ज्ञमाणे पढमादो, जत्थतत्थाणुपुन्नीए गणिज्ञमाणे दिद्धिनायादो । णामं, दिद्धीओ वददीदि दिद्धिनादं ति गुणणामं । पमाणं, अनखर-पद-संघाद-पिडनित-अणियोगद्दारेहि संखेजं अत्थदो अणंतं । वत्तन्वदा, तदुभयनत्तन्वदा । तस्स पंच अत्थाहियारा हवंति, परियम्मे-सुत्तं-पढमाणियोग-पुन्नगर्यं चृत्नियां चेदि । जं तं परियम्मं तं पंचित्रहं । तं जहा, चंदपण्णत्ती सरपण्णत्ती जंवृदीवपण्णत्ती दीवसायरपण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि । तत्थ चंदपण्णत्ती णाम छत्तीस-लक्ख-पंच-पद-सहस्सेहि ३६०५००० चंदायु-परिवारिद्धि-गइ-विंगुस्सेह-वण्णणं कुणइ ।

अगसे, पश्चादानुपूर्वांसे ।गिनने पर पहलेसे और यथातथानुपूर्वोंसे गिनने पर दिएवाद अंगसे प्रयोजन है।

नाम—इसमें अनेक दिएयोंका वर्णन किया गया है, इसिलये इसका 'दिएवाद'यह गौण्यनाम है।

प्रमाण—अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग आदिकी अपेक्षा सख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है।

वक्तव्यता-इसमें तदुशयवक्तव्यता है।

उस दिश्वादके पाच अधिकार हैं, परिकर्म, स्त्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका । उनमेंसे, चन्द्रप्रक्षित, स्र्थप्रक्षित, जम्मूडीपप्रक्षित, डीपसागरप्रक्षित और व्याख्याप्रकांति इसतरह परिकर्मके पांच भेद हैं।

चन्द्रप्रक्षित नामका परिकर्म छत्तीस लाख पांच हजार पदोंके द्वारा चन्द्रमाकी आयु,

- १ परित सर्वत कर्नाणि गणितकरणमूत्राणि यरिमन् तत्परिकर्म । गो जी, जी प्र, टा ३६ १
- २ स्चयित कुरिधदर्शनानीति सूतम् । जीव अवधक अकर्ता निर्शुण अमोक्ता स्वप्रकाशकः परप्रकाशकः अरुपेव जीव नारुपेव जीत इत्यादिकियाकियाज्ञानविनयकुदृष्टीनां मिथ्यादर्शनानि पूर्वपक्षतया कथयिति । गी॰ जी॰, जी॰ प्र , टी ३६१॰
- ३ प्रथम निष्यादृष्टिनद्रिनक्तन्युत्पन वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रदृतोऽन्तयोगोऽधिकार प्रथमानुयोग । चतुर्विगतितीर्थकरद्वादशचकवतिनववळदेवननवासुदेवप्रतिवासुदेवरूपिवष्टिश्रलाकापुरुपपुराणानि वर्णयति । गो जी , जी प्र , टी ३६२०
- ४ इह तीर्थकरम्तीर्थप्रवर्तनकाले गणधरान् सकलश्रुतार्थावगाहनसमर्थानधिकला पूर्वे पूर्वगत सूत्रार्थं मावते, ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते । गणधरा पुन सूत्ररचना विदधत आचारादिकमेण विदधति स्थापयन्ति वा । अन्ये तु व्याचस्रते, पूर्व पूर्वगतस्त्रार्थमर्हन् मापते गणधरा अपि पूर्व पूर्वगतस्त्रं विरचयन्ति पश्चादाचारादिकम् ।

न सूपृ २४०.

- ५ स्इदत्थाण विसेसपरूविया चूळिया णाम । धवला अ. पृ ५७३ दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रपूर्वानुयोगेऽनुक्तार्थ-समहपरा मन्थपद्धतय । न स्. पृ २४६
  - ६ चन्द्रमहाप्ति चन्द्रस्य विमानायुःपरिवारक्रियमनहानिवृद्धिसक्लार्थचतुर्थाश्रमहणादीत् वर्णयति । गो जा, जी, प्र, टी ३६२...

सर-पण्णत्ती पंच-लक्ख-तिण्णि-सहस्सेहि ५०३००० सरस्सायु-भोगोत्रभोग-परिवारिद्धिगह-विंबुस्सेह-दिण-किरणुकोव-वण्णणं कुणइ। जंबूदीवंपण्णत्ती तिण्णि-लक्ख-पंचवीस-पदसहस्सेहि ३२५००० जंबूदीवे णाणाविह-मणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं अण्णेसि च
पन्वद-दह-णइ वेड्याणं वस्सावासाकद्दिम-जिगहरादीणं वण्णणं कुणइ। दीवसायरपण्णत्ती
वावण्ण-लक्ख-छत्तीस-पद-सहस्सेहि ५२३६००० उद्धार-पल्ल-पमाणेण दीव-सायर-पमाणं
अण्णं पि दीव-सायरंतवभूदत्थं वहु-भेयं वण्णेदि। वियाहपण्णत्ती णाम चउरासीदि-लक्ख
छत्तीस-पद-सहस्सेहि ८४३६००० रूवि-अजीव-दव्वं अरूवि-अजीव-दव्वं भवसिद्धियअभवतिद्धिय-रासि च वण्णेदि। सुत्तं अङ्घासीदि-लक्ख-पदेहि ८८०००० अवंधओ
अवलेवओ अकत्ता अभोत्ता णिग्गुणो सव्वगओ अणुमेत्तो णित्य जीवो जीवो चेव
अत्थि पुढावियादीणं समुद्एण जीवो उप्पञ्जइ णिच्चेयणो णाणेण विणा सचेयणो

परिवार, ऋदि, गित और बिम्बकी उंचाई आदिका वर्णन करता है। स्येप्रक्षित नामका परिकर्म पांच लाख तीन हजार पदोंके द्वारा स्थेकी आयु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋदि, गित, बिम्बकी उंचाई, दिनकी हानि-वृद्धि, किरणोंका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन करता है। जम्बूद्धीपप्रक्षित नामका परिकर्म तीन लाख पचीस हजार पदोंके द्वारा जम्बूद्धीपस्थ भोगभूमि और कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए नानाप्रकारके मनुष्य तथा दुसरे तिर्थच आदिका और पर्वत, द्रह्व, नदी, वेदिका, वर्ष, आवास, अक्वित्रम जिनालय आदिका वर्णन करता है। द्वीप-सागरप्रक्षित नामका परिकर्म वावन लाख छत्तीसं हजार पदोंके द्वारा उद्धारपत्यसे द्वीप और समुद्रोंके प्रमाणका तथा द्वीपसागरके अत्तर्भूत नानाप्रकारके दूसरे पदार्थोका वर्णन करता है। व्याख्याप्रक्षित नामका परिकर्म चौरासी लाख छत्तीस हजार पदोंके द्वारा रूपी अर्जावद्रव्य अर्थात् पुद्रल, अरूपी अर्जावद्रव्य अर्थात् पुद्रल, अरूपी अर्जावद्रव्य अर्थाद् धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्यसिद्ध और अभव्यसिद्ध जीव, इन सवका वर्णन करता है।

दिएवाद अंगका सूत्र नामका अर्थाधिकार अठासी लाख परोंके हारा जीव अवन्धक ही है, अवलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, निर्मुण ही है, अणुप्रमाण ही है, जीव निस्तिस्वरूप ही है, पृथिवी आदिक पांच भूतोंके समुदायरूपसे जीव उत्पन्न होता है, चेतना रहित है, ज्ञानके विना भी सचेतन है, नित्य ही है, अनित्य ही है,

१ स्यंप्रज्ञाप्ति स्यस्यायुर्नडलपरिवारकद्भिगमनप्रमाणप्रहणादीन् वर्णयति । गी जी., जी. प्र., टा ३६२.

६ जम्बृद्धीपप्रज्ञासिः जम्बृद्धीपगतमेर्रुकुलगेलह्दवर्पकुलवेदिकावनसञ्ज्यतरावासमहानचादीत् वर्णयति । गो जीः, जीः प्र, टीः ३६२०

६ द्वीपसागरप्रक्रांति 'असंख्यातद्वीपसागराणी स्वरूप तत्रिधतच्योतिर्वानभावनावासेषु विद्यमानाकृत्रिमजिन-भवनादीन् वर्णयति । गो जी , जी प्रः, टी ३६२

४ रूप्यरूपिजीवाजीवहन्याणां भन्याभन्यभेदेशमाणं अनतरिसद्विपरम्परासिद्धानां अन्यवस्तूनां च धर्णन करोति । गो. जी., जी. म., टी. ३६२.

णिचो अणिचो अप्पेति वण्णेदि । तेरासियं णियदिवादं विण्णाणवादं सद्वादं पहाणवादं दन्त्रवादं पुरिसवादं च वण्णेदि । उत्तं च—

इत्यादि रूपसे क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आरे विनयवादियोंके तीनसी त्रेसट मताका पूर्वपक्षरूपसे वर्णन करता है। इसमें त्रैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधान-वाद, द्रव्यवाद, और पुरुपवादका भी वर्णन है। कहा भी है—

१ तेराभिय (त्रेराशिक) गोत्रालप्रवितता आजीविका पाखण्टिनस्वेराशिका उच्यन्ते । कस्मादिति चेदुच्यते, इह ते सर्वे वस्तु ज्यात्मकिमच्छन्ति। तद्यथा, जीवोऽजीवो जीराजीवश्च, लोका अलोका लोकालोकाश्च, सदमन्य-दसत्। नयचिन्तायामपि त्रिविध नयभिच्छन्ति। तद्यथा, द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिकस्मयास्तिक च। तत्तिक्षमी राशिभि-श्चरन्तीति तेराशिका । न सु. पृ २३९.

े णियतिवाद (देववाद ) जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तटा । तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो हु ॥ गो क ८८२ ये तु नियतिवादिवस्ते क्षेत्रमाहु , नियतिर्वाम तत्वान्तरमस्ति यहशादेते मावा संवेऽपि नियतेनेव रूपेण प्राहुर्मावमश्तुवते, नान्यथा । तथाहि, यद्यदा यतो भवति तत्तदा तत एव नियतेनेव रूपेण मबदुपळम्यते, अन्यथा कार्यमावन्यवस्था प्रतिनियतन्यवस्था च न भवेन् नियामकामानात् । तत एन कार्यनेयस्थतः प्रतीयमानामेना नियति को नाम प्रमाणपथकुशको नाधितु क्षमते ? मा प्रापदन्यनापि प्रमाणपथन्वयादातप्रसङ्ग । अमि रा को (णियह)

३ विष्णाणवाद (विज्ञानाहितवाद ) प्रतिमासमानस्याशेषस्य वस्तुनो ज्ञानस्त्ररूपान्त प्रविष्टत्वप्रसिद्धे सवेदनमेव पारमाधिक तत्वम् । तथाहि, यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभायन्ते च मात्रा इति । × × × तथा यहेचते तद्धि ज्ञानादिमज्ञम् यथा विज्ञानस्त्ररूपम्, वेद्यन्ते च नीलाद्य इत्यतोऽपि विज्ञानाहितसिद्धिरिति । न्या कु च पृ ११९ वाह्यार्थनिरपेक्ष ज्ञानाहितमेव ये वोद्धविशेषा मन्त्रते ते विज्ञानवादिन । तेषा राद्धान्तो विज्ञानवाद । अभि रा को (विष्णाणवाद)

४ सद्दवाद ( शन्द्रमह्मवाद ) सकल योगजनयोगज वा प्रत्यक्ष शन्द्रमहोल्लेख्येवावमासते वाह्याध्यातिभकार्थे-पूर्विमानस्थास्य शन्दानुविद्धत्वेनेवोत्पत्ते , तत्सस्पर्शवेकल्ये प्रत्ययाना प्रकाशमानताया दुर्घटत्वात् । वाश्रुवता हि शास्वती प्रत्यवमिश्वेनी च, तदमावे तेपां नापर रूपमविशायते । त्या क्र च पृ १३९, १४०

५ पहाणवाद [ प्रधानवाद: ] सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रधानम् । प्रधानस्य वाद प्रधानवाद सार्य्यवाद इत्यर्थ । साल्याना हि पुमर्थापेक्षप्रकृतिपरिणाम एव लोक । अभि रा को [ पहाणकड ]

६ दव्यवाद [ इन्येजान्तवादी नित्यवाद ] यत्कापिल दर्शन साख्यमत एतद इन्यास्तिकनयस्य वक्तत्र्यम् । तदुक्तम्, ज काविल दरिसण एय दव्यद्वियस्स वक्तव्य । स त २, ४८

७ पुरिसवाद [ पौरुपवाद ] आलसङ्को णिरुन्छाहो फल किंचिं ण गुजदे । यणक्खीरादिपाण वा पडरुसेण विणा ण हि ॥ गो क ८९० अयत्रा, पुरिसवाद पुरुपाद्वितवाद —एको चेव महप्पा पुरिसो देत्री य सन्ववाती य । सन्वयानियदो वि य सचेयणो निग्गुणो परमो ॥ गो. क ८८१ पुरुष एवेक सफल्छोकिस्थितिसर्गप्रलयहेतु प्रलयेऽप्युलुप्त- हानातिश्यशक्तिरिति । तथा चोक्तम्, ऊर्णनाम इवाज्ञ्नां चन्द्रकान्त इवान्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्रक्ष स हेतु सर्वजन्मिनाम् ॥ इति । तथा 'पुरुष एवेद सर्व यद्भ् मृत् यज्ञ मान्यम् ' इत्यादि मन्वानानां वाद पुरुषवाद । अभि रा. को. [ पुरिसवाइ ].

अद्दासी'-अहियारेसु चउण्हमिहयाराणमित्य णिदेसी । पढमो अवंघयाणं विदियो तेराभियाण बोद्धवो ॥ ७६ ॥ तिदयो य णियइ-पक्खे हवइ चउत्यो ससमयिम ॥

पढमाणियोगो पंच-सहस्स-पदेहि ५००० पुराणं वण्णेदि । उत्तं च---

वारसिवहं पुराणं जगैदिष्टं जिणवरेहि सन्त्रेहिं ।
तं सन्त्रं वण्णेदि हु जिणवंसे रायवसे य ।। ७७ ॥
पडमो अरहताण त्रिदियो पुण चक्कविहै-वंसो दु ।
विज्जहराण तदियो चउत्थयो वासुदेवाणं ॥ ७८ ॥
चारण-वंसो तह पंचमो दु छहो य पण्ण-समणाणं ।
सत्तमओ कुरुवंसो अहमओ तह य हरिवंसो ॥ ७९ ॥
णवमो य इन्खयाणं दसमो वि य कासियाण वोद्धवो ।
वाईणेकारसमो वारसमो णाह-वसो दु ॥ ८० ॥

पुन्यग्यं पंचाणउदि-कोडि-पण्णास-लक्ख-पंच-पदेहि ९५५००००५ उप्पाय-

इस सूत्र नामक अर्थाधिकारके अठासी अधिकारोंमंसे चार अधिकारोंका नामनिर्देश मिलता है। उनमें पहला अधिकार अवन्धकोंका दूसरा त्रेराशिकवादियोंका, तीसरा नियति-वादका समझना चाहिये। तथा चौथा अधिकार स्वसमयका प्रस्पक है॥ ७६॥

दृष्टिवाद अंगका प्रथमानुयोग अथीधिकार पांच हजार पदोके द्वारा पुराणोंका वर्णन करता है। कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवने जगतमं वारह प्रकारके पुराणांका उपदेश दिया है। अतः वे समस्त पुराण जिनवंश और राजवंशोंका वर्णन करते हैं। पहला अरिहंत अर्थात् तीर्थंकरोंका, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा नारायण, प्रतिनारायणोंका, पांचवां चारणोंका, छटवां प्रकाश्रमणोंका वंश है। इसीतरह सातवां कुरुवंश, आठवां हरिवंश, नववां इक्षाकुवंश, दशवां काश्यपवंश, ग्यारहवा वादियोंका वंश और वारहवां नाथवंश है॥ ७८-८०॥ दिखवाद अंगका पूर्वगत नामका अर्थाधिकार पंचानवे करोड़ पचास लाख और पांच

१ सुचाइ अट्टासीति भवति । त जहा, उज्जग परिणयापरिणय वहुभिगय विष्यच्चइय विनयचिर्यं अणतर परपर समाण सजूह [ मासाण ] सभिन्न अहाच्य [ अह्व्वाय नन्धां ] सोवित्थ [ वच्च य ] णदावच वहुल पुट्टापुट्ट वियावच एवभूय दुआवच वत्तमाणप्पय समिमिन्द सव्वओमद पणाम [ परसास नधा ] दुपडिग्गह डच्चेयाइ वार्वाम चाइ छिण्णछेअणइआड ससमयसुत्तपरिवाडीए इच्चेआड वार्वास सुचाइ अन्छिन्न्छेयनइयाइ आजीवियसुचपरिवाडीए इच्चेआइ वार्वास सुचाइ विद्याद ससमयसुत्तपरिवाडीए एवामेव सपुच्यावरेण अट्टासीति सुचाइ भवति । सम स्. १४७.

२ ' ज दिट्ट ' इति पाठः प्रतिमाति ।

वय-धुवत्तादीणं वण्णणं कुण्ह। चूलिया पंचिवहा, जलगया थलगया मायागया रूवगया आगासगया चेदि । तत्थ जलगया दो-कोडि-णव-लक्ख-एऊण-णवुइ-सहस्स-वे-सद्पदेहि २०९८९२०० जलगमण-जलत्थंभण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । थलगया णाम तेतिएहि चेव पदेहि २०९८९२०० भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वत्थु-विज्ञं भूमि-संबंधमण्णं पि सुहासुह-कारणं वण्णेदि । मायागया वेतिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० हंद-जालं वण्णेदि । रूवगया तेतिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० सीह-हय-हरिणादि-रूवायारेण परिणमण-हेदु-मंत-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कह-लेप्प-लेण-कम्मादि-लक्खणं च वण्णेदि । आयासगया णाम तेतिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० आगास-गमण-णिमित्त मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । चूलिया-सन्व-पद-समासो दस-

पदों हारा उत्पाद, न्यय और ध्रोन्य आदिका वर्णन करता है।

जलगता, खलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेदसे चूलिका पांच प्रकारकी है। उनमेंसे, जलगता चूलिका दो करोड़ नो लाख नवासी हजार दोसी पदोंद्वारा जलमें गमन और जलस्तम्भनके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चर्याक्रप अतिशय आदिका वर्णन करती है। खलगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा पृथिवीके भीतर गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र, और तपश्चरणक्रप आश्चर्य आदिका तथा वास्तुविद्या और भूमिस्वन्धी दूसरे शुभ अशुभ कारणोंका वर्णन करती है। मायागता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा (मायाक्रप) इन्द्रजाल आदिके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है। क्रपगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा (मायाक्रप) इन्द्रजाल आदिके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका तथा चित्र-कर्म, काष्टकर्म, लेप्यकर्म और लेनकर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है। आकाशगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा आकाशमें गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्ण करती है। इन पाचों ही चूलिकाओं के पदोंका जोड़ दश करोड़ उनचास लाख

१ जलगता त्रुलिका जलस्तम्मनजलगमनागिस्तम्भागिमक्षणाम्यासनागिप्रवेशनादिकारणमत्रतत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति । गो जो , जो प्र , दा ३६२०

२ स्थलगता चुलिका मेरुकुलक्षेलभून्यादिपु प्रवेशनशीयगमनादिकारणमत्रतत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति । गो• जी , जी• य , दी. ३६२.

३ मायागता चूळिका मायान्ध्पेन्डजालविकियाकारणमत्रतत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति !

गो जी, जी, म, टी ३६२

४ रूपगता चूलिका सिंहकरितुरगठ्ठनरतग्रहरिणशशकतृपमन्याध्रादिरूपपरावर्तनकारणमत्रतत्रतपश्चरणादिन् चित्रकाष्टलेष्यात्वननादिलक्षणधातुवादरसवादखन्यावादादीश्च वर्णयति । गो जी प्रन्, दी ३६२.

५ आकाशगता चुलिका आकाशगमनकारणमत्रतत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

कोड़ीओ एगूण-पंचास-लक्ख छायाल सहस्स-पदाणि १०४९४६०००।

एत्थ किं परियम्मादो, किं सुत्तादो १ एवं पुच्छा सन्वेसिं। णो परियम्मादो, णो सुत्तादो, एवं वारणा सन्वेसिं। पुन्त्रगयादो । तस्स उत्रक्षमो पंचिवहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थाणुपुन्त्री तिविहा, पुन्त्राणुपुन्त्री पच्छाणुपुन्त्री जत्थतत्थाणुपुन्त्री चेदि । एत्थ पुन्त्राणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे चउत्थादो, पच्छाणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे विदियादो, जत्थतत्थाणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे पुन्त्रगयादो । पुन्त्राणं गयं पत्त-पुन्त्र-सस्त्रं वा पुन्त्रगयमिदि गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पित्त्रित्रति-अणियोगदारेहि संखेजं, अत्थदो पुण अणंतं । वत्तन्त्रदा ससमयवत्तवदा । अत्थाधियारो चोद्दसविहो । तं जहा, उत्पादपूर्व अग्रायणीयं वीर्यानुप्रवादं अस्तिनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादं आत्मप्रवादं क्रमप्रवादं प्रत्याख्याननामधेयं विद्यानुप्रवादं क्रल्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविद्यालं लोकविन्दुसारमिति ।

तत्थ उप्पाद्पुच्यं दसण्हं चत्थ्र्णं १० वे-सद-पाहुडाणं २०० कोडि-पदेहि

## छग्रालीस हजार पद है।

इस जीवस्थान शास्त्रमें क्या पिरकमेंसे प्रयोजन है ? क्या सूत्रसे प्रयोजन है ? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर पिरकमेंसे प्रयोजन नहीं है, स्त्रसे प्रयोजन नहीं है इसतरह सबका निषेध करके यहा पर पूर्वगतसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पक्ष्वादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी मेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पूर्वी नुपूर्वीसे गिनने पर चौथे मेदसे, पर्वादानुपूर्वीसे गिनने पर पूर्वगतसे प्रयोजन है। जो पूर्वोक्तो प्राप्त हो, अथवा जिसने पूर्वोक्ते सक्तपको प्राप्त कर लिया हो उसे पूर्वगत कहते हैं। इसतरह 'पूर्वगत' यह गौण्यनाम है। वह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारकी अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्त-प्रमाण है। तीनों वक्तव्यताओंमेंसे यहां स्वसमयवक्तव्यता समझना चाहिये। अर्थाधिकारके चौदह भेद हैं। वे, ये हैं, उत्पादपूर्व, अप्रायणीयपूर्व, वीर्यानुप्रवादपूर्व, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, कानप्रवादपूर्व, सत्याच्यानपूर्व, विद्यानुप्रवादपूर्व, कर्याणवादपूर्व, प्राणावादपूर्व, क्रियाविशालपूर्व और लेकिविन्दुसारपूर्व।

उनमेंसे, उत्पादपूर्व दश वस्तुगत दोसो प्राभृतोंके एक करोड़ पदोंद्वारा जीव, काल

१ वस्तुन द्रन्यस्योत्पादन्ययध्नोव्याद्यनेकधर्मप्रकमुत्पादपूर्वम् । तच्च, जीवादिद्रन्याणां नानानयविषयकम-योगपद्यसंभावितोःपादन्ययष्ट्रीव्याणि त्रिकालगोचराणि नवधर्मा भवन्ति । तत्परिणत द्रन्यमपि नवविधम्, उत्पन्न उत्पद्यमान उत्पत्स्यमान नष्ट नश्यत् नक्ष्यत् स्थित तिष्टत् स्थास्यदिति नवप्रकारा भवन्ति । उत्पादादीनां प्रत्येक नवविधावसमवादेकाक्षीतिविकल्पधर्मपरिणतद्रन्यवर्णन करोति । गो. जी , जी. प्र., टी ३६६०

१०००००० जीव-काल-पोग्गलाणमुप्पाद-वय-ध्रुवत्तं वणोइ । अग्गेणियं णाम पुन्वं चोद्दसण्हं वत्थूणं १४ वे-सयासीदि-पाहुडाणं २८० छण्णउइ-लक्ख-पदेहि ९६००००० अंगाणमग्गं वणोइ'। वीरियाणपवादं णाम पुन्यं अङ्घणं वत्थूणं ८ सिट्ट-सय-पाहुडाणं १६० सत्तरि-लक्ख पदेहि ७०००००० अप्प-विरियं पर-विरियं उभय-विरियं खेत्त-विरियं तव विरियं वण्णेइ। अत्थिणत्थिपवादं णाम पुन्वं अटारसण्हं वत्थूणं १८ सिट्ट-ति-सद-पाहुडाणं ३६० सिट्ट-लक्ख-पदेहि ६०००००० जीवाजीवाणं अत्थि-णत्थितं वण्णेदिं। तं जहा, जीवः स्वद्रन्यक्षेत्रकालभावैः स्यादत्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभावैः स्यादत्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभावैः स्यादत्ति, ताभ्यामक्रमेणादिष्टः स्यादवक्तन्यः, प्रथमद्वितीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादत्ति च नास्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्याद्ति चावक्तन्यश्च, द्वितीयद्वतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादात्ति चावक्तन्यश्च, द्वितीयद्वतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादात्ति चावक्तन्यश्च, प्रथमद्वितीयत्तीयधर्मीः

मोर पुद्रल द्रव्यके उत्पाद, व्यय और घ्रोव्यका वर्णन करता है। (अग्र अर्थात् द्वाद्शांगोंमें प्रधानमूत वस्तुके अयन अर्थात् झानको अग्रायण कहते हैं, और उसका कथन करना जिसका प्रयोजन हो उसे अग्रायणीयण्वे कहते हैं।) यह पूर्व चौदह वस्तुगत दोसौ अस्सी प्राभृतोंके छ्यानेव लाख पदों हारा अंगोंके अग्र अर्थात् प्रधानभूत पदार्थोंका कथन करता है। विर्यानुप्रवादपूर्व आठ वस्तुगत एकसौ साठ प्राभृतोंके सत्तर लाख पदों हारा आत्मवीर्य, परविर्य, उभयवीर्य, क्षेत्रविर्य, भवविर्य और तपविर्यक्ता वर्णन करता है। अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व अठारह वस्तुगत तीनसौ साठ प्राभृतोंके साठ लाख पदोंहारा जीव और अजीवके अस्तित्व और नास्तित्वधर्मका वर्णन करता है। जैसे, जीव, सहव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा कर्याचित् अस्तिक्त है। परह्व्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा कर्याचित् वास्तिक्त है। जिससमय वह स्वद्वव्यचतुष्टय और परह्व्यचतुष्टयहारा अक्रमसे अर्थात् युगपत् विवक्षित होता है उससमय स्यादवक्तव्यक्त है। स्वद्वव्यादिक्त प्रथमधर्म और परह्व्यादिक्त हितीयधर्मसे जिससमय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कर्याचित् व्यक्तिनाक्तिक है। स्याद्वक्तव्यक्त वृतीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है उससमय कर्याचित् व्यक्तव्यक्त तृतीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है उससमय कर्याचित् नास्तिक ए है। स्याद्वितक प्रथम धर्मसे जिससमय कर्याचित् होता है उससमय कर्याचित् नास्ति अयक्तव्यक्त है। स्याद्वितक प्रथम समय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कर्याचित् नास्ति अयक्तव्यक्त है। स्याद्वितक प्रथम समय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कर्याचित् नास्ति अयक्तव्यक्त है। स्याद्वितक प्रथम

१ अत्रस्य द्वादर्शागेषु प्रधानमूतस्य वस्तुन अयन ज्ञान अप्रायण, तत्ययोजनमत्रायणीयम् । तच्च सप्तशत-सुनयदुर्णयपचात्तिकायपब्द्रव्यसप्ततत्वनवपदार्थादीन् वर्णयति । अप्र परिमाण तस्यायन गमन परिच्छेदनमिर्स्यर्थ । तस्मे हितमत्रायणीय, सर्वद्रव्यादिपरिमाणपरिच्छेदकारीति मावार्थ । न सू पृ २४१

२ विर्यस्य जीवादिवस्तुसामर्भ्यस्यानुवदनमनुवर्णनमस्मिन्निति वीर्यानुमवाद नाम तृतीय पूर्वम् । तच्च आत्मवीर्यपरवीर्योमयवीर्यक्षेत्रवीर्यकाळत्रीर्थमाववीर्यतपोविर्यादिसमस्तद्रव्यग्रणपर्यायविर्याणि वर्णयति । गो जी जी म री ३६६.

३ अस्ति नास्ति इत्यादिधर्माणां प्रवाद प्ररूपणमस्मिनिति अस्तिनास्तिप्रवाद नाम चतुर्थं पूर्वम् । गो जीः, जीः प्र. दीः ३६६।

क्रमेणादिष्टः स्यादास्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च जीव इति । एवमजीवादयोऽपि वक्तव्याः। णाणपवादं णाम पुन्वं वारसण्हं वत्यूणं १२ वि-सद-चालिस-पाहुडाणं २४० एगूण-कोडि-पदेहि ९९९९९९ पंच णाणाणि तिण्णि अण्णाणाणि वण्णेदि । द्व्विद्वय-पज्ज-विद्य-णयं पड्च अणादिअणिहण-आपदिसणिहण-सादिअणिहण-सादिसणिहणाणि वण्णेदि, णाणं णाणसरूवं च वण्णेदि ।

सचपवादं पुन्तं वारसण्हं वत्थूणं १२ दु-सय-चालीस-पाहुडाणं २४० छ अहिय-एग-कोडि-पदेहि १०००००६ वाग्गुप्तिः वाक्संस्कारकारणं प्रयोगो द्वादश्रधा भाषा वक्तारश्र अनेकप्रकारं मृपाभिधानं दश्रप्रकारश्र सत्यसङ्गावो यत्र निरूपितस्तत्स-त्यप्रवादम् । न्यलीकिनिष्टित्तिर्वाचां संयमत्वं वा वाग्गुितः । वाक्संस्कारकारणानि शिरः-कण्ठादीन्यष्टौ स्थानानि । वाक्प्रयोगः शुभेतरलक्षणः सुगमः । अभ्याख्यानकलह-पैश्चन्याबद्धप्रलापरत्यरत्युपधिनिकृत्यप्रणितमोपसम्यग्निध्यादर्शनात्मिका मापा द्वादश्रधा । अयमस्य कर्तेति अनिष्टकथनमभ्याख्यानम् । कलह प्रतीतः । पृष्ठतो दोपाविष्करणं

धर्म, स्यान्नास्तिरूप द्वितीय धर्म और स्याद्वक्तव्यरूप नृतीय धर्मसे जिससमय क्रमसे विविधत होता है उससमय कथंचित् अस्ति-निस्त-अवक्तव्यरूप जीव है। इसीनरह अजीवादिकका भी कथन करना चाहिये। ज्ञानप्रवादपूर्व वारह वस्तुगत दोसो चालीस प्राभृतों एककम एक करोड़ पर्दोद्वारा पांच ज्ञान और तीन अज्ञानोंका वर्णन करता है। तथा दृन्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त और सादि-सान्तरूप विकल्पोंका तथा इसीतरह ज्ञान और ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता है। सत्यप्रवादपूर्व वारह वस्तुगत दोसो चालीस प्राभृतोंके एक करोड़ छह पदोद्वारा वचनगुति, वावसंस्कारके कारण, वचनप्रयोग, वारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके वक्ता, अनेक प्रकारके असत्यवचन और द्वा प्रकारके सत्यवचन इन सवका वर्णन करता है। असत्य नहीं बोलनेको अथवा वचनसंयम अर्थात् मौनके धारण करनेको वचनगुति कहते हैं। मस्तक, कण्ड, हद्य, जिहाका मूल, दांत, नासिका, तालु और ओड ये आड वचनसंस्कारके कारण है। ग्रुप्त और अग्रुप्त छक्षणरूप वचनप्रयोगका स्वरूप सरल है। अभ्याख्यानवचन, कलहवचन, पैश्वयवचन, अवद्यप्रलापवचन, रितिचचन, अरातिचचन, उपिचचचन, निकृतिवचन, अप्रणतिवचन, मोपचचन, सम्यग्दर्शनवचन और मिथ्याद्र्शनवचनके भेदसे भाषा वारह प्रकारकी है। यह इसका कर्ता है इसतरह अनिष्ट कथन करनेको अभ्याख्यानभाषा कहते हैं। कलहका अर्थ स्पष्ट ही है। (परस्पर विरोधके

१ ज्ञानानां प्रवाद प्ररूपणमस्मिनिति सानप्रवादम् । तच मतिश्रुतानिधिमनःपर्ययकेवलानि पर्च सम्यक्जानानि । कुमतिकुश्रुतविभगारूयानि त्रीण्यज्ञानानि स्ररूपसंख्याविषयकलानि आश्रित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यः विभाग च वर्णयति । गोः जोः, जोः प्र , टोः ३६६

२ इत आरभ्य सत्यप्रवादवर्णनान्त यावत् समग्रपाठोऽविकलरूपेण तत्यार्थराजवातिके पु ५२ पित ८ तः आरभ्य २८ तमपित्तपर्यन्तः शन्त्र उपलभ्यते ।

पैशुन्यम् । धर्मार्थकाममोक्षासम्बद्धा वागवद्धप्रलापः । शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रितवाक् । तेष्वेवारत्युत्पादिकारितवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जनरक्षणादिष्वासज्यते सोपिधवाक् । विणग्व्यवहारे यामवधार्य निकृतिप्रवणः आत्मा मवित स निकृतिवाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाम्यां केष्विप न प्रणमित साप्रणितवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये प्रवर्तते सा मोपवाक् । सम्यग्मार्गोपदेष्ट्री सम्यग्दर्शनवाक् । तिद्वपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तारश्चाविष्कृतवकतृपर्यायाः द्वीन्द्रियाद्यः । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम् । दश्चिधः सत्यसद्भावः नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय-सत्यभदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यथें संव्यवहारार्थं संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, यथेन्द्र इत्यादि । यदर्थासन्विधानेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यम्, यथा चित्रयुक्षपादि-ष्वसत्यिपे चैतन्योपयोगादावर्थपुक् इत्यादि । असत्यप्यथे यत्कार्यार्थं स्थापितं द्युताक्षा-

वढ़ानेवाले वचनोंको कलहवचन कहते हैं।) पीछेसे दोप प्रगट करनेको पेश्न्यवचन कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके संवन्धसे रिहत वचनोंको अवस्प्रलापवचन कहते हैं। इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें राग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको रितवचन कहते हैं। इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें अरितको उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अरितवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर पिर्प्रहके अर्जन और रक्षण करनेमें आसिक उत्पन्न होती है उसे उपधिवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर पिर्प्रहके अर्जन और रक्षण करनेमें आसिक उत्पन्न होती है उसे उपधिवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर तप और इनिसे अधिक गुणवाले पुरुपोंमें भी जीव नम्नीभूत नहीं होता है उसे अप्रणतिवचन कहते हैं। जिस वचनको सुनकर चौर्यकर्ममें प्रवृत्ति होती है उसे मोपवचन कहते हैं। समीचीन मार्गका उपदेश देनेवाले वचनको सम्यग्दर्शनवचन कहते हैं। मिथ्यामार्गका उपदेश देनेवाले वचनको मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं। जिनमें वक्नृपर्याय प्रगट हो गई है ऐसे डीन्ड्रियसे आदि लेकर सभी जीव वक्ता हैं। इन्द्र्य, स्रेत्र, काल और भावकी अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका है। नामसत्य, क्रपस्य, स्थापनासत्य, प्रतित्यसत्य, संवृतिसत्य, संयोजनासत्य, जनपदसत्य, देशसत्य, भावसत्य और समयसत्यके भेदसे सत्यवचन दश प्रकारका है।

मूछ पदार्थिके नहीं रहने पर भी संवेतन और अवेतन द्रव्यके व्यवहारके िछये जी संज्ञा की जाती है उसे नामसत्य कहते हैं। जैसे, ऐश्वर्यादि गुणोंके न होने पर भी किसीका नाम 'इन्द्र' ऐसा रखना नामसत्य है। पदार्थिके नहीं होने पर भी रूपकी मुख्यतासे जो घवन कहे जाते हैं उसे रूपसत्य कहते हैं। जैसे, चित्रिखित पुरुष आदिमें चैतन्य और उपयोगा- दिकके नहीं रहने पर भी 'अर्थपुरुष' इत्यादि कहना रूपसत्य है। मूछ पदार्थिके नहीं रहने पर भी कार्यके छिये जो यूतसंबन्धी अझ (पांसा) आदिमें स्थापना की जाती है उसे स्थापनासत्य

१ ' सपोविज्ञानाधिकेप्नपि ' इति पाठः । तः रा. वा. पू. ५२.

दिषु तत् स्थापनासत्यम् । साद्यनादीनौपश्चिमकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचस्तत्प्रतीत्य-सत्यम् । यह्रोके संवृत्याश्रितं वचस्तत्संवृतिसत्यम्, यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेऽिष सित पङ्के जातं पङ्कजिमत्यादि । धूपचूर्णवासानुरुपनप्रधपिदिषु पद्ममकरहंससर्वतोभद्रक्रौञ्च-व्यृहादिषु इतरेतरद्रव्याणां यथाविभागविधिसिन्नवेशाविभावकं यद्वचस्तत्संयोजना-सत्यम् । द्वात्रिशजनपदेष्वार्यानार्यभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्ञनपद-सत्यम् । ग्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुरुादिधर्माणां व्यपदेष्ट्ट यद्वचस्तहेशसत्यम् । छद्मस्वज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽिष संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्रासुकिमिदमप्राक्षकिमिदमित्यादि यद्वचस्तद्भावसत्यम् । प्रतिनियतपद्तयद्रव्यपर्यायाणा-मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचस्तत्वस्यसत्यम् । प्रतिनियतपद्तयद्वयद्वयपर्यायाणा-मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचस्तत्वमयसत्यम् ।

आदपवादं सोलसण्हं वत्थ्यं १६ वीसुत्तर-ति-सय-पाहुडाणं ३२० छन्वीस-कोडि-पदेहि २६०००००० आदं वण्णेदि वेदे ति वा विण्हु ति वा भोत्ते ति वा बुद्धे ति वा इचादि-सरूवेण । उत्तं च—

जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोगाछो । वेदो विग्हू सर्यभू य सरीरी तह माणवो ॥ ८१ ॥

कहते हैं। सादि और अनादि रूप औपरामिक आदि भागोंकी अपेक्षा जो वचन वोला जाता है उसे प्रतीत्यसत्य कहते हैं। लोकमें जो वचन संवृति अर्थात् करपनाके आश्रित वोले जाते हैं उन्हें संवृतिसत्य कहते हैं। जैसे, पृथिवी आदि अनेक कारणोंके रहने पर भी जो पंक अर्थात् कीचड़में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं इत्यादि। ध्पके सुगन्धी चूर्णके अनुलेपन और प्रधर्णके समय, अथवा पद्म, मकर, इंस, सर्वतोभद्र और काँच आदि रूप व्यूहरचनाके समय सचेतन अथवा अचेतन द्रव्योंके विभागानुसार विधिपूर्वक रचनाविशेषके प्रकाशक जो वचन हैं उन्हें संयोजनासत्य कहते हैं। आर्थ और अनार्थके भेदसे वचीस देशोंमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके प्राप्त करानेवाले वचनको जनपदसत्य कहते हैं। ग्राम, नगर, राजा, गण, पाखण्ड, जाति और कुल आदिके धर्मोंके उपदेश करनेवाले जो वचन हैं उन्हें देशसत्य कहते हैं। छद्मस्थोंका झान यद्यपि द्रव्यकी यथार्थताका निश्चय नहीं कर सकता है तो भी अपने गुण अर्थात् धर्मके पालन करनेके लिये यह प्राप्तक है, यह अप्राप्तक है इत्यादि रूपसे जो संयत और श्रावकके वचन हैं उन्हें भावसत्य कहते हैं। आगमगम्य प्रतिनियत छह प्रकारकी दृत्य और उनकी पर्यार्थीकी यथार्थताके प्राप्त करनेवाले जो वचन हैं उन्हें समयसत्य कहते हैं।

आत्मप्रवादपूर्व सोलह वस्तुगत तीनसो वीस प्राभृतोंके छन्वीस करोड़ पदोंद्वारा जीव वेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता है, वुद्ध है, इत्यादि रूपसे आत्माका वर्णन करता है। कहा भी है— जीव कर्ता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, पुद्रलक्ष्प है, वेत्ता है, विष्णु है, स्वयंभू है,

१ ' वा सचेतनेतरद्रव्याणां ' इति पाठ. । तः राः वाः पृः ५२.

सत्ता जत् य माणी य माई जोगी य सकडो । असकडो य खेत्तण्ह् अतरप्पा तहेव य ।। ८२ ॥

एदोसिमत्थो बुचदे। तं जहा, जीवदि जीविस्सदि पुन्वं जीविदे। ति जीवों! सुहम-सुहं करेदि ति कत्तां। सच्चमसचं संतमसंतं वददीदि वत्तां। पाणा एयस्स संति ति पाणीं। अमर-णर-तिरिय-णारय-भेएण चउन्विहे संसारे कुसलमकुसलं सुजंदि ति भोतां। छन्विह-संठाणं वहुविह-देहेहि पूरिद गलिद ति पोग्गलों। सुख-दुक्खं वेदेदि ति वेदो, वेति जानातीति वा वेदं। उपात्तदेहं न्याभोतीति विष्णुं:। स्वयमेव भूतवानिति

शरीरों है, मानव है, सक्ता है, जन्तु है, मानी है, मायावी है, योगसहित है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रक है और अन्तरातमा है ॥ ८१-८२॥

आगे इन्हीं दोनों गाथाओंका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है, जीता है, जीवित रहेगा और पहले जीवित था, इसिलये जीव है। ग्रुभ और अग्रुभ कार्यको करता है, इसिलये कर्ता है। सत्य-असत्य और योग्य-अयोग्य वचन वोलता है, इसिलये वक्ता है। इसके दश प्राण पाये जाते हैं इसिलये प्राणी है। देव, मनुष्य तिर्यंच और नारकीके भेदसे चार प्रकारके संसारमें पुण्य और पापका भोग करता है, इसिलये भोका है। नानाप्रकारके शरीरोंके द्वारा छह प्रकारके संस्थानको पूर्ण करता है और गलाता है, इसिलये पुद्रल है। सुख और दुखका वेदन करता है, इसिलये वेद है। अथवा, जानता है, इसिलये वेद है। प्राप्त हुए शरीरको ज्याप्त करता है,

- १ 'वेदो 'स्थाने 'वेदी ', 'सकडी 'स्थाने 'सकुडो ', 'असकडो 'स्थाने 'असकुडो 'पाठ ] गो जी, जी प्र,टी ३६६
- २ गाथाद्रशान्तर्गता 'च 'शब्दा उक्तानुक्तसपृश्चयार्था वेदितच्या । तत काग्णात् व्यवहाराश्रयेण कर्मनोकर्मरूपम्त्रद्रव्यादिमम्बन्धेन मृतं , निश्चयनयाश्रयेणामृतं इत्यादय आत्मधर्मा समुश्चायन्ते । गो जी , जी प्र , टी २६६.
- ३ जीवति व्यवहारनयेन दशप्राणान् निश्चयनयेन केवलक्कानदर्शनसम्यक्तकरूपिन प्राणाश्च धारयति जीवित्यति जीवितपूर्वश्चेति जीव । गो जी , जी प्र , टी ३६६
  - ४ व्यवहारनयेन शुमाश्चम कर्म, निश्चयेन चित्पर्यायांश्च करोतीति कत्ती। गो. जी, जी, प्र, टी ३६६.
  - ५ व्यवहारनयेन सत्यमसत्य च बक्तीति बक्ता, निश्चयेनावका । गो जी., जी प्र, टी ३६६.
  - ६ नयद्वयोक्तप्राणा सन्त्यस्येति प्राणी । गी जी, जी प्र, टी ३६६.
- ७ न्यवहारेण श्वमाशुमकर्मफल, निश्चयेन स्वस्वरूप च भुक्ते अनुमवतीति मोक्ता। गो जी , जी प्र., टें। ३६६
  - ८ व्यवहारेण कर्मनोकर्भपुङ्कान् प्रस्यति गालयति चेति पुङ्क , निश्चयेनापुङ्क । गो जी , जी प्र , टी ३६६
  - ९ नयद्वयेन लोकालोकगत त्रिकालगोचर सर्व वेत्ति जानातीति वेट । गो. जी , जी प्र , टी ३६६
- १० व्यवहारेण स्वोपाचदेह समुद्धाते सर्वलोक, निश्चयेन झानेन सर्व वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु । गो जी, जी, प्र, दी १६६

स्वयम्भूं: । सरीरमेयस्स अत्थि ति सरीरीं । मनुः ज्ञानं, तत्र भव इति मानवः । सजण-संवंध-मित्त-वरगादिसु संजदि ति सत्तां । चउरगइ-संसारे जायदि जणयदि ति जंतू । माणो एयस्स अत्थि ति माणी । माया अत्थि ति मायीं । जोगो अत्थि ति जोगीं । अइसण्ह-देह-पमाणेण संकुडदि ति संकुडों । सन्वं लोगागासं वियापदि ति अनंकुडों । क्षेत्रं स्वस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञें: । अट्ट-कम्मन्भंतरो ति अंतरप्पा ।

इसिलिये विष्णु है। स्वतः ही उत्पन्न हुआ है. इसिलिये स्वयम्मू है। संसार अवस्थामें इसके शरीर पाया जाता है, इसिलिये शरीरों है। मनु ज्ञानको कहते हैं। उसमें यह उत्पन्न हुआ है, इसिलिये मानव है। स्वजनसंबन्धी मित्र आदि वर्गमें आसक्त रहता है, इसिलिये सक्ता है। चार गितरूप संसारमें उत्पन्न होता है, इसिलिये जन्तु है। इसके मानकपाय पाई जाती है, इसिलिये मानी है। इसके मायाकपाय पाई जाती है, इसिलिये मानी है। इसके नायाकपाय पाई जाती है, इसिलिये मायी है। इसके तीन योग होते हैं, इसिलिये योगी है। अतिस्कृम देह मिलिनेसे संकुचित होता है इसिलिये संकुट है। संपूर्ण लोकाकाशको व्याप्त करता है, इसिलिये असंकुट है। लोकालोकरूप क्षेत्रको और अपने स्वरूपको जानता है, इसिलिये क्षेत्रज्ञ है। आठ कर्मिक भीतर रहता है इसिलिये अन्तरातमा है।

- १ यद्यपि व्यवहारेण फर्मवशाद भन्ने भन्ने भन्नति परिणमति, तथापि निश्चयेन स्त्रय स्त्रस्मिनन ज्ञानदर्शन-स्त्ररूपेणेन भन्नति परिणमति इति स्त्रयम् । गो जी, जी प्र, टी ३९६
  - २ व्यवहारेण औद्यारिकादिशरीरमस्यास्ताति श्वरीरी, निश्येनाशरीर । गां जी, जी प्र, टी ३६६.
- ३ व्यवहारेण मानवादिपर्यायपरिणतो मानव उपलक्षणान्नारक तिर्यट देवश्च । निश्चयेन मनौ ज्ञानं भव मानव । गो जी , जी प्र , टी ३६६.
  - ४ व्यवहारेण स्वजनिमत्रादिपरिमहेषु सजताति सन्ता, निभयेनासक्ता । गो जा, जा म, टी ३६६
- ५ व्यवहारेण चतुर्गतिससारे नानायांनियु जायत इति जनु ससारीत्यर्थ । निश्चयेनाजन्तु । गो जी , जी. प्र , टी ३६६
  - ह व्यवहारेण मानोऽहरारोऽस्यार्न्ताति माना, निश्रयेनामाना । गो जी, जी प्राटी ३६६
  - ७ व्यवहारेण माया वचना अम्याम्तीति मायी, नित्रयेनामायी । गो जी., जी प्र, टी ३६६
  - ८ व्यवहारेण योग कायवाञ्मन कर्मास्यास्तीति योगी, निश्चयेनायोगी । गी जी, जी प्र, टी २६६.
- ९,१० व्यवहारेण स्क्षानिगोदलब्ब्यपर्याप्तकसर्वजघन्यशर्रारप्रमाणेन सकुटित सङ्गिनतप्रदेशो भवतीति सङ्ग्ट , समुद्धाते सर्वलोक व्याप्नोतीति असकुट । निश्चयेन प्रदेशसहारिवसर्पणाभावादनुभय किंचिदृनचरमशरीरप्रमाण इत्यर्थ । गो जी , जी प्र , टी ३६६
  - ११ नयद्वयंन क्षेत्र लोकालोक स्वस्त्ररूप च जानातीति क्षेत्रत । गो जी, जी प्र, टी ३६६
- ् २२ व्यवहारेण अष्टकर्माभ्यन्तरवार्तिस्वभावत्वान्, निश्रयेन चेतन्याभ्यन्तरविस्वभावत्वाच अन्तरात्मा । गो. जी , जी प्र , टी ३६६

कम्मणवादं णाम पुन्नं वीसण्हं वत्थृणं २० चत्तारि-सय-पाहुडाणं ४०० एग-कोडि-असीदि-लक्ख-पदेहि १८००००० अहिवहं कम्मं वण्णेदिं। पच्चक्खाण-णामधेयं तीसण्हं वत्थृणं ३० छस्सय-पाहुडाणं ६०० चउरासीदि-लक्ख-पदेहि८४००००० दन्य-माव-पिरिमियापिरिमिय-पच्चक्खाणं उववासिविहं पंच सिमदीओ तिण्णि गुत्तीओ च पर्क्रवेदिं। विज्ञाणुवादं णाम पुन्नं पण्हारसण्हं वत्थूणं १५ तिण्णि-सय-पाहुडाणं ३०० एग-कोडि-दस-लक्ख-पदेहि ११०००००० अंगुष्टप्रसेनादीनां अल्पविद्यानां सप्तश्रतानि रोहिण्यादीनां महाविद्यानां पश्चश्रतानि अन्तरिक्षभौमाङ्गस्वरस्वमलक्षणन्यञ्जनिछन्नान्यष्टौ महानिमिन्तानि च कथयितः। कल्लाण-णामधेयं णाम पुन्वं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० छन्वीस-कोडि-पदेहि २६०००००० रिवशिश्वाक्षत्रतारागणानां चारोपपादगति-विपर्ययफलानि शक्कनन्याहतमहद्रलदेववासुदेवचक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि

कर्मप्रवादपूर्व वीसवस्तुगत चारसौ प्राभृतोंके एक करोड़ अस्सी छाख पदोंद्वारा आठ प्रकारके कर्मोंका वर्णन करता है। प्रत्याख्यानपूर्व तीस वस्तुगत छहसौ प्राभृतोंके चौरासी छाख पदोंद्वारा द्रव्य, भाव आदिकी अपेक्षा परिभित्तकाछरूप और अपिरिभितकाछरूप प्रत्याख्यान, उपवासाविधि, पाच सिमाति और तीन गुप्तियोंका वर्णन करता है। विद्यानुवादपूर्व पन्द्रह वस्तुगत तीनसौ प्राभृतोंके एक करोड़ दश छाख पदोंद्वारा अंगुष्टप्रसेना आदि सातसौ अल्प विद्याओंका, रोहिणी आदि पांचसौ महाविद्याओंका, और अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, छक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तोंका वर्णन करता है। कल्याणवादपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके छब्वीस करोड़ पद्गिद्वारा सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और तारागणोंके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गित, वक्रगित तथा उनके फलोंका, पक्षीके शब्दोंका और आरिहंत अर्थीत् तीर्थकर, वछदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदिके गर्भी-

- १ कर्मण प्रवाद प्ररूपणमस्मित्रिति कर्मप्रवादमप्टम पूर्व । तच मूळोत्तरोत्तरप्रकृतिमेदमित्र बहुविकस्पवधोदयो-दीरणसत्वायवस्य ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूप समवधानेर्यापथतपस्याधाकर्माढि प्रणयति । गो. जी , जी प्र , टी ३६६.
- २ प्रत्याख्यायते निषिध्यते सानग्रमस्मिन्ननेनेति वा प्रत्याख्यान नवम पूर्वम् । तच नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकाल सावानाश्रिस पुरुपसहननवलायनुसारेण परिमितकाल अपरिमितकाल वा प्रत्यार्यान सावचवस्तुनिवृति उपवासविधि तद्भा-वर्नांग पचसमितित्रिगु यादिक च वर्णयति । गो जी , जी प्र , टी ३६६
  - ३ यया विषयागुष्टे देवतावतार ांकेयते सा अगुष्टपसेनी विद्योच्यते । अभि रा को (अगुट्टपसेणी)
  - ४ विद्याना अनुवाद अनुक्रमेण वर्णन यस्मिन् तिद्वयानुवाद दशम पूर्वम् । गो जी , जी प्र , टी ३६६.
- ५ कल्याणानां वाद प्ररूपणमिस्मानिति कल्याणवादमेशादश पूर्वम् । तच तीर्थकरचक्रघरवळदेववासुदेवप्रति-वासुदेवादीनां गर्भावतरणकल्याणाठिमहोत्सवान तत्कारणतीर्थकरत्वादिपुण्यविश्वपेहतुपाटशभावनातपेिविश्वपाद्यस्रमानि चन्द्रसूर्यप्रहनक्षत्रचारप्रहणशकुनादिफळादि च वर्णयति । गो जी, जी प्र, टी ३६६ एकादशमवन्थ्य, वन्ध्यं नाम निष्फळ न विद्यते वन्ध्य यत्र तटवन्ध्य, किसुक्त भवति १ यत्र सर्वऽपि ज्ञानतप सयमादय शुमफळा सर्वे च प्रमादयोऽ-शुमफळा वर्ण्यन्ते तदवन्ध्य नाम, तस्य पदपरिमाण पिंद्वगिति पदकोट्य । न सू पृ २४१.

च कथयति। पाणावायं णाम पुन्नं दसण्हं वत्थूहं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० तेरस-कोडि-पदेहि १३०००००० कायचिकित्साद्यष्टां अभायुं दे भूतिकर्म जाङ्गुलिप्रक्रमं प्राणा-पानविभागं च विस्तरेण कथयति । किरियावितालं णाम पुन्नं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० णव-कोडि-पदेहि ९००००००० लेखादिकाः द्वासप्ततिकलाः स्त्रणाश्रतुः-पष्टिगुणान् शिल्गानि कान्यगुणदोपित्रियां छन्दोविचितिक्रियां च कथयति । लोक-विदुसारं णाम पुन्नं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सय-पाहुडाणं वारह-कोडि-पण्णास-लक्ख-पदेहि १२५०००००० अष्टी न्यवहारान् चत्वारि वीजानि मोक्षगमनिक्रयाः मोक्षसुखं च कथयति । सयल-वत्थु-समासो पंचाणउदि-सदं १९५ सयल-पाहुड-समासो तिण्णि-सहस्सा णवय-सया ३९००।

वतार आदि महाकल्याणकांका वर्णन करता है। प्राणावायप्वे दश वस्तुगत दोसी प्राभृतोंके तेरह करोड़ पदोंडारा शरीरचिकित्सा आदि अप्टांग आयुर्वेद, भृतिकर्म, अर्थात् शरीर आदिकी रक्षाके लिये किये गये भर्सलेपन स्त्रवंधनादि कर्म, जांगुलिप्रक्रम (विपविद्या) और प्राणायामके भेद प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन करता है। क्रियाविशालपूर्व दश वस्तुगत दोसी प्राभृतोंके नो करोड़ पदोंडारा लेखनकला आदि वहत्तर कलाओंका, खीसंवन्धी चौसठ गुणोंका, शिल्पकलाका काव्यसंवन्धी गुण-दोपविधिका और छन्दिनर्माणकलाका वर्णन करता है। लोकविन्दु-सारपूर्व दश वस्तुगत दोसी प्राभृतोंके वारह करोड़ पचास लाख पदोंडारा आठ प्रकारके व्यवहारोंका, चार प्रकारके वीजोंका, मोक्षको ले जानेवाली क्रियाका और मोक्षसुषका वर्णन करता है। इन चौदह प्वीमें सपूर्ण वस्तुओंका जोड़ एकसी पचानवे है, और संपूर्ण प्राभृतोंका जोड़ तिन हजार नौसी है।

- १ अरीरमाण्डकरक्षार्थं भस्तत्त्रादिना यत्पितेष्टनकरण तट् भृतिकर्म । उक्त च ' म्ईए मिट्टयाङ व सुत्तेण व होइ भूइकम्म तु । वसहीसरीरमटयरक्खा अभिओगमाईआ । प्र सा पृ. पृ १८१
- २ प्राणाना आबाद प्रक्राणमासेमानिति प्राणावाद द्वादश पूर्वम् । तच्च कायचिकित्सायष्टागमायुवेद भूतिकर्म जागुलिकप्रकाम इल्लापिंगलासुप्रमादियहुपकारप्राणापानविमाग दशप्राणाना उपकारकापकारकव्याणि गलायससरेण वर्णयति । गो जी , जी प्र , टी ३६६
- ३ कियादिमि नृयादिमि तिशाल त्रिलाण शोममान वा कियाविशाल त्रयोदश पूर्वम् । तच सगीत-शास्त्रखदोलकारादिद्वामप्ततिकला चतु पृथिझीगुणान् शिर्मादिविज्ञानानि चतुरशोतिगर्भाधानादिका अप्टेश्चरशत सम्य-ग्दर्शनादिका पंचित्रशर्ति देवमदनादिका नि.यनमितिका कियाश्र वर्णयति । गो जी, जी, प्र, टी ३६७०
- ४ त्रिकंकिविन्दुसार इति पाठ । त्रिलोकाना विन्दव अवयवा सार च वर्ण्यन्तेऽस्मिनिति त्रिलोकिविन्दुमार । तच त्रिलोकस्वरूप पर्विवस्परिकर्माणि अष्टो व्यवहारान् चत्वारि बांजानि मोक्षस्वरूप तदमनकारणिकिया मोक्षसख-स्वरूप च वर्णयति ॥ गो. जी. जी. प्र , टी ३६३. यत्राष्टी व्यवहाराश्रत्वारि बीजानि परिकर्भराशिकियाविमागश्च सर्वश्चतसपद्पदिष्टा तत्खलु लोकविन्दुसारम् । त. रा. वा. पृ. ५३.

एत्थ किमुप्पायपुन्नादो, किमग्गेणियादो १ एवं पुन्छा सन्वेसि । णो उप्पाय-पुन्नादो, एवं वारणा सन्वेसि । अग्गेणियादो । तस्स अग्गेणियस्स पंचिवहो उवक्रमो, आणुपुन्नी णामं पमाणं वत्तन्यदा अत्थाहियारो चेदि । आणुपुन्नी तिविहा, पुन्नाणुपुन्नी पन्छाणुपुन्नी जत्थतत्थाणुपुन्नी चेदि । एत्थ पुन्नाणुपुन्नीए गणिज्जमाणे विदियादो, पन्छाणुपुन्नीए गणिज्जमाणे तेरसमादो, जत्थतत्थाणुपुन्नीए गणिज्जमाणे अग्गेणियादो । अग्गाणमग्ग-पदं वण्णेदि चि अग्गेणियं गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पिडवित्त-अणि-योगहारेहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । वत्तन्वश ससमयवत्तन्त्रदा ।

अत्थाधियारो चोहसविहो। तं जहा, पुष्वंते अवरंते ध्रवे अद्भुवे चयणलद्धी अद्भुवमं पणिधिकप्पे अट्ठे भोम्मावयादीए सन्बद्धे कप्पाणिन्जाणे तीदे अणागय-काले सिन्झए वन्झए ति चोहस वत्थूणि'। एत्थ किं पुन्यत्तादो, किं अवरत्तादो १ एवं पुन्छा सन्वेसिं कायन्वा। णो पुन्यत्तादो णो अवरत्तादो, एवं वारणा सन्वेसिं कायन्वा। चयणलद्धीदो ।

इस जीवस्थान शास्त्रमं क्या उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, क्या अत्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, और न दूसरे पूर्वासे प्रयोजन है इसतरह सबका निषेध करके यहां पर अत्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है, इसतरहका उत्तर देना चाहिये।

उस अग्रायणीय प्र्वेसे पांच उपक्रम हैं, आजु प्र्वीं, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थी-धिकार। पूर्वा प्र्वीं, परचादा जुप्वीं और यथातथा जुप्वीं से भेदसे आजु प्र्वीं तीन प्रकारकी है। यहां पर प्रवीज प्र्वींसे गिनती करने पर दूसरेसे, परचादा जुप्वींसे गिनती करने पर तेरह वेंसे और यथातथा जुप्वींसे गिनती करने पर अग्रायणीय प्रवेसे प्रथोजन है। अंगों के अग्र अर्थात् प्रधानभूत पदार्थींका वर्णन करने वाला होने के कारण 'अग्रायणीय यह गौण्यनाम है। अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अजुयोगक्तप हारोंकी अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्तक्तप है। इसमें स्वसमयका ही कथन किया गया है, इसलिये स्वसमयवक्तव्यता है।

अग्रायणीयपूर्वके अर्थाधिकार चौदह प्रकारके हैं। वे इसप्रकार हैं, पूर्वान्त अपरान्त धृव, अध्वव, चयनलिध, अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थ, भौम, व्रतादिक, सर्वार्थ, कल्पनियाण, अतीतकालमें सिद्ध और वद्ध, अनागतकालमें सिद्ध और वद्ध। इनमेंसे यहां पर क्या पूर्वान्तसे प्रयोजन हैं, क्या अपरान्तसे प्रयोजन हैं। इसतरह सवके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर पूर्वान्तसे प्रयोजन नहीं, अपरान्तसे प्रयोजन नहीं, इत्यादि रूपसे सवका निषेध कर देना चाहिये। किन्तु चयनलिधसे यहां पर प्रयोजन है इसमकार उत्तर देना चाहिये। चयनलिधका

१ पूर्वान्तं सपरात ध्रुवमभुवच्यवनलियनामानि । अभुव सप्रणिधि चाप्पर्व मोमावयाय (१) च ॥ सर्वार्यक्रयनीय ज्ञानमतीतं लनागतं कालम् । सिद्धिमुपाच्य च तथा चतुर्वज्ञ त्रस्तृनि हितीयस्य ॥ द. म. पृ. ८-९.

तस्य उवक्षमो पंचिवहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि। तत्थ आणुपुन्त्री तिविहा, पुन्नाणुपुन्त्री पच्छाणुपुन्त्री जत्थतत्थाणुपुन्त्री चेदि। एत्थ पुन्नाणुपुन्त्रीए गणिन्जमाणे पंचमादो, पच्छाणुपुन्त्रीए गणिन्जमाणे पंचमादो, पच्छाणुपुन्त्रीए गणिन्जमाणे वयणळद्वीदो। णामं चयण-विहिं लिद्धि-विहिं च वण्णेदि तेण चयणळिद्धि ति गुणणामं। पमाणमनखर-पद-संघाद-पि वति-अणियोगहारेहि संखेन्जमत्थदो अणंतं। वत्तन्त्रदा ससमयवत्तन्त्रदा। अत्थाधियारो वीक्षदिविहो। एत्थ किं पढम-पाहुडादो, किं विदिय-पाहुडादो १ एतं पुन्छा सन्वेसि णेयन्त्रा। चरुत्थ-पाहुडादो। तस्स उवक्षमो पंचिवहो, आणुपुन्त्री णामं पमाणं वत्तन्त्रदा अत्थाहियारो चेदि। तत्थ आणुपुन्त्री तिविहा, पुन्नाणुपुन्त्री पच्छाणुपुन्त्री जत्थतत्थाणुपुन्त्री चेदि। पुन्नाणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे चरुत्थादो, पच्छाणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे सत्तारसमादो, जत्थतत्थाणुपुन्त्रीए गणिज्ञमाणे कम्मपयिडिपाहुडादो। णामं कम्माणं पयिडि-सरूत्रं वण्णेदि तेण कम्मपयिडिपाहुडे ति गुणणामं। वेयणकिसणपाहुडे ति वि तस्स विदियं णाममित्थ।

उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थोधिकार। प्वीनुप्वी, पश्चादानुप्वी और यथातथानुप्वींके मेदले आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। उन तीनोंमेंसे, यहां-पर पूर्वानुपूर्वींसे गिनती करने पर पांचवें अर्थाधिकारसे, पश्चादानुपूर्वींसे गिनती करने पर द्शवें अर्थाधिकारसे और यथातथानुपूर्वींसे गिनती करने पर चयनलिय नामके अर्थाधिकारसे प्रयोजन है। यह अर्थाधिकार चयनवियि और लिश्चिविधिका वर्णन करता है, इसलिये चयनिय यह गौण्यनामं है। अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप हारोंकी अपेक्षा संख्यात तथा अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। स्वसमयका कथन करनेवाला होनेके कारण यहां पर स्वसमयवक्तव्यता है। चयनलिधिके अर्थाधिकार वीस प्रकारके हैं। उनमेंसे यहां क्या प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन है, क्या दूसरे प्राशृतसे प्रयोजन है? इसतरह सवके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन नहीं है, दूसरे प्राशृतसे प्रयोजन नहीं है, इसप्रकार सवका निषेध कर देना चाहिये। किन्तु यहां पर चौथे प्राशृतसे प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिये।

उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुप्वीं, नाम, प्रमाण, वक्तव्यना और अथीधिकार। उनमेंसे, प्वीनुप्वीं, पश्चादानुप्वीं और यथातथानुप्वींके भेदसे आनुप्वीं तीन प्रकारकी है। यहां पर प्वीनुप्वींसे गिनती करने पर चौथे प्राभृतसे, पश्चादानुप्वींसे गिनती करने पर सत्रहवें प्राभृतसे और यथातथानुप्वींसे गिनती करने पर कर्मप्रकृतिप्राभृतसे प्रयोजन है। यह कर्मौंकी प्रकृतियोंके सक्तपका वर्णन करता है, इसिल्ये कर्मप्रकृतिप्राभृत यह गौण्यनाम है। इसका , वेदनाकृतस्त्रप्रभृत यह दूसरा नाम भी है। कर्मोंके उदयको वेदना कहते हैं। उसका यह

वेयणा कम्माणमुद्यो तं किसणं णिरवसेसं वण्णेदि, अदो वेयणकिसणपाहुडिमिदि एदमिव गुणणाममेव । पमाणमक्खर-पय-संघाय-पिडवित्त-अणियोगद्दारिह संखेज-मत्थदो अणंतं । वत्तव्वं ससमयो । अत्थाहियारो चडवीसिदिविहो । तं जहा, कदी वेदणाए फासे कम्मे पयडी सुवंधणे णिवंधणे पक्षमे उवक्रमे उदए मोक्खे संक्रम हेस्सा हेस्सायम्मे हेस्सापिरणामे सादमसादे दिहे रहस्से भवधारणीए पोग्गहत्ता णिधत्त-मणिधत्तं णिकाचिद्मणिकाचिदं कम्मिहिदी पिच्छमक्खंधं ति । अप्पावहुगं च सव्वत्थ, जेण चडवीसण्हमणियोगद्दाराणं साहारणो तेण पुह अहियारो ण होदि ति । एत्थ किं कदीदो, किं वेयणादो १ एवं पुच्छा सव्वत्थ कायव्वा । णो कदीदो णो वेयणादो, एवं वारणा सव्वित्तं जयव्वा । वंधणादो । तस्स उवक्रमो पंचिविहो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वद्या अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुव्वी तिविहा, पुव्वाणुपुव्वी पच्छाणुप्वित्री जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । तत्थ पुव्वाणुपुव्वीए गाणिज्ञमाणे छट्टादो, पच्छाणुपुव्वीए

निरवशेषद्भपसे वर्णन करता है, इसालिये वेदनाहृतस्त्रप्राभृत यह भी गौण्यनाम है। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्भप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। स्वसमयका ही कथन करनेवाला होनेके कारण इसमें स्वसमयवक्तव्यता है।

कर्मप्रहातिप्राभृतके अर्थाधिकार चौवीस प्रकारके हैं वे इसप्रकार हैं। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, सुबन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेक्या, लेक्याकर्म लेक्यापरिणाम, सातअसात, दीर्घहस्त्र, भवधारणीय, पुद्रलत्व, निधत्त-अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति और पश्चिमस्कथ। इन चौवीस अधिकारोंमें अस्पबहुत्व लगा लेना चाहिये, क्योंकि, चौवीस ही अधिकारोंमें अस्पबहुत्व साधारण अर्थात् समानक्रपसे है। इसलिये अस्पबहुत्वनामका पृथक् अधिकार नहीं हो सकता है।

यहां पर क्या कृतिसे प्रयोजन है, क्या वेदनासे प्रयोजन है ? इसतरह सब अधि-कारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो कृतिसे प्रयोजन है, न वेदनासे ही प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये। किंतु बन्धन अधिकारसे प्रयोजन है, इसतरह उत्तर देना चाहिये। उस बन्धन नामके अधिकारका उपक्रम पांच प्रकारका है, आतु-पूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तन्यता और अथीधिकार। उनमेंसे, पूर्वीतुपूर्वी, पञ्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है। उन तीनोंमेंसे, पूर्वीतुपूर्वीसे गिननेपर

१ पेनमनस्तुचतुर्धप्राश्वत रस्यात्रयोगनामानि । कृतिनेदने तथेन स्पर्शनकर्म प्रकृतिमेन ॥ षधननिनंधन-प्रक्रमात्रपक्रममधास्युदयमोक्षो । सक्रमलेदये च तथा लेड्याया कर्मपरिणामौ ॥ सातमसात दीर्घ न्हस्त्र समधारणीय-सर्वं च । पुरुपुदलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तममिनौमि ॥ सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकपश्चिमस्कघो । अल्पबहुत्वं च यजे तदद्वाराणां चतुर्विशम् ॥ द स पु. ९ गणिजमाणे एगूणवीसदिमादो, जत्थतत्थाणुपुन्तीए गणिजमाणे वंथणादो । णामं वंथ-वण्णणादो वंथणो ति गुणणामं । पमाणमक्खर-पय-संवाद-पिडवित्त-अणियो-गद्दोरिह संखेजमत्थदो अणंतं । वत्तव्वदा ससमयवत्तव्वदा । अत्थाधियारो चडिविहो । तं लहा, वंधो वंथणो वंधणिज्ञं वंधविधाणं चेदि । एत्थ किं वंधादो १ एवं पुच्छा सव्वेसिं कायव्या । णो वंधादो णो वंधणिज्ञादो । वंधगादो वंधविधाणादो च । एत्थ वंधगे ति अहियारस्स एकारस अणियोगद्दाराणि । तं जहा, एगजीवेण सामित्तं एगजीवेण कालो एगजीवेण अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयो दव्यपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो णाणाजीवेहि कालाणुगमो णाणाजीवेहि अंतराणुगमो भागाभागाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि । एत्थ किं एगजीवेण सामित्तादो १ एवं पुच्छा सव्वेसिं । णो एगजीवेण सामित्तादो, एवं वारणा सव्वेसिं । पंचमादो । दव्यपमाणादो दव्यपमाणा-णुगमो णिग्गदो ।

छटे अधिकारसे, पञ्च(द्वानुपूर्वीसे गिननेपर उन्नीसवें अधिकारसे और वथातथानुपूर्वीसे गिननेपर वन्यन नामके अधिकारसे प्रयोजन है। यह वन्धन नामका अधिकार वन्यका वर्णन करता है, इसिलेथे इसका 'वन्यन 'यह गौण्यनाम है। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अन-तप्रमाण है। स्वसमयका वर्णन करनेवाला होनेसे इसमें स्वसमयवक्तव्यता है।

इसके अर्थाधिकार चार प्रकारके हैं, वन्य, वन्यक, वन्यनीय और वन्यविधान। यहांपर क्या वन्यसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे चारों अधिकारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहांपर वन्यसे प्रयोजन नहीं है और वन्यनीयसे भी प्रयोजन नहीं है, किन्तु वन्यक और वन्यविधानसे यहांपर प्रयोजन है।

इन वन्ध आदि चार अधिकारोंमें बन्धक इस अधिकारके ग्यारह अनुयोगडार है। वे इसप्रकार हैं, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम, एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरानुगम, भागाभागानुगम और अल्पवहुत्वानुगम। यहांपर क्या एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे ग्यारह अनुयोगडारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहांपर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन नहीं है, इत्यादि रूपसे सबका निषेध भी कर देना चाहिये। किन्तु यहां पांचवे द्रव्यप्रमाणानुगमसे प्रयोजन है, इसप्रकार उत्तर देना चाहिये।

इस जीवस्थान शास्त्रमें जो द्रव्यप्रमाणातुगम नामका अधिकार है, वह इस बन्धक नामके अधिकारके द्रव्यप्रमाणातुगम नामके पांचवे अधिकारसे निकला है। वंधिवहाणं चउित्वहं। तं जहा, पयि वंधो द्विदंधो अणुभागवंधो पदेसवंधो चेदि। तत्य जो सो पयि वंधो सो द्विहो, मूलपयि वंधो उत्तरपयि वंधो चेदि। तत्य जो सो प्रविद्देधो सो यणो। जो सो उत्तरपयि वंधो सो द्विहो, एने गुत्तरपयि वंधो अव्योगाद उत्तरपयि वंधो चेदि। तत्य जो सो एने गुत्तरपयि वंधो विदे । तत्य जो सो एने गुत्तरपयि वंधो तस्स चउवित अणियोगदाराणि णाद व्याणि भवित। तं जहा, समुक्तित्तणा सव्यवंधो णोसव्यवंधो उक्तास्तर्यो अणुक्त सत्वंधो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो सादिय वंधो अणादियवंधो अणुक्त सत्वंधो अणुक्त सत्वंधो अलुक्त वंधे सादिय वंधो अणादिय वंधो धुववंथो अखुक्त वंधि वंधि सात्रामित्त विचयो वंधि सात्रामी पीसणाणुगमो कालाणुगमो अत्राणुगमो भावाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि। एदेसु समुक्तित्तणादो पयि सिमुक्तित्तणा हाणसमुक्तित्तणा तिण्णि महादं व्या णिग्गया। तेवी सिद्दिमादो भागो णिग्गदो। जो सो अव्योगादुत्तरपयि वंधो सो दुविहो, भुजगारवंधो पयि हुण्यंधो चेदि। जो सो भुजगारवंधो तस्स अहु अणियोगद्दाराणि सो थप्पो। जो सो पयि हुण्यंधो तत्थ इमाणि अहु अणियोगद्दाराणि। तं जहा, संतपरूवणा द्व्यपमाणाणुगमो खेताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि। एदेसु अहसु अणियोगद्दारेसु छ अणियोगद्दाराणि णिग्गयाणि। तं जहा, संतपरूवणा

वन्धविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिवन्ध, स्थितवन्ध, अनुभागवन्ध, और प्रदेशवन्ध। उन चार प्रकारके वन्धमेंसे मूळप्रकृतिवन्ध और उत्तरप्रकृतिवन्धके भेद्से प्रकृतिवन्ध हो प्रकारका है। उनमेंसे, मूळप्रकृतिवन्धका वर्णन स्थिगित करके उत्तरप्रकृतिवन्धके भेदोंका वर्णन करते हैं। वह उत्तरप्रकृतिवन्ध हो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिवन्ध और अव्वोगाह उत्तरप्रकृतिवन्ध है उसके चौवीस अनुयोगहार होते हैं। वे इसप्रकार है, समुत्कृतिन, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, जधन्यवन्ध, अजधन्यवन्ध, साद्दिवन्ध, अनादिवन्ध, धृववन्ध, अधृववन्ध, वन्धकाभित्वविचय, वन्धकाल, वन्धान्तर, वन्धसाधिकर्प, नाना जीवोंको अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम, और अल्पबहुत्वानुगम। इन चौचीस अधिकारोंमें जो समुत्कृतिन नामका अधिकार है उसमेंसे प्रकृतिसमुत्कृतिना, स्थानसमुत्कृतिना और तीन महादण्डक निकले हैं और तेवीसर्वे भावानुगमसे भावानुगम निकला है।

जो अव्योगाढ़ उत्तरप्रकृतियन्ध है वह दो प्रकारका है, मुजगारवन्ध और प्रकृतिस्थान-वन्ध। उनमेंसे, भुजगारवन्धके आठ अनुयोगडारोंके वर्णनको स्थगित करके प्रकृतिस्थानवन्धमें जो आठ अनुयोगडार होते हैं उनका वर्णन करते हैं। वे इसप्रकार हैं, सत्प्रकृषणा, इव्यप्रमाणा-नुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, काळानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अस्पबहुत्वानुगम। इन आठ अनुयोगडारोंमेंसे छह अनुयोगद्वार निकले हैं। वे इसप्रकार हैं, सत्प्रकृषणा, क्षेत्रप्रकृषणा, खेत्तपर्स्वणा पोसणपर्स्वणा कालपर्स्वणा अंतरपर्स्वणा अप्पावहुगपर्स्वणा चेदि। एदाणि छ पुविछाणि दोण्णि एकदो मेलिदे जीवहाणस्त अह अणियोगदाराणि हवंति। पयिष्ठहाणबंधे चुत्त-संतादि-छ-अणियोगदाराणि पयिष्ठहाणवंधस्त चुत्ताणि। पुणो जीवहाणस्स संतादि-छ-अणियोगदाराणि चोद्दसण्हं गुणहाणाणं चुत्ताणि। कधं तेहितो एदाण-मवदारो चि १ ण एस दोसो, एदस्स पयिष्ठहाणस्स वंधया मिच्छाइही अत्थि। एदस्स पयिष्ठहाणस्स वंधया मिच्छाइही एवदि खेते। एदस्स पयिष्ठहाणस्स वंधया मिच्छाइही मिच्छाइहीहि एवदियं खेतं पोसिदं। एदस्स पयिष्ठहाणस्स वंधया मिच्छाइही तं मिच्छत्त-गुणमछदंता जहण्णेण एत्तियं कालमुक्तस्सेण एतियं कालमच्छेति। ताणमंतर-कालो जहण्णुकस्सेण एत्तिओ होदि। एवं सेसगुणहाणं च मणिऊण पुणो ताणम-प्पावहुगं उत्तं। तेण तेहि पयिष्ठहाणिम्ह उत्त-छि अणियोगद्दारेहि सह एगत्तं ण विरुज्झदे।

स्पर्शनमरूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा। ये छह और बन्धक अधिकार के ग्यारह अधिकार हैं, उनमेंके द्रव्यप्रमाणानुगममेंसे निकला हुआ द्रव्यप्रमाणानुगम तथा एकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चौचीस अधिकार हैं उनमेंके तेवीसवे भावानुगममेंसे निकला हुआ भावप्रमाणानुगम, इसतरह इन सवको एक जगह मिला देने पर जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वार हो जाते हैं।

शंका—प्रकृतिस्थानबन्धमं जो छह अनुयोगद्वार कहे गये हैं, वे प्रकृतिस्थानवन्ध-संबन्धी कहे गये हैं। और जीवस्थानके जो सत्प्ररूपणा आदि छह अनुयोगद्वार हैं वे गुण-स्थानसंबन्धी कहे गये हैं। ऐसी हालतमें प्रकृतिस्थानवन्धसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंमेंसे जीव-स्थानसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंका अवतार कैसे हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस प्रकृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादि जीव हैं। मिथ्यादि जीव इतने क्षेत्रमें इस प्रकृतिस्थानके बन्धक होते हैं। इस प्रकृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादि जीवोंने इतना क्षेत्र रंपशे किया है। इस प्रकृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादि जीवोंने इतना क्षेत्र रंपशे किया है। इस प्रकृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादि जीव उस मिथ्यात्व गुणस्थानकों नहीं छोड़ते हुए जधन्यकी अपेक्षा इतने काछतक और उत्कृष्टकी अपेक्षा इतने काछतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहते हैं। इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादि जीवोंका जधन्य अन्तरकाछ इतना और उत्कृष्ट अन्तरकाछ इतना होता है। इसीतरह शेष गुणस्थानोंका कथन करके फिर उनका अल्पवहुत्व कहा गया है। इसिछिये उस प्रकृतिस्थानमें कहे गये छह अनुयोगद्वारोंका एकत्व अर्थात् समानता विरोधको प्राप्त नहीं होती है।

विशेषार्थ—प्रकृतिस्थानबन्धमं सदादि छह अनुयोगोंका प्रकृतिस्थानकी अपेक्षा कथन है और इस जीवस्थानमें प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा सदादि छह अनुयोगोंका कथन है। इसिलिये प्रकृतिस्थानके छह अनुयोगोंमेंसे जीवस्थानके छह अनुयोगोंमें जीवस्थानके छह अनुयोगोंकी उत्पत्ति विरोधको प्राप्त नहीं होती है।

एत्थतण-द्व्वाणियोगस्स वि किं ण गहणं कीरिंद त्ति उत्ते ण, मिन्छाइिटआदि-गुणहाणेहि विणा एयस्स वंधद्वाणस्स वंधया जीवा एतिया इदि सामण्णेण चुत्ततादो । बंधगे उत्त-द्व्वाणियोगस्स गहणं कीरिंद, तत्थ बंधगा मिन्छाइद्वी एतिया
सासणादिया एत्तिया इदि उत्तत्तादो । कधमजोगि-गुणहाणस्स अवंधगस्स दव्य-संखा
परूविज्ञदि ति ण एस दोसो, भूद-पुव्य-गइमस्सिंद्रण तस्स मणण-संमवादो । जीवपयाडि-संत-वंधमस्सिद्रण उत्तमिदि वा । एव भावस्स वि वत्तव्वं । एवं जीवहाणस्स
अह-अणियोगद्दार-परूवणं कदं ।

प्रकृतिस्थान अधिकारमें कहे गये द्रव्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें क्यों नहीं किया है। अर्थात् प्रकृतिस्थान अधिकारके सदादि छह अनुयोगोंमेंसे जिसप्रकार जीवस्थानके सदादि छह अनुयोगद्वारोंकी उत्पत्ति वतलाई है, उसीप्रकार प्रकृतिस्थानाधिकारके द्रव्यानुयोगमेंसे जीवस्थानके द्रव्यानुयोगकी उत्पत्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है। इसप्रकार की शका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रकृतिस्थानके द्रव्यानुयोग अधिकारमें मिथ्यादि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षाके विना 'इस वन्धक अधिकारके द्रव्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रकृतिस्थानके वन्धक किया गया है। और बन्धक अधिकारके द्रव्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रकृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादि जीव इतने हैं, सासादन सम्यग्दि जीव इतने हैं ऐसा विशेषकपसे कथन किया गया है। इसलिये बन्धक अधिकारमें कहे गये द्रव्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें किया है। अर्थात् बन्धक अधिकारके द्रव्यानुगम प्रकरणसे जीवस्थानका द्रव्यानुगम प्रकरण निकला है।

र्शका — अयोगी गुणस्थानमें कर्मप्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता है, इसलिये उनके कर्म-प्रकृतिवन्धकी अपेक्षा द्रव्यसंख्या कैसे कहीं जावेगी ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायका आश्रय लेकर अयोगी गुणस्थानमें भी द्रव्यसंख्याका कथन सभव है। अर्थात् जो जीव पहले मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें प्रकृतिस्थानोंके वन्धक थे वे ही अयोगी हैं। इसलिये अयोगी गुणस्थानमें भी द्रव्यसंख्याका प्रतिपादन किया जा सकता है। अथवा, जीवके सत्वरूप प्रकृतिवन्धका आश्रय लेकर अयोगी गुणस्थानमें द्रव्यसंख्याका प्ररूपण किया गया है।

भावानुगमका कथन भी इसीप्रकार समझ छेना चाहिये।

विशेषार्थ — जीवस्थानकी भावप्रह्मपणा प्रकृतिस्थानके भावानुगममेंसे न निकल कर एकैको चरप्रकृतिवन्धके जो चौवीस अधिकार हैं उनके तेवीसवें भावानुगममेंसे निकली है। इसका कारण यह है कि प्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका सामान्यह्मपसे कथन है और एकैको चरप्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका विशेषह्मपसे कथन है। इसतरह जीवस्थानके आठ अनुयोगहारोंका निह्मपण किया।

तदो द्विदिवंघो दुविहो, म्लपयिडिहिदिवंघो उत्तरपयिडिहिदिवंघो चेदि। तत्य जो सो म्लपयिडिहिदिवंघो सो थप्पो। जो सो उत्तरपयिडिहिदिवंघो तस्स चडवीस आणियोगहाराणि। तं जहा, अद्धाछेदो सन्ववंघो णोसन्ववंघो उक्तस्सवंघो अणुक्तस्सवंघो जहण्णवंघो अजहण्णवंघो सादियवंघो अणादियवंघो धुववंघो अद्धुववंघो वंघसामित्तविचयो वंघकालो वंधंतरं वंधसण्णियासो णाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागाणुगमो परिमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि। तत्थ अद्धाछेदो दुविहो, जहण्णहिदिअद्धाछेदो उक्तस्सिहिदिअद्धाछेदो चेदि। जहण्णहिदिअद्धाछेदो जहण्महिदिअद्धाछेदो चेक्ससिहिदी णिग्गदा। उक्तस्सिहिदिअद्धाछेदादो जहण्णहिदी णिग्गदा। उक्तस्सिहिदिअद्धाछेदादो उक्तस्सिहिदी णिग्गदा। पुणो सुचादो सम्मनुप्पत्ती णिग्गया। वियाहपण्णत्तीदो गदिरागदी णिग्गदा। संपिह पुन्वं उत्तपयिडिसम्रक्तित्तणा हाणसम्रक्तित्तणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्हमाति संपिह पुन्वं उत्तपयिडिसम्रक्तित्तणा हाणसम्रक्तित्तणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्हमाति संपिह पुन्वं उत्तपयिडिसम्रक्तित्तणा द्वाणसम्रक्तित्तणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्हमाति संपिह पुन्वत्त-जहण्णहिदिअद्धाछेदं उक्तस्सिहिदिअद्धाछेदं सम्मनुप्पत्ति गदिरागिदं च पिन्छत्ते चुलियाए णव अहियारा भवंति। एदं सन्वमिव मणेण अवहारिय प्रदा देवेद उत्तं भयवदा पुप्सयंतेण।

स्थितिवन्ध दो प्रकारका है, मूलप्रकृतिस्थितियन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्ध। उनमें से मूलप्रकृतिस्थितिवन्धका वर्णन स्थिगत करके जो उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्धके चौवीस अनुयोगद्वार हैं उनका कथन करते हैं। वे इसप्रकार हैं, अर्घच्छेद, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टयन्ध, जद्यन्यदन्ध, अजद्यन्यवन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, धृत्रवन्ध, अध्ववन्ध, वन्धस्तिम्प्रिं, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागा-भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम। इनमें, अर्घच्छेद दो प्रकारका है, जद्यन्यस्थिति-अर्घच्छेद और उत्कृष्टस्थिति-अर्घच्छेद। इनमें जद्यन्यस्थिति-अर्घच्छेदसे जद्यन्यस्थिति निकली है और उत्कृष्टस्थिति-अर्घच्छेदसे उत्कृष्टस्थिति निकली है। रद्भसे सम्यक्त्योत्पत्ति नामका अधिकार निकला है और व्याख्याप्रकृतिसे गित आगति नामका अधिकार निकला है।

अब नो चूलिकाओंका उत्पत्तिकम बताते हैं, पहले जो एकेकोत्तरप्रकृति अधिकारके समुत्कीर्तना नामके प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना और तीन महा-द्ण्डकोंके निकलनेका उल्लेख कर आये हैं, उन पाचोंमें अभी कहे गये जधन्यस्थिति-अर्धच्छेद, उत्कृष्टिशृति-अर्धच्छेद, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति इन चार अधिकारोंके मिला देने पर चूलिकाके नो अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथनको मनमें निश्चय करके भगवान पुष्प-दन्तने 'एत्तो ' इत्यादि सूत्र कहा।

'इमेसि' एतेपाम् । न च प्रत्यक्षनिर्देशोऽनुपपन्नः आगमाहितसंस्कारस्याचार्य-स्यापरोक्षचतुर्दशमावजीवसमासस्य तदिवरोधात् । जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीव-समासाः । चतुर्दश च ते जीवसमासाश्र चतुर्दशजीवसमासाः । तेषां चतुर्दशनां जीवसमासानां चतुर्दशगुणस्थानानामित्यर्थः । तेषां मार्गणा गवेषणमन्वेषणमित्यर्थः । मार्गणा एवार्थः प्रयोजनं मार्गणार्थस्तस्य भावो मार्गणार्थता तस्यां मार्गणार्थतायाम् । तस्यामिति तत्र । 'इमानि 'इत्यनेन मावमार्गणास्थानानि प्रत्यक्षीभृतानि निर्दिश्यन्ते । नार्थमार्गणस्थानानि तेषां देशकालस्वभावविप्रकृष्टानां प्रत्यक्षतानुपपत्तेः । तानि च मार्गणस्थानानि चतुर्दशैव मवन्ति, मार्गणस्थानसंख्याया न्यूनाधिकभावप्रतिषेधफल एवकारः । कि मार्गणं नाम १ चतुर्दश जीवसमासाः सदादिविशिष्टाः मार्ग्यन्तेऽस्मिन्नने वेति मार्गणम् । उत्तं च —

'एत्तो 'हत्यादि स्त्रमें जो 'हमेसि ' पद आया है उससे जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थकों निर्देश होता है वह अनुपपन नहीं है, क्योंकि, जिनकी आतमा आगमाभ्याससे संस्कृत है ऐसे आवार्यके भावकप चौदह जीवसमास प्रत्यक्षीभृत हैं। अतएव 'हमेसि ' इस पदके प्रयोग करनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अनन्तानन्त जीव और उनके भेद-प्रभेदोंका जिनमें संप्रह किया जाय उन्हें जीवसमास कहते हैं। वे जीवसमास चौदह होते हैं। उन चौदह जीवसमासोंसे यहा पर चौदह गुणस्थान विवक्षित हैं। अर्थात् जीवसमासका अर्थ यहां पर गुणस्थान छेना चाहिये। मार्गणा, गवेषणा और अन्वेषण ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं। मार्गणाकप प्रयोजनंको मार्गणार्थ कहते हैं। मार्गणार्थ अर्थात् मार्गणारूप प्रयोजनके भाव अर्थात् विशेषताको मार्गणार्थता कहते हैं। उस मार्गणारूप प्रयोजनकी विवक्षा होने पर, यहा पर इसी अर्थमें 'तत्थ' यह पद आया है। 'इमानि 'इस पदसे प्रत्यक्षीभृत भावमार्गणास्थानोंका ग्रहण करना चाहिये। इन्यमार्गणाओंका ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, इन्यमार्गणारं देश, काल और समावकी अपेक्षा दूरवर्ती हैं। अतएव अल्पक्षानियोंको उनका प्रत्यक्ष झान नहीं हो सकता है। वे मार्गणार्थान भी चौदह ही होते हैं। यहां स्त्रमें जो 'एव' पद दिया है उसका फल या प्रयोजन मार्गणास्थानकी संख्याके न्यूनाधिकभावका निषेध करना है।

शंका -- मार्गणा किसे कहते हैं ?

समाधान — सत्, संख्या आदि अनुयोगद्वारोंसे युक्त चौदह जीवसमास जिसीम या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। कहा भी है—

१ कथिमियं ' जीवसमास ' इति सेज्ञा ग्रुणस्थानस्य जाता १ इति चैन्जीवा समस्यन्ते सिक्षंच्यन्ते एन्त्रिति जीवसमासा । अथवा जीवा सम्यगासते एन्त्रिति जीवसमासा इत्यत्र प्रकरणसामध्येंन ग्रुणस्थानान्येव जीवसमासं- भन्देनीच्यन्ते । गो जी , जी प्र , टी. १०.

जाहि व जासु व जीवा मिगिञ्जेते जहा तहा दिद्य । ताओ चे। इस जाणे सुदणाणे मगगणा होति'॥ ८३॥

## तं जहा ॥ ३॥

'तच्छव्दः पूर्वप्रकान्तपरामर्शा' इति न्यायात् 'तत्' मार्गणविधानं । 'जहा' यथेति यावत् । एवं पृष्टवतः शिष्यस्य सन्देहापोहनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

## गइ इंदिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंसणे छेस्सा भविय सम्मत्त साण्णि आहारए चेदि ॥ ४ ॥

गताविन्द्रिये काये योशे वेदे कपाये ज्ञाने संयमे दर्शने लेक्यायां भव्ये सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे च जीवसमासाः मृग्यन्ते । 'च' शब्दः प्रत्ये कं परिसमाप्यते समुचयार्थः । 'इति' शब्दः समाप्ती वर्तते । सप्तमीनिर्देशः किमर्थः ? तेपामधिकरणत्त्रप्रतिपादनार्थः ।

श्रुतज्ञान अर्थात् द्रव्यश्रुतरूप परमागममें जीव पदार्थ जिसप्रकार देखे गये हैं उसी-प्रकारसे वे जिन नारकत्वादि पर्यायोंके द्वारा अथवा जिन नारकत्वादिरूप पर्यायोंमें खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। और वे चौदह होती हैं ऐसा जानी॥ ८३॥

वे चौदह मार्गणास्थान कौनसे हैं ?॥३॥

'तत् शब्द पूर्व प्रकरणमं आये हुए अर्थका परामर्शक होता है' इस न्यायके अनुसार 'तत्' इस शब्देस मार्गणाओं के भेदोंका ग्रहण करना चाहिये। 'जहा ' इस पदका अर्थ 'जैसे ' होता है। वे जैसे ? इसतरह पूंछनेवाले शिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, झान, संयम, दर्शन, लेज्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संझी और आहार ये चौदह मार्गणाएं हैं और इनमें जीव खोजे जाते हैं ॥४॥

गितमें, इन्द्रियमें, कायमें, योगमें, वेदमें, कपायमें, ज्ञानमें, संयमेंमें, दर्शनमें, लेक्यामें, भ्रव्यत्वमें, सम्यक्तमें, संज्ञीमें और आहारमें जीवसमासीका अन्वेपण किया जाता है। इस सूत्रमें 'च' शब्द समुज्ञयार्थक है, इसिलये प्रत्येक पदके साथ उसका संपन्ध कर लेना चाहिये। और 'इति ' शब्द समाप्तिक्षप अर्थमें है। जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि मार्गणाएं चोदह ही होती हैं।

१ गो. जी. १४१ गत्यादिमार्गणा यदा एम्जीवस्य नारंक वादिपर्यायस्वरूपा विवाधितास्तदा 'याभि ' इतीत्थमूतलक्षणे तृतीया विमक्ति । यदा एकद्रव्य प्रति पर्यायाणामधिकरणता विवाधितास्तदा 'यास ' इत्यधिकरणे सन्तमी विमक्तिः, विवक्षावशा कारकप्रवृत्तिरिति न्यायस्य सद्भावान । जी. प्र टी श्रुत ज्ञायतेऽनेनेति श्रुतज्ञान, वर्णयदवाक्यरूप द्रव्यश्रुत ग्रुक्शित्यप्रशिष्यप्रस्पया द्रव्यागमस्य अविच्छित्तप्रवाहेण प्रवर्तमानन्वान् । तत्र ' यथा दृष्टास्तथा जानीहि ' इति वचनेन शास्यकारस्य कालदोषात्प्रमादाद्वा यन्स्वलित तन्युक्त्वा परमागमानुमारेण व्याख्यातारः अभ्येतारी वाविकद्वमेव वस्तुस्वरूप गृह्णन्तीति प्रदर्शितमाचाये । म प्र टी.

तृतीयानिर्देशोऽप्यविरुद्धः स कथं लभ्यते १ न, देशामर्शकत्यानिर्देशस्य । यत्र च गत्यादौ विभक्तिने श्र्यते तत्रापि ' आइ-मज्झत-वण्ण-सर-लावो ' इति छप्ता विभक्तिरित्यभ्यूद्धम् । अहवा 'लेस्सा-मविय-सम्मत्त-सिण्ण-आहारए' चेदि एकपदत्वानावयवविभक्तयः श्रयन्ते ।

अर्थ साजगित चतुर्भिर्मार्गणा निष्पाद्यमानोपलभ्यते । तद्यथा, मृगयिता मृग्यं मार्गण मार्गणोपाय इति । नात्र ते सन्ति, ततो मार्गणमजुपपन्नमिति । नैप दोपः, तपामप्यत्रोपलम्मात् । तद्यथा, मृगयिता भव्यपुण्डरीकः तत्वार्थश्रद्धालुर्जीवः, चतुर्दशगुण-

र्शका - सूत्रमें गित आदि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्तिका निर्देश क्यों किया गया है?

सामधान — उन गति आदि मार्गणाओंको जीवोंका आधार वतानेके छिये सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है।

इसीतरह सूत्रमें प्रत्येक पदके साथ तृतीया विभक्तिका निर्देश भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका — जब कि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विमक्ति पाई जाती है तो किर तृतीया विमक्ति कैसे संभव है ?

समाधान — ऐसा कहना ठींक नहीं है, क्योंकि, इस सूत्रमें प्रत्येक पदके साथ जो सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है वह देशामर्शक है, इसिल्पे तृतीया विभक्तिका भी प्रहण हो जाता है।

स्त्रोक्त गति आदि जिन पर्दोमें विभक्ति नहीं पायी जाती है, वहां पर भी ' आइमज्झे-तवण्णसरलोवों ' अर्थात् आदि, मध्य और अन्तके वर्ण और खरका लोप हो जाता है। इस प्राकृतव्याकरणके स्त्रके नियमानुसार विभक्तिका लोप हो गया है ऐसा समझना चाहिये। अयवा 'लेस्साभवियसम्मत्तसिण्णआहारए' यह एक पद समझना चाहिये। इसलिये लेख्या आदि प्रत्येक पदमें विभक्तियां देखनेमें नहीं आती हैं।

शंका — लोकमें अर्थात् व्यावहारिक पदार्थोंका विचार करते समय भी चार प्रकारसे अन्वेषण देखा जाता है। वे चार प्रकार ये हैं, मृगयिता, मृग्य, मार्गण और मार्गणोपाय। परंतु यहा लोकोत्तर पदार्थके विचारमें वे चारों प्रकार तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये मार्गणाका कथन करना नहीं बन सकता है?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस प्रकरणमें भी वे चारों प्रकार पाथे जाते हैं। वे इसप्रकार है, जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भव्यपुण्डरीक मृगियता

१ नतु लोके न्यावहारिकपदार्थस्य विचारे कश्चिन्मुगयिता किंचिन् मृग्य कापि मार्गणा कश्चिन्मार्गणोपाय इति चतुष्टयमित । अत्र लोकोत्तरेऽपि तद् वक्तन्यमिति चेद्वच्यते, मृगायिता भन्यवरपुंडरीकः ग्रुक् शिन्यो वा । मृग्याः ग्रुणस्थानादिविक्तिन्दा जीवा , मार्गणा ग्रुक्तिन्ययोर्जावतत्विचारणा । मार्गणोपाया गतीन्द्रियाद्य पच माविक्रोषाः करणाधिकरणरूपा सन्तीति लोकन्यवहारानुसारेण लोकोत्तर्व्यवहारोऽपि वर्तते । गो जी , मः प्र , दीः १४१ः विशिष्टजीवा मृग्यं, मृग्यस्याधारतामास्कंदिनत मृगियतुः करणतामादधानानि वा गत्यादीनि मार्गणम्, विनेयोपाध्यायादयो मार्गणोपाय इति । स्त्रे श्रेषत्रितयं परिहृतमिति मार्गण-मेवोक्तमिति चेन्न, तस्य देशामर्शकत्वात्, तन्नान्तरीयकत्वाद्या ।

गम्यत इति गति<sup>र</sup>ः। नातिव्याप्तिदोषः सिद्धैः प्राप्यगुणाभावात्। न केवल-ज्ञानादयः प्राप्यास्तथात्मकैकस्मिन् प्राप्यप्रापकभावविरोधात्। कषायादयो हि प्राप्याः औपाधिकत्वात्। गम्यत इति गतिरित्युच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीवप्राप्यद्रव्यादी-

अर्थात् छोकोत्तर पदार्थांका अन्वेषण करनेवाला है। चौदह गुणस्थानेंसि युक्त जीव मृग्य अर्थात् अन्वेषण करने योग्य हैं। जो मृग्य अर्थात् चौदह गुणस्थानिविशिष्ट जीवोंके आधारभूत हैं, अथवा अन्वेषण करनेवाले भव्य जीवको अन्वेषण करनेमें अत्यन्त सहायक कारण हैं ऐसी गति आदिक मार्गणा हैं। शिष्य और उपाध्याय आदिक मार्गणाके उपाय हैं।

शंका—इस सूत्रमें मृगयिता, मृग्य और मार्गणोपाय इन तीनको छोड़कर केवल मार्गुणाका ही उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गित आदि मार्गणावाचक पद देशा-मर्शक हैं, इसिल्ये इस सूत्रमें कही गई मार्गणाओंसे तत्संबन्धी शेष तीनेंका ग्रहण हो जाता है। अथवा मार्गणा पद शेष तीनेंका अविनाभावी है, इसिल्ये भी केवल मार्गणाका कथन करनेसे शेष तीनेंका ग्रहण हो जाता है।

जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं। गिनका ऐसा छक्षण करनेसे सिद्धोंके साथ अतिब्याप्ति देख भी नहीं आता है, क्योंकि, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणोंका अभाव है। यदि केवछज्ञानादि गुणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जावे, सो भी नहीं वन सकता, क्योंकि, केवछज्ञानस्वरूप एक आत्मामें प्राप्य-प्रापकभावका विरोध है। उपाधिजन्य होनेसे कषायादिक भावोंको ही प्राप्त करने योग्य कहा जा सकता है। परंतु वे सिद्धोंमें पाये नहीं जाते हैं, इसछिये सिद्धोंके साथ तो अतिब्याप्ति दोष नहीं आता है।

शंका—जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं।गतिका ऐसा छक्षण करने पर गमनरूप क्रियामें परिणत जीवके द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादिकको भी गति यह संक्षा प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि, गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा द्रव्यादिक ही प्राप्त किये जाते हैं।

१ 'गम्यत इति गति ' एवमुच्यमाने गमनिकयापरिणतजीवप्राप्यद्रव्यादीनामापे गतिव्यपदेश स्यात् १ तन, गितिनामकमोदयोत्पन्नजीवपर्यायस्येत गितित्वाभ्युपगमात् । गमन वा गति । एव सित प्रामारामादिगमनस्यापि गितित्व प्रसन्यते । तन्न, सवाद मवसकातिरेव विवक्षितत्वान् । गमनहेतुवां गितिरित्यपि मण्यमाने शकटादेरपि गतित्व प्राप्ताति । तन्न, सवातरगमनहेतोर्गतिनामकर्मणो गितित्वाभ्युपगमान् । जी प्रः, दी अत्र मार्गणा- प्रकरणे गितिनामकर्म न गृह्यते, वक्ष्यमाणनारकादिगितिप्रपचस्य नारकादिपर्यायेष्वेव समवान् । गो जी, मः प्र, दी १४६

नामपि गतिन्यपदेशः स्यादिति चेन्न, गतिकर्मणः सम्रत्पन्नस्यात्मपर्यायस्य ततः कथित्रद्भेदादिवरुद्धप्राप्तितः प्राप्तकर्मभावस्य गतित्वाम्युपगमे पूर्वीक्तदेशपातुपपत्तेः। भवाद्भवसंक्रान्तिर्वा गतिः। सिद्धगतिस्तद्विपर्याप्तात् । उक्तं च—

गइ-कम्म-विणिव्यत्ता जा चेद्या सा गई मुणेयव्या । जीवा हु चाउरंग गच्छति ति य गई होइ' ।। ८४ ॥

प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । अक्षाणीन्द्रियाणि । अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षं विषयोऽभ्रजो बोधो वा । तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । श्रव्दस्पर्शरसरूपगन्ध- ज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपशमाद् द्रव्येन्द्रियनिवन्धनादिन्द्रियाणीति यावत् । भावेन्द्रिय-कार्यत्वाद् द्रव्यस्येन्द्रियव्यपदेशः । नेयमदृष्टपरिकल्पना कार्यकारणोपचारस्य जगित

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गित नामकर्मके उदयसे जो आत्माके पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मासे कथंचित् भिन्न है अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। और इसीलिये प्राप्तिरूप कियाके कर्मपनेको प्राप्त नारकादि आत्मपर्यायके गितपना माननेमें पूर्वोक्त दोप नहीं आता है।

अथवा, एक भवसे दूसरे भवमें जानेकी गति कहते हैं। उत्पर जो गतिनामा नामकर्मके उद्यसे प्राप्त होनेवाली पर्यायविशेषको अथवा एक भवसे दूसरे भवमें जानेको गति कह आये हैं, ठीक इससे विपरीतस्वमाववाली सिद्धगति होती है। कहा भी है—

गतिनामा नामकर्मके उदयसे जो जीवकी चेष्टाविशेष उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। अथवा, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं॥ ८४॥

जो प्रत्यक्षमें व्यापार करती हैं उन्हें इन्हियां कहते हैं। जिसका खुलासा इसप्रकार है, अक्ष इन्द्रियको कहते हैं, और जो अक्ष अक्षके प्रति अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो कि इन्द्रियोंका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानक्ष पड़ता है। उस इन्द्रिय-विषय अथवा इन्द्रिय-ज्ञानक्ष प्रत्यक्षमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। वे इन्द्रियां शब्द, स्पर्श, रस, क्ष्म और गन्ध नामके ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्चमसे और द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न होती हैं। क्षयोपश्चमक्ष्म भावेन्द्रियोंके होने पर ही द्रव्येन्द्रियोंको उत्पन्ति होती हैं, इसलिये भावेन्द्रियां कारण हैं और द्रव्येन्द्रियां कार्य हैं और इसलिये द्रव्येन्द्र्योंको भी इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। अथवा, उपयोगक्ष्म भावेन्द्रियोंको उत्पत्ति द्रव्येन्द्र्योंको निमित्तसे होती है, इसलिये भावेन्द्रियां कार्य हैं और द्रव्येन्द्र्योंको उत्पत्ति द्रव्येन्द्र्योंको इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। यह कोई अद्यक्षल्पना नहीं है, क्योंकि, कार्यगत धर्मका कारणमें और कारणगत धर्मका कार्यमें उपचार जगत्में प्रसिद्धक्रपसे पाया जाता है।

१ गइउदयज्ञपन्जाया चउगइगमणस्स हेउ वा हु गई। णारयतिरिक्खमाणुसदेवगह ति य हवे चदुधा ॥ गो जी १४६. सुप्रतिद्वस्योपलम्भात् । इन्द्रियवैकल्यमनोऽनवस्थानानध्यवसायालोकाद्यभावावस्थायां क्षयोपश्चमस्य प्रत्यक्षविषयव्यापाराभावात्तत्रात्मनोऽनिन्द्रियत्वं स्यादिति चेन्न, गच्छतीति गौरिति व्युत्पादितस्य गोशब्दस्यागच्छद्गोपदार्थेऽपि प्रवृत्त्युपलम्भात् । भवतु तत्र रूढिबल्लाभादिति चेदत्रापि तल्लाभादेवास्तु, न कश्चिद्दोषः । विशेषाभावतस्तेषां सङ्कर्णविकरं रूपेण व्यापृतिः व्याभोतीति चेन्न, प्रत्यक्षे नीतिनियमिते रतानीति प्रतिपाद्मात् । सङ्कर्ण्या व्यापृतिकराभ्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि इति वा वक्तव्यम् । स्वेषां विषयः स्वविषयस्तत्र निश्चयेन निर्णयेन रतानीन्द्रियाणि । संशयविषयी

र्यंका — इन्द्रियोंकी विकलता, मनकी चंचलता, और अनध्यवसायके सद्भावमें तथा प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्थामें क्षयोपरामका प्रत्यक्ष विषयमें व्यापार नहीं हो सकता है, इसलिये उस अवस्थामें आत्माके अनिन्द्रियपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो गमन करती है उसे गौ कहते हैं। इसतरह 'गो ' शब्दकी ब्युत्पत्ति हो। जाने पर भी नहीं। गमन करनेवाले गौ पदार्थमें भी उस शब्दकी प्रवृत्ति पाई जाती है।

र्जुका — भले ही गोपदार्थमें रूढ़िके वलसे गमन नहीं करती हुई अवस्थामें भी गो-राज्दकी प्रवृत्ति होओ। किंतु इन्द्रियचैकल्यादिरूप अवस्थामें आत्माके इन्द्रियपना प्राप्त नहीं हो सकता है?

समाधान —यदि ऐसा है तो आत्मामें भी इन्द्रियोंकी विकलता आदि कारणोंके रहने पर रूढ़िके बलसे इन्द्रिय शब्दका व्यवहार मान लेना चाहिये। ऐसा मान लेनेमें कोई दोप नहीं आता है।

श्वा - इन्द्रियोंके नियामक विशेष कारणोंका अभाव होनेसे उनका संकर और व्यतिकररूपसे व्यापार होने लगेगा। अर्थात् या तो वे इन्द्रियां एक दूसरी इन्द्रियके विषयको ग्रहण करेंगी या समस्त इन्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होगा ?

समाधान — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियां अपने नियमित विषयमें ही रत हैं, अर्थात् व्यापार करती हैं, ऐसा पहले ही कथन कर आये हैं। इसलिये संकर और व्यतिकर देख नहीं आता है।

अथवा, संकर और व्यतिकरद्वारा विषयमें व्यापारक्षप दोषके निराकरण करनेके लिये इन्द्रियां अपने अपने विषयमें रत हैं, ऐसा लक्षण कहना चाहिये। अपने अपने विषयको स्वविषय कहते हैं। उसमें जो निश्चयसे अर्थात् अन्य इन्द्रियके विषयमें प्रवृत्ति न करके केवल अपने विषयमें ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं।

१ इत आरम्य 'इन्द्रिय 'शन्दस्य न्याख्यान्त यावत्समत्रपाठ गो जीवकाडस्य 'मदि आवरण ' इत्यादि १६५ तमगाथाया जीवतन्वप्रदीपिकाटीकया प्रायेण समान् ।

२ सर्वेषा युगपत्प्राप्ति सङ्गर । परस्परविषयगमन न्यतिकर । न्या कु. च पृ. ३६०.

३ ' नीति ' इति पाठी नास्ति । गी. जी , जी म., टी. १६५

यावस्थायां निर्णयात्मकरतेरमावात्तत्रात्मनोञ्जिनिन्द्रयत्वं स्यादिति चेन्न, रूढिवललामा-दुभयत्र प्रदूर्विवरोधात् । अथवा स्वष्ट्रित्तानीनिद्रयाणि । संग्नयविपर्ययनिर्णयादौ वर्तनं दृत्तिः, तस्यां स्वष्ट्रतौ रतानीनिद्रयाणि । निर्व्यापारावस्थायां नेनिद्रयव्यपदेशः स्यादिति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । अथवा स्वार्थनिरतानीनिद्रयाणि । अर्यत इत्यर्थः, स्वेऽथे च निरतानी-निद्रयाणि, निरवद्यत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । अथवा इन्दनादाधिपत्यादिनिद्रयाणि । उक्तं च-

अहिमिंदा जह देवा अविसेस अहमह ति मण्णता । ईसंति एकसेनकं इदा इव इदिए जाण<sup>3</sup> || ८५ ||

शंका—संशय और विपर्ययरूप इतिकी अवस्थामें निर्णयात्मक रति अर्थात् प्रवृत्तिका अभाव होनेसे उस अवस्थामें आत्माको अनिन्द्रियपनेकी प्राप्ति हो जावेगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इदिके वल्ले निर्णयात्मक और अनिर्णयात्मक इन दोनों अवस्थाओंमें इन्द्रिय राव्दकी प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अथवा, अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इसका खुलासा इसप्रकार है। संशय और विपर्ययज्ञानके निर्णय आदिके करनेमें जो प्रवृत्ति होती है उसे वृत्ति कहते हैं। उस अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं।

शंका — जब हान्द्रियां अपने विषयमें न्यापार नहीं करती हैं तब उन्हें न्यापारराहित अवस्थामें हन्द्रिय संक्षा प्राप्त नहीं हो सकेगी ?

समाधान---ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं कि काढ़िके बलसे ऐसी अवस्थामें भी इन्द्रिय-व्यवहार होता है।

अथवा, जो अपने अर्थमें निरत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। 'अर्थते' अर्थात् जो निश्चित किया जाय उसे अर्थ कहते हैं। उस अपने विपयस्प अर्थमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इन्द्रियोंका यह लक्षण निर्दोप होनेके कारण इस विपयमें अधिक वक्तव्य कुछ भी नहीं है। अर्थात् इन्द्रियोंका यह लक्षण इतना स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दोपोंको यहां अवकाश ही नहीं है।

अथवा, अपने अपने विषयका स्वतन्त्र आधिपत्य करनेसे इन्द्रियां कहलाती हैं। कहा भी है—

जिसप्रकार ग्रेवेयकादिमें उत्पन्न हुए अहमिन्द्र देव में सेवक हू अथवा स्वामी हूं इस्यादि

१ यदिन्द्रस्यात्मनो लिंग यदि वेन्द्रेण कर्मणा । सृष्ट ज्ञाट तथा द्वाट दत्त वेर्ति तदिन्द्रियम् ॥ गी. जी, जी प्र, टी १६४ इदी जीवो सन्त्रोवलद्विमोगपरमेसरत्तणओ। सोवाइमेयमिदियमिद्द तन्त्रिगाइ मानाओ॥ वि मा ३५६० 'इदि 'परमेज्वये 'इदितो तुम् ' इन्दनादिन्द्र आत्मा (जीव ) सर्वविषयोपलन्थि (ज्ञान ) मोगलक्षणपरमेज्वययोगान् तस्य लिङ्ग विन्हमविनामाविलिङ्गसत्तास्चनान् प्रदर्शनादुपलम्मनाद् व्यञ्जनाच जीवस्य लिङ्गमिन्द्रियम्। अमि रा को (इदिय)

२ गो जी १६४ यथा प्रेत्रेयकादिजाता अहामिन्द्रदेवा अहमहामिति स्वामिमृत्यादिविशेषशून्य मन्यमाना

चीयत इति कायः । नेष्टकादिचयेन व्यभिचारः पृथिव्यादिकमिभिरिति विशेषणात् । औदारिकादिकमिभिः पुद्रलविपाकिभिश्रीयत इति चेन्न, पृथिव्यादिकमिणां
सहकारिणामभावे ततश्रयनानुपपत्तेः । कार्मणशरीरस्थानां जीवानां पृथिव्यादिकमिभिश्रितनोकमिपुद्रलाभावादकायत्वं स्यादिति चेन्न, तच्चयनहेतुकमिणस्तत्रापि सन्वतस्तव्वयपदेशस्य
न्याय्यत्वात् । अथवा आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्रलपिण्डः कायः । अत्रापि स दोषा न निर्वायत

विशेषभावसे रहित अपनेको मानते हुए एक एक होकर अर्थात् केई किसीकी आज्ञा आदिके पराधीन न होते हुए स्वयं स्वामीपनेको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार इन्द्रियां भी अपने अपने स्पर्शाद्कि विषयका ज्ञान उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं और दूसरी इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित हैं, अंतप्त अहमिन्द्रोंकी तरह इन्द्रियां जानना चाहिये।

जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं। यहां पर जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं ऐसी ज्याप्ति बना लेने पर कायको छोड़कर ईट आदिके संचयरूप विपक्षमें भी यह ज्याप्ति घाटित हो जाती है, अतएव ज्याभेचार दोप आता है। ऐसी शंका मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह ईट आदिके संचयके साथ ज्याभेचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, पृथिवी आदि कमौंके उदयसे इतना विशेषण जोड़कर ही 'जो संचित किया जाता है' उसे काय कहते हैं ऐसी ज्याख्या की गई है।

ग्रंका — पुत्रलविपाकी औदारिक आदि कर्मों के उदयसे जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, कायकी ऐसी व्याख्या क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहकारीरूप पृथिवी आदि नामकर्मके अभाव रहने पर केवल औदारिक आदि नामकर्मके उदयसे नोकर्मवर्गणाओंका संचय नहीं हो सकता है।

शंका—कार्मणकाययोगमें स्थित जीवके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए नोकर्म-पुद्रलका अभाव होनेसे अकायपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, नोकर्मरूप पुद्रलेंके संवयका कारण पृथिवी आदि कर्मसहकृत औदारिकादि नामकर्मका उदय कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें भी पाया जाता है, इसालिये उस अवस्थामें भी कायपनेका व्यवहार वन जाता है।

अथवा, योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित हुए औदारिकादिरूप पुहलिपण्डको काय कहते हैं।

र्गुका — कायका इसप्रकारका लक्षण करने पर भी पहले जो दोप दे आये हैं, वह दूर नहीं होता है। अर्थात् इसतरह भी जीवके कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें अकायपनेकी प्राप्ति होती है।

पुक्तिक मूला आज्ञादिमिरपरतन्त्रा सन्त ईशते प्रभवन्ति स्वामिमाव श्रयन्ति, तथा स्पर्शनादीन्द्रियाण्यपि स्पर्गादि-स्वस्वविषयेषु ज्ञानमुत्पादियतुमीशते, परानपेक्षया प्रभवन्ति, ततः कारणादद्दमिन्द्रा इव इन्द्रियाणि इति । जी. प्रःटीः इति चेन्न, आत्मप्रवृत्त्युपचितकर्मपुद्रलिपण्डस्य तत्र सत्त्वात् । आत्मप्रवृत्त्युपचितनोकर्म-पुद्रलिपण्डस्य तत्रासत्त्वान्न तस्य कायन्यपदेश इति चेन्न, तचयनहेतुकर्मणस्तत्रास्तित्व-तस्तस्य तद्व्यपदेशसिद्धेः । उक्तं च—

भण्ण्यवुत्ति-संचिद-पोग्गल-पिंडं वियाण कायो ति । सो जिणमदिम्ह भणिओ पुढिविकायादयो सो दों ॥ ८६ ॥ जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेण्हिऊण कायोछि । एमेव वहइ जीवो कम्म-भरं काय-कायोछिं ॥ ८७ ॥

युज्यत इति योगः । न युज्यमानपटादिना व्यभिचारस्तस्थानात्मधर्मत्वात् । न

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे सचित हुए कर्मरूप पुरुलिण्डका कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें सद्भाव पाया जाता है। अर्थात् जिससमय आत्मा कार्मणकाययोगकी अवस्थामें होता है उस समय उसके झानावरणादि आठों कर्मोंका सद्भाव रहता ही है, इसलिये इस अपेक्षासे उसके कायपना वन जाता है।

शंका —कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचयको प्राप्त हुए नोकर्म एदळिपण्डका असत्त्व होनेके कारण कार्मणकाययोगर्मे स्थित जीवके 'काय 'यह व्यपदेश नहीं वन सकता है?

समाधान—नोकर्म पुरुलिपण्डके संचयके कारणभूत कर्मका कार्मणकाययोगरूप अव-स्थामें सद्भाव होनेसे कार्मणकाययोगमे स्थित जीवके 'काय' यह संका वन जाती है। कहा भी है—

योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे सचयको प्राप्त हुए औदारिकादिरूप पुद्रलिपण्डको काय समझना चाहिये। वह काय जिनमतमें पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारका कहा गया है। और वे पृथिवी आदि छह काय त्रसकाय और स्थावरकायके भेदसे दो प्रकारके होते हैं॥ ८६॥

जिसप्रकार भारको ढोनेवाला पुरुप कावड़को लेकर भारको ढोता है, उसीप्रकार यह जीव शरीरकपी कावड़को लेकर कर्मकपी भारको ढोता है ॥ ८७ ॥

जो सयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं। यहां पर जो जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं ऐसी ज्याप्ति करने पर सयोगको प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिकसे ज्याभिचार हो जायगा। इसप्रकारकी शक्कों मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह संयोगको प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिक व्यभिचार दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, संयोगको प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिक आत्माके धर्म नहीं हैं। जो जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं इसप्रकारकी ज्याप्तिमें

१ जाई अविणामावी तसवावरउदयजो हवे काओ । सो जिणमदिन्ह मणिओ पुढवीकायादिक्यमेंओ ॥ गो जी १८१

१ गो जी २०२ छोके यथा भारवह पुरुष कावटिक भार ग्रहोत्वा विवक्षितस्थान वहति नयति प्रापयाति तथा संसारिजीव औदारिकादिनोकंभेशरीरिक्षप्तज्ञानावरणादिष्टन्यकर्मभारं गृहीत्वा नानायोनिस्थानानि वहति ।
बी. प्रज दी.

कपायेण व्यभिचारस्तस्य कर्मादानहेतुत्वाभावात् । अथवात्मप्रवृत्तेः कर्मादानिवन्धनवीर्यो-त्पादो योगः । अथवात्मप्रदेशानां सङ्कोचिवकोचो योगः । उक्तं च—

मणसा वचसा काएण चावि जुत्तस्स विरिय-परिणामो । जीवस्स प्पणियोओ जोगो त्ति जिणेहि णिदिहो<sup>९</sup> ॥ ८८ ॥

वेद्यत इति वेदः । अष्टकर्मोदयस्य वेदन्यपदेशः प्राप्तोति वेद्यत्वं प्रत्यविशेपादिति चेन्न, 'सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववितिष्ठन्ते ' इति विशेषावगतेः 'रूढितन्त्रा न्युत्पित्तः ' इति वा । अथवात्मप्रवृत्तेः सम्मोहोत्पादो वेदः । अत्रापि मोहोदयस्य सकलस्य वेदन्यप-

आत्मधर्मकी मुख्यता होनेसे यद्यपि संयोगको प्राप्त होनेवाले वस्नादिकका निराकरण हो जायगा फिर भी कषायका निराकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि, कषाय आत्माका धर्म है और संयोगको भी प्राप्त होता है। इसल्लिथ जो जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं यह व्याप्ति कषायमें भी घटित होती है, अतएव कपायके साथ व्यभिचार दोप आ जाता है। ऐसी शंकाको मनमें धारण करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह कषायके साथ भी व्यभिचार दोप शंकाको मनमें धारण करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह कषायके साथ भी व्यभिचार दोप नहीं आता है, क्योंकि, कषाय कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण नहीं पड़ती है। अथवा, प्रदेश-परिस्पन्दरूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्तसे कर्मोके ग्रहण करनेमें कारणभृत वीर्यकी उत्पत्तिको योग कहते हैं। योग कहते हैं। अथवा, आत्माके प्रदेशोंके संकोच और विस्ताररूप होनेको योग कहते हैं। कहा भी है—

मन, वचन और कायके निमित्तसे होनेवाली क्रियासे युक्त आत्माके जो वीर्यविशेष उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। अथवा, जीवके प्रणियोग अर्थात् परिस्पन्दरूप क्रियाको योग कहते हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कथन किया है॥ ८८॥

जो वेदा जाय, अनुभव किया जाय उसे वेद कहते हैं।

गंका — वेदका इसप्रकारका लक्षण करने पर आठ कर्मों उदयको भी वेद संज्ञा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि, वेदनकी अपेक्षा वेद और आठ कर्म दोनों ही समान है। जिसतरह वेद वेदनक्षप है, उसीतरह ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका उदय भी वेदनक्षप है?

समाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि सामान्यरूपसे की गई कोई भी प्ररूपणा अपने विशेषोंमें पाई जाती है, इसिलये विशेषका झान हो जाता है। अथवा, रौढ़िक शब्दोंकी व्युत्पत्ति रूढ़िके आधीन होती है, इसिलये वेद शब्द पुरुषवेदादिमें रूढ़ होनेके कारण 'वेदाते ' अर्थात् जो वेदा जाय इस व्युत्पत्तिसे वेदका ही ग्रहण होता है, झानावरणादि आठ कमोंके उदयका नहीं।

१ पुग्गळिविवाइदेहोदएण मणवयणकायज्ञचस्स । जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो । गी जी २१६. मणसा वयसा काएण वावि ज्ञचस्स विरियपिरणामो । जीवस्स अपणिञ्जो स जोगसचो जिणक्खाओ ॥ तेओ जोगण जहा रचचाई घडस्स परिणामो । जीवकरणप्पओए विरियमिव तहप्पपरिणामो ॥ जोगा विरिय धामो उच्छाह परकमो तहा चेद्वा । सत्ती सामत्थ ति य जोगस्स हवति पञ्जाया ॥ स्था सू पृ. १०१०

देशः स्यादिति चेन्न, अत्रापि रूढिनशाहेदनाम्नां कर्मणामुदयस्यैन नेदन्यपदेशात् । अथवात्मप्रवृत्तेमैंथुनसम्मोहोत्पादो नेदेः । उक्तं च—

वेदस्पुदीरणाए वाळत्तं पुण णियच्छदे वहुसो । थी-पु-णवुसए वि य वेए ति तओ हवइ वेओं ॥ ८९ ॥

सुखदु:खबहुजस्यकर्मक्षेत्रं कृपन्तीति कपायाः। 'कपन्तीति कपायाः ' इति किमिति न व्युत्पादितः कपायशब्दश्रेम, ततः संशयोत्पत्तेः प्रतिपत्तिगौरवभयाच। उक्तं च—

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात् आत्माकी चेतन्यरूप पर्यायमें सम्मोह अर्थात् राग हेपरूप चित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको मोह कहते हैं। यहापर मोह शब्द वेदका पर्यायवाची है।

शंका — इसप्रकारके लक्षणके करने पर भी संपूर्ण मोहके उदयको वेद संज्ञा प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि, वेदकी तरह शेष मोह भी व्यामोहको उत्पन्न करता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, रूढ़िके वलसे वेद नामके कर्मके उदयको ही वेद सज्ञा प्राप्त है।

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात् आत्माकी चैतन्यरूप पर्यायमें मैथुनरूप चित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको वेद कहते हैं। कहा भी है---

चेदकर्मकी उद्गिरणासे यह जीव नाना प्रकारके वालभाव अर्थात् चांचस्यको प्राप्त होता है और स्त्रीभाव, पुरुषभाव तथा नपुंसकभावका चेदन करता है, इसलिये उस चेदकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले भावको चेद कहते हैं॥ ८९॥

सुख, दुःखरूपी नाना प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको जो कर्पण करती हैं, अर्थात् फल उत्पन्न करनेके योग्य करती हैं, उन्हें कपाय कहते हैं।

शंका—यहां पर कपाय शब्दकी, 'कपन्तीति कपाया ' अर्थात् जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं, इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति क्यों नहीं की ?

समाधान—' जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं ' कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पित्त करने पर कपनेवाछे किसी भी पदार्थको कपाय माना जायगा। अतः कपायोंके खरूप समझनेमें संशय उत्पन्न हो सकता है, इसिछिथे जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं इसप्रकारकी ब्युत्पित्त नहीं की गई। तथा, उक्त ब्युत्पित्तसे कपायोंके खरूपके समझनेमें कठिनता जायगी, इस मीतिसे भी 'जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं' कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पित्त नहीं की गई। कहा भी है—

९ पुरिसिन्छिसदवेदोवयेण पुतिसिन्छिसदओ सावें। णामोदयेण दन्त्रे पाएण समा कहिं विसमा ॥ वेदस्सुदीर-णाए परिणामस्स य हवेन्ज समोहो । समोहेण ण जाणिट जीयो हि ग्रण व दोस या ॥गो जी २७१, २७२.

२ मतिषु 'मेओ ' इति पाठ ।

सुद्द-दुक्ख-सुवद्ध-सस्सं कम्म-क्खेत्तं कसेटि जीवस्स । संसार-दूर मेरं तेण कसायो ति णं वेति' ॥ ९० ॥

भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानम् । मिथ्यादृष्टीनां कथं भूतार्थप्रकाशकिमिति चेन्न, सम्यङ्-मिथ्यादृष्टीनां प्रकाशस्य समानतोपलम्भात् । कथं पुनस्तेऽज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्या-त्वोद्यात्प्रतिभासितेऽपि वस्तुनि संशयविपर्ययानध्यवसायानिवृत्तितस्तेपामज्ञानितोक्तेः । एवं सित दर्शनावस्थायां ज्ञानाभावः स्यादिति चेन्नैप दोपः, इष्टत्वात् । कालस्रुत्रेणं सह

सुख, दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी संसारकए मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्रको जो कर्षण करती हैं उन्हें कपाय कहते हैं॥ ९०॥ सत्यार्थका प्रकाश करनेवाली शक्तिविशेषको ज्ञान कहते हैं।

शंका-मिध्यादि प्रयोंका ज्ञान भूतार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि, सम्यग्दिए और मिथ्यादिएयोंके प्रकाशमें समानता पाई जाती है।

शंका—यदि दोनोंके प्रकाशमें समानता पाई जाती है, तो फिर मिध्यादृष्टि जीव अक्कानी कैसे हो सकते हैं ?

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयसे वस्तुके प्रति-भासित होनेपर भी संशय, विपर्यय और अनध्यवसायकी निवृत्ति नहीं होनेसे मिथ्यादिष्योंको अक्रानी कहा है।

श्रंका - इसतरह मिध्यादिष्योंको अज्ञानी मानने पर दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभीव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, दर्शनोपयोगकी अवस्थामें इत्नोपयोगका अभाव इप्र ही है।

शंका-- यदि ऐसा मान लिया जावे तो इस कथनका कालानुयोगमें आये हुए 'एगजीवं

१ गो जी २८२ अत्र मिध्यादर्शनादिजीवसहेशपिणामरूप बीज प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशभेदक्मंबन्धनस्थिण क्षेत्रे उपनी क्षीधादिकपायनामा जीवस्य सत्य पुनरापि कालादिसामग्रीलिध्यसम्,पत्रसखदु खलक्षणबहुविधवान्यानि
अनाद्यनिधनससारदूर्सीमानि यथा सुफलितानि मवति तथा उपर्युपिर कृपति इति 'कृषि विलेखने ' इत्यस्य
धातीर्विलेखनार्थ गृहीत्वा निक्तिपृर्वक कषायशब्दस्यार्थनिरूपण आचार्येण कृतमिति । जी प्र टी, कन्यतेऽस्मिन्
प्राणी पुन पुनरावृत्तिमावमनुभवित कषोपलकप्यमाणकनकविति । कष ससारः तिस्मिन्नासमन्तादयन्ते गच्छन्त्येमिरसुमन्त इति कषायाः । यद्वा कषाया इव कपाया, यथा हि तुवारिकादिकषायकछिति वासिस मन्जिप्टादिरागः स्थिप्यति
चिर चावतिष्टिते तथैतत्कछिपते आत्मानि कर्म सवध्यते चिर स्थितिक च जायते, तदायत्वाचिरस्थते । अमि- रा- को-

(कसाय)

२ कालपदेनात्र कालात्रयोगद्वारी बोद्धन्यः । तत्र चैकानेकजीवापेक्षया ज्ञानादिमार्गणानां काल. प्रतिपादित ।

विरोधः किन्न भवेदिति चेन्न, तत्र क्षयोपश्चमस्य प्राधान्यात् । विपर्ययः कथं भूतार्थप्रकाशक इति चेन्न, चन्द्रमस्युपलभ्यमानद्वित्वस्यान्यत्र सन्वतस्तस्य भूतत्वोपपत्तेः ।
अथवा सद्भावविनिश्रयोपलम्भकं ज्ञानम् । एतेन संश्चयविपर्ययानध्यवसायावस्थासु
ज्ञानामावः प्रतिपादितः स्यात्, शुद्धनयविवक्षायां तन्त्वार्थोपलम्भकं ज्ञानम् । ततो
मिथ्यादृश्यो न ज्ञानिन इति सिद्धं द्रव्यगुणपर्यायाननेन ज्ञानातीति ज्ञानम् । अभिन्नस्य
कथं करणत्विमिति चेन्न, सर्वथा भेदाभेदे च सहस्पद्दानिप्रसङ्गादनेकान्ते सहस्पोपलब्धेन तस्य

पहुच अणादिओ अपज्जवसिदों ' इत्यादि स्त्रके साथ विरोध क्यों नहीं प्राप्त हो जायगा ' अर्थात् कालानुयोगमें झानका काल एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त आदि आया है। और यहां पर दर्शनोपयोगकी अवस्थामें झानका अभाव वतलाया है, इसलिये यह कथन परस्पर विरुद्ध है। अतः दर्शनोपयोगकी अवस्थामें झानका अभाव कैसे माना जा सकता है, क्योंकि, इस कथनका कालानुयोगके स्त्रसे विरोध आता है!

समाधान — ऐसी शका करना ठींक नहीं है, क्योंकि, कालातुयोगमें जो श्रानकी अपेक्षा कालका कथन किया है, वहां क्षयोपशमकी प्रधानता है।

शंका — विपर्ययहान ( मिथ्याहान ) सत्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है <sup>१</sup>

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, चन्द्रमामें पाये जानेवाले दित्वका दूसरे पदार्थीमें सत्त्व पाया जाता है, इसलिये उस ज्ञानमें भृतार्थता वन जाती है।

अथवा, सद्गाव अर्थात् वस्तु-खरूपका निष्ध्य करानेवाले धर्मको ज्ञान कहते हैं। श्रानका इसप्रकारका लक्षण करनेसे संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप अवस्थामें श्रानका (सम्यग्रानका) अभाव प्रतिपादित हो जाता है। कारण कि, शुद्ध-निश्चयनयकी विवक्षामें वस्तु-स्वरूपका उपलम्भ करानेवाले धर्मको ही ज्ञान कहा है। इसलिये मिथ्यादृष्टी जीव ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इसप्रकार जिसके द्वारा द्रव्य, गुण और पर्यायोंको जानते हैं उसे श्रान कहते हैं यह वात सिद्ध हो जाती है।

शका — झान तो आत्मासे अभिन्न है, इसिलिये वह पदार्थीं के जाननेके प्रति साधकतम कारण कैसे हो सकता है ?

समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, साधकतम कारणरूप झानको आत्मासे सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न मान छेने पर आत्माके स्वरूपकी हानिका प्रसग आता है, और क्येंचित् मिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्तके मान छेने पर वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि होती है, इसिछिये आत्मासे कथिचत् भेदरूप झानको जाननेरूप क्रियांके प्रति साधकतम कारण मान

तत्र प्रतिपादितानि च स्त्राणि कालम्त्राणि क्षेयानि । प्रकृते च 'णाणाणुवादेण मदिअण्णाणिसुदअण्णाणीसु निच्लादिद्दी ओष (कालातु स् २६३.) ओषेण मिच्लादिद्दी केविचर कालादो होति <sup>१</sup> णाणाजीव पहुच सन्बद्धा (कालातु स् २१०.) एगजीव पहुच अणादिओ अपश्चवसिदो, अणादिओ सपश्चवसिदो, सादिओ सपश्चवसिदो। (कालातु स् २१०) छ जी. का स् करणत्वाविरोध इति । उक्तं च-

जाणइ तिकाल-सिहए दन्व-गुणे पज्जए य वहु-भेए। पच्चक्खं च परोक्खं अणेण णाणे ति णं बेंति'॥ ९१॥

संयमनं संयमः। न द्रव्ययमः संयमस्तस्य 'सं' शब्देनापादितत्वात् । यमेन समितयः सन्ति, तास्त्रसतीपु संयमोऽनुपपन्न इति चेन्न, 'सं' शब्देनात्मसात्कृताशेपसमिति-त्वात् । अथवा व्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रियाणां धारणानुपालनिव्रहत्यागजयाः संयमः। उक्तं च—

लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ — यदि धर्मको धर्मीसे सर्वथा भिन्न माना जावे तो दोनोंकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जानेके कारण यह धर्म है और यह धर्मी है अथवा यह धर्म इस धर्मीका है, इसप्रकारका व्यवहार ही नहीं वन सकता है। इसिल्ये निश्चित धर्मके अभावमें वस्तुके विनाशका प्रसंग आता है। और यदि धर्मको धर्मीसे सर्वथा अभिन्न माना जावे तो धर्म और धर्मी इसप्रकारका भेदका व्यवहार नहीं वन सकता है, क्योंकि, सर्वथा अभेद मानने पर इन दोमेंसे किसी एकका ही अस्तित्व सिद्ध होगा। उनमेंसे यदि केवल धर्मका ही अस्तित्व मान लिया जावे, तो उसके लिये आधार चाहिये, क्योंकि, कोई भी धर्म आधारके विना नहीं रह सकता है। और यदि केवल धर्मीका अस्तित्व मान लिया जावे तो धर्मके विना उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती है। इसलिये धर्मको धर्मीसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न ही मानना चाहिये। इसतरह अनेकान्तके मानने पर ही धर्म-धर्मी व्यवस्था वन सकती है और धर्म-धर्मी व्यवस्थाके सिद्ध हो जाने पर ज्ञानको साधकतम कारण माननेमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव त्रिकालविषयक समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी अनेक प्रकारकी पर्यायोंको प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे जाने उसको ज्ञान कहते हैं ॥ ९१ ॥

संयमन करनेको संयम कहते हैं। संयमका इसप्रकारका लक्षण करने पर द्रव्य-यम अर्थात् भावचारित्रशून्य द्रव्यचारित्र संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि, संयम शब्दमें प्रहण किये गये 'सं' शब्दसे उसका निराकरण कर दिया है।

गंका—यहां पर यमसे समितियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, समितियोंके नहीं होने पर संयम नहीं वन सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, संयममें दिये गये 'सं ' शब्दसे संपूर्ण समितियोंका ग्रहण हो जाता है।

अथवा, पांच व्रतोंका धारण करना, पांच समितियोंका पालन करना, कोधादि कषायोंका निग्रह करना, मन, वचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच इन्द्रियोंके विषयोंका जीतना संयम है। कहा भी है—

१ गो जी, २९९.

#### धय-समिइ-कसायाण दडाण तिहिंदियाण पचण्हं । वारण-पाछण-णिग्गह-चाग जया सजमो भणिओं ॥ ९.२ ॥

दृश्यते इनेनेति दर्शनम् । नाक्ष्णालोकेन चातिप्रसङ्गातयोरनात्मधर्मत्वात् । दृश्यते ज्ञायते इनेनेति दर्शनिमत्युच्यमाने ज्ञानदर्शनयोरिवशेषः स्यादिति चेन्न, अन्तर्विहिर्शुखयो-श्वित्प्रकाशयोर्दर्शनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकत्विवरोधात् । किं तचैतन्यमिति चेत्रिकालगोच-रानन्तपर्यायात्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवशेन संवेदनं चैतन्यम्। स्वतो व्यतिरिक्त-

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह इन पांच महाव्रतोंका धारण करना, ईयी, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप, उत्सर्ग इन पांच समितियोंका पाळना क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कपायोंका निश्रह करना, मन, वचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पाच इन्द्रियोंका जय, इसको संयम कहते हैं॥ ९२॥

जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात् अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनका इसप्रकारका लक्षण करने पर चक्षु इन्द्रिय और आलोक भी देखनेमें सहकारी होनेसे उनमें दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसालिये अतिप्रसद्ग दोप आता है। शङ्काकारकी इसप्रकारकी शङ्काको मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह चक्षु इन्द्रिय और आलोकके साथ अतिप्रसग दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, चक्षु इन्द्रिय और आलोक आत्माके धर्म नहीं हैं। यहां चक्षुसे द्रव्य चक्षुका ही ग्रहण करना चाहिये।

शंका—जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाय उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनका इसप्रकार छक्षण करने पर ज्ञान और दर्शनमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात् दोनों एक हो जाते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अन्तर्भुख चित्र्यकाशको दर्शन और वहिर्मुख चित्र्यकाशको बान माना है, इसलिये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता है।

गुंका--वह चैतन्य क्या वस्तु है <sup>१</sup>

समाधान—त्रिकालविषयक अनन्तपर्यायरूप जीवके स्वरूपका अपने अपने क्षयोप-शमके अनुसार जो सवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं।

शंका — अपनेसे भिन्न वाह्य पदार्थिक ज्ञानको प्रकाश कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख

श्गोजी ४६५

२ उत्तरज्ञानीत्पत्तिनिमित्त यन्त्रयम तद्भूप यत्स्वस्यात्मन परिच्छेदनमवलीकन तद्दर्शन भण्यते । तदनन्तर यद् बिहिविषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहण तज्ज्ञानमिति प्रातिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्प क्वर्वेचास्ते, पश्चान्पटपिस्तानार्थे चित्ते जाते सति घटिपिकल्पाट् व्यावृत्त्य यत्स्वरूपे प्रथममवलोक्तन परिच्छेदन करोति तद्दर्शनमिति । तदनन्तर पटोऽयमिति निश्चय यद् बीहीतपयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्प करोति तद् ज्ञान मण्यते। वृ द्र स.पृ ८१-८२.

बाह्यार्थावर्गतिः प्रकाश इत्यन्तर्विहर्भुखयोश्वित्प्रकाशयोर्जानात्यनेनात्मानं वाह्यमर्थमिति च ज्ञानमिति सिद्धत्वादेकत्वम्, ततो न ज्ञानदर्शनयोभेद इति चेन्न, ज्ञानादिव दर्शनात् प्रतिकर्मच्यवस्थाभावात् । तर्ह्यस्त्वन्तर्वाह्यसामान्यग्रहणं दर्शनम्, विशेषग्रहणं ज्ञानमिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भात् । सोऽप्यस्तु न कश्चिद्विरोध इति चेन्न, 'हंदि दुवे णत्थि उवजोगा ' इत्यनेन सह विरोधात् । अपि च न ज्ञानं प्रमाणं सामान्यव्यतिरिक्तविशेषस्यार्थिक्रयाकर्तृत्वं प्रत्यसमर्थत्वतोऽवस्तुनो ग्रहणात् । न तस्य ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेषे ह्यवस्तुनि कर्तृकर्मरूपाभावात्। तत एव न दर्शनमिष

चैतन्य और विहर्मुख प्रकाशके होने पर जिसके झारा यह जीव अपने स्वरूपको और पर पदार्थोंको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इसप्रकारकी व्याख्याके सिद्ध हो जानेसे ज्ञान और दर्शनमें एकता आ जाती है, इसिल्लिये उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है?

सामधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जिसतरह ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट है, इत्यादि विशेषक्रपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती है उसतरह दर्शनके द्वारा नहीं होती है, इसालिये इन दोनोंमें भेद हैं।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और वहिरंग सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन है तथा अन्तर्वाह्य विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिये?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य और विशेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है।

शंका—यदि सामान्यीवरेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है तो वह भी रहा आओ, ऐसा मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ?

समाधान-ऐसा नहीं हैं, क्योंकि, ' छबस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं ' इस कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है।

दूसरी बात यह है, कि सामान्यको छोड़कर केवल विशेष अर्थिकया करनेमें असमर्थ है। और जो अर्थिकिया करनेमें असमर्थ होता है वह अवस्तुरूप पड़ता है, अतपव उसका ग्रहण करनेवाला होनेके कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है। तथा केवल विशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, सामान्यरहित, अवस्तुरूप केवल विशेषमें कर्ताकर्मरूप व्यवहार नहीं वन सकता है। इसतरह केवल विशेषको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाले दर्शनको भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं। अर्थात, जब कि सामान्यरहित विशेष और विशेषरित सामान्य वस्तुरूपसे सिद्ध ही नहीं होते हैं तो केवल विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाला इर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं?

१ ज सामण्णगाहण दसणमेय विसेसिय णाण । सः त ३ १.

प्रमाणम् । अस्तु प्रमाणाभाव इति चेन्न, प्रमाणाभावे सर्वस्थाभावप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्। तत सामान्यविशेषात्मकवाह्यार्थप्रहणं ज्ञानं, तदात्मकस्वरूपप्रहणं दर्शनमिति सिद्धम् । तथा च ' जं सामण्णं गहणं तं दंसणं ' इति वचनेन विरोधः स्यादिति
चेन्न, तत्रात्मनः सकलबाह्यार्थसाधारणत्वतः सामान्यच्यपदेशभाजो प्रहणात्'। तदिष
कथमवसीयत इति चेन्न, 'भावाणं णेव कट्टु आयारं ' इति वचनात् । तद्यथा, भावानां
वाह्यार्थानामाकारं प्रतिकर्मन्यवस्थामकृत्वा यद् ग्रहणं तद्दर्शनम् । अस्थैवार्थस्य पुनरिष

शंका-यदि ऐसा है, तो प्रमाणका अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाय ?

समाधान — यह ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमाणका अभाव मान छेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभीका अभाव मानना पड़ेगा।

शंका - यदि प्रमेयादि सभीका ही अभाव होता है तो होओ ?

समाधान – यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दिष्टिगोचर होता है। अतः सामान्यिवशेपात्मक बाह्य पदार्थको प्रहण करनेवाला ज्ञान है और सामान्यिवशेषात्मक आत्मक्रपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, यह सिद्ध हो जाता है।

र्शका — उक्त प्रकारसे दर्शन और झानका स्वरूप मान छेने पर 'वस्तुका जो सामान्य प्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं ' परमागमके इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, आत्मा संपूर्ण वाह्य पदार्थोंमें साधारणरूपसे पाया जाता है, इसलिये उक्त वचनमें सामान्य सज्जाको प्राप्त आत्माका ही सामान्य पदसे ग्रहण किया गया है।

ग्रंका — यह कैसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पदसे आत्माका ही ग्रहण किया है ?

समाधान — ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं है, क्योंकि, 'पदार्थींके आकार अर्थात् भेदको नहीं करके ' इस वचनसे उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है। इसीको स्पष्ट करते हैं, भावेंकि, अर्थात् वाह्य पदार्थोंके, आकाररूप प्रतिकर्मव्यवस्थाको नहीं करके, अर्थात् भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थको ग्रहण नहीं करके, जो (सामान्य) ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। फिर भी इसी अर्थको दृद्ध करनेके लिये कहते हैं कि 'यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ

१ यद्यात्मभाहकं दर्शनं भण्यते तर्हि 'ज सामण्ण गहणं भावाण तद्सणं 'इति गाथार्थ कथ घटते ? तत्रीचरं, सामान्यभ्रहणमात्मभ्रहण तद्दर्शनम् । फस्मादिति चेत्, आत्मा वस्तुपरिश्छितं क्वंत्रिद ज्ञानामीद न जानामीति विशेषपक्षपात न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिश्छिनांच, तेन कारणेन सामान्यश्चितात्मा मण्यते ।

चू हर स पृ ८२-८३.

दृढीकरणार्थमाह, 'अविसेसिऊण अहे ' इति, अर्थानविशेष्य यद् ग्रहणं तद्रश्चनिति'।
न वाह्यार्थगतसामान्यग्रहणं दर्शनिमत्याशङ्कनीयं तस्यावस्तुनः कर्मत्वामावात्। न च
तद्नतरेण विशेषो ग्राह्यत्वमास्कन्दतीत्यतिप्रसङ्गात्। सत्येवमनध्यवसायो दर्शनं स्यादिति
चेन्न, स्वाध्यवसायस्थानध्यवासितवाह्यार्थस्य दर्शनत्वात्। दर्शनं प्रमाणमेव अविसंवादित्वात्,
प्रतिभासः प्रमाणश्चाप्रमाणश्च विसंवादाविसंवादोभयरूपस्य तत्रोपरुम्भात्। आलोकनवृत्तिर्वा दर्शनम्। अस्य गमनिका, आलोकत इत्यालोकनमात्मा, वर्षनं वृत्ति', आलो-

है 'इत्यादि रूपसे पदार्थोंकी विशेषता न करके जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। इस कथनसे यदि कोई ऐसी आशक्का करे कि वाह्य पदार्थोंमें रहनेवाले सामान्यको ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसी आशक्का करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विशेषकी अपेक्षा-रिहत केवल सामान्य अवस्तुसक्त है, इसलिये वह दर्शनके विषयभावको (कर्मपनेको) नहीं प्राप्त हो सकता है। उसीप्रकार सामान्यके विना केवल विशेष भी ज्ञानके द्वारा ग्राह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि, अवस्तुरूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्यका ग्रहण मान लिया जावे तो अतिग्रसङ्ग दोष आता है।

शंका — दर्शनके स्थणको इसप्रकारका मान होने पर अनध्यवसायको दर्शन मानना पहेगा?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वाह्यार्थका निश्चय न करते हुए भी खरूपका निश्चय करने-वाला दर्शन है, इसलिये वह अनध्यवसायरूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण ही है। और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि, उसमें विसंवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाये जाते हैं। (जैसे, मार्गमें चलते हुए तृणस्पर्शके होने पर 'कुछ है' यह ज्ञान निश्चयात्मक है, और 'क्या है' यह ज्ञान अनिश्चया-तमक है; इसलिये अनध्यवसायको उभयरूप कहा है।)

अथवा, आलोकन अर्थात् आत्माके व्यापारको दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है, कि जो अवलोकन करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं। और वर्तन अर्थात् व्यापारको वृत्ति कहते हैं। तथा आलोकन अर्थात् आत्माकी वृत्ति अर्थात् वेदनरूप व्यापारको

१ यदा कोऽपि परसमर्या पृच्छिति जैनागमे दर्शन ज्ञान चेति ग्रुणद्वय जीवस्य कन्यते तत्कथ घटत इति । सदा तेपामात्मग्राहक दर्शनिमिति कथिते सित ते न जानित । पश्चाटाचायस्तेषां प्रतीत्वर्थ स्यूट्यास्यानेन चिहिनिषये यत्सामान्यपरिच्छेदन तस्य सत्तावलोकनदर्शनसङ्गा स्थापिता, यच शुक्रमिदमित्यादित्रिशेपपरिच्छेदन तस्य ज्ञानसज्ञा स्थापितिति दोपो नास्ति । सिद्धान्ते पुन स्वसमयच्यास्यान ग्रुस्यवृत्त्या। तत्र स्थमच्यास्याने कियमाणे सत्याचायरात्म-प्राह्क दर्शन व्यास्यातमिस्त्रत्रापि दोपो नास्ति । व्र. इ. स पृ. ८३.

कनस्य वृत्तिरालोकनवृत्तिः स्वसंवेदनं, तद्दर्शनिमिति लक्ष्यिनिर्देशः। प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनम्। अस्य गमिनका, प्रकाशो ज्ञानम्, तदर्थमात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तद्रर्शनम्। विषयविषयि-संपातात् पूर्वावस्था दर्शनिमत्यर्थः। उक्तं च—

जं सामण्ण गहण भावाण जेव कड्टु आयार । अविसेसिऊण अत्थे दसणमिदि मण्णदे समऐ ॥ ९३ ॥

लिम्पतीति लेक्या । न भूमिलेपिकयाऽतिच्याप्तिदोप कमिभरात्मानमित्यध्या-हारापेक्षित्वात् । अथवात्मप्रवृत्तिसंश्लेपणकरी लेक्या । नात्रातिप्रसङ्गदोप प्रवृत्तिश्चव्दस्य कमेपर्यायत्वात् । अथवा कपायानुरञ्जिता कायवाद्मनोयोगप्रवृत्तिलेक्या । ततो न केवलः

आलोकनवृत्ति या स्वसंवेदन कहते हैं, और उसीको दर्शन कहते हैं। यहा पर दर्शन इस शब्दसे लक्ष्यका निर्देश किया है। अथवा, प्रकाश-वृत्तिको दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ इसप्रकार है कि प्रकाश ज्ञानको कहते हैं और उस ज्ञानके लिये जो आत्माका व्यापार होता है उसे प्रकाशवृत्ति कहते हैं, और वहीं दर्शन है। अर्थात् विषय और विषयिक योग्य देशमें होनेकी पूर्वीवस्थाको दर्शन कहते हैं। कहा भी है—

सामान्यविशेपात्मक वाह्य पदार्थोंको अलग अलग भेदरूपसे ग्रहण नहीं करकें जो सामान्य ग्रहण अर्थात् स्वरूपमात्रका अवभासन होता है उसको परमागममें दर्शन कहा है॥९३॥

जो लिम्पन करती है उसे लेक्या कहते हैं। यहां पर जो लिम्पन करती है यह लक्षण भूमिलेपिका (जिसके हारा जमीन लिपी जाती है) में चला जाता है, इसलिये लक्ष्यभूत लेक्याको छोड़कर लक्षणके अलक्ष्यमें चले जानेके कारण अतिव्याप्ति दोप आता है। ऐसी शकाको मनमें उठाकर आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार लेक्याका लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोप नहीं आता है, क्योंकि, इस लक्षणमें 'कमीसे आत्माको ' इतने अध्याहारकी अपेक्षा है। इसका यह तात्पर्य है, कि जो कमीसे आत्माको लिप्त करती है उसको लेक्या कहते हैं। अथवा, जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात् कर्मका संवन्य करनेवाली है उसको लेक्या कहते हैं। इसप्रकार लेक्याका लक्षण करने पर अतिप्रसग दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर प्रवृत्ति शब्द कर्मका पर्यायवाची ग्रहण किया है। अथवा, कपायसे अनुरंजित काययोग, वचन-योग और मनोयोगकी प्रवृत्तिको लेक्या कहते हैं। इसप्रकार लेक्याका लक्षण करने पर केवल

१ गो जी ४८२ भावानां सामान्यविभेषात्मकवाद्यपदार्थामां आकारं सेदप्रहणमकत्वा यत्सामान्यग्रहणं स्वस्पमान्यमहणं स्वस्पमान्यमहणं स्वर् अर्थात् वाद्यपदार्थान् अविशेष्य-जातिकियाग्रहणनिकारेरिविकल्य्य स्वपरसत्तावसासनं दर्शनामित्यर्थं । जी प्रदी सावाणं सामण्णविसेसयाणं सङ्वसेत्त ज । वण्णणहीणागहण जीनेण य दसण होदि ॥ गो जी ४८३.

२ कपायोदयरान्जिता योगप्रवृत्तिलॅंग्या । सः सिः, २, ६.

कपायो लेक्या, नापि योगः, अपि तु कपायानुविद्धा योगप्रवृत्तिर्लेक्येति सिद्धम्। ततो न वीतरागाणां योगो लेक्येति न प्रत्यवस्थेयं तन्त्रत्वाद्योगस्य, न कपायसन्त्रं विश्लेषण-त्वतस्तस्य प्राधान्याभावात् । उक्तं च—

र्लिपदि अपीकीरिद एदाए णियय-पुण्ण-पानं च । जीनो त्ति होइ छेस्सा छेस्सा-गुण-जाणय-क्खादौ ॥ ९४ ॥

निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः। उक्तं च-

सिद्धत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । ण उ मछ विगमे णियमो ताणं कणगोवछाणीमवै ॥ ९५ ॥

कषाय और केवल योगको लेक्या नहीं कह सकते हैं किन्तु कपायानुविद्ध योगप्रवृत्तिको ही लेक्या कहते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियोंके केवल 'योगको लेक्या नहीं कह सकते हैं ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि, लेक्यामें योगकी प्रधानता है। कपाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, वह योगप्रवृत्तिका विशेषण है। अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपनेको लिप्त करता है, उनके आधीन करता है उसको लेक्या कहते हैं, ऐसा लेक्याके स्वरूपको जाननेवाले गणधरदेव आदिने कहा है ॥९४॥

जिसने निर्वाणको पुरस्कृत किया है, अर्थात् जो सिद्धिपद् प्राप्त करनेके योग्य है। उसको भन्य कहते हैं। कहा भी है—

जो जीव सिद्धत्व, अर्थात् सर्वे कमसे रहित मुक्तिरूप अवस्था पानेके योग्य हैं उन्हें भन्यसिद्ध कहते हैं। किंतु उनके कनकोपल अर्थात् स्वर्णपाषाणके समान मलका नारा होनेमें नियम नहीं है।

विशेषार्थ — सिद्धत्वकी योग्यता रखते हुए भी कोई जीव सिद्ध अवस्थाको प्राप्त कर छेते हैं और कोई जीव सिद्ध अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भव्य होते हुए भी सिद्ध अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके छिये यह कारण वतलाया है कि जिसप्रकार स्वणिपाषाणमें सोना रहते हुए भी उसका अलग किया जाना निश्चित नहीं है, उसीप्रकार सिद्ध-अवस्थाकी योग्यता रखते हुए भी तद्तुकुल सामग्रीके नहीं मिलनेसे सिद्ध-पदकी प्राप्ति नहीं होती है।

१ गो जी ४८९ । किंतु 'णिययपुण्णपानं च ' इत्यत्र 'णियअपुण्णपुण्ण च ' पाठ ।

२ गो. जी. ५५८ किंनू 'सिद्धतणस्स 'इति स्थाने 'सब्बचणस्स 'इति पाठ ।

३ सण्णइ सन्त्रो जोग्गो न य जोगत्तेण सिन्सई सन्त्रो । जह जोगान्मि वि दिलेए सन्त्रत्य न कीरए पिडमा ॥ जह वा स एव पासाणकणगजोगो विओगजोग्गोऽवि । न वि द्धन्नाई सन्त्रोचिय स विद्धन्नाई जस्स सपत्ती ॥ कि एण जा सपत्ती सा जोग्गस्सेव न उ अजोग्गस्य । तह जो मोक्खो नियमा सो मन्त्राण न इयरेसिं ॥

वि भा २३१३,-२३१५

#### तद्विपरीतोऽभव्यः । सुगममेतत् ।

प्रश्नमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सम्यक्त्वम् । सत्येवमसंयतसम्यग्रहिगुणस्याभावः स्यादिति चेत्सत्यमेतत् शुद्धनये समाश्रीयमाणे । अथवा तत्वार्थश्रद्धानं
सम्यग्दर्शनम् । अस्य गमनिकोच्यते, आप्तागमपदार्थस्तत्वार्थस्तेषु श्रद्धानमनुरक्तता सम्यग्दर्शनमिति लक्ष्यिनिर्देशः । कथं पौरस्त्येन लक्षणेनास्य लक्षणस्य न विरोधश्रेनेप दोपः,
शुद्धाशुद्धनयसमाश्रयणात् । अथवा तत्वरुचिः सम्यक्त्वं अशुद्धतरनयसमाश्रयणात् ।
उक्तं च

जिन्होंने निर्वाणको पुरस्कृत नहीं किया है उन्हें अभव्य कहते हैं। इसका अर्थ सरल है।

प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यकी प्रगटता ही जिसका लक्षण है उसको सम्यक्त्व कहते हैं।

शंका—इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण मान लेने पर असयतसम्यन्दि गुणस्थानका अभाव हो जायगा ?

समाधान—यह कहना शुद्ध निश्चयनयके आश्रय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है। अथवा, तत्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप्त आगम और पदार्थको तत्वार्थ कहते हैं। और उनके विषयमें श्रद्धान अर्थात् अनुरक्ति करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं। यहां पर सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। तथा आप्त, आगम और पदार्थका श्रद्धान लक्ष्य है।

र्श्वका—पहले कहे हुए सम्यक्त्वके लक्षणके साथ इस लक्षणका विरोध क्यों न माना जाय ? अर्थात् पहले लक्षणमें प्रशमादि गुणोंकी आभिन्यक्तिको सम्यक्त्व कह आये हैं और इस लक्षणमें आप्त आदिके विषयमें श्रद्धाको सम्यक्त्व कहा है। इसिलिये ये दोनों लक्षण भिन्न भिन्न अर्थको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमें अविरोध कैसे हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, गुड़ और अगुड़ नयकी अपेक्षासे ये दोनों छक्षण कहे गये हैं। अर्थात् पूर्वोक्त छक्षण गुद्धनय की अपेक्षासे है और तत्वार्थश्रद्धान रूप छक्षण अगुड़नयकी अपेक्षासे है, इसिछये इन दोनों छक्षणोंके कथनमें दिष्टमेद होनेके कारण कोई विरोध नहीं आता है।

अथवा तत्वरुचिको सम्यक्त्व कहते हैं। यह लक्षण अशुद्धतर नयकी अपेक्षा जानना चाहिये। कहा भी है—

१ प्रश्नमसवेगातुकपास्तिक्यामिन्यक्तळक्षण प्रथम ॥ रागादीनामनुद्रेक प्रश्नम । ससाराङ्गीरुता सवेग । सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकपा । जीवादयोऽर्था यथास्त्रमावे सन्तीति मतिरास्तिक्यम् । एतेर्सिन्यक्तळक्षण प्रथम सराग-सम्यक्त्वमित्युच्यते । तः रा वा १, २, ३०

२ प्रतिपु ' श्रद्धानमुक्तता ' इति पाठ ।

छ पंच-णव-विहाणं अत्याणं जिणवरोवइद्वाण । आणाए हिगमेण व सदहणं होइ सम्मत्तं'॥ ९६ ॥

सम्यक् जानातीति संज्ञं मनः, तदस्यास्तीति संज्ञी । नैकेन्द्रियादिनातिप्रसङ्गः तस्य मनसोऽभावात् । अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापप्राहीं संज्ञी । उक्तं च —

> सिक्खा-िकरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंबेण । जो जीवो सो सण्णी तिन्ववरीदो असण्णी हुँ ॥ ९७ ॥ श्रुरीरप्रायोग्यपुद्गलिपण्डग्रहणमाहारः । सुगममेतत् । उक्तं च — आहरिद सरीराणं तिण्हं एगदर-वग्गणाओ जं । भासा-मणस्स णियदं तम्हा आहारओ भणिओं ॥ ९८ ॥

जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदा-थांका आज्ञा अर्थात् आप्तवचनके आश्रयसे अथवा अधिगम अर्थात् प्रमाण, नय, निसेप और निरुक्तिरूप अनुयोगद्वारोंसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं ॥ ९६ ॥

जो भलीप्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात् मन कहते हैं। यह मन जिसके पाया जाता है उसको संज्ञी कहते हैं। यह लक्षण एकेन्द्रियादिकमें चला जायगा, इसलिये अतिपंसग दोप आजायगा यह वात भी नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियादिकके मन नहीं पाया जाता है। अथवा, जो शिक्षा, किया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है उसको संज्ञी कहते हैं। कहा भी है—

जो जीव मनके अवलम्बनसे शिक्षा, किया, उपदेश और आलापको प्रहण करता है उसे संक्षी कहते हैं। और जो इन शिक्षा आदिको ग्रहण नहीं कर सकता है उसको असंबी कहते हैं॥ ९७॥

औदारिकादि शरीरके योग्य पुद्रलिपण्डके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। इसका अर्थ सरल है। कहा भी है—

ल है। नहा ना है औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे उदयको प्राप्त हुए किसी

र गो जी. ५६१ आणाए आहया प्रमाणादिभिविना ईपन्निर्णयलक्षणया । अहिगमेण अधिगमेण प्रमाणनयआप्तवचना अयेण निक्षेपनिरुवसनुयोगद्वारे. विशेषनिर्णयलक्षणेन । जी प्र टी

२ हिताहितविधिनिपेधारिमका शिक्षा । करचरणचालनादिरूपा किया । चर्मपुत्रिकादिनोपदिश्यमानवध-विधानादिरूपदेश । श्लोकादिपाठ आलाप । तद्प्राही मनोऽत्रलवेन यो मनुष्य उक्षगजराजकीरादिजीव स सन्नी नाम। गो जी जी जी प्राप्त ६६२

३ गो जी. ६६१. मीमसींद जो पुष्य कब्जमकब्ज च तच्चिमदर च । सिक्खिंद णामेणेदि य समणी अमणो य विवरीदो ॥ गो. जी ६६१

४ गा. जी ६६५ तत्र च भासामणस्स ' स्थाने ' भासामणाण 'इति पाठ । उदयावण्णमरीरोदएण तहेड्वयणचित्राण । णोकम्मवम्गणाण गहण आहारय णाम ॥ गो जी ६६४ तद्विपरीतोऽनाहारः । उक्तं च-

विगेगह-गइमावण्णा केविलणो समुहदा अजोगी य । सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ९९ ॥

अन्त्रिष्यमाणगुणस्थानानामनुयोगद्वारप्ररूपणार्थमुत्तरस्रत्रमाह—

# एदेसिं चेव चोहसण्हं जीवसमासाणं परूवणहुदाए तत्थ इमाणि अहु अणियोगदाराणि णायव्वाणि भवंति ॥ ५॥

'तत्थ इमाणि अङ अणियोगदाराणि'' एतदेवालं श्रेपस्य नान्तरीयकत्यादिति चेन्नैप दोपः, मन्दबुद्धिसत्वानुग्रहार्थत्वात् । अनुयोगो नियोगो भाषा विभाषा वार्त्तिके-त्यर्थः'। उक्तं च—

एक शरीरके योग्य तथा भाषा और मनके योग्य पुद्रलवर्गणाओंको जो नियुम्से यहण करता है उसको आहारक कहते है ॥ ९८ ॥

औदारिक आदि शरीरके योग्य पुद्रलपिण्डके ग्रहण नहीं करनेको अनाहार कहते हैं। कहा भी हैं—

विग्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चाराँ गतिके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त हुए सयोगिकेवली तथा अयोगिकेवली और सिद्ध ये नियमसे अनाहारक होते हैं। रोप जीनोंको आहारक समझना चाहिये॥ ९९॥

अन्वेपण किये जानेवाले गुणस्थानंकि आठ अनुयोगद्वारंकि प्ररूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इन ही चौदह जीवसमासोंके ( गुणस्थानोंके ) निरूपण करने रूप प्रयोजनके होनेपर वहा आगे कहे जानेवाळे ये आठ अनुयोगद्वार समझना चाहिये ॥ ५ ॥

र्शका — 'तत्थ इमाणि अह अणियोगद्दाराणि ' इतना सूत्र बनाना ही पर्याप्त था, क्योंकि, सूत्रका शेप भाग इसका अविनाभावी है। अतएव उसका स्वयं प्रहण हो जाता है। उसे सूत्रमें निहित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थीं ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मन्द्वुद्धि प्राणियोंके अनुप्रहके लिये शेप भागको स्त्रमें प्रहण किया गया है।

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये पांचा पर्यायवाची नाम है। कहा भी है—

१ प्रतरलोकप्रणसमुद्धातपरिणतसयोगिजिना । गो जी, जी प्र, टी ६६६.

२ गोजी ६६६.

३ तनानुयोजनमनुयोग , किन्न तत् १ श्रुते निजामिधेयसम्बन्धन, अथवा योग इति न्यापार उच्यते, ततश्रानुरूपोऽनुकूळो वा योगो, यथा घटशन्देन घटो सण्यते, अणुना वा योगो अणुयोग इत्येवसादि। तथा निश्चितो योगो

अणियोगो य णियोगो भास-विभासा य विद्या चेय । एदे अणिओअस्स दु णामा एयद्दआ पंच' ॥ १०० ॥ सूई मुद्दा पिंडहो संभवदल्ल-बिद्धया चेय । अणियोग-णिरुसीए दिइंता होंति पंचेयं ॥ १०१ ॥

एते अष्टाविषकाराः अवश्यं ज्ञातच्याः भवन्त्यन्यथा जीवसमासावगमानुपपत्ते-

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्त्तिक ये पांच अनुयोगके एकार्थवाची नाम जानना चाहिये॥ १००॥

अनुयोगकी निरुक्तिमें सूची, मुद्रा, प्रतिघ, संभवद्छ और वर्त्तिका ये पांच दणन्त होते हैं ॥ १०१ ॥

विशेषार्थ — अनुयोगकी निरुक्तिमं जो पांच दृप्यन्त दिये हैं वे लकड़ी आदिके कामको लक्ष्यमं रखकर दिये गये प्रतीत होते हैं। जैसे, लकड़ीसे किसी वस्तुको तैयार करनेके लिये पहले लकड़ीके निरुपयोगी भागको निकालनेके लिये उसके उपर एक रेखामें डोरा डाला जाता है, इसे सूचीकर्म कहते हैं। अनन्तर उस डोरासे लकड़ीके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता है, इसे मुद्राकर्म कहते हैं। इसके बाद लकड़ीके निरुपयोगी भागको छांटकर निकाल दिया जाता है, इसे प्रतिघ या प्रतिघातकर्म कहते हैं। फिर उस लकड़ीके कामके लिये उपयोगी जितने भागोंकी आवश्यकता होती है उतने भाग कर लिये जाते हैं इसे संभवदलकर्म कहते हैं। और अन्तमं वस्तु तैयार करके उसके उपर ब्रश्च आदिसे पालिश कर दिया जाता है, यही वर्तिकाकर्म है। इसतरह इन पांच कर्मोंसे जैसे विवक्षित वस्तु तैयार हो जाती है, उसीप्रकार अनुयोग शब्दसे भी आगमानुकृल संपूर्ण अर्थका ब्रहण होता है। नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये चारों अनुयोग शब्दके द्वारा प्रगट होनेवाले अर्थको ही उत्तरोत्तर विशद करते हैं, अतएव वे अनुयोगके ही पर्यायवाची नाम हैं॥ १०१॥

ये आठ अधिकार अवस्य ही जानने योग्य हैं, क्योंकि, इनके परिज्ञानके विना जीव-

नियोगो यथा घटध्विनना घट एवोच्यते नान्य इत्येतमादि । भाषण भाषा, व्यक्तीकरणिमत्यर्थ , तद्यथा, घटनाद घट , चेष्टावानित्यर्थ । विविधा भाषा विभाषा, यथा घट क्कट कुम्म इत्येतमादि । 'वार्तिक ' वृत्तौ मन वार्तिक, क्षशेषपर्यायकथनमित्यर्थ । अनुयोगस्य पुनरमृनि एकार्थिकानि पत्रेति । वि. भाः, कोः वृ. १३९२.

१ आ नि १२५

२ कहे पोत्थे चिचे सिरिघरिए बाँड-देसिए चेव । भासगिवभासए वा विचीकरणे य आहरणा (नि. १२९) पढमो रूवागार थूळावयवीवदमण वांओ । तह्ओ सन्तावयवे निद्दोसे सन्वहा कुणह ॥ कहसमाण सच तदत्थरूवेग-भासण मासा । थूळत्थाण विभासा सन्वेसि विचय नेय ॥ वि मा १४३३-१४३५ प्रथम कांग्रे रूपकारो रूपमा-विभावयति, 'डउलेह ' चि मणिय होह । तथा द्वितीयस्तु स्यूलावयवीपदर्शन, 'बहुह ' चि मणिय होह । तथा द्वितीयस्तु सर्वथा सर्वानवयवानिद्दोंषान् करोति, चीरयतीत्येवमाद्युक्त भवतीति दृष्टान्तगाथार्थ । वि. मा., को वृ १४३४.

रितिश्रुतवतः शिष्यस्य तिन्नर्देशविषयसंशयः सम्रत्पद्यत इति जातिनश्रयः पृच्छासत्रमाह-

#### तं जहा ॥ ६ ॥

अन्यक्तत्वात्तदिति नपुंसकलिङ्गनिर्देशः। 'तद्' अष्टानामनुयोगद्वाराणां निर्देशः। यथेति पृच्छा। एवं पृष्टवतः शिष्यस्य संदेहापोहनार्थम्रत्तरस्त्रमाह--

## संतपरूवणा दन्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो काळाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ॥७॥

अहुण्णमणियोगद्दाराणमाइम्मि किमिदि संतपरूवणा चेय उच्चदे ? ण, संताणि-योगो सेसाणियोगद्दाराणं जेण जोणीभूदो तेण पढमं संताणियोगो चेव भण्णदे ।

समासोंका ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा सुननेवाले शिष्यको उन आठ अनुयोगडारोंके नामके विषयमें संशय उत्पन्न हो सकता है। इसप्रकारका निश्चय होने पर आचार्य पृच्छासूत्रको कहते हैं—

वे आठ अधिकार कौनसे हैं॥६॥

कहा जानेवाला विषय अव्यक्त होनेसे 'सामान्ये नपुंसकम्' इस नियमको ध्यानमें रसकर आचार्यने 'तद्'यह नपुसंकिलंग निर्देश किया है, जो कि आगे कहे जानेवाले उन आठों ही अनुयोगद्वारोंका निर्देश करता है। 'यथा' यह पद पृच्छाको प्रगट करता है। अर्थात् वे आठ अनुयोगद्वार कोनसे हें १ इसप्रकार पूछनेवाले शिष्यके संदेहको दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सत्यरूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम ये आठ अनुयोगङार होते हैं ॥ ७ ॥

शंका —आठ अनुयोगडारोंके आदिमें सत्प्रक्षपणा ही क्यों कही गई है ?

समाधान—पेसा नहीं कहना, क्योंकि, सत्प्रक्रपणारूप अनुयोगद्वार जिस कारणसे शेव अनुयोगद्वारोंका योनिभूत (मूळकारण) है, उसीकारण सबसे पहले सत्प्रक्रप-णाका ही निक्रपण किया है।

र सल बन्यभिचारि सर्वपदार्थात्रिपयत्वान्, न हि कश्चिन् पदार्थ सर्चा न्यमिचरति XX सवेषा च विचा-रार्हाणामित्तित्व ग्रळ तेन हि निश्चितस्य वस्तुन उत्तरा चिंता युच्यते अतस्तस्यादो वचन कियते । सत परिणामीपळच्छे सल्योपदेश । निर्ज्ञातसल्यस्य नित्रातिपतिचे क्षेत्रामिधानम् । अतस्यातिजेपस्य नेचिन्याञ्चिकालविषयोप-रेप्यनिश्चयार्ष स्पर्शनम् । स्थितिमतोऽत्रिधिपरिच्छेदार्थं कालोपादानम् । अतुपहतवीर्यस्य न्ययमावे पुनरद्भतिदर्शनाचद्भचनम् (अतस्वचनम् )। परिणामप्रकारनिर्णयार्थं भावतचनम् । राज्याताचन्यतमनिश्चयेऽच्यन्योन्यविज्ञेषप्रतिपत्त्यर्थमन्यवहुत्व-वचनम् । त. रा. वा पृ. ३० संतपरूवणार्णतरं किमिदि द्व्वपमाणाणुगमो उच्चदे १ ण, णिय-संखा-गुणिदोगाहण-खेत्तं खेत्तं उच्चदे दि । एदं चेव अदीद-फुसणेण सह फोसणं उच्चदे । तदो दो वि अहि-यारा संखा-जोणिणो। णाणेग-जीवे अस्तिकण उच्चमाण-कालंतर-पंक्षवणा वि संखा-जोणी। इदं थोविमिदं च वहुविमिदि भण्णमाण-अप्पावहुगं पि संखा-जोणी। तेण एदाणमाइिम्ह द्व्यपमाणाणुगमो भण्ण-जोग्गो। एत्थ भावो किमिदि ण उच्चदे १ ण, तस्स वहु-वण्णणादो । कथं भावो वहु-वण्णणीयो १ ण, कम्म कम्मोद्य-पर्क्षवणाहि विणा तस्स पर्क्षवणाभावादो । छ-विहु-हाणि-द्विय-भाव-संख्मंतरेण भाव-वण्णणाणुववत्तीदो वा। वर्ष्ट्माणं-फासं वण्णेदि खेत्तं । फोसणं पुण अदीदं वर्ष्टमाणं च वण्णेदि। अवगय-वर्ष्टमाण-फासो सुहेण दो वि पच्छा जाणदु ति पोसणपरूवणादो होदु णाम पुत्रवं खेत्तस्स

शंका-सत्प्रह्मपणाके वाद द्रव्यप्रमाणानुगमका कथन क्यों किया गया है ?

समाधान—यह शंका भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि, अपनी अपनी संख्यासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्रकों ही क्षेत्रानुगम कहते हैं। और अपनी अपनी संख्यासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्र ही भूतकालीन स्पर्शनके साथ स्पर्शनानुगम कहा जाता है। इसलिये इन दोनों ही अधिकारोंका संख्याधिकार (इव्यप्रमाणानुगम) योनिभूत है। उसीप्रकार नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा वर्णन की जानेवाली कालप्रक्रपणा और अन्तरप्रक्रपणाका भी संख्याधिकार योनिभूत है। तथा यह अल्प है, यह वहुत है, इसप्रकार कहे जानेवाले अल्पबहुत्वानुयोगहारका भी संख्याधिकार योनिभृत है। इसलिये इन सबके आदिमें द्रव्यप्रमाणानुगमका ही कथन करना योग्य है।

बांका — यहां भावप्ररूपणाका वर्णन क्यों नहीं किया गया है?

समाधान—उसका वर्णन करने योग्य विषय यहुन है, इसिलिथे यहां भावप्ररूपणाका वर्णन नहीं किया गया है।

शुंका — यह कैसे जाना जावे कि भावप्ररूपणा वहुवर्णनीय है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, कर्म और कर्मोदयके निरूपणके विमा भावानुयोगडारका निरूपण नहीं हो सकता है, इसालिये भाव बहुवर्णनीय है यह समझना चाहिये। अथवा, पड्गुणी हानि और पट्गुणी वृद्धिमें स्थित भावकी संख्याके विना भावप्ररूपणाका वर्णन नहीं हो सकता है, इसालिये भी यहां भावप्ररूपणाका वर्णन नहीं किया गया है।

र्शका सेत्रानुयोग वर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है। और स्पर्शनानुयोग अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है। जिसने वर्तमानकालीन स्पर्शको जान लिया है वह अनन्तर सरलतापूर्वक अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शको जान लेवे, इमलिये

१ प्रतिपु ' खेरा ' इति पाठः नास्ति ।

परूवणा, ण पुण कालंतरेहिंतो ? इदि ण, अणवगय-खेत्त-फोसणस्स तकालंतर-जाणणुवाया-भावादो । ण च संतमत्थमागमो ण परूवेइ तस्स अत्थावयत्तप्पसंगादो । णेदाणि तकालंतरं पिडवज्जदीदि चेण्ण, तप्पढणे विरोहाभावादो । तहा भावप्पावहुगाणं पि परूवणा खेत्त-फोसणाणुगममंतरेण ण तिवसया होंति ति पुन्वमेव खेत्त-फोसण-परूवणा कायच्या । सेसाहियारेसु संतेसु ते मोत्तूण किमद्धं कालो पुन्वमेव उच्चदे १ ण ताव अंतरपरूवणा एत्थ भणण-जोग्गा काल-जोणित्तादो । ण भावो वि तस्स तदो हेद्धिम-अहियार-जोणित्तादो । ण अप्पावहुगं पि तस्स वि सेसाणियोग-जोणित्तादो । परिसेसादो कालो चेव तत्थ परूवणा-जोगो ति । भावप्पावहुगाणं जोणित्तादो पुन्वमेवंतरपरूवणा

स्पर्शन प्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन रहा आवे इसमें कोई आपात्त नहीं, परंतु काल और अन्तरप्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन संभव नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिसने क्षेत्र और स्पर्शनको नहीं जाना है उसे तत्सवन्धी काल और अन्तरके जाननेका कोई भी उपाय नहीं प्राप्त हो सकता है। और आगम, जिस प्रकारसे वस्तु-व्यवस्था है, उसीप्रकारसे प्रक्रपण नहीं करे यह हो नहीं सकता है। यदि ऐसा नहीं माना जावे तो उस आगमको अर्थापदत्व अर्थात् अनर्थकपदत्वका प्रसंग प्राप्त हो जायगा।

र्शका — तो भी क्षेत्र और स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात् काल और अन्तरप्ररूपणाका कथन प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, क्षेत्र और स्पर्शनके वाद काल और अन्तर-मरूपणाके कथन करनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

उसीप्रकार भाव और अल्पबहुत्वकी भी प्ररूपणा क्षेत्र और स्पर्शनानुगमके विना क्षेत्र और स्पर्शनको विषय करनेवाली नहीं हो सकती है, इसलिये इन सबके पहले ही क्षेत्र और स्पर्शनानुगमका कथन करना चाहिये।

शंका—अन्तरादि शेप अधिकारोंके रहते हुए भी उन्हें छोड़कर काळाधिकारका कथन पहले क्यों किया गया है ?

समाधान—यहांपर (स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात्) अन्तरप्ररूपणाका कथन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंिक, अन्तरप्ररूपणाका मूळ-आधार (योनि) काळप्ररूपणा ही है। स्पर्शनप्ररूपणाके बाद भावप्ररूपणाका भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंिक, काळप्ररूपणासे नीचेका अधिकार (अन्तराधिकार) भावप्ररूपणाका योनिरूप है। उसीप्रकार स्पर्शनप्ररूपणाके बाद अल्पवहुत्वप्ररूपणाका भी कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंिक, रोपानुयोग (भावानुयोग) अल्पबहुत्वप्ररूपणाका योनिरूप है। इसप्रकार जब स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात् अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इनमेंसे किसीका भी प्ररूपण नहीं हो सकता था तब परिरोपन्यायमे वहां पर्य काळ ही प्ररूपणाके योग्य है यह बान सिद्ध हो जाती है।

उत्ता । अप्पावहुग-जोणित्तादो पुन्त्रमेव मावपरूवणा उच्चदे । सुत्ते तहा परूवणा िकिमिदि ण दिस्सदे १ ण, सुत्तस्सत्थ-स्यणमेत्त-वावारादो । तहाइरिया िकिमिदि ण वक्खाणेति १ ण, अवधारणसमत्थाणं सिस्साणं संपिह अभावादो तहोवएसामावादो वा । अत्थितं भणिदि संतािणयोगो । संतािणयोगिमेह जमित्थितं उत्तं तस्स पमाणं परूतेदि द्व्वािणयोगो । तेहिंतो अवगय-संत-पमाणाणं वद्यमाणागाहणं परूतेदि खेत्तािणयोगो । पुणो तेहिंतो वलद्ध-संत-पमाण-खेत्ताणं अदीद-काल-विक्षिट्ध-फासं परूतेदि फोसणाणुगमो । तेहिंतो अवगय-संत-पमाण-खेत्ताणं अदीद-काल-विक्षिट्ध-फासं परूतेदि फोसणाणुगमो । तेहिंतो अवगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं द्विदिं परूतेदि कालािणयोगो । तेहिं चेव विरहं परूतेदि अंतरािणयोगो । तेहिं चेव थोव-वहुत्तं वणोदि अप्पावहुगमिदि । उत्तं च—

अत्यित्तं पुण संतं अत्यित्तस्स य तहेव परिमाणं । पच्चुप्पण्णं खेत्तं अदीद-पदुष्पण्णणं फुसणं ॥ १०२ ॥

भावप्ररूपणा और अस्पबहुत्वप्ररूपणाकी योनि होनेसे इन दोनेंकि पहले ही अन्तरप्ररूपणाका उल्लेख किया है। तथा अस्पबहुत्वकी योनि होनेसे इसके पहले ही भावप्ररूपणाका कथन किया है।

शंका-सूत्रमें प्रकपणाओंका वर्णन इसप्रकार क्यों नहीं दिखाई देता है ?

समाधान—यह कोई बात नहीं, क्योंकि, सूत्रका कार्य अर्थकी सूचना करना मात्र है।

शंका—यदि ऐसा है तो दूसरे आचार्य उक्त प्रकारसे प्रह्मपणाओंका व्याख्यान क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान — ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, एक तो आजकल विस्तृत ध्याख्यानरूप तत्वार्थके अवधारण करनेमें समर्थ शिष्योंका अभाव है, और दूसरे उसप्रकारकें उपदेशका अभाव है। इसलिये आचार्योंने उक्त प्रकारसे प्ररूपणाओंका व्याख्यान नहीं किया।

सत्प्रह्मपणा पदार्थों के अस्तित्वका कथन करती है। सत्प्रह्मपणामें जो पदार्थों का अस्तित्व कहा गया है उनके प्रमाणका वर्णन द्रव्यानुयोग करता है। इन दोनों अनुयोगों के द्वारा जाने हुए अस्तित्व और संख्या-प्रमाणह्मप द्रव्यों की वर्तमान अवगाहनाका निह्मपण क्षेत्रानुयोग करता है। उक्त तीनों अनुयोगों के द्वारा जाने हुए सत्, संख्या और क्षेत्रह्मप द्रव्यों के अतिकालं विशिष्ट वर्तमान स्पर्शका स्पर्शनानुयोग वर्णन करता है। पूर्वोक्त चारों अनुयोगों के द्वारा जाने गये सत्, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शह्मप द्रव्यों की स्थितिका वर्णन कालानुयोग करता है। जिन पदार्थों के अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श और स्थितिका बान हो गया है उनके अन्तरकालका वर्णन अन्तरानुयोग करता है, उन्हीं के भावोंका वर्णन भावानुयोग करता है और उन्हीं अल्पबहुत्वका वर्णन अल्पबहुत्वानुयोग करता है। कहा भी है—

अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवांली प्ररूपणाको सत्प्ररूपणा कहते हैं। जिन पदार्थीके

कालो हिदि-अवधरणं अतरं विरहो य सुण्ण-कालो य । भावो खलु परिणामा स-णाम-सिद्धं खु अप्पवहं ॥ १०३ ॥

प्रथमानुयोगस्वरूपनिरूपणार्थं स्त्रमाह-

# संतपरूवणदाएं दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेणं य ॥ ८॥

चतुर्दशजीवसमासानामित्यनुवर्तते, तेनैवमाभसम्बन्धः क्रियते चतुर्दशजीव-समासानां सत्प्ररूपणायामिति। सत्सत्विमत्यर्थः। कथम् १ अन्तर्भावितभावत्वात्। प्ररूपणा निरूपणा प्रज्ञापनेति यावत्। चतुर्दशजीवसमाससत्वप्ररूपणायामित्यर्थः। सच्छन्दोऽस्ति शोभनवाचकः, यथा सद्भिधानं सत्यमित्यादि। अस्ति अस्तित्ववाचकः, सति सत्ये

अस्तित्वका ज्ञान हो गया है ऐसे पदार्थोंके परिमाणका कथन करनेवाली सख्याप्रह्मपणा है। वर्तमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाली क्षेत्रप्रह्मपणा है। अतितरपर्श और वर्तमानस्पर्शका वर्णन करनेवाली स्पर्शनप्रहमणा है। जिसमें पदार्थोंकी ज्ञान्य और उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन हो उसे कालप्रहमणा कहते हैं। जिसमें विरहकाल अथवा शून्यकालका कथन हो उसे अन्तरप्रहमणा कहते हैं। जो पदार्थोंके परिणामोंका वर्णन करे वह भावप्रह्मपणा है। तथा अल्प- बहुत्वप्रह्मपणा अपने नामसे ही सिद्ध है॥ १०२-१०३॥

अव पहले सद्जुयोगके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

सत्त्ररूपणामं ओघ अर्थात् सामान्यकी अपेक्षासे और आंदेश अर्थात् विशेषकी अपेक्षासे इसतरह दो प्रकारका कथन है ॥ ८ ॥

इस सूत्रमं 'चतुर्दशजीवसमासानाम् ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसिलये उस पदके साथ ऐसा संवन्ध कर लेना चाहिये कि 'चौदह जीवसमासाकी सत्प्ररूपणामें '। यहां पर सत्का अर्थ सत्व है।

शंका - यहां सत्का अर्थ सत्व करनेका क्या कारण है ?

समाधान -- क्योंकि, सत्में भावरूप अर्थ अन्तर्भृत है, इसिछिये यहा पर सत्का अर्थ सत्व छिया गया है।

प्ररूपणा, निरूपणा और प्रशापना ये सव पर्यायवाची नाम हैं। इसिछिये 'संतपरूवण-दाए ' इसपदका अर्थ यह हुआ कि चौदह जीवसमासोंके सत्वके निरूपण करनेमें। 'सत् ' शब्द शोभन अर्थात् सुन्दर अर्थका भी वाचक है। जैसे, सदिभधान, अर्थात् शोभनरूप कथनको

- 9 सतित विश्वमाण एयस्स पयस्स जा परूवणया । गइयाइएस वत्थुस सत्तपयपरूवणा सा उ । जीवस्स च ज सत जम्हा त तेहिं तेस वा पयित । तो सतस्स पयाइ ताइ तेस पम्त्रणया ॥ वि सा. ४०७-४०८.
  - २ सखेओ ओघो ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा । वित्यारादेसो ति य मगगणमण्णा मकम्ममवा ॥ गो जी ३०

त्रतीत्यादि । अत्रास्तित्ववाचको ग्राह्यः । निर्देशः प्ररूपणं विवरणं व्याख्यानमिति यावत् । स द्विविधो द्विप्रकारः, ओघेन आदेशेन च । ओघेन सामान्येनाभेदेन प्ररूपण-मेकः । अपरः आदेशेन भेदेन विशेपेण प्ररूपणमिति । न च प्ररूपणायास्तृतीयः प्रकारोऽस्ति सामान्यविशेपव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात् । विशेपव्यतिरिक्तसामान्याभावादादेशप्ररूपणाया एव ओघावगितः स्यादिति न द्विविधं व्याख्यानमिति चेन्न, संक्षेपविस्तररुचिद्रव्यपर्यायार्थिकसत्वानुप्रहार्थत्वात् । जीवसमास इति किम् १ जीवाः सम्यगासतेऽस्मिनिति जीवसमासः । क्वासते १ गुणेषु । के गुणाः १ औदियकौपश्चिकक्षायिकक्षायोपश्चिकः

सत्य कहते हैं। कही पर 'सत् 'शब्द अस्तित्ववाचक भी पाया जाता है। जैसे, यह सत्यके अस्तित्व अर्थात् सद्भावमें वर्ता है। इनमेंसे यहां पर 'सत्'शब्द अस्तित्ववाचक ही लेना चाहिये।

निर्देश, प्ररूपण, विवरण और व्याख्यान ये सव पर्यायवाची नाम हैं। वह निर्देश ओघ और अदिशकों अपेक्षा दें। प्रकारका है। ओघ, सामान्य या अभेदसे निरूपण करना पहली ओघप्ररूपणा है, और अदिश, भेद या विशेषरूपसे निरूपण करना दूसरी आदेश-प्ररूपणा है। इन दें। प्रकारकी प्ररूपणाओंको छोड़कर वस्तुके विवेचनका और कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि, वस्तुमें सामान्य और विशेष धर्मको छोड़कर और कोई तीसरा धर्म नहीं पाया जाता है।

शंका — विशेषको छोड़कर सामान्य स्वतन्त्र नही पाया जाता है, इसिलिये आदेशप्रह-पणाके कथनसे ही सामान्यप्ररूपणाका ज्ञान हो जायगा। अतएव दो प्रकारका व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है ?

समाधान—यह आशंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि, जो सक्षेप-हिचवाले शिष्य होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थीत् सामान्यप्रह्मणासे ही तत्वको जानना चाहते हैं। और जो विस्तार-हिचवाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात् विशेषप्रह्मणाके द्वारा तत्वको समझना चाहते हैं, इसिलिये इन दोनों प्रकारके प्राणियोंके अनुग्रहके लिये यहां पर दोनों प्रकारकी प्रह्मणाओंका कथन किया है।

ग्ंका-जीवसमास किसे कहते हैं ?

समाधान — जिसमें जीव भलेपकार रहते हैं अर्थात् पाये जाते हैं उसे जीवसमास कहते हैं ?

शंका — जीव कहां रहते हें ? समाधान — गुणोंमें जीव रहते हैं। शंका — वे गुण कौनसे हें ?

समाधान-औदयिक, औपशमिक, झायिक झायोपशमिक और पारिणामिक ये पांच

पारिणामिका इति गुणाः । अस्य गमनिका, कर्मणामुद्यादुत्पन्नो गुणः औद्यिकः, तेपामुपञ्चमादौपञ्चामिकः, क्षयात्क्षायिकः, तत्क्षयादुपञ्चमाचोत्पन्नो गुणः क्षायोपञ्चमिकः । कर्मोदयोपञ्चमक्षयक्षयोपञ्चममन्तरेणोत्पन्नः पारिणामिकः । गुणसहचरितत्वादात्मापि गुणसंज्ञां प्रतिलभते । उक्तं च—

जैहि दु लिक्खज्जते उदयादिसु समवेहि भोवेहि । जीवा ते गुण सण्णा णिदिहा सन्यदिसीहिं ॥ १०४॥ ओवनिर्देशार्थमुत्तरसूत्रमाह—

## ओघेण अत्थि मिन्छाइट्टीं ॥ ९ ॥

यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्यायात् ओघाभिधानमन्तरेणापि ओघोऽत्रगम्यते

प्रकारके गुण अर्थात् भाव हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जो कर्मीके उद्यसे उत्पन्न होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। जो कर्मीके उपरामसे उत्पन्न होता है उसे औपरामिक भाव कहते हैं। जो कर्मीके क्षयसे उत्पन्न होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं। जो वर्तमान समयमें सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्याभावी क्षयसे और अनागत कालमें उद्यमें आनेवाले सर्वधाती स्पर्धकोंके सदवस्थाकप उपरामसे उत्पन्न होता है उसे क्षायोपरामिक भाव कहते हैं। जो कर्मोके उद्य, उपराम, क्षय और क्षयोपरामकी अपेक्षाके विना जीवके सभावमात्रसे उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इन गुणोंके साहचार्यसे आत्मा भी गुणसंज्ञाको प्राप्त होता है। कहा भी है—

दर्शनमोहनीय आदि कर्मोंके उदय, उपशम आदि अवस्थाओंके होने पर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वब्रदेवने उसी गुणसंब्रावाला कहा है॥ १०४॥

अव ओघ अर्थात् गुणस्थान प्ररूपणाका कथन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे गुणस्थानकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव हैं॥ ९॥

ग्रंका—' उद्देशके अनुसार ही निर्देश होता है' इस न्यायके अनुसार 'ओघ' इस राव्दके कहे विना भी 'ओघ' का ज्ञान हो ही जाता है, इसिळिये उसका सूत्रमें फिरसे

१ गो जी ८ अनेन ग्रणगन्दिनिरुधानस्त्रेण मिथ्यात्वादयोऽयोगिकेविकत्वपर्यन्ता जीवपरिणामिविशेषा. त एव ग्रणस्थानानीति प्रतिपादितम् । जी प्र टी

२ नतु यदि भिष्या दृष्टिस्तत कय तस्य गुणस्थानसमन । गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कथ ते दृष्टी विपर्यस्ताया मनेयुरिति ? उच्यते, इह यद्यपि सर्नथातिप्रप्रत्वमोहनीयोदयादर्हस्पणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टि-रसुमतो निपर्यस्ता मनति, तथापि काचिन्मनु यपञ्चादिप्रतिपत्तिर्पयस्ता, ततो निगोदानस्थायामपि तथाभृतान्यक्त-स्पर्शमात्रप्रतिपत्तिपर्यस्ता मनति अन्ययाऽजीवत्वप्रसगात् । अभिः राः कोः ( भिच्छाइड्रिग्रणहाण ) तस्येह पुनरुच्चारणमनर्थकंमिति न, तस्य दुर्मेधोजनानुग्रहार्थत्वात्। सर्वसच्चानुग्रह-कारिणो हि जिनाः नीरागत्वात्। सन्ति मिध्यादृष्टयः। मिथ्या वितथा व्यलीका असत्या दृष्टिदेशेनं विपरीतैकान्तविनयसंशयाज्ञानरूपमिध्यात्वकपीदयजनिता येपां ते मिथ्या-दृष्टयः।

> जावदिया वयण-वहा तावदिया चेव होंति णय-वादा । जावदिया णय-वादा तावदिया चेव पर-समया ॥ १०५॥

इति वचनात्र मिथ्यात्वपश्चकनियमोऽस्ति किन्तूपलक्षणमात्रमेतद्भिहितं पश्चविधं मिथ्यात्वमिति । अथवा मिथ्या वितथं, तत्र दृष्टिः रुचिः श्रद्धा प्रत्ययो येपां ते मिथ्या-दृष्टयः । उक्तं च —

> मिच्छत्तं वेयतो जीवो विवरीय-दंसणो होइ । ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं ख़ु रसं जहा जरिदों ॥ १०६ ॥

#### उद्यारण करना निष्प्रयोजन है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अल्पवृद्धि या मूढ़जनेंकि अनुप्रहः के लिये सूत्रमें 'भोघ' शब्दका उल्लेख किया है। जिनदेव संपूर्ण प्राणियोंका अनुप्रह करनेवाले होते हैं, क्योंकि, वे वीतराग हैं।

' मिथ्यादृष्टि जीव हैं ' यहां पर मिथ्या, वितथ, व्यलीक और असत्य ये एकार्थ-याची नाम हैं। दृष्टि शब्दका अर्थ दृशन या श्रद्धान है। इससे यह तात्पर्य हुआ कि जिन जीवोंके विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अझानरूप मिथ्यात्व कर्मके उद्यसे उत्पन्न हुई मिथ्यारूप दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं।

', जितने भी वचन-मार्ग हैं उतने ही नय-वाद अर्थात् नय के भेद होते हैं और जितने नय वाद हैं उतने ही पर-समय ( अनेकान्त-बाह्य मत् ) होते हैं ॥ १०'१॥

इस वचनके अनुसार मिथ्यात्वके पांच ही भेद हैं यह कोई नियम नहीं समझना चाहिये, किंतु मिथ्यात्व पांच प्रकारका है यह कहना उपलक्षणमात्र है। अथवा, मिथ्या शब्दका अर्थ वितथ और दृष्टि शब्दका अर्थ किंच, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिये जिन जीवोंकी किंच असत्यमें होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते हैं। कहा भी है—

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वभावका अनुभव करनेवाला जीव विपरीत-श्रद्धावाला होता है। जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको मधुर रस भी अच्छा मालूम

१ गाथेय पूर्वमपि ६७ गाथाद्वेन आगता ।

२ एव स्यूलाशाथयेण भिष्यात्वस्य पचित्रधत्य कथित सूक्ष्मांशाथयेणासख्यातलोकमात्रविकल्पसमत्रात् तत्र व्यवहारानुपपत्ते । गो जी , जी प्र., टी १५०

३ गो. जी. १७.

तं मिन्छतं जहमसद्दृणं तचाण होइ अत्याणं । संसद्दमभिग्गहियं अणभिग्गहिदं ति तं तित्रिहं ॥ १०७ ॥

इदानीं द्वितीयगुणस्थाननिरूपणार्थं सत्रमाह—

### सासणसम्माइड्डी ।। १०॥

आसादनं सम्यक्त्विवराधनम्, सह आसादनेन वर्तत इति सासादनो विनाशित-सम्यग्दर्शनोऽप्राप्तिमिथ्यात्वकर्मोद्यजिनतपरिणामो मिथ्यात्वामिग्रुखः सासादन<sup>र</sup> इति भण्यते । अथ स्यान्न मिथ्यादृष्टिरयं मिथ्यात्वकर्मण उदयाभावात्, न सम्यग्दृष्टिः सम्यग्-रुचेरभावात्, न सम्यग्मिथ्यादृष्टिरुभयविषयरुचेरमावात् । न च चतुर्थी दृष्टिरित्त

नहीं होता है उसीप्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं होता है ॥ १०६॥

जो मिथ्यात्व कर्मके उद्यसे तत्वार्थके विषयमें अश्रद्धान उत्पन्न होता है, अथवा विषरीत श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके संशयित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत इसप्रकार तीन भेद हैं॥ १०७॥

अब दूसरे गुणस्थानके कथन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— सामान्यसे सासादनसम्यग्दां जीव हैं॥ १०॥

सम्यक्त्वकी विराधनाको आसादन कहते हैं। जो इस आसादनसे युक्त है उसे सासादन कहते हैं। अनन्तानुबन्धी किसी एक कपायके उदयसे जिसका सम्यन्दर्शन नष्ट हो गया है, किंतु जो मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए मिथ्यात्वरूप परिणामोंको नहीं प्राप्त हुआ है फिर भी मिथ्यात्व गुणस्थानके आभिमुख है उसे सासादन कहते हैं।

शुंका— सासादन गुणस्थानवाला जीव मिथ्यात्वकर्मका उदय नहीं होनेसे मिथ्या-दृष्टि नहीं है, समीचीन रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्दृष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनोंको विषय करनेवाली सम्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं हैं। इनके

१ असम क्षेपण सम्यक्तिविराधन, तेम सह वर्तते य स सासन इति निरुत्तया सासन इत्याख्या यस्यासी सासनाख्य । गो जी, म प्र, टी १९

३ आय औपशामिक्सम्यन्तवलामलक्षण सादयित अपनयतित्यासादनम् अनन्तानुबन्धिकषायवेदनम् । पृषीदरादित्वाचशन्दलीप , कृद्बहुलमिति कर्तर्यनद् । सित द्वास्मन् परमान दरूपानन्तसुखफलदो नि श्रेयसत्ववीजभूतः 
औपशामिकसम्यन्तवलामो जधन्यत समयमात्रेण उत्वर्षत पङ्भिराविकामिरपगच्छतीति, तत सह आसादनेन वर्तत इति सासादन । यथा हि,
भुक्तकीराचिवयव्यलीकचित्त पुरुषस्तद्वसनकाले क्षीरावरसमास्वादयित तथेषोऽपि मिध्यात्वामिमुखतया सम्यन्तवस्थीपिर
व्यलीकचित्त सम्यन्त्वमुद्धहन् तहसमास्वादयित । तत स चासो सम्यग्द्धिश्च तस्य ग्रणस्थान सास्वादनसम्यग्दिशगुणरथानम् । अभि रा, को ( सासणसम्बद्धिगुणद्वाण )

सम्येगसम्यगुभयदृश्चालम्बनवस्तुव्यतिरिक्तवस्त्वनुपलम्मात् । ततोऽसन् एप गुण इति न, विपरीताभिनिवेशतोऽसदृष्टित्वात् । तिहं मिथ्यादृष्टिभवत्वयं नास्य सासादनव्यपदेश इति चेन्न, सम्येग्दर्शनचारित्रप्रतिवन्ध्यनन्तानुवन्ध्युदयोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वाद्भवति मिथ्यादृष्टिरिप तु मिथ्यात्वकमीदयजनितविपरीताभिनिवेशामावात् न तस्य मिथ्यादृष्टिव्यपदेशः, किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते । किमिति मिथ्यादृष्टिरिति

अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि है नहीं, क्योंकि, समीचीन, असमीचीन और उभयरूप दृष्टिके आलम्बनभृत वस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पाई नहीं जाती है। इसिल्ये सासादन गुणस्थान असत्स्वरूप ही है। अर्थात् सासादन नामका कोई स्वतन्त्र गुणस्थान नहीं मानना चाहिये ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि सासादन गुणस्यानमें विपरीत अभिप्राय रहता है, इसिछये उसे असहाप्र ही समझना चाहिये।

शंका-यदि ऐसा है तो इसे मिथ्यादिए ही कहना चाहिये, सासादन संज्ञा देना उचित नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्रका प्रतिवन्ध कर-नेवाली अनन्ताज्ञवन्धी कपायके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश दूसरे गुणस्थानमें पाया जाता है, इसलिये द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादाष्ट्र है। कितु मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश वहां नहीं पाया जाता है, इसलिये उसे मिथ्यादिष्ट नहीं कहते हैं, केवल सासादनसम्यग्दिष्ट कहते हैं।

विशेषार्थ—विपरीताभिनिवेश दो प्रकारका होता है, अनन्तानुवन्धीजनित और भिथ्या-त्वजनित । उनमेंसे दूसरे गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धीजनित विपरीताभिनिवेश ही पाया जाता है, इसल्थि इसे मिथ्यात्वगुणस्थानसे स्वतन्त्र गुणस्थान माना है।

- १ यदि तत्वनिस्तदा सम्यग्टिएरेवासी, यदात वनिस्तदा विध्यानिष्टरेवासी, यनुभयनिस्तदा मम्यग्पि-ध्यादिष्टिरेवामी, यदानुभयनिस्तदा आन्माभाव स्थान् । गो जी , म प्र , टी १९
- २ नतु सम्यग्दर्शनघातकस्यानतातुन्नविन कथ दर्शनमोहत्वाभान १ इति चेन् न, तस्य चारित्रघातनतीत्रतमानुभागमिहिमा चारित्रमोहत्वस्येव युक्तवान् । तिह तस्मान् सम्यग्दर्शनिनिनात्र १ इति चेन्, अनन्तानुवन्युदये सित
  पडाविल्हिपस्तोककाळ्यवधानेऽपि मिथ्यात्वकमोदयाभिमुख्ये सत्वेव सम्यग्दर्शनिवनाश्वसभवान् । अतएव मिध्यात्वोदयनिरपेक्षतया सासादनत्व भवतीति पारिणामिकमावत्वमुक्तम् । परिणाम स्त्रभाव तस्माद्रव पारिणामिक इति व्युत्पचे ।
  नन्वेव कथमनन्तानुवध्यन्यतमोदयान्नाशितसम्यक्त्व इत्युच्यते १ इति चेन् न, मिथ्यान्वोदयाभिमुख्यसनिहितस्य
  अनन्तानुवध्युदयस्य सम्यग्दर्शनिवनाशसभवेन तदुदयाचिहिनाश इति वचनाविरोधान् । कि वहुना अनन्तानुवधिन
  सम्यक्त्विवनाशसामर्थशितसभवेऽपि मिन्यात्वोदयाभिमुर्ये सत्येन तत्सामर्थव्यिनिरिति सिद्धो न मिद्धान्त । गोन्
  जीन् सन्य , टी- १९०

न न्यपिद्श्यते चेन्न, अनन्तानुवन्धिनां द्विस्वभावत्वप्रतिपादनफलत्वात् । न च दर्शन-मोहनीयस्थोदयादुपश्चमात्क्षयात्क्षयोपश्चमाद्वा सासादनपरिणामः प्राणिनाम्चपज्ञायते येन मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति चोच्येत । यस्माच विपरीतामिनि-वेशोऽभूदनन्तानुवन्धिनो, न तद्दर्शनमोहनीयं तस्य चारित्रावरणत्वात् । तस्योभयप्रतिवन्ध-कत्वादुभयन्यपदेशो न्याय्य इति चेन्न, इष्टत्वात् । स्त्रे तथाऽनुपदेशोऽप्यपितनयापेक्षः । विविक्षितदर्शनमोहोदयोपश्चमक्षयक्षयोपश्चममन्तरेणोत्पन्नत्वात्पारिणामिकः सासादनगुणः ।

शंका--ऊपरके कथनानुसार जब वह मिथ्याद्यप्टि ही है तो फिर उसे मिथ्यादि संज्ञा क्यों नहीं दी गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र कहनेसे अनन्तानुधन्धी प्रकृतियोंकी हिस्वभावताका कथन सिद्ध हो जाता है।

विशेपार्थ — सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र माननेका फल जो अनन्तानुबन्धीकी हिस्वमावता वतलाई गई है, वह द्विस्वभावता दे। प्रकारसे हो सकती है। एक तो अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंकी प्रतिबन्धक मानी गई है, और यही उसकी हिस्वभावता है। इसी कथनकी एपि यहां पर सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र मानकर की गई है। दूसरे, अनन्तानुबन्धी जिसप्रकार सम्यक्त्वके विघातमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम करती है, उसप्रकार वह मिथ्यात्वके उत्पादमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम नहीं करती है। इसप्रकारकी हिस्वभावताको सिद्ध करनेके लिये सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र माना है।

दर्शनमोहनीयके उदय, उपराम, क्षय और क्षयोपरामसे जीवोंके सासादनरूप परिणाम नो उत्पन्न होता नहीं है जिससे कि सासादन गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहा जाता। तथा जिस अनन्तानुवन्धिके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो विपरीतामिनिवेश होता है, वह अनन्तानुवन्धी दर्शनमोहनीयका भेद न होकर चारित्रका आवरण करनेवाला होनेसे चारित्रमोहनीयका भेद है। इसलिये दूसरे गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि न कहकर सासादनसम्यग्दृष्टि कहा है।

र्शंका—अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्य और चारित्र इन दोनोंका प्रतिबन्धक होनेसे उसे उभयरूप (सम्यक्त्वचारित्रमोहनीय) संज्ञा देना न्यायसंगत है?

समाधान— यह आरोप ठीक नहीं, क्योंकि, यह तो हमें इप ही है, अर्थात् अनन्तातु-घन्धीको सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंका प्रतिवन्धक माना ही है। फिर भी परमागममें मुख्य नयकी अपेक्षा इसतरहका उपदेश नहीं दिया है।

सासादन गुणस्थान विविधित कर्मके अर्थात् दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके विना उत्पन्न होता है, इसिलियं न्नह पारिणामिक है। और आसादनासिहत

सासादनश्रासौ सम्यग्दिष्टिश्र सासादनसम्यग्दिष्टः । विपरीताभिनिवेशद्षितस्य तस्य क्यं सम्यग्द्दित्वमिति चेन्न, भृतपूर्वगत्या तस्य तद्वचपदेशोपपत्तेरिति । उक्तं च-

> सम्पत्त रयण-पन्त्रय सिहरादे। मिच्छ-भूमि-समभिमुहो । णासिय-सम्मत्तो से। सासण-णामा मुणेयन्त्रो ।। १०८ ।। व्यामिश्ररुचिगुणप्रतिपादनार्थं सूत्रमाह —

# े सम्मामिच्छाइट्टी ।। ११ ॥

दृष्टि: श्रद्धा रुचि: प्रत्यय इति यावत् । समीचीना च मिथ्या च दृष्टिर्यसासौ सम्यग्निध्यादृष्टिः । अथ स्यादेकस्मिन् जीवे नाक्रमेण समीचीनासमीचीनदृश्चोरित संभवो विरोधात्। न क्रमेणापि सम्यग्मिष्यादृष्टिगुणयोरेवान्तर्भावादिति। अक्रमेण

सम्यग्दाप्ट होनेके कारण उसे सासादनसम्यग्दाप्ट कहते हैं।

शुंका-सासादन गुणस्थान विपरीत अभिप्रायसे दूषित है, इसिछये उसके सम्यग्हिए-पना कैसे बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पहले वह सम्यग्दिष्ट था, इसलिये भृतपूर्व न्यायकी अपेक्षा उसके सम्यग्दाप्ट संज्ञा वन जाती है। कहा भी है-

सम्यग्दरीनरूपी रत्नागिरिके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूपी भूमिके आभिमुख है, अतएव जिसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो चुका है परंतु मिथ्यादर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई है, उसे सासन या सासादनगुणस्थानवर्ती समझना चाहिये ॥ १०८॥

अब सम्यग्मिथ्यादाष्ट्र गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं-सामान्यसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव हैं॥ ११॥

हिए, श्रद्धा, रुचि और प्रत्यय ये पर्यायवाची नाम हैं। जिस जीवके समीचीन और मिथ्या दोनों प्रकारकी दृष्टि होती है उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहते हैं।

शंका-पक जीवमें एकसाथ सम्यक् और मिथ्यारूपदिष्ट संभव नहीं है, क्योंकि, इन दोनों दृष्योंका एक जीवमें एकसाथ रहनेमें विरोध आता है। यदि कहा जावे कि ये दोनों दृष्टियां क्रमसे एक जीवमें रहती हैं तो उनका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नामके स्वतन्त्र

१ गो. जी २००

१ लम्बेनीपश्चमिकसम्यक्त्वेन औषधिविशेषकत्पेन मदनकोदनस्थानीय मिध्यात्वमीहनीयं कर्मशोधयित्वा भिधा करोति, शुद्धमर्थशुद्धमविशुद्ध चेति । तत्र भयाणां पुञ्जानां मध्ये यदार्धविशुद्ध पुन्ज उदिति तदा तदुदयाञ्जाव-स्यार्धविशुद्धं जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धान भवति, तेन तदासी सम्यग्मिष्यादृष्टिग्रणस्थानमन्तर्महूर्तकाल स्पृशति । अभि रा. को. ( सम्मागिन्छादिष्टिगुणट्टाण )

सम्यग्मिथ्यारुच्यात्मको जीवः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति प्रतिजानीमहे। न विरोधोऽप्यनेकान्ते आत्मिन भूयसां धर्माणां सहानवस्थानलक्षणिवरोधासिद्धेः। नात्मनोऽनेकान्तत्वमसिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्यार्थिकियाकर्तृत्वानुपपत्तेः। अस्त्वेकिसमन्नात्मिन भूयसां
सहावस्थानं प्रत्यविरुद्धानां संभवो नाशेपाणामिति चेत्क एवमाह समस्तानामप्यवस्थितिरिति चैतन्याचैतन्यभव्याभव्यादिधर्माणामप्यक्रमेणकात्मन्यवस्थितिप्रसङ्गात्। किन्तु येपां
धर्माणां नात्यन्ताभावो यस्मिन्नात्मिन तत्र कदाचित्किचिदक्रमेण तेपामस्तित्वं प्रतिजानीमहे।
अस्ति चानयोः अद्भयोः क्रमेणैकिस्मिन्नात्मिन संभवस्ततोऽक्रमेण तत्र कदाचित्तयोः
संभवेन भवितव्यमिति। न चैतत्काल्पनिकं पूर्वस्वीकृतदेवतापरित्यागेनार्हन्निप देव
इत्यभिप्रायवतः पुरुषस्थोपलम्भात्'। पंचसु गुणेपु कोऽयं गुण इति चेत्क्षायोपशमिकः।

गुणस्थानोंमें ही अन्तर्भाव मानना चाहिये। इसिलिये सम्योग्मध्यादृष्टि नामका तीसरा गुण-स्थान नहीं वनता है ?

समाधान—गुगपत् समीचीन और असमीचीन श्रद्धावाला जीव सम्यग्मिथ्यादि है ऐसा मानते हैं। और ऐसा माननेमें विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, आत्मा अनेक-धर्मात्मक है, इसिलिये उसमें अनेक धर्मोंका सहानवस्थानलक्षण विरोध असिद्ध है। अर्थात् एक साथ अनेक धर्मोंके रहनेमें कोई वाधा नहीं आती है। यि कहा जाय कि आत्मा अनेक धर्मीत्मक है यह बात ही असिद्ध है। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अनेकान्तके विना उसके अर्थिकया-कारीपना नहीं वन सकता है।

शंका — जिन धर्मीका एक आत्मामें एकसाथ रहनेमें विरोध नहीं है, वे रहें, परतु संपूर्ण धर्म तो एकसाथ एक आत्मामें रह नहीं सकते हैं ?

समाधान—कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहना संभव है ? यदि संपूर्ण धर्मोंका एकसाथ रहना मान छिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, भन्यत्व-अभन्यत्व आदि धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहनेका प्रसंग आ जायगा। इसिछिये संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मामें रहते हैं, अनेकान्तका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये। किंतु अनेकान्तका यह अर्थ समझना चाहिये कि जिन धर्मोंका जिस आत्मामें अत्यन्त अभाव नहीं है वे धर्म उस आत्मामें किसी काछ और किसी क्षेत्रकी अपेक्षा युगपत् भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसप्रकार जब कि समीचीन और असमीचीनक्षप इन दोनों श्रद्धाओंका क्रमसे एक आत्मामें रहना संभव है, तो कदाचित् किसी आत्मामें एकसाथ भी उन दोनोंका रहना बन सकता है। यह सब कथन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि, पूर्व स्वक्तित अन्य देवताके अपरित्यागके साथ साथ अरिहत भी देव है ऐसी सम्यग्मिण्याक्षप श्रद्धावाला पुरुप पाया जाता है।

शंका-पांच प्रकारके भावोंमेंसे तीसरे गुणस्थानमें कौनसा भाव है ?

१ यथा कस्यचित् मित्र प्रति मित्रत्व, चैत्र प्रसमित्रत्वमित्युमयात्मकत्वमानिरुद्ध छोके दृश्यते तथा कस्य-

कथं मिथ्यादृष्टेः सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपद्यमानस्य तावदुच्यते । तद्यथा, मिथ्यात्व-कर्मणः सर्वधातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात्तस्यैव सत उद्यामावलक्षणोपश्रमात्सम्यग्मिथ्यात्व-कर्मणः सर्वधातिस्पर्धकोद्याचोत्पद्यत इति सम्यग्मिथ्यात्वगुणः क्षायोपश्चिमकः । सतापि सम्यग्मिथ्यात्वोद्येन औद्यिक इति किमिति न व्यपदिश्यत इति चेन्न, मिथ्या-त्वोद्यादिवातःसम्यक्त्वस्य निरन्वयविनाशानुपलम्भात्। सम्यग्द्यप्टेनिरन्वयविनाशाकारिणः सम्यग्मिथ्यात्वस्य कथं सर्ववातित्वमिति चेन्न, सम्यग्द्यप्टेः साकल्यप्रतिवन्धितामपेक्ष्य तस्य तथोपदेशात् । मिथ्यात्वक्षयोपश्मादिवानन्तानुवन्धिनामपि सर्वधातिस्पर्धकक्षयो-पश्माञ्चातमिति सम्यग्मिथ्यात्वं किमिति नोच्यत इति चेन्न, तस्य चारित्रप्रतिवन्धक-

समाधान-तीसरे गुणस्थानमं झायोपशामिक भाव है।

शंका—मिथ्यादि गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके क्षायोपशमिक भाव कैसे संभव है ?

समाधान — वह इसप्रकार है, कि वर्तमान समयमें मिथ्यात्वकर्मके सर्वधाती स्पर्धकीं-का उदयाभावी क्षय होनेसे, सत्तामें रहनेवाले उसी मिथ्यात्व कर्मके सर्वधाती स्पर्धकींका उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वधाती स्पर्धकींके उदय होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है, इसलिये वह क्षायोपशमिक है।

र्श्वका — तींसरे गुणस्थानमें सम्यग्मिश्यात्व प्रकृतिके उदय होनेसे वहां औद्यिक भाव क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकृतिके उद्यसे जिसप्रकार सम्यक्त्वका निरन्वय नारा होता है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उद्यसे सम्यक्त्वका निरन्वय नारा नहीं पाया जाता है, इसलिथे तीसरे गुणस्थानमें औद्यिक भाव न कहकर क्षायोपशिमकभाव कहा है।

शंका — सम्याग्मिथ्यात्वका उदय सम्यग्दर्शनका निरन्वय विनाश तो करता नहीं है, । फिर उसे सर्वधाती क्यों कहा ?

समाधान - ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, वह सम्यग्दर्शनकी पूर्णताका प्रतिवन्ध करता है, इस अपेक्षासे सम्यग्मिण्यात्वको सर्वधाती कहा है।

गंका — जिसतरह भिध्यात्वके क्षयोपशमसे सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति वतलाई है उसीप्रकार वह अनन्तानुबन्धी कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके क्षयोपशमसे होता है, वेसा क्यों नहीं कहा ?

चित्पुरुषस्य अर्हदादिश्रद्धानापेक्षया सम्यक्त, अनाप्तादिश्रद्धानापेक्षया मिथ्यात च युगपदेव विषयमेदेन समवर्ताति मम्यभिष्यादृष्टित्वमविरुद्धमेव दृष्यते । गो जी म. प्र , टी २२.

१ प्रतिषु ' दिवत ' इति पाठ ।

त्वात् । ये त्वनन्तानुविन्धिसयोपश्चमादुत्पत्तं प्रतिजानते तेपां सासादनगुण औद्ियकः स्यात्, न चैवमनभ्युपगमात् । अथवा, सम्यक्त्वकर्मणो देशघानिस्पर्धकानामुद्यक्षयेण तेपामेव सतामुद्याभावलक्षणोपश्चमेन च सम्यग्मिध्यात्वकर्मण सर्वधातिस्पर्धकोद्येन च सम्यग्मिध्यात्वगुण उत्पद्यत इति क्षायोपश्चमिकः । सम्यग्मिध्यात्वस्य क्षायोपश्चमिकत्व-मेवमुच्यते वालजनव्युत्पादनार्थम् । वस्तुतस्तु सम्यग्मिध्यात्वकर्मणो निरन्वयेनाप्तागम-पदार्थविषयक्षचिद्वननं प्रत्यसमर्थस्योद्यात्सद्सद्विषयश्रद्धोत्पद्यत् इति क्षायोपश्चमिकः सम्यग्मिध्यात्वगुणः । अन्यथोपश्चमसम्यग्दृष्टौ सम्यग्मिध्यात्वगुणं प्रतिपन्ने सति सम्यग्मिध्यात्वस्य क्षायोपश्चमिकत्वमनुपपन्नं तत्र सम्यक्त्वमिध्यात्वानन्तानुवन्धिना-मुद्यक्षयाभावात् । तत्रोदयाभावलक्षण उपश्चमोऽस्तिति चेन्न, तस्यौपश्चमिकत्वप्रसङ्गात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धी कवाय चारित्रका प्रतिवन्ध करती है, इस-लिये यहां उसके क्षयोपशमसे तृतीय गुणस्थान नहीं कहा गया है।

जो आचार्य अन तानुवन्धी कर्मके क्षयोपशमसे तीसरे गुणश्यानकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके मतसे सासादन गुणश्यानको औद्यिक मानना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि, दूसरे गुणश्यानको औद्यिक नहीं माना गया है।

अथवा, सम्यक्प्रकृतिकर्मके देशघाती स्पर्धकाँका उदयक्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकाँका उदयाभावळक्षण उपराम होनेसे और सम्यग्मिश्यात्व कर्मके सर्वधाती स्पर्धकाँके उदय होनेसे सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसिळये वह क्षायोपशमिक है। यहां इसतरह जो सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहा है वह केवळ सिद्धान्त के पाठका प्रारम्भ करनेवाळाँके परिज्ञान करानेके छिथे ही कहा है। वास्तवमें तो सम्यग्मिश्यात्व कर्म निरन्वयक्षपसे आप्त, आगम और पदार्थ-विषयक श्रद्धांके नाश करनेके प्रति असमर्थ है, किंतु उसके उदयसे सत् समीचीन और असत्-असमीचीन पदार्थको युगपत् विषय करनेवाळी श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसिळये सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थान क्षायोपशमिक कहा जाता है। यदि इस गुणस्थानमें सम्यग्मिश्यात्व प्रकृतिके उदयसे सत् और असत् पदार्थको विषय करनेवाळी मिश्र रुचिक्षप क्षयोपशमता न मानी जावे तो उपशमसम्यग्दिके सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होने पर उस सम्यग्मिश्यात्व गुणस्थानमें क्षयोपशमपना नहीं वन सकता है, क्योंकि, उपशम सम्यक्त्वसे तृतीय गुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी अवस्थामें सम्यक्प्रकृति, मिश्यात्व और अनन्तानुवन्धी इन तीनोंका उदयाभावी क्षय नहीं पाया जाता है।

शंका — उपराम सम्यक्त्वसे आथे हुए जीवके तृतीय गुणस्थानमें सम्यक्प्रकृति, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावरूप उपराम तो पाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इसतरह तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव मानना पढ़ेगा। अस्तु चेन्न, तथाप्रतिपादकस्यापिस्याभावात् । अपि च यद्येवं क्षयोपश्चम इप्येत, मिथ्यात्वमपि क्षायोपश्चमिकं सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वयोरुद्यप्राप्तस्पर्धकानां क्षयात्सता- सुद्याभावलक्षणोपश्चमान्मिथ्यात्वकर्मणः सर्ववातिस्पर्थकोदयाच मिथ्यात्वगुणस्य प्रादु-भावोपलम्भादिति । उक्तं च—

दिहि-गुडिमेव वामिस्सं पुहमावं णेव कारिदुं सक्कं । एवं मिस्सयमावो सम्मामिच्छे। त्ति णायन्वो ॥ १०९॥ ॥

सम्यग्दृष्टिगुणनिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह-

#### असंजदसम्माइद्वी ॥ १२ ॥

र्शका—तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव भी मान लिया जावे ?

समाधान नहीं, क्योंकि, तींसरे गुणस्थानमें औपश्चामिक भावका प्रतिपाद्दन करने चाला कोई आर्पवाक्य नहीं है। अर्थात् आगममें तींसरे गुणस्थानमें औपश्चिक भाव नहीं वताया है।

दूसरे, यदि तींसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि कमोंके क्षयोपश्चमसे क्षयोपश्मम भाव की उत्पत्ति मान छी जावे तो मिथ्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपश्मिक मानना पढ़ेगा, क्योंकि, सादि मिथ्यादिष्टिकी अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग्ध्यात्व कमेंके उद्य अवस्थाको प्राप्त हुए स्पर्धकोंका क्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हींका उद्याभाव छक्षण उपश्म होनेसे तथा मिथ्यात्व कमेंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय होनेसे मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति पाई जाती है। इतने कथनसे यह तात्पर्य समझना चाहिये कि तींसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व सम्यक्ष्रकृति और अनन्तानुवन्धिके क्षयोयपश्मसे क्षायो-पश्मिक भाव न होकर केवछ मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रभाव होता है। कहा भी है—

जिसप्रकार दही और गुड़को मिला देने पर उनको अलग अलग नही किया जा सकता है, किंतु मिले हुए उन दोनोंका रस मिश्रमानको प्राप्त हो जाता है, उसीप्रकार एक ही कालमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामोंको मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये॥ १०९॥

अब सम्यग्दाप्ट गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे असंयतसम्यग्दाप्ट जीव होते हैं॥ १२॥

१ गो. जी २२ यथा नालिकेरद्वीपवासिन धुधादितस्यापीहागतस्योवनादिकेऽनेकिवधे ढाँकिते तस्योपिर न रुचि नापि निन्दा, यतस्तेन स ओदनादिक आहारी न कदाचित् दृष्टो नापि श्रुत , एव सम्यग्मिश्यादृष्टेरपि जीवादिपदार्थानाम्परि न च रुचिर्नापि निन्देति । न. स. पृ १०६

२ वध अविरइहेउ जाणतो रागदोसदुक्ख च । विरइस्रह इच्छतो विरइ काउ च असमत्थो ॥ एस असजय-

समीची दृष्टिः श्रद्धा यसासौ सम्यग्दृष्टिः, असंयतश्रासौ सम्यग्दृष्टिश्च, असंयत-सम्यग्दृष्टिः । सो वि सम्माइडी तिविहो, खइयसम्माइडी वेदयसम्माइडी उवसम-सम्माइडी चेदि । दंसण-चरण-गुण-घाइ चत्तारि अणंताणुवंधि-पयडीओ, मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि दंसणमोह-पयडीओ च एदासिं सत्तण्हं णिरवसेस-कखएण खइयसम्माइडी उच्चइ । एदासिं सत्तण्हं पयडीणमुवसमेण उवसमसम्माइडी होइ । सम्मत्त-सण्णिद-दंसणमोहणीय-भेय-कम्मस्स उदएण वेदयसम्माइडी णाम । तत्थ खइय-सम्माइडी ण कयाइ वि मिच्छत्तं गच्छइ, ण कुणइ संदेहं पि, मिच्छत्तृव्भवं दहूण णो विम्हयं जायदि'। एरिसो चेय उवसमसम्माइडीं, किंतु परिणाम-पचएण मिच्छत्तं गच्छइ, सासणगुणं पि पडिवजइ, सम्मामिच्छत्तगुणं पि दुक्कइ, वेदगसम्मत्तं पि समिल्लि-यइ। जो पुण वेदयसम्माइडी सो सिथिल-सहहणो थेरस्स लडि-ग्गहणं व सिथिलग्गाहो

जिसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं, और स्यमरिहत सम्यग्दिको असंयतसम्यग्दि कहते हैं। वे सम्यग्दिए जीव तीन प्रकारके हैं, क्षायिकसम्यग्दाएं, वेदकसम्यग्दाएं और औपशामिकसम्यग्दाएं। सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र गुणका घात करनेवाली चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियां, और मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्प्रकृतिमिध्यात्व थे तीन दर्शनमेहिनीयकी प्रकृतियां, इसप्रकार इन सात प्रकृतियोंके सर्वेथा विनाशसे जीव क्षायिकसम्यग्दिष्ट कहा जाता है। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उपशमसे जीव उपशमसम्पग्दिए होता है। तथा जिसकी सम्यक्त संझा है ऐसी दर्शनमोहनीय कर्मकी भेदरूप प्रकृतिके उदयसे यह जीव वेदकसम्यग्दाप्ट कहलाता है। उनमें सायिकसम्यग्दाप्ट जीव कभी भी मिध्यात्वका प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकारके सदेहको भी नहीं करता है और मिध्यात्वजन्य अतिश योंको देखकर विस्मयके। भी प्राप्त नहीं होता है। उपशम सम्यग्दप्टि जीव भी इसीप्रकारका होता है, किंतु परिणामोंके निमित्तसे उपराम सम्यक्त्वको छोड़कर मिध्यात्वको जाता है, कभी सासादन गुणस्थानकी भी प्राप्त करता है, कभी सम्यग्मिण्यात्व गुणस्थानकी भी पहुंच जाता है और कभी वेदकसम्यक्तवसे मेल कर लेता है। तथा जो वेदकसम्यग्दि जीव है वह शिथिलश्रद्धानी होता है, इसलिये वृद्ध पुरुष जिसप्रकार अपने हाथमें लकड़ीको शिथिलतापूर्वक पकड़ता है, उसीमकार वह भी तत्वार्थके विषयमें शिथिलयाही होता है,

सम्मो निंदतो पानमन्मकरण च । अहिगयजीनाजीनी अविलयदिङ्घी विलयमोही । अमि रा को (अविरयसम्मादिष्टि)

१ वयणेहिं वि हेदृहिं वि इदियमयआणएहिं स्वेहिं। बीमच्छ तुगुच्छाहिं य तेलोक्षेण वि ण चालेक्षो ॥ गो जी ६४७

९ ६मणमोहुनभादो उप्पञ्च६ ज पयत्थसद्दर्ण । उत्रसममन्मत्तमिण पसण्णमरूपकृतीयसम्। गो. जी. ६५०.

कुहेउ-कुदिहृतेहि झडिदि विराहओं। पंचसु गुणेसु के गुणे अस्थितण असंजदसम्माइिटगुणस्सुप्पत्ती जादेति पुन्छिदे उच्चदे, सत्त-पयािड-क्खएगुप्पण्ण-सम्मत्तं खड्यं। तेसि
चेव सत्तण्हं पयडीणुवसमेणुप्पण्ण-सम्मत्तसुवसिमयं। सम्मत्त-देसघाइ-वेदयसम्मत्तुद्एणुप्पण्ण-वेदयसम्मत्तं खओवसिमयं। मिन्छत्ताणंताणुवंधीणं सन्वधाइ-फह्याणं उदय-क्खएण
तेसि चेव संतोवसमेण अहवा सम्मामिन्छत्त-सन्वधाइ-फह्याणं उदय क्खएण तेसि चेव
संतोवसमेण उहयत्थ सम्मत्त-देसघाइ फह्याणसुद्एणुप्पञ्जइ जदो तदो वेदयसम्मत्तं
खओवसिमयमिदि केसिंचि आइरियाणं ववखाणं तं किमिदि णोन्छिजदि, इदि चेत्तण्ण,
पुन्वं उत्तृत्तरादो। 'असंजद ' इदि जं सम्मादिष्टिस्स विसेसण-वयणं तमंतदीवयत्तादो

अतः क्रुहेतु और कुद्दप्रान्तसे उसे सम्यक्तवकी विराधना करनेमें देर नहीं छगती है।

पांच प्रकारके भावों में किन किन भावों के आश्रयसे असंयतसम्यग्दा गुणस्थानकी उत्पत्ति होती है। इसप्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि सात प्रकृतियों के अयसे जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह आयिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपदामसे उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व उपदामसम्यग्दर्शन होता है और सम्यक्त्वका एकदेश घातक्रपसे वेदन कराने- वाली सम्यक्त्रकृतिके उद्यसे उत्पन्न होतेवाला वेदकसम्यक्त्व आयोपदामिक है।

श्रंका—मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धिके उदयमें आनेवाले सर्वधाती स्पर्दकोंके उदयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके सर्वधाती स्पर्दकोंके सद्वस्थाक्षप उपशामसे अथवा सम्याग्मिध्यात्वके उदयमें आने वाले सर्वधाती स्पर्दकोंके उदयाभावी क्षयसे, आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके सद्वस्थाक्षप उपशामसे तथा इन दोनों ही अवस्थाओंमें सम्यक्ष्रकृतिमिध्यात्वके देश छाती स्पर्धकोंके उदयसे जब क्षयोपशमक्षप सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्यक्त्रकर्त कहते हैं। ऐसा कितने ही आचार्याका मत है उसे यहां पर क्यों नहीं स्वीकार किया है?

समाधान — यह कहना ठीक नहीं है, क्णोंकि, इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

विशेपार्थ — जिसप्रकार भिश्र गुणस्थान की उत्पत्ति सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उद्यकी मुख्यतासे वतला आये हैं, उसीप्रकार यहां पर भी सम्यक्ष्रकृतिके उद्यकी मुख्यता समझना चाहिये। यदि इस सम्यक्त्वमें सम्यक्ष्रकृतिके उद्यकी मुख्यता न मान कर केवल मिध्यात्वादिके क्षयोपद्यामसे ही इसकी उत्पत्ति मानी जावे तो सादि मिध्यादिष्टकी अपेक्षा सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिके उद्याभाव क्षय और सद्वस्थाक्ष्प उपश्चमसे तथा मिध्यात्वप्रकृतिके उद्यसे भिध्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपद्यमिक मानना पड़ेगा। क्योंकि, वहां पर भी क्षयोपद्यमका लक्षण घटित होता है। इसलिये इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोपद्यामकी प्रधानतासे न मानकर सम्यक्ष्रकृतिके उद्यक्षी प्रधानतासे समझना चाहिये।

सूत्रमें सम्यग्दिक िये जो असंयत विशेषण दिया गया है, यह अन्तदीपक है, इस-

१ इसणमोहुदयादो उप्पञ्जइ ज पयन्थसदृहण | चलमलिणमगाढ त वेदयसम्मत्तामिदि जाणे ॥ गो जी ६४९.

हेडिल्लाणं सयल-गुणहाणाणमसंजदत्तं परूबेदि । उवरि असंजमभावं किण्ण परूबेदि ति उत्ते ण परूबेदि, उवरि सन्वत्थ संजमासंजम-संजम-विसेसणोवलंभादो ति । उत्तं च —

सम्माइडी जीवो उवइड पवयणं तु सदहदि ।
सदहदि असन्भाव अजाणमाणो गुरु-ाणयोगा ॥ ११०॥
णो इदिएसु विरदो णो जीवे थावरे तसे चावि ।
जो सदहदि जिणुतं सम्माइडी अविरदो सो ॥ १११॥

एदं सम्माइहि वयणं उवरिम-सन्व-गुणहाणेसु अणुवदृइ गंगा-णई-पवाहो न्व। देसविरइ-गुणहाण परूवणहुमुत्तर-सुत्तमाह---

#### संजदासंजदा ॥ १३॥

संयताश्र ते असंयताश्र संयतासंयताः। यदि संयतः, नासावसंयतः। अथासंयतः,

लिये वह अपनेसे नाचिके भी समस्त गुणस्थानोंके असंयतपनेका निरूपण करता है।

चह अस्यत पद ऊपर अर्थात् पांचवं आदि गुणस्थानोंमें असंयमभावका प्ररूपण क्यों नहीं करता है इसमकारकी शकाके होने पर आचार्य उत्तर देने हैं कि पांचवें आदि गुणस्थानोंमें वह असंयत पद अस्यमभावका प्ररूपण नहीं करता है, क्योंकि, ऊपर सब जगह संयमासंयम और स्यम विशेषण ही पाया जाता है। कहा भी है—

सम्यग्दाप्ट जीव जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपिद्ष्य प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है, कितु किसी तत्वको नहीं जानता हुआ गुरुके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है॥ ११०॥

जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, कितु जिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्दिए है॥ १९१॥

इस सूत्रमें जो सम्यग्दिए पद है, वह गगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त गुणस्थानोंमें अनुवृत्तिको प्राप्त होता है । अर्थात् पांचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है ।

अव देशविरित गुणस्थानके प्रह्मपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे सयतासंयत जीव होते हैं ॥ १३ ॥ जो सयत होते हुए भी असयत होते हैं उन्हें संयतासयत कहते हैं। गंका—जो संयत होता है वह असयत नहीं हो सकता है, और जो असंयत

१ गी जी. २७

६ गो. जी २९. 'अपि'शन्देनानुसंस्पाष्टिगुणसद्भावानिर्षरां धिहिंसा न करीतीति सूच्यते । सं. प, टी.

नासौ संयत इति विरोधान्नायं गुणो घटत इति चेद्दतु गुणानां परस्परपरिहारलक्षणो विरोधः इप्टत्वात् , अन्यथा तेषां स्वरूपहानिप्रसङ्गात् । न गुणानां सहानवस्थानलक्षणो विरोधः सम्भवति, सम्भवेद्वा न वस्त्वित्ति तस्थानेकान्तिनवन्धनत्वात् । यद्र्थिकियाकारि तद्वस्तु । सा च नैकान्ते एकानेकाभ्यां प्राप्तिनिरूपितानवस्थाभ्यामधिकियाविरोधात् । न चैतन्या-चैतन्याभ्यामनेकान्तस्तयोर्गुणत्वाभावात् । सहभ्रवो हि गुणाः, न चानयोः सहभृतिरित्ति असित विवन्धर्यनुपलम्भात् । भवति च विरोधः समाननिवन्धनत्वे सित । न चात्र विरोधः संयमासंयमयोरेकद्रव्यवर्तिनोस्त्रसस्थावरनिवन्धनत्वात् । औद्यिकादिषु पंचसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्य संयमासंयमगुणः सम्रत्वन इति चेत्क्षायोपशिमकोऽयं गुणः अप्रत्याख्याना-

होता है वह संयत नहीं हो सकता है, क्योंकि, संयमभाव और असंयमभावका परस्पर विरोध है। इसलिये यह गुणस्थान नहीं वनता है।

समाधान—विरोध दो प्रकारका है, परस्परपरिहारलक्षण विरोध और सहानवस्थालक्षण विरोध। इनमेंसे एक द्रव्यके अनन्त गुणोंमें परस्परपरिहारलक्षण विरोध इए ही है,
क्योंकि, यदि गुणोंका एक द्रसरेका परिहार करके अस्तित्व नहीं माना जावे तो उनके
स्वक्षपकी हानिका प्रसंग आता है। परंतु इतने मात्रसे गुणोंमें सहानवस्थालक्षण विरोध
संभव नहीं है। यदि नाना गुणोंका एकसाथ रहना ही विरोधस्वक्षप मान लिया जावे तो
वस्तुका अस्तित्व ही नहीं वन सकता है, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त-निमित्तक ही
होता है। जो अर्थिकिया करनेमें समर्थ है वह वस्तु है। परंतु वह अर्थिकिया एकान्तपक्षमें नहीं
बन सकती है, क्योंकि, अर्थिकियाको यदि एकक्षप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थिकियाको प्राप्ति होनेसे, और यदि अनेकक्षप माना जावे तो अनवस्था दोए आनेसे एकान्तपक्षमें
अर्थिकियाके होनेमें विरोध आता है।

उपरके कथनसे चैतन्य और अचैतन्यके साथ भी अनेकान्त दोप नहीं आता है, भ्यांिक, चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं। जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। परंतु ये दोनों सहभावी नहीं है, क्यांिक बंधरूप अवस्थाके नहीं रहने पर चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों एकसाथ नहीं पाये जाते हैं। दूसरे विरुद्ध दो धमांिकी उत्पत्तिका कारण यदि समान अर्थात् एक मान लिया जावे तो विरोध आता है, परंतु संयमभाव और असंध्यमभाव इन दोनोंको एक आत्माम स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता है, भ्यांिक, उन दोनोंको उत्पत्तिके कारण भिन्न भिन्न हैं। संयमभावकी उत्पत्तिका कारण त्रसिंहिसांसे विरित्तभाव है और असंयमभावकी उत्पत्तिका कारण स्थावरिहसांसे अविरित्तभाव है। इसलिये संयतासंयत नामका पांचवां गुणस्थान वन जाता है।

र्शका — औद्यिक आदि पांच भावोंमेंसे किस भावेक आश्रयसे संयमासंयम भाव पैदा होता है ?

समाधान — संयमासंयम भाव झायोपरामिक है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणीय

वरणीयस्य सर्वघातिस्पर्द्धकानामुद्यक्षयात् सतां चोपशमात् प्रत्याख्यानावरणीयोद्या-दप्रत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमासंयमधाराधिकृतसम्यक्त्वानि कियन्तीति चेत्क्षायिकक्षायोप-श्रामिकौपश्रीमकानि त्रीण्यपि भवन्ति पर्यायेण नान्यन्तरेणाप्रत्याख्यानस्रोत्पत्तिविरोधात् । सम्यक्त्वपन्तरेणापि देशयतयो दृश्यन्त इति चेन्न, निर्मतमुक्तिकाङ्गस्थानिवृत्तविषयपिपा-सस्याप्रत्याख्यानानुपपत्तेः । उक्तं च—

> जो तस-वहाउ विरक्षो अविरक्षो तह य यावर-वहाओ । एक-समयम्हि जीवो विरयाविरको जिणेक्समई<sup>र</sup>॥ ११२॥

संयतानामादिगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरस्रत्रमाह—

#### पमत्तसंजदा ॥ १४ ॥

प्रकर्षेण मत्ताः प्रमताः, सं सम्यग् यताः विरताः संयताः । प्रमत्ताश्च ते संयताश्च

कपायके वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्क्षकोंके उदयाभावी क्षय होनेसे, और आगामी कालमं उदयमें आने योग्य उन्हींके सदवस्थारूप उपराम होनेसे तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषा-यके उदयसे सयमासंयमरूप अप्रत्याख्यान-चारित्र उत्पन्न होता है।

शंका—संयमासंयमरूप देशचारित्रकी धारासे सबन्ध रखनेवाले कितने सम्यग्-दर्शन होते हैं ?

समाधान — क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक ये तीनोंमेंसे कोई एक सम्यन्दर्शन विकल्पसे होता है, क्योंकि, उनमेंसे किसी एकके विना अप्रत्याख्यान चारित्रका प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता है।

शंका — सम्यग्दरीनके विना भी देशसयमी देखनेमें अति हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो जीव मोक्षकी आकांक्षासे रहित हैं और जिनकी विषय-पिपासा दूर नहीं हुई है, उनके अप्रत्याख्यानसंयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कहा भी है—

जो जीव जिनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ एक ही समयमें त्रसजीवींकी हिंसासे विरत और स्थावर जीवोंकी हिंसासे अविरत होता है, उसको विरताविरत कहते हैं॥ ११२॥

अव संयतोंके प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे प्रमत्तसयत जीव होते हैं ॥ १४ ॥

प्रकर्पसे मत्त जीवोंकी प्रमत्त कहते हैं, और अच्छी तरहसे विरत या संयमको प्राप्त जीवोंको संयत कहते हैं । जो प्रमत्त होते हुए भी सयत होते हैं उन्हें प्रमत्तसंयत कहते हैं।

१ गो. जी ३॰ 'च ' अन्देन प्रयोजन विना स्थावरवधमापि न करोतीति व्याख्येयो मवाति । जी. प्र टी प्रमत्तसंयताः । यदि प्रमत्ताः न संयताः स्वरूपासंवेदनात् । अथ संयताः न प्रमत्ताः संयमस्य प्रमादपिरहाररूपत्वादिति नैप दोपः, संयमो नाम हिंसानृतस्तेयात्रह्मपिरप्रहेम्यो निरितः गुप्तिसमित्यनुरिक्षतः, नासौ प्रमादेन विनाइयते तत्र तस्मान्मलोत्पत्तेः । संयमस्य मलोत्पादक एवात्र प्रमादो विविक्षतो न तिद्वनाञ्चक इति कुतोऽवसीयत इति चेत् संयमाविनाञ्चान्यथानुपपत्तेः । न हि मन्दतमः प्रमादः क्षणक्षयी संयमविनाञ्चकोऽसित विवन्धर्यनुपल्व्येः । प्रमत्तवचनमन्तदीपकत्वाच्छेपातीतसर्वगुणेषु प्रमादास्तित्वं स्चयति । पश्चसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्यायं प्रमत्तसंयत गुण उत्पत्तश्चेत्संयमापेक्षया क्षायोपञ्चिकः । कथम् १ प्रत्याख्यानावरणसर्वधातिस्पर्धकोदयक्षयात्तेपामेव सताग्चः याभावलक्षणोपञ्चमात्

शंका — यदि छटवें गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं तो संयत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रमत्त जीवोंको अपने स्वरूपका सवेदन नहीं हो सकता है। यदि वे संयत हैं तो प्रमत्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, संयमभाव प्रमादके परिहारस्वरूप होता है।

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, हिसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और पिर्श्रह इन पांच पापोंसे विरितिभावको संयम कहते हैं जो कि तीन गुप्ति और पांच सामितियोंसे अनुरक्षित है। वह संयम वास्तवमें प्रमादसे नप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, संयममें प्रमादसे केवल मलकी ही उत्पत्ति होती है।

रंग्का— छटवें गुणस्थानमें संयममें मल उत्पन्न करनेवाला ही प्रमाद विवक्षित है, संयमका नाश करनेवाला प्रमाद विवक्षित नहीं है, यह वात कैसे निञ्चय की जाय ?

समाधान— छट्यं गुणस्थानमें प्रमादके रहते हुए संयमका सङ्गाव अन्यथा वन नहीं सकता है, इसिलेथे निश्चय होता है कि यहां पर मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद ही अभीष्ट है। दूसरे छट्यं गुणस्थानमें होनेवाला स्वल्पकालवर्ती मन्दत्तम प्रमाद संयमका नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि, सकलसंयमका उत्कटक्षपसे प्रतिवन्ध करनेवाले प्रत्याख्यानावरणके अभावमें संयमका नाश नहीं पाया जाता।

यहां पर प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसिलये वह छटवें गुणस्थानसे पहलेके संपूर्ण गुणस्थानोंमें प्रमादके अस्तित्वको सूचित करता है।

शंका — पांच भावोंमेंसे किस भावका आश्रय छेकर यह प्रयत्तसंयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

समाधान —संयमकी अपेक्षा यह गुणस्थान क्षायोपरामिक है। शंका—प्रमत्तसंयत गुणस्थान क्षायोपरामिक किस प्रकार है ?

समाधान — क्योंकि, वर्तमानमें प्रत्याख्यानावरणके सर्वधाती स्पर्धके।के उदयक्षय होनेसे और आगामी कालमें उदयमें आनेवाले सत्तामें स्थित उन्हींके उदयमें न आने रूप उप-शमसे तथा संज्वलन कपायके उदयसे प्रत्याख्यान (संयम) उत्पन्न होता है, इसलिये संज्वलनोदयाच प्रत्याख्यानसम्भत्यत्तेः । संज्वलनोद्यात्संयमो भवतित्यौद्यिक व्यपदेशोऽस्य किं न स्यादिति चेन्न, ततः संयमस्योत्पत्तेरभावात् । क तद् व्याप्रियत इति
चेत्प्रत्याख्यानावरणसर्वधातिस्पर्द्वकोद्यक्षयसमुत्पन्नसंयममलोत्पादने तस्य व्यापारः ।
संयमनिवन्धनसम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायोपश्चमिकौपश्चमिकगुणनिवन्धनः । सम्यक्त्वमन्तरेणापि संयमोपलम्भनार्थ सम्यक्त्वानुवर्तनेनेति चेन्न, आप्तागमपदार्थेष्वनुत्पन्नश्रद्धस्य
त्रिमूढालीढचेतसः संयमानुपपत्तेः । द्रव्यसंयमस्य नात्रोपादानमिति कृतोऽवगम्यत
इति चेत्सम्यक् ज्ञात्वा श्रद्धाय यतः संयत इति व्युत्पात्तितस्तद्वगतेः । उक्तं च—

#### क्षायोपशामिक है।

शंका — संज्वलन कपायके उदयसे संयम होना है, इसलिये उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, संज्वलन कपायके उदयसे संयमकी उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका-तो संज्वलनका व्यापार कहां पर होता है ?

समाधान-- प्रत्याख्यानावरण कपायके सर्वघाती स्पर्झकोंके उदयाभावी श्रयसे (मौर सद्वस्थारूप उपशमसे) उत्पन्न हुए सयममें मलके उत्पन्न करनेमें संज्वलनका व्यापार होता है।

सयमके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपरामिक और औपरामिक भावनिमित्तक है।

शुंका — यहां पर सम्यग्दर्शनपद की जो अनुवृत्ति बतलाई है उससे क्या यह तात्पर्य निकलता है कि सम्यग्दर्शनके विना भी संयमकी उपलिध होती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि आप्त, आगम और पदार्थीमें जिस जीवके श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तथा जिसका चित्त तीन मूढ़ताओंसे न्याप्त है, उसके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

शंका - यहा पर द्रव्यसयमका ग्रहण नहीं किया है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—क्योंकि,भलेप्रकार जानकर और श्रद्धान कर जो यमसिहत है उसे संयत कहते हैं। संयत शब्दकी इसप्रकार ब्युत्पित्त करनेसे यह जाना जाता है कि यहां पर द्रव्य-सयमका प्रहण नहीं किया है। कहा भी है—

१ विविविखदस्स सजमस्स खओवसिमेचपङ्चपायणमेचफळचादो कथ सजळणणोकसायाण चारिचितरोहीण चारिचकारयत्त १ देसघादिचेण सपिडिवक्खगुणिविणिम्मूळणसिचितरिहियाणग्रुदयो विख्रमाणो वि ण स कश्चकारओ चि सजमहेद्द्वेण विविविखयत्तादो, वृत्युदो दु कश्च पङ्च्याएदि मळजणणपमादो वि य । गो जी-, जी- प्र , टी- ३२. वत्तावत-पमाए जो वसइ पमत्तसजदो होइ । 'सयल-गुण-सील-कलिओ महन्वई चित्तलायरणो' ॥ ११३ ॥ विकहा तहा कसाया इदिय-णिदा तहेव पणयो य । चदु-चदु-पणोगेगं होंति पमादा य पण्णरसा ॥ ११४ ॥

·क्षायोपश्चमिकसंयमेषु शुद्धसंयमेष्पलक्षितगुणस्थाननिरूपणार्थम्रत्तरम्रतमाह—

### अपमत्तसंजदा ॥ १५॥

प्रमत्तसंयताः पूर्वोक्तलक्षणा , न प्रमत्तसंयताः अप्रमत्तसंयताः पश्चदशप्रमाद-रहितसंयता इति यावत् । शेपाशेपतंयतानामत्रैवान्तर्भावाच्छेपसंयतगुणस्थानानाममावः स्पादिति चेन्न, संयतानामुपरिष्टात्प्रतिपद्यमानिवशेपणाविशिष्टानामस्तप्रमादानािनह

जो व्यक्त अर्थात् स्वसवेद्य और अन्यक्त अर्थात् प्रत्यक्षक्षानियोंके ज्ञानद्वारा जानने योग्य प्रमादमें वास करता है, जो सम्यक्त्य, जानादि संपूर्ण गुणोंसे और वर्तोंके रक्षण करनेमें समर्थ ऐसे शीलोंसे युक्त है, जो (देशसंयतकी अथेशा) महाव्रती है और जिसका आवरण प्रमादमिश्रित है, अथवा चित्रल सारंगको कहते हैं, इसलिथे जिसका आवरण सारंगके समान शाविलत अर्थात् अनेक प्रकारका है, अथवा, विक्तमें प्रमादको उत्पन्न करनेवाला जिसका आवरण है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं॥ ११३॥

स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रवधा और अवतिपालकथा थे चार विकथाएं, क्रोघ, मान, माया और लोभ ये चार कपांथें, स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र थे पांच इन्द्रियां, निद्रा और भणय इसप्रकार प्रमाद पन्द्रह प्रकारका होता है॥ ११४॥

अव क्षायोपरामिक संयमोंमे शुद्ध संयमसे उपलक्षित गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे अप्रमस्संयत जीव होते हैं ॥ १५ ॥

प्रमत्तसंयतोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं होता हैं उन्हें अप्रमत्तसंयत कहते हैं, अथीव संयत होते हुए जिन जीवोंके पन्ट्रह प्रकारका प्रमाद नहीं पाया जाता है, उन्हें अप्रमत्तसंयत समझना चाहिये।

शंका—वाकीके संपूर्ण संयतेंका इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसिलिये शेप संयतगुणस्थानीका अभाव हो जायगा ?

समाधान - ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो आगे चलकर प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि

१ गो जी. ३३. भित्र प्रमादमिश लातीति चित्रल, चित्रल आचरण यस्यासी चित्रलाचरण । अथवा चित्रल सारग , तद्वत् शवालेत आचरण यस्यासी चित्रलाचरण । अथवा चित्र लातीति चित्रल, चित्रल आचरण यस्यासी-चित्रलाचरण । जी. प्र टी

२ गो. जी. १३४.

ग्रहणात् । तत्कथमवगम्यत इति चेन्न, उपरिष्टात्तनसंयतगुणस्थाननिस्तपणान्यथानुपपत्तितस्तद्वगतेः । एपोऽपि गुणः क्षायोपश्मिकः प्रत्याख्यानावरणीयकर्मणः सर्वधातिस्पर्द्वकोदयक्षयात्तेपामेव सतां पूर्ववदुपशमात्ः संज्वलनोदयाच
प्रत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमनिवन्धनसम्यक्त्वापेक्षया सम्यक्त्वप्रतिवन्धककर्मणां क्षयक्षयोपश्मोपश्मजगुणनिवन्धन । उक्तं च-

णहासेस-पमाओ वय-गुण-सीलोलि-मडिओ णाणी । अणुवसमओ अक्खवओ झाण-णिलीणो हु अपमत्तो<sup>र</sup> ॥ ११५ ॥

चारित्रमोहोपश्चमकक्षपकेषु प्रथमगुणस्थाननिरूपणार्थग्रुचरग्रत्रमाह—

### अपुञ्वकरण-पविट्व-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥ १६ ॥

विशेषणोंसे विशेषता अर्थात् भेदको प्राप्त नहीं होते हैं और जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है ऐसे स्वर्तोका ही यहा पर प्रहण किया है। इसिलिये आगेके समस्त संयतगुणस्थानोंका इसमें अन्तर्भाव नहीं होता है।

शंका—यह कैसे जाना जाय कि यहा पर आगे प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि विशेप<sup>2</sup> णोंसे भेदकी प्राप्त होनेवाले सयतोंका ग्रहण नहीं किया गया है <sup>8</sup>

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि यह न माना जाय, तो आगेके संयत-गुणस्थानीका निरूपण वन नहीं सकता है, इसिलिये यह मालूम पड़ता है कि यहां पर अपूर्वकरणादि विशेषणींसे रहित केवल अभ्रमत्त स्थत-गुणस्थानका ही ग्रहण किया गया है।

वर्तमान समयमें प्रत्याख्यानावरणीय कर्मके सर्वधाती स्पर्धकाँके उद्यक्षय होनेसे और आगामी कालमें उद्यमें आनेवाले उन्हींके उद्याभावलक्षण उपशम होनेसे तथा सन्वलन कपायके मन्द उद्य होनेसे प्रत्याख्यानकी उत्पत्ति होती है, इसिलये यह गुणस्थान भी क्षायो-पशमिक है। स्यमके कारणभूत सम्यक्तवकी अपेक्षा, सम्यक्तवके प्रतिवन्धक कर्मोंके क्षय, क्षयोपशम और उपशमसे यह गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसिलये क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भी है। कहा भी है—

जिसके व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रमाद नग्र हो गये हैं, जो वत , गुण और शिलोंसे मण्डित है, जो निरन्तर आत्मा और शरीरके भेद विद्यानसे युक्त है, जो उपश्चम और अपक श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ है और जो ध्यानमे लवलीन है, उसे अप्रमक्तसंयत कहते हैं ॥ ११५॥

अव आगे चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवाले या क्षपण करनेवाले गुणस्थानींमेंसे प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके लिथे आगेका सूत्र कहते हैं।

अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि सयतोंमें सामान्यमे उपशमक और क्षपक ये दोनों प्रकारके

१ गो जी ४६.

करणाः परिणामाः, न पूर्वाः अपूर्वाः । नानाजीवापेक्षया प्रतिसमयमादितः क्रमप्रदृद्धासंख्येयलोकपरिणामस्यास्य गुणस्यान्तिविविश्वतसमयवर्तिप्राणिनो व्यतिरिच्यान्य-समयवर्तिप्राणिनिरप्राप्या अपूर्वा अत्रतनपरिणामरसमाना इति यावत् । अपूर्वाश्च ते करणाश्चापूर्वकरणाः । एतेनापूर्वविशेषणेन अधःप्रवृत्तपरिणामव्युदासः कृत इति दृष्टव्यः, तत्रतनपरिणामानामपूर्वत्वाभावात् । अपूर्वश्वदः प्रागप्रतिपनार्थवाचको नासमानार्थ-वाचक इति चेन्न, पूर्वसमानशब्दयोरेकार्थत्वात् । तेषु प्रविष्टा शुद्धिर्येषां ते अपूर्वकरण-प्रविष्टशुद्धयः । के ते १ संयताः । तेषु संयतेषु 'अत्थि ' सन्ति । नदीस्रोतोन्यायेन

#### जीव होते हैं ॥ १६॥

करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और जो पूर्व अर्थात् पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है, कि नाना जीवोंकी अपेक्षा आदिले लेकर प्रत्येक समयमें कमसे बढ़ते हुए असंख्यात लेकि अन्याण परिणामवाले इस गुणस्यानके अन्तर्गत विवक्षित समयवर्ती जीवोंको छोड़कर अन्य समयवर्ती जीवोंके हारा अप्राप्य परिणाम अपूर्व कहलाते हैं। अर्थात् विवक्षित समयवर्ती जीवोंके परिणामोंसे भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम असमान अर्थात् विलक्षण होते हैं। इसतरह प्रत्येक समयमें होनेवाले अपूर्व परिणामोंको अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें दिये गये अपूर्व विशेषणसे अधः प्रवृत्त-परिणामोंका निराकरण किया गया है ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर उपरितन समयवर्ती जीवोंके परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके साथ सहश भी होते हैं और विसहश भी होते हैं ऐसे अधः प्रवृत्तमें होनेवाले परिणामोंमें अपूर्वता नहीं पाई जाती है।

शंका—-अपूर्व शब्द पहले कभी नहीं प्राप्त हुए अर्थका वाचक है, असमान अर्थका वाचक नहीं है, इसलिये यहां पर अपूर्व शब्दका अर्थ असमान या विसदश नहीं हो सकता है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व और समान थे दोनों शब्द एकार्थवाची है, इसिलिये अपूर्व और असमान इन दोनों शब्दोंका अर्थ भी एक ही समझना चाहिये। ऐसे अपूर्व परिणामोंमें जिन जीघोंकी शुद्धि प्रविष्ट हो गई है, उन्हें अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि जीव कहते हैं।

शंका—चे अपूर्वकरणरूप परिणामोंमें विद्युद्धिको माप्त करनेवाले कीन होते हैं ?

समाधान—वे संयत ही होते हैं, अधीत संपतोंमें ही अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीवोंका सद्भाव होता है। और उन संयतोंमें उपशमक और क्षपक जीव होते हैं।

शंका—नदीस्रोत-यायसे 'सन्ति 'इस पदकी अनुवृत्ति चली आती है, इसलिये

१ अपूर्वामपूर्वा किया गच्छतीत्यपूर्वकरणम् । तत्र च प्रथमसमय एव हियतिपातस्यातगुणश्रोणिग्रणमकमाः अन्यश्च हिषतिबन्धः इत्येते पद्माप्यधिकारा योगपथेन पूर्वमप्रवृत्ताः प्रवर्तन्ते इत्यपूर्वकरणम् । अभिः रा को (अपुध्वकरण)

सन्तीत्यनुवर्तमाने पुनरिह तदुःचारणमनर्थकमिति चेन्न, अस्यान्यार्थत्वात् । कथम् १ स गुणस्थानसत्वप्रतिपादकः, अयं तु संयतेषु क्षपकोपश्चमकमावयोर्वेयधिकरण्यप्रतिपादनार्थ इति । अपूर्वकरणानामन्तः प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपश्चमकसंयताः, सर्वे संभूय एको गुणः ' अपूर्वकरण' ' इति । किमिति नामनिर्देशो न कृतश्चेन्न, सामर्थ्यलम्यत्वात् । अक्षपकानु-पश्चमकानां कथं तद्व्यपदेशश्चेन्न, भाविनि भूतवदुपचारतस्तिरिसद्धेः । सत्येवमातिप्रसङ्गः

उसका फिरसे इस सूत्रमें ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाध।न-ऐसा नहीं है, क्योंकि यहा पर 'सन्ति 'पदका दुसरा ही अर्थ लिया गया है।

शंका - वह दूसरा अर्थ किसप्रकारका है?

समाधान—पहले जो 'स्निन्त 'पद आया है वह गुणस्थानोंके अस्तित्वका प्रति-पादक है, और यह सयतोंमें क्षपक और उपरामक भावके भिन्न भिन्न अधिकरणपनेके यतानेके लिये है।

जिन्होंने अपूर्वकरणरूप परिणामोंमें विद्युद्धिको प्राप्त कर लिया है ऐसे क्षपक और उपरामक सयमी जीव होते हैं, और ये सब मिळकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान वनता है।

शका — तो फिर यहां पर इसप्रकार नामनिर्देश क्यों नही किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह वात तो सामध्येसे ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात् अपूर्व-करण को प्राप्त हुए उन सब क्षपक और उपशमक जीवोंके परिणामोंमें अपूर्वपनेकी अपेक्षा समानता पाई जाती है, इसालिये वे सब मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान होता है यह अपने आप सिद्ध है।

श्रंका — आठवें गुणस्थानमें न तो कमींका क्षय ही होता है और न उपशम ही, फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवोंको क्षपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावी अर्थमें भूतकालीन अर्थके समान उपचार कर हेनेसे आठवें गुणस्थानमें क्षपक और उपशमक व्यवहारकी सिद्धि हो जाती है

यंका-इसप्रकार मानने पर तो अतिप्रसंग दोप प्राप्त हो जायगा ?

१ इद ग्रणस्थानकमन्तर्मुहर्तकालप्रमाण भवति । तत्र च प्रथमसम्येऽपि ये प्रपन्ना प्रपद्यन्ते प्रपत्त्यन्ते च तदपेक्षया जधन्यादीन्युत्हृष्टान्यसरुयेयलोक्षाकाप्रदेशप्रमाणाध्यवसायश्यानामि लभ्यन्ते, प्रतिपच्चणां बहुत्वादध्यवसायानां च विचित्रत्वादिति मावनीयम् । नत्र यदि कालप्रयापेक्षा कियते तदेतन् गुणस्थानक प्रतिपचानामनन्तान्यध्यवसाय-स्थानानि कस्मान मवन्ति अनन्त्रजीतेरस्य प्रतिपचत्वादनन्तरेश च प्रतिपरस्यमानत्वादिति । सत्यम्, स्यादेव यदि तत्प्रतिपच्चणां सर्वेषां पृथक् पृथम् भिन्नान्येवाध्यवसायस्थानानि स्यु, तच्च नात्ति, वहूनामेकाध्यवसायस्थानविद्वादः प्रति । × प्रमुष्टेतन् गुणस्थानकप्रतिद्वादः प्राति । अप्रस्थानकप्रयोदद्वादः ॥ अभि रा को [ अपुच्यकर्णग्णदाणः]

स्यादिति चेन्न, असति प्रतिवन्धरि मरणे नियमेन चारित्रमोहक्षपणोपग्रमकारिणां तदुन्मुखानामुपचारमाजामुपलम्भात् । क्षपणोपग्रमनिवन्धनत्वाद् भिन्नपरिणामानां कथमेकत्वामिति चेन्न, क्षपकोपग्रमकपरिणामानामपूर्वत्वं प्रति साम्यातदेकत्वोपपत्तेः । पश्चसु गुणेषु कोऽत्रतनगुणश्चेत्वपक्तस्य क्षायिकः, उपग्रमकस्योपग्रमिकः । कर्मणां क्षयोपग्रमाभ्यामभावे कथं तयोस्तत्र सन्त्वमिति चेन्नैप दोपः, तयोस्तत्र सन्त्रस्योपचार-निवन्धनत्वात् । सम्यक्त्वापेक्षया तु क्षपकस्य क्षायिको भावः दर्शनमोहनीयक्षयमविधाय क्षपकश्चेण्यारोहणानुषपत्तेः । उपग्रमकस्योपग्रमिकः क्षायिको वा भावः, दर्शनमोहोपग्रम-

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रतिवन्धक मरणके अभावमें नियमसे चारित्रमोहका उपशम करनेवाले तथा चारित्रमोहका अय करनेवाले अनुप्य उपशमन और अपणके सम्मुख हुए और उपचारसे अपक या उपशमक सङ्गाको प्राप्त होनेवाले जीवोंके आठवें गुणस्यानमें भी क्षपक या उपशमक सङ्गा वन जाती है।

विशेषार्थ — अपकथ्रेणीमं तो मरण होता ही नहीं है, इसिलेथे वहां प्रतिवन्यक मरणका सर्वथा अभाव होतेसे अपकथ्रेणीके आठवें गुणस्थानवाला आगे चलकर नियमसे चारित्रमोहनीयका अय करनेवाला है। अतः अपकथ्रेणीके आठवें गुणस्थानवर्ती जीवके अपक संझा वन जाती है। तथा उपरामश्रेणीस्थ आठवें गुणस्थानके पहले आगमें तो मरण नहीं होता है। परंतु डितीयादिक भागोंमं मरण संभव है, इसिलेथे यदि ऐसे जीवके डितीयादिक भागोंमें मरण न हो तो वह भी नियमने चारित्रमोहनीयका उपराम करता है। अतः इसके भी उपरामक संझा वन जाती है।

शंका — पांच प्रकारके भावोंमें से इस गुणस्थानमें कौनसा माव पाया जाता है ? समाधान — अपकके आयिक और उपरामकके औपरामिक भाव पाया जाना है।

र्शका--इस गुणस्यानमें न तो कर्माका अय ही होता है और न उपशम ही होता है, ऐसी अवस्थामें यहां पर आयिक या औपशमिक भावका सद्भाव कैसे हो सकता है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, इस गुणस्थानमें आधिक और औपशमिक भावका सद्भाव उपचारसे माना गया है।

सम्यग्दर्शनकी अपेशा तो श्रपकके क्षायिकभाव होता है, क्योंकि, जिसने दर्शन-मेहिनीयका क्षय नहीं किया है वह श्रयक श्रेणीयर नहीं चढ़ सकता है। और उपशमकके औपशीमक या श्रायिकभाव होता है, क्योंकि, जिसने दर्शनमोहनीयका उपशम अथवा क्षय

र उपशमश्रेण्यारोहकापूर्वकरणस्य प्रथममागे मरण नास्तीति आगम । जी प्र मरणूणिम णियद्दीपढमे णिदा तहेव प्रयक्षा य ' गो क ९९ अतो नियमेन अभ्रियमाणा प्रथममागत्रतिनोऽपूर्वकरणा , द्वितीयादिमागेषु च आयुपि सित जी तोऽपूर्वकरणा उपशमशेष्यां चारिनमोह उपशमयित अतए नेपशम मा इच्युच्यन्ते । गो जी., स. प्र, दी. ५५.

क्षयाम्यां विनोपश्चमश्रेण्यारोहणानुपलम्भात् । उक्तं च---

भिण्ण-समय-हिएहि दु जीवेहि ण होइ सञ्वदा सिरसो । करणेहि एक-समय-हिएहि सिरसो विसरिसो यं ॥ ११६ ॥ एदिन्ह गुणहाणे विसरिस-समय-हिएहि जीवेहि । पुन्वमयत्ता जम्हा होति अपुन्या हु परिणामो ॥ १६७ ॥ तारिस-परिणाम-हिय जीवा हु जिणेहि गिळय-तिमिरेहि । मोहस्स पुन्य-सरणा खवणुवसमणुज्जया भिणयो ॥ ११८ ॥

इदानी वादरकपायेषु चरमगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

## अणियट्टि-बादर-सांपराइय-पविट्ट-घुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥ १७ ॥

समानसमयावस्थितजीवपरिणामानां निर्भेदेन वृत्तिः निवृत्तिः। अथवा निवृत्तिः-

नहीं किया है, वह उपरामश्रेणीपर नहीं चट् सकता है। कहा भी है—

अपूर्वकरण गुणस्थानमें भिन्न-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सद-शता नहीं पाई जाती है, किंतु एक-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा सदशता और विसदशता दोनों ही पाई जातीं हैं॥ ११६॥

इस गुणस्थानमें विसदश अर्थात् भिन्न भिन्न समयमें रहनेवाले जीव, जो पूर्वमें कभी भी नहीं प्राप्त हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामोंको ही धारण करते हैं, ( इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है।)॥ ११७॥

पूर्वोक्त अपूर्व परिणामोंको धारण करनेवाछे जीव मोहनीय कर्मकी होप प्रकृतियोंके क्षपण अथवा उपरामन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा अज्ञानक्रपी अन्धकारसे सर्वथा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ११८॥

अब बादर-कपायवाले गुणस्थानोंमें अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

अनिवृत्ति-बाद्र-सांपरायिक-प्रविष्ट-शुद्धि सयतोंमें उपरामक भी होते हैं और क्षपक भी होते हैं ॥ १७ ॥

समान-समयवर्ती जीवोंके परिणामींकी भेदरहित वृत्तिको निवृत्ति कहते हैं। अथवा

१ गोजी ५२

२ गो जो ५१

३ गो जी ५४

४ निवृत्तिर्च्यावृत्ति परिणामानां विसदशसावेन परिणतिरित्यनर्यान्तरम् । जयम अ पृ १०७४

र्व्याद्यत्तिः, न विद्यते निद्यत्तियेषां तेऽनिद्यत्तयः । अपूर्वकरणाश्च ताद्याः केचित्सन्तीति तेषामण्ययं रुपपदेशः प्रामोतीति चेन्न, तेषां नियमाभावात् । समानसमयस्थितजीव-परिणामानामिति कथमधिगम्यत इति चेन्न, 'अपूर्वकरण ' इत्यनुवर्तनादेव द्वितीयादि-समयवर्तिजीवैः सह परिणामापेक्षया भेदसिद्धेः । साम्परायाः कपायाः, वादराः स्थूलाः, वादराश्च ते साम्परायाश्च अनिद्यत्तिः । अनिद्यत्तयश्च ते वादरसाम्परायाश्च अनिद्यत्तिः वादरसाम्परायाः । तेषु प्रविष्टा शुद्धिपेषां संयतानां तेऽनिद्यत्तिवादरसाम्परायप्रविष्ट-शुद्धिसंयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्च । ते सर्वे एको गुणोऽनिद्यत्तिरिति'। यावन्तः परिणामास्तावन्त एव गुणाः किन्न भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारान्तुपपत्तितो

निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यावृत्ति भी है। अतएव जिन परिणामेंको निवृत्ति अर्थात् व्यावृत्ति नही होती है उन्हें ही अनिवृत्ति कहते हैं।

शंका —अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी तो कितने ही परिणाम इसप्रकारके होते हैं, अतएब उन परिणामोंको भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिये ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनके निवृत्तिरहित होनेका कोई नियम नहीं है।

शंका—इस गुणस्थानमं जो जीवोंके परिणामोंकी भेदरहित वृत्ति वतलाई है, वह समान समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी ही विवक्षित है यह कैसे जाना ?

समाधान—' अपूर्वकरण ' पदकी अनुवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है, कि इस गुण-स्थानमें प्रथमादि समयवर्ती जीवोंका द्वितीयादि समयवर्ती जीवोंके साथ परिणामेंकी अपेक्षा भेद है। (अतएव इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि 'अनिवृत्ति ' पदका सम्यन्ध एकसमयवर्ती परिणामोंके साथ ही है।)

सांपराय शब्दका अर्थ कपाय है, और वादर स्थूलको कहते हैं, इसिलये स्थूल-कपायोंको वादर-सांपराय कहते हैं। और अनिवृत्तिरूप वादर सांपरायको अनिवृत्तिवादरसांपराय कहते हैं। उन अनिवृत्तिवादरसांपराय परिणामोंमें जिन सयतोंकी विशुद्धि प्रविष्ट हो गई है उन्हें अनिवृत्तिवादरसांपरायप्रविष्टशुद्धिसंयत कहते हैं। ऐसे संयतोंमें उपशमक और क्षपक दोनों प्रकारके जीव होते हैं। और उन सब संयनोंका मिलकर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है।

र्गाका — जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्यान क्यों नहीं होते हैं ? समाधान — नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान यदि माने

१ युगपदेतर् गुणस्थानक प्रतिपन्नाना वह्नामापे जीवानामन्योन्यमःयत्रमायस्थानस्य व्याद्यिर्नास्त्यखेति अनिवृत्तिः । समकालमेतट् गुणस्थानकमारूटस्यापरस्य यद्ध्यवसायम्थान विवक्षितोऽन्योऽपि कश्चिचद्वत्येवेत्यर्थ । सपरेति पर्यटित ससारमनेनेति मपराय कथायोदय । × × तत्र चान्तर्मृहते यावन्त समयास्तत्प्रविष्टाना तावन्त्ये-वाध्यवसायम्थानानि भवन्ति । एकपमयप्रियानामेकस्येवाध्यवमायम्थानस्यानुवर्तनादिति । अभि रा को (अणि-यहिवादरसपरायगुणहाण)

द्रव्यार्थिकनयसमाश्रयणात् । वादरग्रहणमन्तदीपकत्वाद् गताशेषगुणस्थानानि वादर-कपायाणीति प्रज्ञापनार्थम्, 'सति संभवे व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति' इति न्यायात् । संयतग्रहणमनर्थकिमिति चेन्नैप दोषः, संयमस्य पश्चस्वपि गुणेषु सम्भव एव न व्यभिचार इत्यस्थान्यस्थाधिगमोपायस्थाभावतस्तदुक्तेः । .आद्यं संयतग्रहणमनुवर्तते, ततस्तद्वसीयत इति चेत्तर्ह्यस्तु जडजनानुग्रहार्थमिति । यद्येवग्रुपशान्तकपायादिष्वपि संयतग्रहणमस्त्विति चेन्न, सकपायत्वेन संयतानामसंयतैः साधर्म्यमस्तीति मन्द्धियामधः संश्रयोत्पत्तिसम्भवात् । नोपश्चान्तकपायादिषु मन्द्धियामप्यारेकोत्पद्यते । श्लीणोपश्चान्त-कपायाः संयताः, भावतोऽसंयतैरसंयतानां साधर्म्याभावात् । काश्चित्प्रकृतीरुपश्चमयति,

जांय तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है, इसिलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नियत-संख्यावाले ही गुणस्थान कहे गये हैं।

सूत्रमें जो 'वाद्र' पदका प्रहण किया है, वह अन्तद्धिक होनेसे पूर्ववर्ती समस्त गुणस्थान बादरकपाय हैं इस वातका ज्ञान करानेके लिये ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहा पर विशेषण संभव हो अर्थात् लागृ पड़ता हो और न देने पर व्यभि-चार आता हो, ऐसी जगह दिया गया विशेषण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है।

शंका — इस सूत्रमें संयत पदका ग्रहण करना व्यर्थ है ?

समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, सयम पांचें ही गुणस्थानोंमें संभव है, इसमें कोई व्यामेचार दोष नहीं आता है, इसप्रकार जाननेका दूसरा कोई उपाय नहीं होनेसे यहां संयम पदका ग्रहण किया है।

शंका-' पमचसंजदा' इस सूत्रमें ग्रहण किये गये सयत पदकी यहां अनुवृत्ति होती है, और उससे ही उक्त अर्थका झान भी हो जाता है, इसिछिये फिरसे इस पदका ग्रहण करना व्यर्थ है ?

समाधान-यदि ऐसा है, तो संयत पदका यहां पुनः प्रयोग मन्द्वुद्धि जनोंके अनुप्रहके लिये समझना चाहिये।

शंका-यदि ऐसा है, तो उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानोंमें भी संयत पदका प्रहण करना चाहिये <sup>१</sup>

समाधान-नहीं, व्यांकि, दशवें गुणस्थानतक सभी जीव कपायसीहत होनेके कारण, कपायकी अपेक्षा सयतोंकी असंयतोंके साथ सददाता पाई जाती है, इसिंछिये नीचेके दशवें गुणस्थानतक मन्द्युद्धि-जनींको संशय उत्पन्न होनेकी सभावना है। अतः संशयके निवारणके लिये संयत विशेषण देना आवश्यक है। किंतु ऊपरके उपशान्तकपाय आदि गुण-स्थानोंमें मन्दवुद्धि-जनोंको भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहां पर संयत श्लीण-कपाय अथवा उपशान्तकपायही होते हैं, इसलिये भावोंकी अपेक्षा भी सयतोंकी असंयतोंसे सदराता नहीं पाई जाती है। अतएव वहा पर सयत विशेषण देना आवश्यक नहीं है।

काश्चिदुपरिष्टादुपश्मियण्यतीति औपश्मिकोऽयं गुणः । काश्चित् प्रकृतीः' श्वपयित काश्चिदुपरिष्टात् क्षपियण्यतीति क्षायिकश्च । सम्यक्त्वापेक्षया चारित्रमोहक्षपकस्य क्षायिक एव गुणस्तत्रान्यस्यासम्भवात् । उपशमकस्योपश्मिकः क्षायिकश्चोभयोरिष तत्रात्रिरोधात् । श्वपकोपश्चमकयोद्धित्वं किमिति नेष्यत इति चेन्न, गुणनियन्धनानिष्टक्तिपरिणामानां साम्यप्रदर्शनार्थं तदेकत्वोपपत्तेः । उक्तं च—

एकम्मि काल-समए संठाणादीहिं जह णिवहंति। ण णिवहंति तह चिय परिणामेहिं मिहो जे हु ॥१६९॥ होंति अणियहिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेक्कपरिणामा। विमलयर-झाण-हुयबह-सिहाहि णिदद्ध-क्रम्म-वणां॥ १२०॥

इस गुणस्थानमें जीव मोहकी कितनी ही प्रकृतियोंका उपशमन करता है, और कितनी ही प्रकृतियोंका आगे उपशम करेगा, इस अपेक्षासे यह गुणस्थान औपशमिक है। और कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करता है, तथा कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करेगा, इस दिएसे क्षायिक भी है। सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा चारित्रमोहका क्षय करनेवालेके यह गुणस्थान क्षायिकमावरूप ही है, क्योंकि, क्षपकश्रेणीमें दूसरा भाव संभव ही नहीं है। तथा चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके यह गुणस्थान औपशमिक और क्षायिक दोनों भावरूप है, क्योंकि, उपशमश्रेणीकी अपेक्षा वहां पर दोनों भाव संभव हैं।

शंका—क्षपकका स्वतन्त्र गुणस्थान और उपशमकका स्वतन्त्र गुणस्थान, इसतरह अलग अलग दो गुणस्थान क्यों नहीं कहे गये हैं?

समाधान—नहीं, क्योंिक, इस गुणस्थानके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामींकी समानता दिखानेके लिये उन देनिंमें एकता वन जाती है। अर्थात् उपशमक और क्षपक उन देनिंके अनिवृत्तिरूप परिणामींकी अपेक्षा समानता है। कहा भी है—

अन्तर्मुहर्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे किसी एक समयमें रहनेवाले अनेक जीव जिसप्रकार दारीरके आकार, वर्ण आदि वाह्यक्षपसे, और ज्ञानोपयोग आदि अन्तरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होते हैं, उसप्रकार जिन परिणामोंके द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण परिणामवाले कहते हैं। और उनके प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विद्युद्धिसे बढ़ते हुए एकसे ही (समान विद्युद्धिको लिये हुए) परिणाम पाये जाते हैं।

१ नर्फिद्धिक तिर्येग्द्विकं विकल्पय स्थानगृद्धित्रयसुयोत आतप एकेन्ट्रिय साधारण स्थम स्थानर चेति पोढश अयत्याख्यानप्रत्याख्यानकपाया अष्टो, क्रमेण पदनेद स्तिनेदो नोकपायपद्ध, पुनेद सञ्चलनकोय सञ्चलन-मान सञ्चलनमाया एता स्थूले जानिवृत्तिकरणे [सन्तन-] व्युच्छिक्षा भवन्ति । गो. क , जी प्र , टी ३३८ ३३९

२ संस्थानवर्णावगाहनिलगादिभिर्विहरगैर्झानदर्शनादिभिश्चान्तरगै । गो जी, म. प्र, टी ५६ ३ गो जी, ५७,

## इदानीं कुशीलेषु पाश्रात्यगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

# सुहुम-सांपराइय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥१८॥

स्हमश्रासौ साम्परायश्च स्हमसाम्परायः । तं प्रविष्टा ग्रुद्धिर्थेपां संयतानां ते स्हमसाम्परायप्रविष्टग्रुद्धिसंयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्च । सर्वे त एको ग्रुणः स्हमसाम्परायत्वं प्रत्यमेदात् । अपूर्व इत्यनुवर्तते अनिवृत्तिरिति च । ततस्ताम्यां स्हमसाम्परायो विशेपायतव्यः । अन्यथातीतगुणेभ्यस्तस्याधिक्यानुपपत्तेः । प्रकृतीः

तथा वे अत्यन्त निर्मेळ ध्यानरूप अग्निकी शिखाओंसे कर्म-वनको मस्म करनेवाले होते हैं॥११९,१२०॥

अव कुशील जातिके मुनियोंके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सक्स-सांपराय-प्रविष्ट-गुद्धि सयतोंमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं॥ १८॥

सूक्ष्म कपायको सूक्ष्मसांपराय कहते हैं। उसमें जिन संयतेंकी शुद्धिने प्रवेश किया है उन्हें सूक्ष्म-सांपराय-प्रविष्ट-शुद्धि-सयत कहते हैं। उनमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं। ओर सूक्ष्मसांपरायकी अपेक्षा उनमें भेद नहीं होनेसे उपशमक और क्षपक इन दोनोंका एक ही गुणस्थान होता है। इस गुणस्थानमें अपूर्व और अनिवृत्ति इन दोनों विशेषणोंकी अनुवृत्ति होती है। इसिल्ये ये दोनों विशेषण भी सूक्ष्म-सापराय-शुद्धि-सयतेक साथ जोड़ लेना चाहिये। अन्यथा पूर्ववर्ती गुणस्थानोंसे इस गुणस्थानकी कोई भी विशेषता नहीं वन सकती है।

विशेषार्थ — यदि दशवें गुणस्थानमें अपूर्व विशेषणकी अनुवृत्ति नहीं होगी तो उसमें प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व परिणामों की सिंहि नहीं हो सकेगी। और आनेवृत्ति विशेषणकी अनुवृत्ति नहीं मानने पर एक समयवर्ती जीवें के परिणामों समानता और कमें के क्षपण और उपशामनकी योग्यता सिंह नहीं होगी। इसिलेथे पूर्व गुणस्थानों से इसमें सर्वथा भिन्न जातिके ही परिणाम होते हैं इस वातके सिंह करनेके लिथे अपूर्व और अनिवृत्ति इन दो विशेषणोंकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिये। इसप्रकार इस गुणस्थानमें अपूर्वता, आनिवृत्तिपना और सूक्ष्मसांपरायपनारूप विशेषता सिंह हो जाती है।

१ सन्त्रकनलोमस्य अगूनसल्येयतमस्य राण्डस्यासल्येयानि खण्डानि वेदयमानोऽनुमवन् उपनमक क्षपको त्रा भवति । सोऽन्तर्भुहर्तं काल यात्रस्थममपरायो मण्यते । ×× स्टुमसपराइय जो वचति सो स्टुमसपरागो । स्टुम नाम थोव । कइ थोव १ आउयमोहणिखवन्जाओ छ कम्मपयडीओ मिडिङ्बधणवद्धाओ अप्पन्नालद्वितिकाओ महाणु-भावाओ अप्पदेमगाओ स्टुमसपरागस्स वन्झाति । एत थोव मपराइय कम्म त स बन्झाति । स्टुमो सपरागो वा जस्स सो स्टुमसपरागो, सो य असदोन्जममइओ अतीपृह् निक्षो विसुन्द्रगाण गरिणागो वा पडियन्तगाणपरिणामो ता भन्नति चि । अमि रा. को. [ स्टुममपराय ] काश्चित्क्षपयित क्षपियप्यति क्षपिताश्चेति क्षायिकगुणः। काश्चिद्वयसयित उपश्चमियप्यति उपश्चमिताश्चेत्यौपश्चिमकगुणः। सम्यग्दर्शनापेश्वया क्षपकः श्वायिकगुणः, उपश्चमकः औपश्चिमकगुणः श्वायिकगुणो वा द्वाभ्यामि सम्यक्त्वाभ्याग्रुपश्चमश्चेण्यारोहणसम्भवात्। संयतग्रहणस्य पूर्ववत्ताफल्यग्रुपदेशप्रव्यम्। उक्तं च —

पुन्त्रापुन्त्रय-फद्दय-अणुभागादो अणंत-गुण-हीणे । छोहाणुम्हि हियओ हंद सुहुम-सापराओ सो १। १२१ ॥

साम्प्रतग्रुपशमश्रेण्यन्तगुणप्रतिपाद्नार्थग्रुत्तरसूत्रमाह—

## उवसंत-कसाय वीयराय-छदुमस्था ॥ १९ ॥

उपज्ञान्तः कपायो येपां त उपज्ञान्तकपायाः । वीतो विनष्टो रागो येपां ते वीतरागाः । छद्म ज्ञानदृगावरणे, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्थाः । वीतरागाश्च ते छद्मस्थाश्च वीतरागछद्मस्थाः । एतेन सरागछद्मस्थनिराकृतिरवगन्तव्या । उपज्ञान्तकपायाश्च ते वीत-

इस गुणस्थानमें जीव कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करता है, अगे क्षय करेगा और पूर्वमें क्षय कर चुका, इसिल्ये इसमें क्षायिकमान है। तथा कितनी ही प्रकृतियोंका उपशम करता है, अगे उपशम करेगा और पहले उपशम कर चुका, इसिल्ये इसमें औपशमिक भान है। सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा क्षपक श्रेणीवाला क्षायिकमानसिहत है। और उपशमश्रेणीवाला औपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भानोंसे युक्त है, क्योंकि, दोनों ही सम्यक्शोंसे उपशमश्रेणीका चढ़ना संभव है। इस स्त्रमें ग्रहण किये गये संयत पदकी पूर्ववत् अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें चतलाई गई संयत पदकी सफलताके समान सफलता समझ लेना चाहिये। कहा भी है—

पूर्वस्पर्दक और अपूर्वस्पर्दकके अनुभागसे अनन्तगुणे हीन अनुभागवाले सूक्ष्मि लोभमें जो स्थित है उसे सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवतां जीव समझना चाहिये॥ १२१॥

अव उपरामश्रेणीके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे उपराान्त-कपाय-वीतराग-छग्रस्य जीव होते हैं ॥ १९ ॥

जिनकी कषाय उपशान्त हो गई है उन्हें उपशान्तकपाय कहते हैं। जिनका राग नए हो गया है उन्हें वीतराग कहते हैं। छन्न ज्ञानावरण और दर्शनावरणको कहते हैं, उनमें जो रहते हैं उन्हें छन्नस्थ कहते हैं। जो वीतराग होते हुए भी छन्नस्थ होते हैं उन्हें वीतरागछन्नस्थ कहते हैं। इसमें आये हुए वीतराग विशेष्णसे दशम गुणस्थान तकके सरागछन्नस्थांका निराकरण समझना चाहिये। जो उपशान्तकपाय होते हुए भी वीतरागछन्नस्थ होते हैं उन्हें

१ सुस्मसाम्पराये सुस्मसञ्चलनलोम गो क, जी म., टी. ३३९.

२ पुन्वापुन्त्र फड्ट्रयवादरसहुमगयिकिहिअणुभागा । हीणकमाणतगुणेणवराइ वरं च हेइस्स ॥ गी जी. ५९.

रागछबस्थाश्र उपशान्तकपायवीतरागछबस्थाः । एतेनोपरितनगुणन्युदासोऽवगन्तन्यः। एतस्योपश्चामिताश्चेपकपायत्वादौपश्चामकः, सम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकः औपश्चामिको वा गुणः। उक्तं च —

सक्तया-हळ जळं वा सरए सरवाणियं व णिम्मळय । सयळोवसत-मोहो उवसत-कसायओ होईं ॥ १२२ ॥

निर्प्रन्थगुणप्रतिपादनार्थमुन्तरस्त्रमाह —

## खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्थां ॥ २० ॥

श्लीणः कपायो येपां ते श्लीणकपायाः। श्लीणकपायाश्च ते चीतरागाश्च श्लीणकपाय-

उपशान्त कषाय वीतराग-छद्मस्थ कहते हैं। इससे (उपशान्तकषाय विशेषणसे) आगेके गुण-स्थानोंका निराकरण समझना चाहिये।

इस गुणस्थानमें संपूर्ण कपायें उपशान्त हो जाती हैं, इसलिये इसमें आपशामिक भाव है। तथा सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा औपशामिक और क्षायिक दोनों भाव हैं। कहा भी है—

निर्में किस युक्त निर्में जलकी तरह, अथवा शरद् ऋतुमें होनेवाले सरोवरके निर्में जलकी तरह, संपूर्ण मोहनीय कर्मके उपशामसे उत्पन्न होनेवाले निर्मेल परिणामीको उपशान्तकपाय गुणस्थान कहते हैं ॥ १२२ ॥

अव निर्यन्थगुणस्थानके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे श्लीण-कषायां-वीतराग-छग्रस्थ जीव होते हैं॥२०॥ जिनकी कषाय श्लीण हो गई है उन्हें श्लीणकपाय कहते हैं। जो श्लीणकपाय होते हुए

१ अर्सिश्च गुणस्थानेऽष्टाविशतिरापि मोहनीयप्रकृतय उपशान्ता ज्ञातव्या । उपशान्तकषायश्च ज्ञश्नयेनिक समय भवति, उत्कर्षेण त्वन्तर्धृहूर्तं काल यावत् । तत ऊर्ध्वं नियमादसौ प्रतिपत्तति । प्रतिपातश्च द्वेधा, मवश्चयेण अद्धा-क्षयेण च। तत्र भवक्षयो श्चियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च प्रतिपत्तति यथेवारूद्धस्येव प्रतिपतिति यत्र यत्र वन्थोदयोदीरणा व्यवच्छिनास्तत्र तत्र प्रतिपत्तता सता ते आरम्यन्त इति यावन् । xx य पुनर्श्व-वक्षयेण प्रतिपतिति स प्रथमसमय सर्वाण्यपि बन्धनादीनि करणानि प्रवर्तयतीति विशेष । असि रा को । ( उवसत् कसायनीयरागच्छउमत्थगुणद्वाण )

२ गो जी ६१ पर च तत्र प्रथमचरणे ' फदक फल खुद जल वा ' इति पाठ ।

३ क्षीणा अमावमापन्ना कषाया यस्य स क्षीणकषाय । तचान्येप्वपि गुणस्थानके गु क्षपकश्रेणिद्वारीक्त पुनस्या कापि कियतामपि कषायाणां क्षीणत्वसमवात् क्षीणकषायव्यपदेश समविति । ततस्तद्व्यवच्छेदार्थं वीतरागमहण, क्षीणकपायवीतरागत्व च केवित्रनोऽप्यस्ताति तद्वथवच्छेदार्थं छद्यस्थमहणम् । यद्वा छद्यस्थस्य रागोऽपि मवतीति तद्पवच्छेदार्थं छद्यस्थमहणम् । यद्वा छद्यस्यस्य रागोऽपि मवतीति तद्पवच्छेदार्थं क्षीतरागमहण । वीतरागश्चासौ छद्यस्थस्य वीतरागछद्यस्य स चोपशान्तकपायोऽप्यस्तीति तद्यवच्छेदार्थं क्षीणकषायमहणम् । असि रा को [ लीणकसायवीयरायछ्यस्य ]

वीतरागाः। छञ्चनि आवरणे तिष्ठन्तीति छञ्चस्थाः। श्वीणकपायवीतरागाश्च ते छञ्चस्थाइच श्वीणकपायवीतरागछञ्चस्थाः। छञ्चस्थग्रहणमन्तदीपक्रत्वादतीताशेपगुणानां सावरणत्यस्य स्चकमित्यवगन्तव्यम्। श्वीणकपाया हि वितरागा एव व्यभिचाराभावाद्वीतरागग्रहण-मनर्थकमिति चेन, नामादिश्वीणकपायविनिवृत्तिफळत्वात्। पश्चसु गुणेषु कस्मादस्य प्रादुर्भाव इति चेद् द्रव्यमावद्वैविष्यादुभयात्मकमोहनीयस्य निरन्त्रयविनाशात्शायिकगुण-निवन्धनः। उक्तं च —

णिस्सेस-खीण-मोहो फालियामल-भायणुदय-समिचतो । खीण-कसायो भण्णइ णिम्भयो वीयराएहि ॥ १२३ ॥

स्नातकगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरस्तमाह—

#### सजोगकेवली ॥ २१ ॥

वीतराग होते हैं उन्हें श्रीणकपायवीतराग कहते हैं। जो छद्म अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-चरणमें रहते हैं उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। जो श्रीणकपाय वीतराग होते हुए छद्मस्थ होते हैं उन्हें श्रीण-कपाय-वीतराग-छद्मस्थ कहते हैं। इस सूत्रमें आया हुआ छद्मस्थ पद अन्तदीपक है, इसिछिये उसे पूर्ववर्ती समस्त गुणस्थानोंके सावरणपनेका सूचक समझना चाहिये।

शुंका — आणकपाय जीव वीतराग ही होते हैं, इसमें किसी प्रकारका भी व्यभिचार नहीं आता, इसिंखें सूत्रमें वीतराग पदका ग्रहण करना निष्कल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नाम, स्थापना आदि रूप क्षीणकपायकी निवृत्ति करना यहीं इस सूत्रमें बीतराग पदके प्रहण करनेका फल है। अर्थात् इस गुणस्थानमें नाम, स्थापना और द्रव्यरूप क्षीणकपायका प्रहण नहीं है, किंतु भावरूप क्षीणकपायोंका ही ग्रहण है, इस बानके प्रगट करनेके लिये सूत्रमें बीतराग पद दिया है।

शंका-- पांच प्रकारके भावों मेंसे किस भावसे इस गुणस्थानकी उत्पात्त होती है ?

समाधान — मोहनीय कर्मके दें। भेद हैं, द्रव्यमोहनीय और भावमोहनीय। इस गुणस्थानके पहले दोनों प्रकारके मोहनीय कर्माका निरन्वय (सर्वधा) नाश हो जाना है, अतएव इस गुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे है। कहा भी है—

जिसने संपूर्ण अर्थात् प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश वन्यहर मोहनीय कर्मको नष्ट कर दिया है, अतयव जिसका चित्त स्फटिकमणिके निर्मेख भाजनमें रक्षे हुए जलके समान निर्मेख है, ऐसे निर्प्रन्थको बीतरागदेवने क्षीणकपायगुणस्थानवर्ती कहा है ॥ १२३॥

अव स्नातकोंके गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सामान्यसे सयोगकेवली जीव होते हैं ॥ २१ ॥

१ प्रश्नन्त रचयन्ति ससारकारण कर्मबन्धामिति प्रन्था परित्रहा मिथ्यात्ववेदावय अन्तरगाश्रतुर्दश, बहि-रंगाश्र क्षेत्रादयो दश्च, तेभ्यो निष्कान्तः सर्वात्मना निष्ठतो निर्मन्थ इति । गोः जीः, म प्रः, टी ६२. केवलं केवलज्ञानम्। कथं नामैकदेशात्सकलनाम्ना प्रतिपद्यमानस्यार्थस्यावगम इति चेन्न, बलदेवशब्दवाच्यस्यार्थस्य तदेकदेशदेवशब्दाद्धि प्रतीयमानस्योपलम्भात् । न च दृष्टेऽनुपपन्नना अव्यवस्थापत्तेः । केवलमसहायमिन्द्रियालोकमनस्कारिनरपेक्षम्, तदेपामस्तीति केवलिन । मनोवाकायप्रवृत्तिर्योगः, योगेन सह वर्तन्त इति सयोगाः। सयोगाश्च ते केवलिनश्च सयोगकेवलिनः । सयोगग्रहणमधस्तनसकलगुणानां सयोगत्व-प्रतिपादकमन्तदीपकत्वात् । क्षपिताशेपघातिकर्मत्वान्निःशक्तीकृतवेदनीयत्वान्नप्टाप्टकमीव-यवपिटकर्मत्वाद्वा क्षायिकगुणः । उक्तं च—

केवळणाण-दिवायर-किरण-कळाव-प्पणासि-अण्णाणाे'। णव-केवळ-ळद्भुगगम-सुजणिय-परमप्प ववएसो<sup>3</sup> ॥ १२४ ॥

केवल पदसे यहां पर केवलकानका ग्रहण किया है।

शंका—नामके पकदेशके कथन करनेसे सपूर्ण नामके द्वारा कहे जानेवाले अर्थका वोध कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वलदेव शब्दके वाच्यभूत अर्थका, उसके एकदेशरूप 'देव ' शब्दसे भी वोध होना पाया जाता है। और इसतरह प्रतीति-सिङ वातमें, 'यह नहीं वन सकता है' इसप्रकार कहना निष्फल है, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जायगी।

जिसमें इन्टिय, आलोक और मनकी अपेक्षा नहीं होती है उसे केवल अथवा असहाय कहते हैं। वह केवल अथवा असहाय क्षान जिनके होता है, उन्हें केवली कहते हैं। मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको योग कहते हैं। जो योगके साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। इसतरह जो सयोग होते हुए केवली हैं उन्हें सयोगकेवली कहते हैं। इस सूत्रमं जो सयोग पदका ग्रहण किया है वह अन्तदीपक होनेसे नीचेके संपूर्ण गुणस्थानोंके सयोगपनेका प्रतिपादक है। चारों घातिया कमोंके झय कर देनेसे, वेदनीय कमेंके निःशक्त कर देनेसे, अथवा आठों ही कमोंके अवयवरूप साठ उत्तर-कम-प्रकृतियोंके नष्ट कर देनेसे इस गुणस्थानमें क्षायिक भाव होता है।

विशेषार्थ — यद्यपि अरहंत परमेष्टीके चारों घातिया कर्मोंकी सेतालीस, नामकर्मकी तेरह और आयुकर्मकी तीन, इसतरह त्रेसठ प्रकृतियोंका अभाव होता है। फिर भी यहां साठ कर्मप्रकृतियोंका अभाव वतलाया है। इसका ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये कि आयुकी तीन प्रकृतियोंके नाशके लिये प्रयत्न नहीं करना पडता है। मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवके एक मजुष्यायुको छोड़कर अन्य आयुकी सत्ता ही नहीं पिर्ड जाती है, इसलिये यहां पर आयुक्मिकी तीन प्रकृतियोंकी अविवक्षा करके साठ प्रकृतियोंका नाश वतलाया गया है। कहा भी है—

जिसका केवलकानरूपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे अक्वानरूपी अन्धकार सर्वथा नप्ट

१ अनेन सयोगमहारकस्य भन्यकोकोपकारकत्वलक्षणपरार्थसपत्मणीता। गो जी, जी प्र,टी ६३.

२ [अनेन पदेन ] भगवदई त्परमोष्टिनोऽनन्तज्ञानादिलक्षणस्त्रार्थसपत् प्रदर्शिता। गो जी , जी प्र , दी ६३.

असहाय-णाण-दंसण-सहिओ इदि केवली हु जोएण । जुत्तो त्ति सजोगो इदि अणाइ-णिहणारिसे उत्तो<sup>र</sup> ॥ १२५ ॥

साम्प्रतमन्त्यस्य गुणस्य स्वरूपनिरूपणार्थमर्हन्मुखोद्गतार्थं गणधरदेवग्रथित-शब्दसन्दर्भं प्रवाहरूपतयानिधनतामापन्ममश्चेपदोपव्यतिरिक्तत्वादकलङ्कमुत्तरस्रत्रं पुष्पदन्त-भट्टारकः प्राह—

#### अजोगकेवली ॥ २२ ॥

न विद्यते योगो यस्य स भवत्ययोगैः। केवलमस्यास्तीति केवली। अयोगञ्चासौ केवली च अयोगकेवली। केवलीत्यनुवर्तमाने पुनः केवलिग्रहणं न कर्तव्यमिति चेन्नैप दोपः, समनस्केषु ज्ञानं सर्वत्र सर्वदा मनोनिवन्धनत्वेन प्रतिपन्नं प्रतीयते च। सित चैवं नायोगिनां केवलज्ञानमिस्त तत्र मनसोऽसत्वादिति विप्रतिपन्नस्यशिष्यस्य तदस्तित्व-

हो गया है, और जिसने नव केवल-लिध्योंके प्रगट होनेसे 'परमात्मा ' इस संझाको प्राप्त कर लिया है, वह इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ऐसे असहाय ज्ञान और दर्शनसे युक्त होनेके कारण केवली, तीनों योगोंसे युक्त होनेके कारण सयोगी और घाति-कर्मोंसे रहित होनेके कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपेमें कहा है। ॥ १२४, १२५॥

अब पुष्पदन्त भट्टारक अन्तिम गुणस्थानके स्वरूपके निरूपण करनेके लिये, अर्थ-रूपसे अरहंत-परमेछीके मुखसे निकले हुए, गणधरदेवके द्वारा गूंथे गये शब्द-रचनावाले, प्रवाहरूपसे कभी भी नाशको नहीं प्राप्त होनेवाले और संपूर्ण दोपोंसे रहित होनेके कारण निर्दोष, ऐसे आगेके सुत्रको कहते हैं—

सामान्यसे अयोगकेवली जिंव होते हैं ॥ २२ ॥

जिसके योग विद्यमान नहीं है उसे अयोग कहते हैं। जिसके केवलकान पाया जाता है उसे केवली कहते हैं। जो योग रहित होते हुए केवली होता है उसे अयोगकेवली कहते हैं।

शंका—पूर्वसूत्रसे केवली पदकी अनुवृत्ति होने पर इस स्त्रमें फिरसे केवली पदका प्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवोंके सर्व-देश और सर्व-कालमें मनके निमित्तसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान प्रतीत होता है, इसप्रकारके नियमके मान लेने पर, अयोगियोंके केवलज्ञान नहीं होता है, क्योंकि, वहां पर मन नहीं पाया जाता है। इसप्रकार विवादशस्त शिण्यको अयोगियोंमें केवलज्ञानके अस्तित्वके प्रतिपादनके लिये

१ गो जी ६४

२ योगः अस्यास्तीति योगी, न योगी अयोगी, अयोगी केन्निकिनः इत्यनुनर्तनान् अयोगी नासौ केनिकिनिक्न अयोगिकेनिकिनिका । गोः जीः, जीः प्र , टी १ ••

प्रतिपादनफलत्वात् । कथं वचनात्तदस्तित्वमवगम्यत इति चेच्छुपा स्तम्भादेरिस्तित्वं कथमवगम्यते १ तत्प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेश्चक्षुपा सम्रुपलव्धमस्तीति चेत्तर्बत्रापि वचनस्य प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः समस्ति वचने वाच्यमिति समानमेतत् । वचनस्य प्रामाण्यमिति त्रं तस्य क्वचिद् विसंवाददर्शनादिति चेन्न, चक्षुपोऽपि प्रामाण्यमिति चेन्न, सर्वेषामिप चक्षुपां सर्वत्र प्रति ततोऽविशेषात् । यदिवसंवादि चक्षुस्तत्प्रमाणमिति चेन्न, सर्वेषामिप चक्षुपां सर्वत्र सर्वदा अविसंवादस्यानुपलम्भात्। यत्र यदाविसंवादः सम्रुपलम्यते चक्षुपस्तत्र तदा तस्य प्रामाण्यमिति चेद्यदि कचित्कदाचिदविसंवादिनश्चक्षपोऽपि प्रामाण्य-मिष्यते इप्राद्यविषये सर्वत्र सर्वदाविसंवादिनो वचनस्य प्रामाण्यं किमिति नेष्यते १

इस सृत्रमें फिरसे केवली पदका त्रहण किया।

शंका—इस सूत्रमें केवली इस वचनके प्रहण करनेमात्रसे अयोगी-जिनके केवल-क्रानका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान — यदि यह प्छते हो तो हम भी पूछते हैं कि चक्षुसे स्तम आदिके अस्तित्वका झान कैस होता है ? यदि कहा जाय, कि चक्षु-झानमें अन्यथा प्रमाणता नहीं आ सकती, इसिछिये चक्षुद्वारा यहीत स्तम्भादिकका अस्तित्व है, ऐसा मान छेते हैं। तो हम भी कह सकते हैं, कि अन्यथा वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, इसिछिये वचनके रहने पर उसका वाच्य भी विद्यमान है, ऐसा भी क्यों नहीं मान छेते हो, क्योंकि, होनों बातें समान हैं।

र्गुका—चचनकी प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, कहीं पर वचनमें विसंवाद देखा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इस पर तो हम भी ऐसा कह सकते हैं, कि चक्षुकी प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, वचनके समान चक्षुमें भी कहीं पर विसंवाद प्रतीत होता है।

शंका - जो चक्षु अविसवादी होता है उसे ही हम प्रमाण मानते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, किसी भी चक्षका सर्व देश और सर्व-कालमें अविसंवादी-पना नहीं पाया जाता है।

रंका—जिस देश और जिस कालमें चशुके अविसंवाद उपलब्ध होता है, उस देश भौर उस कालमें उस चशुमें प्रमाणता रहती है ?

समाधान—यदि किसी देश और किसी कालमें अविसंवादी वक्षके प्रमाणता मानते हो तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विषयमें सर्व-देश और सर्व-कालमें अविसंवादी ऐसे विवक्षित वचनको प्रमाण क्यों नहीं मानते हो।

१ तत्त्वप्रतिपादनमनिसवाट अ श. ७५.

अदृष्टिविषये क्रिचिद्विसंवादोपलम्भान्न तस्य सर्वत्र प्रामाण्यमिति चेन्न, तत्र वचनसा-पराधाभावात्तत्त्वरूपानवगन्तुः पुरुषस्य तत्रापराधोपलम्भात् । न ह्यन्यदोषित्त्यः परिगृह्यते अञ्यवस्थापत्तेः । वक्तुरेव तत्रापराधो न वचनस्थेति कथमवगम्यत इति चेन्न, तस्थान्यस्य वा तत एव प्रवृत्तस्य पश्चादर्थप्राप्त्युपलम्मात् । अप्रतिपन्नविसंवादा-विसंवादस्थास्य वचनस्य प्रामाण्यं कथमवसीयत इति चेन्नैप दोषः, आर्षावयवेन प्रतिपन्ना-विसंवादेन सहार्षावयवस्यावयविद्वारेणापन्नैकत्वतस्तत्सत्यत्वावगतेः । इक्षुदण्डवन्नानारसः

रंका — किसी परोक्ष-विषयमें विसंवाद पाया जाता है, इसिलये सर्व-देश और सर्व-कालमें वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है ?

समाधान—यह कहना भी ठींक नहीं है, क्योंकि, उसमें वचनका अपराध नहीं है, कितु परोक्ष-विषयके स्वरूपको नहीं समझनेवाले पुरुषका ही उसमें अपराध पाया जाता है। कुछ दूसरेके दोषसे दूसरा तो पकड़ा नहीं जा सकता है, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त हो जायगी।

्र शंका — परोक्ष-विषयमें जो विसंवाद उत्पन्न होता है, इसमें वक्ताका ही दोप है वच-नका नहीं, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसी वचनसे पुनः अर्थके निर्णयमें प्रवृत्ति करनेवाले उसी अथवा किसी दूसरे पुरुषके दूसरी बार अर्थकी प्राप्ति वरावर देखी जाती है। इससे बात होता है कि जहां पर तत्व-निर्णयमें विसंवाद उत्पन्न होता है वहां पर वक्ताका ही दोप है, वचनका नहीं।

र्श्वा — जिस वचनकी विसंवादिता या अविसंवादिताका निर्णय नहीं हुआ उसकी प्रमाणताका निश्चय कैसे किया जाय ?

समाधान —यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जिसकी अविसंवादिताका निश्चय हो गया है ऐसे आर्षके अवयवरूप वचनके साथ विवक्षित आर्षके अवयवरूप वचनके भी अवयवीकी अपेक्षा एकपना वन जाता है, इसिलिये विवक्षित अवयवरूप वचनकी सत्यताका ज्ञान हो जाता है।

विशेषार्थ — जितने भी आर्ष-वचन हैं वे सब आर्षके अवयव हैं, इसिलये आर्षमें प्रमाणता होनेसे उसके अवयवरूप सभी वचनोंमें प्रमाणता आ जाती है।

र्गुका — जिसप्रकार गन्ना नाना रसवाला होता है, उसके ऊपरके भागमें भिन्न प्रकारका रस पाया जाता है, मध्यके भागमें भिन्न प्रकारका और नीचेके भागमें भिन्न प्रकार रका रस पाया जाता है, उसीप्रकार अवयवरूप आर्ष-वचनको भी अनेक प्रकारका मान किन्न स्यादिति चेन्न, वाच्यवाचकभेदेन तस्य नानात्वाभ्युपगमात् । तहत्सत्यासत्यकृत-भेदोऽपि तस्यास्त्विति चेन्न, अवयविद्वारेणैकस्य प्रवाहरूपेणापौरुपेयस्यागमस्यासत्यत्व-विरोधात् । अथवा न तावद्यं वेदः स्वस्यार्थं स्वयमाचष्टे सर्वेपामिष तदवगमप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न चैवं, तथानुपरुम्भात् ।

अथान्ये च्याचक्षते, तेषां तदर्थविषयपरिज्ञानमस्ति वा नेति विकल्पद्वयावतारः १ न द्वितीयविकल्पस्तदर्थावगमरिहतस्य च्याख्यातृत्वविरोधात् । अविरोधे वा सर्वः सर्वस्य च्याख्यातास्त्वज्ञत्वं प्रत्यविशेषात् । प्रथमविकल्पेऽसौ सर्वज्ञो वा स्यादसर्वज्ञो वा १ न द्वितीयविकल्पः, ज्ञानविज्ञानविरहादप्राप्तप्रामाण्यस्य च्याख्यातुर्वचनस्य प्रामाण्याभावात् ।

#### लेना चाहिये <sup>?</sup>

स्माधान — नहीं, क्योंकि, वाच्य-वाचकके भेदसे उसमें नानापना माना ही गया है। शंका — जिसप्रकार वाच्य-वाचकके भेदसे आर्प-वचनोंमें भेद माना जाता है, उसी-प्रकार वचनोंमें सत्य-असत्यकृत भी भेद मान छेना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवयवीरूपसे प्रवाह-क्रमसे आये हुए अपौरुपेय एक आगममें असत्यपना स्वीकार करनेमें विरोध आता है।

अथवा, यह चेद ( आगम ) अपने वाच्यभृत अर्थको स्वयं नहीं कहता है। यदि वह स्वयं कहने लगे तो सभीको उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग आ जायगा, इसलिये भी वक्ताके दोपसे वचनमें दोप मानना चाहिये।

शंका—यदि सभीको वेदका ज्ञान स्वयं हो जाय तो इसमें क्या हानि है ? समाधान —नहीं, क्योंकि, इसमकारकी उपलब्धि नहीं होती है।

कोई छोग ऐसा व्याख्यान करते हैं कि वक्ताओं को वेदके वाच्यभूत विषयका परि-हान है या नहीं है इसतरह दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे दूसरा विकल्प तो वन नहीं सकता है, क्योंकि जो वेदके अर्थ-झानसे रहित हैं, उसकी वेदका व्याख्याता माननेमें विरोध आता है। यदि कहो कि इसम कोई विरोध नहीं है, तो सबको संपूर्ण शास्त्रोंका व्याख्याता हो जाना चाहिये, क्योंकि, अझपना सभीके बराबर है। यदि प्रथम विकल्प छेते हो कि वक्ताको वेदके अर्थका झान है, तो वह बक्ता सर्वझ है कि असर्वझ है इनमेंसे दूसरा विकल्प तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, झान-विज्ञानसे रहित होनेके कारण जिसने स्वयं प्रमाणताको प्राप्त नहीं किया ऐसे व्याख्याताके बचन प्रमाणरूप नहीं हो सकते हैं।

 १ अकृतिमाम्नायो न स्वयं स्वार्थं प्रकाशियतुमीशस्तदर्भिषप्रतिपत्त्यभावानुपगादिति तद्व्याख्यातानुमन्तव्य ।
 स च यि सर्वज्ञो वीतरागश्च स्याचदाम्नायस्य तःपरतत्रतया प्रवृत्ते किमञ्जिमस्वकारण पोप्यते । तद्व्याख्यातुर-सर्वज्ञले रागित्वे वाश्रीयमाणे तन्मलस्य सूत्रस्य नैव प्रमाणता युक्ता तस्य विश्वलमनात् । तः श्रो वाः पृ ७

र स पुरुषोऽसर्वको रागाविमांश्च यदि तदा तद्व्याख्यानादर्धनिश्चयान्त्रपविरययार्थामिषानशक्नान् । सर्वेद्यो पीतरागभ न सोऽत्रेदानोमिष्टो यतस्तदर्थनिश्चय स्यादिति । त स्रो ना पृ ८० भवतः तस्य तद्वचनस्य चाप्रामाण्यम्, नागमस्य पुरुपव्यापारिनरपेक्षत्वादिति चेन्न, व्याख्यातारमन्तरेण स्वार्थाप्रतिपादकस्य तस्य व्याख्यात्रधीनवाच्यवाचकभावस्य पुरुपव्यापारिनरपेक्षत्विवरोधात्। तस्मादागमः पुरुपेच्छातोऽर्थप्रतिपादक इति प्रतिपत्तव्यम्। तथा च 'वन्तप्रामाण्याद्वचनप्रामाण्यम्' इति न्यायादप्रमाणपुरुपव्याख्यातार्थं आगमोऽप्रमाण्यां कथं नास्कन्देत् १ तस्माद् विगताशेपदोपावरणत्वात् प्राप्ताशेपवस्तुविपयवोधस्तस्य व्याख्यातेति प्रतिपत्तव्यम्, अन्यश्वास्यापौरुपेयत्वस्यापि पौरुपेयवदप्रामाण्यप्रसङ्गात् । असर्वज्ञानां व्याख्यातृत्वाभावे आर्पसन्ततेविंच्छेदस्यार्थश्चन्याया वचनपद्धतेरार्पत्वाभावादिति चेन्न, इष्टत्वात् । नाप्यार्षसन्ततेविंच्छेदो विगतदोषावरणार्हद्व्याख्यातार्थस्यार्पस्य चतुरमलजुद्धचितश्योपेतिनदोंपगणसृदवधारितस्य ज्ञानिवज्ञानसम्पन्नगुरुपर्वक्रमेणायातस्याविनष्टप्राक्तनवाच्यवाचकभावस्य विगतदोपावरणनिष्प्रतिपक्षसत्यस्यभावपुरुपव्याख्यातः

शंका—असर्वेश वक्ता और उसके वचनको अप्रमाणता भले ही मान ली जाय, परंतु आगममें अप्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि, आगम पुरुपके व्यापारकी अपेक्षासे रहित है !

समाधान—नहीं, क्योंकि, ज्याख्याताके विना वेद स्वयं अपने विषयका प्रतिपादक नहीं है। इसिलिये उसका वाज्य-वाज्यकभाव ज्याख्याताके आधीन है। अतएव वेदमें पुरुष ज्यापारकी निरपेक्षता नहीं बन सकती है। इसिलिये आगम पुरुषकी इच्छासे अर्थका प्रतिपादक है, ऐसा समझना चाहिये। दूसरे 'वक्ताकी प्रमाणतासे वचनमें प्रमाणता आती है' इस न्यायके अनुसार अप्रमाणभूत पुरुषके द्वारा ज्याख्यान किया गया आगम अप्रमाणताको कैसे प्रीप्त नहीं होगा, अर्थात् अवस्य प्राप्त होगा है इसिलिये जिसने, संपूर्ण भावकर्म और द्रज्यकर्मको दूर कर देनेसे संपूर्ण वस्तु-विषयक ज्ञानको प्राप्त कर लिया है, वही आगमका ज्याख्याता हो सकता है, ऐसा समझना चाहिये। अन्यथा पौरुपेयत्व-रहित इस आगमको भी पौरुपेय आगमके समान अप्रमाणताका प्रसंग आ जायगा।

शंका--असर्वज्ञको व्याख्याता नहीं मानने पर भी आर्ष-परंपराके विच्छेदको या अर्थ-शून्य वचन-रचनाको आर्षपना प्राप्त नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा तो हम मानते ही हैं। अर्थात् आर्थ-परंपराके विच्छेदको या अर्थशून्य वचन-रचनाको हमारे यहां आगमरूपसे प्रमाण नहीं माना है।

दूसरे हमारे यहां आर्प-परंपराका विच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, जिसका दोष और आवरणसे रहित अरहंत परमेछीने अर्थक्षपसे व्याख्यान किया है, जिसको चार निर्मेछ बुद्धिक्ष अतिशयसे युक्त और निर्दोष गणधरदेवने धारण किया है, जो झान-विज्ञान संपन्न गुरुपरंपरासे चछा आ रहा है, जिसका पहछेका वाच्य-वाचकमाव अभीतक नष्ट नहीं हुआ है और जो देशवादरणसे रहित तथा निष्यतिपक्ष सत्य-स्वभाववाछे पुरुषके द्वारा ब्याख्यात होनेसे अदाके

त्वेन श्रद्धाप्यमानस्योपलम्भात् । अप्रमाणिमदानीन्तन आगमः आरातीयपुरुपव्याख्यातार्थत्वादिति चेन्न, ऐदंयुगीनज्ञानिवज्ञानसम्पन्नत्या प्राप्तप्रामाण्यराचार्थेव्याख्यात्थत्वात् । कथं छद्मस्थानां सत्यगदित्वमिति चेन्न, यथाश्रुतव्याख्यातृणां तदिवरोधात् ।
प्रमाणीभूतगुरुपर्वक्रमेणायातोऽयमर्थ इति कथमवसीयत इति चेन्न, दृष्टविपये सर्वत्राविसंवादात्, अदृष्टविषयेऽप्यविसंवादिनागमभावेनैकत्वे सति सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्,
ऐदंयुगीनज्ञानविज्ञानसम्पन्नभूयसामाचार्याणाम्रुपदेशाद्वा तदवगतेः । न च भूयांसः
साधवो विसंवदन्ते तथान्यत्रानुपलम्भात् । प्रमाणपुरुपव्याख्यातार्थत्वात् स्थितं वचनस्य
प्रामाण्यम् । ततो मनमोऽभावेऽप्यस्ति केवलज्ञानमिति सिद्धम् । अथवा न केवलज्ञानं

योग्य है ऐसे आगमकी आज भी उपलब्धि होती है।

शंका--आधुनिक आगम अप्रमाण है, क्योंकि, अर्वाचीन पुरुपेंने इसके अर्थका व्याख्यान किया है ?

समाधान—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इस कालसंबन्धी झान-विझानसे सिहित होनेके कारण प्रमाणताको प्राप्त आचार्योंके द्वारा इसके अर्थका व्याख्यान किया गया है, इसलिये आधुनिक आगम भी प्रमाण है।

शंका--छग्रस्थोंके सत्यवादीपना कैसे माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, श्रुतके अनुसार व्याख्यान करनेवाले आचार्योके प्रमाणता भाननेमें कोई विरोध नहीं है।

र्श्वका—अागमका यह विवक्षित अर्थ प्रामाणिक गुरुपरंपराके क्रमसे आया हुआ है, यह कैसे निश्चय किया जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्यक्षभूत विषयमें तो सब जगह विसंवाद उत्पन्न नहीं होनेसे निश्चय किया जा सकता है। और परोक्ष विषयमें भी, जिसमें परोक्ष-विषयका वर्णन किया गया है वह भाग अविसंवादी आगमके दूसरे भागोंके साथ आगमकी अपेक्षा एकताको प्राप्त होने पर, अनुमानादि प्रमाणेंके द्वारा वाधक प्रमाणोंका अभाव सुनिश्चित होनेसे उसका निश्चय किया जा सकता है। अथवा, आधुनिक झान-विद्वानसे युक्त अनेक आवार्योंके उपदेशसे उसकी प्रमाणता जानना चाहिये। और बहुनसे साधु इस विषयमें विसंवाद नहीं करते हैं, फ्योंकि, इसतरहका विसंवाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। अतपव आगमके अथेके ब्याख्याता प्रामाणिक पृक्ष हैं इस बातके निश्चित हो जानेसे आपे-वचनकी प्रमाणता भी सिद्ध हो जाती है। और आपे-वचनकी प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। वह बात भी सिद्ध हो जाती है।

भथवा, केवलकान मनसे उत्पन्न होता हुआ न तो किसीने उपलब्ध किया और न

१ यथा वानुनात्र चास्मदादीनां प्रलक्षादिति म तद्वाधंकं तथान्यत्रान्यदान्येषां च विशेषामागाविति सिद्धं छनिश्रितामगवद्त्राधकन्त्रमस्य तथ्यता साधयति । त. भ्रो. धा पृ. ७. मनसः सम्रत्पद्यमानमुपलव्धं श्रुतं वा, येनैपारेकोत्पद्येत । क्षायोपश्चिमको हि वोधः कचिन्मनस उत्पद्यते । मनसोऽभावाद्भवतु तस्यैवाभावः, न केवलस्य तस्पात्तस्योत्पत्ते-रभावात् । सयोगस्य केविलनः केवलं मनसः सम्रत्पद्यमानं सम्रुपलभ्यत इति चेन्न, स्वावरणक्षयादुत्पन्नस्याक्रमस्य पुनरुत्पत्तिविरोधात् । ज्ञानत्वान्मत्यादिज्ञानवन्कारकम्पेक्षते केवलमिति चेन्न, क्षायिकक्षायोपश्चिमकयोः साधर्म्याभावात् । प्रतिक्षणं विवर्तन्मानावर्थानपरिणामि केवलं कथं परिष्ठिनत्तीति चेन्न, ज्ञेयसमविपरिवर्तिनः केवलस्य तद्विरोधात् । ज्ञेयपरतन्त्रतया विपरिवर्तमानस्य केवलस्य कथं पुनर्नेवोत्पत्तिरिति चेन्न, केवलोपयोगसामान्यापेक्षया तस्योत्पत्तरभावात् । विश्वेपापेक्षया च नेन्द्रियालोकमनोभ्यस्तदुत्पत्तिविगतावरणस्य तिहरोधात् । केवलमसहायत्वान्न तत्सहायमपेक्षते

किसीने सुना ही, जिससे कि यह शंका उत्पन्न हो सके। आयोपशमिक ज्ञान अवस्य ही कहीं पर ( संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें ) मनसे उत्पन्न होता है। इसिटिये अयोगकेवलीके मनका अभाव होनेसे आयोपशमिक ज्ञानका ही अभाव सिद्ध होगा, न कि केवलज्ञानका, क्योंकि, अयोगकेवलियोंके मनसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका — सयोगकेवलीके तो केवलकान मनसे उत्पन्न होता हुआ उपलब्ध होता है ?

समाधान — यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो ज्ञान ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न हे और जो अक्रमवर्ती है, उसकी मनसे पुनः उत्पत्ति मानना विरुद्ध है।

शंका — जिसप्रकार मित आदि ज्ञान, स्त्रयं ज्ञान होनेसे अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करते हैं, उसीप्रकार केवलज्ञान भी ज्ञान है, अनएव उसे भी अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करनी चाहिये।

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्षायिक और आयोपशमिक ज्ञानमें साधम्य नहीं पाया

र्शका—अपरिचर्तनशील केत्रलज्ञान प्रत्येक समयमें परिचर्तनशील पदार्थीको कैसे आनता है ?

समाधान — ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, क्षेय पदार्थीको जाननेके छिये तद्तुकृछ धरिवर्तन करनेवाले केवलबानके ऐसे परिवर्तनके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

र्शंका — क्रेयकी परतन्त्रतासे परिचर्तन करनेवाले केवलकानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों महीं भानी जाय?

समाधान—महीं, क्योंकि, केवलबानरूप उपयोग-सामान्यकी अपेक्षा केवलबानकी पुना उत्पत्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्षा उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह (उपयोग) इन्द्रिय, भन और आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके बानावरणादि कर्म नए हो गये हैं ऐसे केवलबानमें इन्द्रियादिककी सहायता माननेमें विरोध आता है।

इसरी घात यह है कि केवलज्ञान स्वयं असहाय है, इसलिये वह इन्द्रियादिकोंकी

खरूपहानिष्रसङ्गात् । प्रमेयमपि मैनमैक्षिष्टां सहायत्वादिति चेन्न, तस्य तत्स्वभावत्वात् । न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगाहीः अन्यवस्थापत्तेरिति । पश्चसु गुणेषु कोऽत्र गुण इति चत्क्षीणाशेषघातिकर्मत्वान्निरस्यमानाघातिकर्मत्वाच क्षायिको गुणः । उक्त च--

> सेलेसिं सपत्तो णिरुद्ध-णिरसेस-आसवो जीवो । कम्म रय-विष्पमुक्को गय-जोगो केवली होई ॥ १२६॥

मोक्षस्य सोपानीभूतानि चतुर्दश गुणस्थानानि प्रतिपाद्य संसारातीतगुणप्रति-पादनार्थमाह—

सहायताकी अपेक्षा नहीं करता है, अन्यथा ज्ञानके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आ जायगा। यका —यदि केवलज्ञान असहाय है तो वह प्रमेयको भी मत जाने?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, पदार्थोको जानना उसका स्वभाव है। और वस्तुके स्वभाव दूसरोंके प्रश्नोंके योग्य नहीं हुआ करते हैं। यदि स्वभावमे भी प्रश्न होने लगें तो फिर वस्तुओंकी व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी।

शंका--पांच प्रकारके भावों में से इस गुणस्थानमें कौनसा भाव है ?

समाधान—संपूर्ण घातिया कर्मांके झींण हो जानेसे और थोड़े ही समयमें अघातिया कर्मोंके नाराको प्राप्त होनेवाले होनेसे इस गुणस्थानमें झायिक भाव है। कहा भी है—

जिन्होंने अठारह हजार शीलके स्वामीपनेकी प्राप्त कर लिया है, अथवा जो मेरुके समान निष्कम्प अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने सपूर्ण आश्रवका निरोध कर दिया है, जो नृतन वंधनेवाले कर्म-रजसे रहित हैं, और जो मन, वचन तथा काय योगसे रहित होते हुए केवलकानसे विमूषित हैं उन्हें अयोगकेवली परमात्मा कहते हैं॥ १२६॥

्रमोक्षके सोपानीभृत चौदह गुणस्थानोंका प्रतिपादन करके अब ससारसे अतीत गुण-स्यानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

- १ विशेषजिज्ञासुमि अप्टसहस्री पृ २३६ २३७ प्रमेयकमळमार्तण्ड पृ ११२-११६ दप्टन्य ।
- र प्रतिपु ' माक्षिष्ट ' इति पाठ ।
- र शिलामिनिर्द्रत शिलाना वाध्यमिति शेलस्तेपामीश भेलेशो मेर शैलेशस्य, स्थिरता-साम्यात् परमञ्जूकृष्याने वर्तमान शेलेशीमानमियीयते, अमेदोपचारात् स एव शैलेशी, मेरितायकम्पो यस्यामवस्थायां सा शेलेञ्यवस्था। अथवा पूर्वमस्थिरतयाऽशेलेशो मृत्वा पश्चात्स्थिरतयेव यस्यामवस्थायां शैलेशानुकारी मर्वति स सा। अथवा सेलेसी होई ×× सोऽतिथिरताए सेलोव्य इसीति स किप स्थिरतया शेल इव मवित । अथवा सेलेसी मण्णइ सेलेसी होइ मागधदेशीमाषया से सो अलेसीमवित तस्यामवस्थाया, अकारलोपात । अथवा सेलेसी— निश्चयत शील समाधान, स च सर्वसवरस्तस्येश, तस्य शिलेशस्य याऽवस्था सा शेलेशी अवस्थोन्यते । वि मा को वृ पृ ८६६

४ गो जी ६५ तत्र 'सीकेसि 'इति पाठ । श्रीलाना अष्टादशसहस्रसख्याना ऐश्य ईश्वरत्व स्वामित्व संप्राप्त । म प्र. टी.

### सिद्धा चेदि ॥ २३॥

सिद्धाः निष्ठिताः निष्पन्नाः कृतकृत्याः सिद्धसाध्या इति यावत् । निराकृताशेष-कर्माणो बाह्यार्थनिरपेक्षानन्तानुपमसहजाप्रतिपक्षसुद्धाः निरुपलेपाः अविचलितस्बरूपाः सकलावगुणातीताः निःशेषगुणनिधानाः चरमदेहात्किश्चिन्न्यूनस्वदेहाः कोशविनिर्गत-सायकोपमाः लोकशिखरनिवासिनः सिद्धाः । उक्तं च—

अद्दिवह-कम्म-विजुदा सीदीभूदा णिरंजणा णिचा ।

अद्द-गुणा किदक्षिचा छोयग्ग-णिवासिणो सिद्धां ॥ १२७ ॥

सन्वत्थ अत्थि ति संबंधो कायन्त्रो । 'च' सही समुचयहो । 'इदि' सही एतिया-णि चेव गुणहाणाणि ति गुणहाणाणं समत्ति-वाचओ ।

सामान्यसे सिद्ध जीव होते हैं॥ २३॥

सिद्ध, निष्ठित, निष्पन्न, कृतकृत्य और सिद्धसाध्य ये एकार्थवाची नाम हैं। जिन्होंने समस्त कर्मोंका निराकरण कर दिया है, जिन्होंने वाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा रहित, अनन्त, अनुपम, स्वाभाविक और प्रतिपक्षरहित सुस्को प्राप्त कर लिया है, जो निर्लेप हैं, अचल स्वरूपको प्राप्त हैं, संपूर्ण अवगुणोंसे रहित हैं, सर्व गुणोंके निधान हैं, जिनका स्वदेह अर्थात् आत्माका आकार चरम शरीरसे कुछ न्यून हैं, जो कोशसे निकले हुए वाणके समान विनिःसंग हैं और लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कहा भी हैं—

जो ज्ञानावरणादि आठ कमोंसे सर्वथा मुक्त हैं, सुनिर्दृत (सब प्रकारकी शीतलतासे युक्त ) हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अव्याबाध, अवगाहन, सूक्ष्मत्व और अगुरुलघु इन आठ गुणोंसे युक्त हैं, कृतकृत्य हैं और लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं ॥ १२७॥

'अस्यि मिच्छाइही' इस स्त्रसे लेकर 'सिद्धा चेदि' इस स्त्र पर्यन्त सब जगह 'अस्ति' पदका संबन्ध कर लेना चाहिये। 'सिद्धा चेदि' इस स्त्रमें आया हुआ 'च' शब्द समुचयरूप अर्थका वाचक है और 'इति' शब्द, गुणस्थान इतने ही होते हैं इससे कम या अधिक नहीं, इसप्रकार गुणस्थानोंकी समाप्तिका वाचक है।

१ गो. जी ६८ 'अट्ठिविह्कम्मिविज्ञदा 'अनेन ससारिजविस्य मुक्तिर्नास्तीित याशिकमत, सर्वदा कर्ममंहरस्य स्पृष्टत्वेन सदा मुक्त एव सदेवेश्वर इति सदाशिवमत च अपास्त । 'सीदीभूदा 'अनेन मुक्ती आत्मन मुखामाव वदन् साख्यमतमपाञ्चत । 'णिरजणा ' अनेन मुक्तात्मन पुन कर्माजनसमोंण ससारोऽस्तिति वदन् मस्करीदर्शन प्रत्याख्यात । 'णिर्च्चा ' अनेन प्रतिक्षण विनश्वरचित्पर्यायाः एव एकसतानविति परमार्थतो नित्यव्वय नेति वदतीति चौद्धप्रत्यवस्था प्रतिब्यूदा । 'अट्टगुणा ' अनेन ज्ञानादिगुणानामत्यन्तोच्छितिरात्मनो मुक्तिरिति वदन्नैयायिकविश्विभामिप्रायः प्रत्युक्त । 'किदिकच्चा ' अनेन ईश्वर सदा मुक्तोऽपि जगविर्मापण कता. मुक्तिरिति वदन्नैयायिकविश्वरस्थिति स्वत्याकृतम् निराकृतम् । 'लोयग्गणिवासिणो 'अनेन आत्मन ऊर्ध्वगमनस्वामाव्यात् स्रक्तिवृद्धि विश्वामाभावान् उपर्युपरि गमनामिति वदन् मांडिक्टिकमतम् प्रसन्त । जीः प्रः दीः

चोइसण्हं गुणहाणाणं ओघ-परूवणं काऊण आदेस-परूवणहं सुत्तमाह—

# आदेसेण गदियाणुवादेण अत्थि णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुरसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥ २४ ॥

आदेशग्रहणं सामर्थ्यलभ्यमिति न वाच्यमिति चेन्न, स्पष्टीकरणार्थत्वात् । गति-रुक्तलक्षणा, तस्याः वदनं वादः । प्रसिद्धस्याचार्यपरम्परागतस्यार्थस्य अनु पश्चाद् वादोऽनु-वादः । गतेरनुवादो गत्यनुवादः, तेन गत्यनुवादेन । 'हिंसादिष्वसदनुष्टानेषु व्यापृताः निरतास्तेषां गतिर्निरतगतिः । अथवा नरान् प्राणिनः कायति पातयति खलीकरोति इति नरकः कर्म, तस्य नरकस्यापत्यानि नारकास्तेषां गतिर्नारकगतिः । अथवा यसा उदयः सकलाशुभकर्मणामुदयस्य सहकारिकारणं भवति सा नरकगतिः । अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल-

चौदह गुणस्थानोंका सामान्य प्ररूपण करके अब विशेष प्ररूपणके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

आदेश-प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुवादसे नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति है ॥ २४॥

शंका — आदेश पदका ग्रहण सामर्थ्य-लभ्य है, इसलिये इस स्त्रमें उसका फिरसे श्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, स्पर्शकरण करनेके लिये आदेश पदका सूत्रमें ग्रहण किया है।

गितका छक्षण पहले कह आये हैं। उसके कथन करनेको वाद कहते हैं। आचार्य-परं-परासे आये हुए प्रसिद्ध अर्थका तद्वुसार कथन करना अनुवाद है। इसतरह गितका आचार्य-परंपराके अनुसार कथन करना गत्यनुवाद है, उससे अर्थात् गत्यनुवादसे नरकगित आदि गतियां होती है। जो हिंसादिक असमीचीन कार्योंमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कहते हैं, और उनकी गितको निरतगित कहते हैं। अथवा, जो नर अर्थात् प्राणियोंको काता है अर्थात् गिराता है, पीसता है उसे नरक कहते हैं। नरक यह एक कम है। इससे जिनकी उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते हैं, और उनकी गितको नारकगित कहते हैं। अथवा, जिस गितका उदय सपूर्ण अद्युभ कमोंके उदयका सहकारी-कारण है उसे नरकगित कहते हैं। अथवा, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें तथा परस्परमें रत नहीं हैं, अर्थात्

१ अधस्तनस दर्मेण गो. जीवकाण्डस्य गा १४७ तमस्य जी प्र. टीका प्रायेण समाना।

२ प्रतिपु 'अपत्य ' इति पाठ ।

भानेष्वन्योन्येषु च विरताः नरताः, तेषां गतिर्नरतगतिः । उक्तं च —

ण रमंति जदो णिचं दन्वे खेत्ते य काळ-मावे य ।

अण्णोणोहि य जम्हा तम्हा ते णारया भणिया ॥ १२८॥

सकलियेक्पयीयोत्पत्तिनिमित्ता तिर्यग्गतिः । अथवा तिर्यग्गतिकर्मोदयापादित-तिर्यक्पर्यायकलापास्तिर्यग्गतिः । अथवा तिरो वक्रं क्वटिलमित्यर्थः, तदश्चन्ति व्रजन्तीति तिर्यश्चः । तिरश्चां गतिः तिर्यग्गतिः । उक्तं च —

> तिरियति कुडिल-भावं सुवियड सण्णा णिगिद्दमण्णाणा । अर्चत-पाव-बहुला तम्हा तेरिच्लया णाम<sup>र</sup> ॥ १२९ ॥

अशेषमनुष्यपर्यायनिष्पादिका मनुष्यगतिः । अथवा मनुष्यगतिकर्मोदयापादित-मनुष्यपर्यायकलापः कार्ये कारणोपचारान्मनुष्यगतिः । अथवा मनसा निपुणाः मनसा

भीति नहीं रखते हैं उन्हें नरत कहते हैं, और उनकी गतिको नरतगित कहते हैं। कहा भी है—

जिस कारणसे द्रव्य,क्षेत्र, काल और भावमें जो खयं तथा परस्परमें कभी भी प्रीतिको प्राप्त नहीं होते, इसलिये उनको नारत कहते हैं ॥ १२८॥

समस्त जातिके तिर्यचोंमें उत्पत्तिका जो कारण है उसे तिर्यचगित कहते हैं। अथवां, तिर्यगिति कर्मके उद्यसे प्राप्त हुए तिर्यंच पर्यायोंके समूहको तिर्यगिति कहते हैं। अथवा, तिरस्, वक्र और कुटिल ये एकार्थवाची नाम हैं, इसलिये यह अर्थ हुआ कि जो कुटिलभावको प्राप्त होते हैं उन्हें तिर्यंच कहते हैं, और उनकी गितिको तिर्यंचगित कहते हैं। कहा भी है—

जो मन, वचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त हैं, जिनकी आहारादि संझाएं सुव्यक्त हैं, जो निरुष्ट अझानी हैं और जिनके अत्यधिक पापकी बहुलता पाई जावे उनको तिर्यंच कहतें हैं॥ १२९॥

जो मनुष्यकी संपूर्ण पर्यायोंमें उत्पन्न कराती है उसे मनुष्यगित कहते हैं। अथवा, मनुष्यगित नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए मनुष्य-पर्यायोंके समृहको मनुष्यगित कहते हैं। यह स्रक्षण कार्यमें कारणके उपचारसे किया गया है। अथवा, जो मनसे निपुण हैं, या मनसे

१ नरकगतिसम्बन्ध्यन्नपानादिद्रच्ये तद्भूतलरूपक्षेत्रे संमयादिस्वायुखसानकाले चित्पर्यायरूपभावे। गो. जी , जी. प्र., टी १४७

२ अधवा निर्गतोऽय पुण्य एभ्यस्ते निरया तेषा गति निरयगति । गो जी, जी, प्र, टी, १४७.

३ गो जी १४७

४ गो जी १४८ यस्मात्कारणात् ये जीवा स्विवृतसज्ञा अग्दाहारादिप्रकटसज्ञायुता , प्रभावस्खबंद्यति-केक्याविशुद्धवादिमिरल्पीयस्त्वाधिकृष्टा , हेयोपादेयज्ञानादिमिविहीनत्वादज्ञाना , नित्यनिगोदविवक्षया अत्यन्तपापबहुका तस्मात् कारणाचे जीवा तिरोमाव कुटिकमाव मायापरिणाम अचित गच्छित इति तिर्यंचो मणिता मवन्ति। जी प्रन्टी

५ प्रतिपु ' कार्यकारण ' इति पाठ ।

उत्कटा इति वा मनुष्याः, तेपां गतिः मनुष्यगतिः । उक्तं च —

मण्णति जदो णिच्च मणेण णिउणा मणुक्कडा जम्हा ।

मणु-उद्भवा य सन्त्रे तम्हा ते माणुसा भणियाः ॥ १३० ॥

अणिमाद्यप्रैगुणावप्टम्भवलेन दीन्यन्ति कीडन्तीति देवाः । देवानां गतिर्देवगतिः । अथवा देवगतिनामकर्मोदयोऽणिमादिदेवाभिधानप्रत्ययन्यवहारनिवन्धनपर्यायोत्पादको देवगतिः । देवगतिनामकर्मोदयजनितपर्यायो वा देवगतिः कार्ये कारणोपचागत् । उक्त च —

दिन्त्रति जदो णिन्च गुणेहि अहि य दन्त्र-भावेहि । भासत-दिन्त्र-काया तम्हा ते विष्णिया देवा ॥ १३१ ॥

सिद्धिः खरूपोपलाव्धः सकलगुणैः खरूपनिष्टा सा एव गतिः सिद्धिगतिः।

उत्कट अर्थात् सूक्ष्म-विचार आदि सातिशय उपयोगसे युक्त हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं, और उनकी गतिको मनुष्यगति कहते हैं। कहा भी है—

जिसकारण जो सदा ह्रेय उपादेय आदिका विचार करते हैं, अथवा, जो मनसे गुण-दोपादिकका विचार करनेमें निपुण हैं, अथवा, जो मनसे उत्कट अर्थात् दूरदर्शन, सूक्ष्म-विचार, चिरकाछ धारण आदि रूप उपयोगसे युक्त हैं, अथवा, जो मनुकी सन्तान हैं, इसिलेये उन्हें मनुष्य कहते हैं ॥ १३०॥

जो अणिमा आदि आठ ऋडियोंकी प्राप्तिके वरुसे कीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। और देवोंकी गतिको देवगति कहते हैं। अथवा, जो अणिमादि ऋडियोंसे युक्त 'देव 'इस-प्रकारके शब्द, ज्ञान और व्यवहारमें कारणभूत पर्यायका उत्पादक है ऐसे देवगति नामकर्मके उदयको देवगति कहते हैं। अथवा, देवगति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यायको देवगति कहते हैं। यहां कार्यमें कारणके उपवारसे यह रुक्षण किया गया है। कहा भी है—

क्योंकि वे द्रव्य और भावरूप अणिमादि आठ दिव्य गुणोंके डारा निरन्तर कीड़ा करते हैं, और उनका शरीर प्रकाशमान तथा दिव्य है, इसिंखिये उन्हें देव कहते हैं ॥ १३१॥

आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति अर्थात् अपने संपूर्ण गुणोंसे आत्म-स्वरूपमें स्थित होनेको सिद्धि फहते हैं। ऐसी सिद्धिस्वरूप गतिको सिद्धिगति कहते हैं। (यद्यपि सूत्रमें सिद्धगति पाठ है

१ गो जी १४९ द्वितीयो यस्माच्छन्दोऽनर्थक लब्ध्यपर्यासकमन्त्रायाणौ पूर्वोक्तमन्त्रायलक्षणामावैऽप्रि मनुष्यगतिनामामु कर्मोदयजीनतत्वमानेणेव मनुष्यत्वमाचार्यस्येष्ट झापयति । अनर्थकानि वचनानि किचिदिष्ट झाप-यन्त्याचार्यस्य इति न्यायात् । म प्र टी

२ अणिमा महिमा चैव गरिमा लिघमा तथा। त्राप्ति प्राकाम्यमोशस्य विश्वस्य ।।

३ प्रतिषु 'कार्यकारण' इति पाठ ।

४ गो जी १५१ तत्र 'दव्यमावेहि ' इति स्थाने 'दिव्यमावेहि ' इति पाठ ।

उक्तं च—

नाइ-जरा-मरण-भया संजोय-वियोय-दुक्ख-सण्णाओं । रोगादिया य जिस्से ण संति सा होइ सिद्धगईं ॥ १३२ ॥

सर्वत्रास्तीत्यभिसम्बन्धः कर्तव्यः । प्रतिज्ञावाक्यत्वाद्धेतुप्रयोगः कर्तव्यः, प्रतिज्ञामात्रतः साध्यसिद्धचनुपपत्तेरिति चेन्नेदं प्रतिज्ञावाक्यं प्रमाणत्वात्, न हि प्रमाणं प्रमाणान्तरमपेक्षतेऽनवस्थापत्तेः । नास्य प्रामाण्यमसिद्धमुक्तोत्तरत्वात् ।

साम्प्रतं मार्गणैकदेशगतेरस्तित्वमभिधाय तत्र जीवसमासान्वेपणाय स्त्रमाह —

# णेरइया चउ-ट्ठाणेसु अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टि ति ॥ २५॥

फिर भी टीकाकारने सिद्धिगाति पाठको छेकर निरुक्ति की है।) कहा भी है—

जिसमें जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, आहारादि संज्ञाएं और रोगा-दिक नहीं पाये जाते हैं उसे सिद्धगाति कहते हैं॥ १३२॥

सूत्रमें आये हुए अस्ति पद्का प्रत्येक गातिके साथ संवन्ध कर छेना चाहिये।

गंका—'नरकगित है, तिर्यंचगित है' इत्यादि प्रतिज्ञा चाक्य होनेसे इनके अस्ति-त्वकी सिद्धिके छिये हेतुका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि, केवछ प्रतिज्ञा-चाक्यसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'नरकगित है' इत्यादि वचन प्रतिकावाक्य न होकर प्रमाणवाक्य ( आगमप्रमाण ) हैं। जो स्वयं प्रमाणस्व हप होते हैं वे दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करते हैं। यदि स्वयं प्रमाण होते हुए भी दृसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा की जावे तो अनवस्थादोष आ जाता है। और इन वचनोंकी स्वयं प्रमाणना भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि, इस विषयमें पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि यह उपदेश सर्वक्षके मुख-कमलसे प्रगट होकर आचार्यपरंपरासे चला आ रहा है, इसलिये प्रमाण ही है।

मार्गणाके एकदेशरूप गतिका सद्भाव वताकर अव उसमें जीवसमासोंके अन्वेपणके छिये सूत्र कहते हैं—

भिथ्याद्दष्टि, सासाद्नसम्यग्द्दष्टि, सम्यग्मिथ्याद्दष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट इन चार गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं ॥ २५ ॥

१ कर्मवज्ञान्जीवस्य सवे सवे स्त्रश्चरीरपर्यायोत्पत्तिजीति । जातस्य तथाविधश्चरीरपर्यायस्य वयोहान्या विश्वरण जरा । स्वायुःश्चयात्तथाविधश्चरीरपर्यायप्राणन्यागो मरण । अनर्थाश्वकया अपकारकेम्य पठायनेच्छा मय । क्षेत्रकारणानिष्टद्रव्यक्षगम संयोग । सुखकारणेष्टद्रव्यापायो वियोग । एतेम्य समुत्पनानि आत्मनो निमहरूपाणि दु खानि । शेषास्तिस्र आहारादित्रांछारूपाः सङ्गा । गो जीः, मः प्र , टीः १५२०

२ गो. जी. १५२.

नारकग्रहणं मनुष्यादिनिराकरणार्थम् । चतुर्ग्रहणं पश्चादिसंख्यापोहनार्थम् । अस्तिग्रहणं प्रतिपत्तिगौरविनरासार्थम् । नारकाश्चतुर्प्त स्थानेषु सन्तीत्यसात्सामान्यवचनात्संग्रयो मा जनीति तदुत्पत्तिनिराकरणार्थं मिथ्यादृष्टचादिगुणानां नामनिर्देशः । अस्तु मिथ्यादृष्टिगुणे तेषां सन्त्वं मिथ्यादृष्टिषु तत्रोत्पत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सन्त्वात् । नेतरेषु गुणेषु तेषां सन्त्वं तत्रोत्पत्तिनिमत्तस्य मिथ्यात्वस्यासन्त्वादिति चेन्न, आयुषो वन्धमन्तरेण मिथ्यात्वाविरतिकपायाणां तत्रोत्पाद्नसामर्थ्याभावात् । न च बद्धस्यायुषः सम्यक्त्वानिरन्वयविनाशः आर्षविरोधात् । न हि बद्धायुषः सम्यक्त्वं संयमिव न प्रतिपद्यन्ते सत्रविरोधात् । सम्यग्दृष्टीनां बद्धायुषां तत्रोत्पत्तिस्तीति सन्ति तत्रासंयतसम्यग्दृष्टयः, न सात्तादनगुणवतां तत्रोत्पत्तिसद्धणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विरोधात् । तिर्हं कथं तद्वतां

मनुष्यादिके निराकरण करनेके लिये सूत्रमें नारक पदका ग्रहण किया है। पांच आदि संख्याओं के निराकरण करनेके लिये 'चतुर्' पदका ग्रहण किया है। जाननेमें कठिनाई न पड़े इसलिये 'अस्ति' पदका ग्रहण किया है। नारकी चार गुणस्थानों में होते हैं, इस सामान्य वचनसे संशय न हो जाय कि वे चार गुणस्थान कौन कौनसे हैं, इसलिये इस संशयको दूर करनेके लिये मिथ्याहा भादि गुणस्थानों का नाम-निर्देश किया है।

र्ज्ञान मिथ्यादाप्र गुणस्थानमें नारिकयोंका सत्त्व रहा आवे, क्योंकि, वहां पर नारिकयोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यादर्शन पाया जाता है। किंतु दुसरे गुणस्थानोंमें नारिकयोंका सत्त्व नहीं पाया जाना चाहिये, क्योंकि, अन्य गुणस्थानसिंहत नारिकयोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं माना गया है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, नरकायुके बन्ध विना मिथ्यादर्शन, अविरित और कपायकी नरकमें उत्पन्न करानेकी सामध्ये नहीं है। और पहले वंधी हुई आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनसे निरन्वय नाश भी नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर आपेसे विरोध आता है। जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है ऐसे जीव जिसप्रकार संयमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं उसीप्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर भी सूत्रसे विरोध आता है।

ग्रंका — जिन जीवोंने पहले नरकायुका घन्ध किया और जिन्हें पीछेसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ ऐसे बद्धायुष्क सम्यग्दिष्ट्योंकी नरकमें उत्पत्ति होती है, इसलिये नरकमें असंयतसम्यग्दि भले हो पाये जावें, परंतु सासादन गुणस्थानवालोंकी (मरकर) नरकमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पत्तिके साथ विरोध है। इसलिये सासादन गुणस्थानवालोंका नरकमें सद्भाव कैसे पाया जा सकता है।

१ चतारि वि खेताइ आउगवर्षण होइ सम्मत्तं । अणुवदमहव्यदाइ ण लहुइ देवाउग मोत्तुं। गी फ. ६२४.

९ ण सासणी णार्यापुण्णे । गी. जी. १२८. णिर्य सासणसम्मी ण गच्छदि हि । गी क २६३.

तत्र सत्त्वमिति चेन्न, पर्याप्तनरकगत्या सहापर्याप्तया इव तम्य विरोधाभावात् । किमित्यपर्याप्तया विरोधश्रेत्स्वभावोऽयं, न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः । तर्द्वन्यास्वि गातिष्वपर्याप्तकालेऽस्य सत्त्वं मा भूनेन तस्य विरोधादिति चेन्न, नारकापर्याप्तकालेनेव श्रेषापर्याप्तपर्यायः सह विरोधासिद्धेः । सम्यग्निध्यात्वगुणस्य पुनः सर्वदा सर्वत्रा-पर्याप्ताद्वाभिर्विरोधंस्तत्र तस्य सत्त्रप्रतिपादकापीभावान् । किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्रप्रतिपादकापीभावान् । किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्रं नोक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वान् । कथं पुनस्तयोस्तत्र सत्त्रमिति चेन्न, परिणामप्रत्ययेन तदुत्पत्तिसिद्धेः । तिर्हे सम्यग्दप्रयोऽपि तथैव सन्तिति चेन्न, इप्टत्वान् ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार नरकगितमें अपयोप्त अवस्थाके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसप्रकार पर्याप्त-अवस्था सहित नरकगितके साथ सासादन गुणस्थान नका विरोध नहीं है। अर्थात् नारिकयोंके पर्याप्त अवस्थामें दूसरा गुणस्थान उत्पन्न हो सकता है। यदि कहो कि नरकगितमें अपयोप्त अवस्थाके साथ दूसरे गुणस्थानका विरोध क्यों है ? तो उसका यह उत्तर है, कि यह नारिकयोंका स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके प्रश्नेक योग्य नहीं होते हैं।

शंका—यदि ऐसा है, तो अन्य गतियोंके अपर्याप्त कालमें भी सासादन गुणस्थानका सद्भाव मत होओ, क्योंकि, अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है ?

समाधान — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि, जिसतरह नारिकयोंके अपयीप कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसतरह दोप गतियोंके अपयीप कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है। केवल सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका तो सदा ही सभी गतियोंके अपर्याप्त कालके साथ विरोध है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका आस्तित्व बतानेवाले आगमका अभाव है।

शंका — आगममें अपयोष्त कालमें मिश्र गुणस्थानका सस्व क्यों नहीं बताया ? समाधान — नहीं, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है।

शंका — तो फिर सासादन और मिश्र इन दोनों गुणस्थानोंका नरकगतिमें सत्त्व कैसे संभव है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, परिणामोंके निमित्तसे नरकगतिकी पर्याप्त अवस्थामें उनकी उत्पत्ति वन जाती है।

शंका—तो फिर सम्यग्दि भी उसीप्रकार होते हैं, ऐसा मानना चाहिये । अर्थात्

१ [ गेरहया ] सासणसम्माहिहसम्मामिन्छाइहिहाणे णियमा पञ्जन्ता । जी सं स्. ८०

१ तिरिक्ला XX मणुरसा XX देवा मिच्छाइडि सासणसम्माइडि असजवसम्माइडिंडाणे सिया पञ्जत्ता सिया अपञ्जता । जी. सं. स्. ८४, ८९, ९४.

६ मरणं मरणससम्पायादो वि य ण मिस्सिनिम । गी जी १४०

सासादनस्येच सम्यग्द्रष्टेरिं तत्रोत्पत्तिर्मा भूदिति चेन्न, प्रथमपृथिव्युत्पत्ति प्रति निषेधा-भावात् । प्रथमपृथिव्यामित्र द्वितीयादिषु पृथित्रीषु सम्यग्द्रष्टयः किन्नोत्पर्यन्त इति चेन्न, सम्यक्त्वस्य तत्रतन्यापर्याप्ताद्वया सह विरोधात्'। नोपरिमगुणानां तत्र सम्भवः स्तेषां संयमाक्षयमसंयमपर्यायेण सहात्र विरोधात्।

तिर्यग्गतौ गुणस्थानान्वेपणार्थम्तरस्रत्रमाह—

# तिरिक्ला पंचसु हाणेसु अत्थि मिच्छाइही सासणसम्माइही सम्मामिच्छाइही असंजदसम्माइही संजदासंजदा तिं।। २६॥

तिर्यग्ग्रहणं श्रेपगतिनिराकरणार्थम् । पश्चसु गुणस्थानेषु सन्तीति वचनं पडादिसंच्याप्रतिवेधफलम् । मिथ्यादृश्चादिगुणानां नामनिर्देशः सामान्यवचनतः

नरकगीतमें पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दर्शनकी भी उत्पत्ति मानना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह बात तो हमें १ए ही है, अर्थात् सातों पृथिवियोंकी पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्हिपयोंका सद्भाव माना गया है।

शुंका—जिसप्रकार सासादनसम्यग्दि नरकमें उत्पन्न नहीं होते हैं, उसीप्रकार सम्यग्दिपोंकी मरकर नरकमें उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये ?

समाधान—सम्यग्दाष्टि मरकर प्रथम पृथिवीम उत्पन्न होते हैं, इसका आगममें निपेध नहीं है।

र्श्वका — जिसप्रकार प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दि उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार डितीयादि पृथिवियोंमें सम्यग्दि जीव क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, डितीयादि पृथिवियोंकी अपर्याप्त अवस्थाके साथ सम्यक्शिनका विरोध है, इसलिये सम्यक्षि डितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं।

इन चार गुणस्थानोंके अतिरिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्गाव नहीं है, क्योंकि, संयमासंयम और सथम-पर्यायके साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होने का विरोध है।

अव तिर्यच गातिमें गुणस्थानोंके अन्वेपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयतासंयत इन पांच गुणस्थानोंमें तिर्यच होते हैं ॥ २६ ॥

शेष गितयोंके निराकरण करनेके लिये 'तिर्थग्' पदका ग्रहण किया है। छह गुण स्थान आदिके निवारण करनेके लिये 'पांच गुणस्थानोंमें होते हैं 'यह पद दिया है। 'तिर्यंच

१ हेट्टिमच्प्पुदर्वाण जोइसिवणमवणसव्बद्दरथीण । पुण्णिदरे ण हि सम्मो ॥ गो जी १२८०

२ तिर्यगातो तान्येव सयतासयतस्थानाधिकानि सन्ति । सः सि १८

समुत्पद्यमानसंश्वयनिरोधार्थः । बद्धायुरसंयतसम्यग्द्दाप्टिसासाद्नानामिव न सम्यग्निध्याद्द्यिसंयतासंयतानां च तत्रापर्याप्तकाले सम्भवः समस्ति तत्र तेन तयोर्विरोधात् । अथ स्यात्तिर्यश्चः पश्चविधाः, तिर्यश्चः पश्चेन्द्रियतिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियपर्याप्तिर्विञ्चः इति । तत्र न ज्ञायते केमानि पञ्च गुणस्थानानि सन्तीति ? उच्यते, न तावद्पर्याप्त-पञ्चे द्रियतिर्यश्च पञ्चे प्रातिर्यश्च पञ्चे द्रियतिर्यश्च पञ्च गुणाः सन्ति, लब्ध्यपर्याप्तेषु मिध्याद्दिष्टव्यतिरिक्तश्चेपगुणा-सम्भवात् । तत्कुतोऽवगम्यत इति चेत् 'पंचिदिय-तिरिक्ख अपज्ञत्त-मिच्छाइद्वी द्व्य-पमाणेण केविदया, असंखेजां इदि, तत्रैकस्यैव मिध्यादिष्टगुणस्य संख्यायाः प्रति-

पांच गुणस्थानोंमें होते हैं ' इस सामान्य वचनसे संशय उत्पन्न हो सकता है कि वे पांच गुणस्थान कौन कौन हैं, इसिलिये इस संशयको दूर करनेके लिथे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानाका नाम-निर्देश किया है।

जिसप्रकार बद्धायुष्क असंयतसम्यग्दि और सासादन गुणस्थानवालोंका तिर्यच-गतिके अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यादिष्ट और संयतासंयतोंका तिर्थचगतिके अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, तिर्थचगतिमें अपर्याप्त कालके साथ सम्यग्मिथ्यादिष्ट और संयतासंयतका विरोध है।

श्रंका — तिर्यंच पांच प्रकारके होते हैं, सामान्य-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यंचनी और पंचेन्द्रिय-अपर्याप्त-तिर्यंच। परंतु यह जाननेमें नहीं आया कि इन पांच भेदोंमेंसे किस भेदमें पूर्वोक्त पांच गुणस्थान होते हैं ?

समाधान—उक्त शंका पर उत्तर देते हैं कि अपर्याप्त-पंचेन्द्रिय-तिर्यंचोंमें ते। पांच गुणस्थान होते नहीं हैं, क्योंकि, रुज्यपर्याप्तकोंमें एक मिथ्यादि गुणस्थानके। छोड़कर शेप गुणस्थान ही असंभव हैं।

शंका — यह कैसे जाना कि लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्थंचीमें पहला ही गुणस्थान होता है ?

समाधान—'पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-अपर्याप्त-मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं' इसप्रकारकी शंका होने पर द्रव्यप्रमाणानुगममें उत्तर दिया कि 'असंख्यात' हैं। इसतरह द्रव्यप्रमाणानुगममें उत्तर विया कि 'असंख्यात' हैं। इसतरह द्रव्यप्रमाणानुगममें उत्तर्यपर्याप्तक-पंचेन्द्रिय-तिर्यचौंके एक ही मिथ्यादृष्टि-गुण-स्थानकी संख्याका प्रतिपादन करनेवाला आर्षवचन मिलता है। इससे पता चलता है कि उद्ययपर्याप्तकोंके एक मिथ्यादृष्टि-गुणस्थान ही होता है, और शेव चार प्रकारके तिर्यचौंमें पांची ही गुणस्थान होते हैं। यदि शेषके चार भेदोंमें पांच गुणस्थान न माने जांय, तो उन चार प्रकारके तिर्यचौंमें पांच गुणस्थानोंकी संख्या आदिके प्रतिपादन करनेवाले द्रव्यानुयोग

पादकार्पात् । शेपेषु पञ्चापि गुणस्थानानि सन्ति, अन्यथा तत्र पञ्चानां गुणस्थानानां संख्यादिप्रतिपादकद्रव्याद्यापस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । अत्र पञ्चिवधास्तिर्यञ्चः किन्न निरूपिता इति चेन्न, 'आकृष्टाशेपविशेपविषयं सामान्यम् ' इति द्रव्यार्थिकनयाव- लम्बनात् । तिरश्चीष्वपर्याप्ताद्धायां मिथ्यादृष्टिसासादना एव सन्तिः, न शेपास्तत्र तिन्नरूपकार्पाभावात् । भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासंयतानां तत्रासन्त्रं पर्याप्ताद्धाया- मेवेति नियमोपलम्भात् । कथं पुनरसंयतसम्यग्दृष्टीनामसन्त्रमिति न, तत्रासंयतसम्यग्दृष्टीनामुत्पत्तेरभावात् । तत्कुतोऽवगम्यत इति चेत्—

छप्त हेिहमात् पुढवीतु जोइस-वण-भवण-सन्त्र-इत्थीतु । णेदेतु समुप्पज्जइ सम्माइही दु जो जीवो ॥ १३३॥ इत्यापीत् ।

आदि आगममें अप्रमाणताका प्रसंग आजायगा।

शंका-सूत्रमं तिर्थंचसामान्यके स्थानपर पांच प्रकारके तिर्थंचोंका निरूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, 'अपनेमें सभव सपूर्ण विशेषोंको विषय करनेवाला सामान्य होता है ' इस न्यायके अनुसार द्रव्यार्थिक अर्थात् सामान्य नयके अवलम्बनसे संपूर्ण भेदोंका तिर्यंच-सामान्यमें अन्तर्भाव कर लिया है, अतएव पांचों भेदोंका अलग अलग निरूपण नहीं किया, किंतु तिर्थच इतना सामान्य पद दिया है।

तिर्धेचिनयोंके अपयोप्तकालमं मिथ्यादाप्टि और सासादन थे दो गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेप तीन गुणस्थानवाले नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्थेचिनयोंके अपयोप्त-कालमें शेष तीन गुणस्थानोंका निरूपण करनेवाले आगमका अभाव है।

शंका— तिर्यचिनयोंके अपर्याप्तकालमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयत इन दो गुणस्थानवालोंका अभाव रहा आवे, क्योंकि, ये दो गुणस्थान पर्याप्त-कालमें ही पाये जाते हैं, पेसा नियम मिलता है। परतु उनके अपर्याप्त-कालमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अभाव कैसे माना जा सकता है?

समाधान— नहीं, क्योंकि, तिर्यचिनयोंमें असयतसम्यग्हिएयोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिये उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणस्थान नहीं पाया जाता है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' जो सम्यग्दाप्ट जीव होता है, वह प्रथम पृथिवीके विना नीचेकी छह पृथिवियोंमें. ज्योतिपी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, और सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता है '॥ १३३॥

१ पनिदियतिरिक्खनोणिणीसु मिच्छाइहिसासणसम्माइहिद्वाणे सिया पञ्जत्तियाओ सिया अपन्जतियाओ जी. स मू ८७

२ सम्मामिष्छाइडिअसजदसम्माइडिसजदासजदङ्घाणे णियमा पन्जत्तियाओ । जी स सू. ८८.

मनुष्यगतौ गुणस्थानान्वपणार्थम्रत्तरस्त्रमाह —

मणुस्ता चोहससु गुणहाणेसु अत्थि मिच्छाइही, सासणसम्मा-इही, सम्मामिच्छाइही, असंजदसम्माइही, संजदासंजदा, पमत्तसंजदा, अप्पमत्तसंजदा, अपुञ्चकरण-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, आणियट्टि-बादर-सांपराइय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, सुहुम-सांपराइय-पविट्ठ-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा, उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था, खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था, सजोगिकेवली, अजोगिकेवलि ति ॥ २७॥

एयस्स सुत्तस्स अत्थो पुन्वं उत्तो ति णदाणि वृच्चदे जाणिद्-जाणावण फला-भावादो । पुन्वमवुत्तप्रुवसामण-खवण-विह्नं एत्थ मंत्रद्वप्रुवसामग-वृद्यवग-सर्व-जाणा-वणहं संखेवदो भणिस्सामो । तं जहा, तत्थ ताव उवसामण-विह्नं वत्तह्स्सामो । अणंताणुवंधि-कोध-माण-माया-लोभ-मम्मत्त-सम्मामिन्छत्त-मिन्छत्तमिदि एदाओ सत्त-पयडीओ असंजदसम्माइहि-प्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदो ति ताव एदेसु जो वा सो वा

इस आर्प-वचनसे जानने हैं कि असंयतसम्यग्दृष्टि जीव निर्यचिनयामें उत्पन्न नहीं होते हैं।

अब मनुष्यगतिमें गुणस्थानं के अन्वेषण करतेके छिये आगेका मत्र कहते हैं-

मिध्यादृष्टि, सासाद्नसम्यन्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यन्दृष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपृवंकरण अविष्ट-विश्रुद्धि संयत्तामे उपशमक और अपक, अनि- वृत्तिवादरसांपराय-प्रविष्ट-विश्रुद्धि-संयतोंमें उपशमक और अपक, उपशामक और अपक, उपशामक और अपक, उपशामकपाय-वीतराग- छन्नस्थ, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इसतरह इन चोद्द गुणस्थानोंमें मनुष्य पाये जाते हैं॥ २७॥

इस सत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है इसिलये अव नहीं कहते हैं, क्योंिक, जिसका ज्ञान हो गया है उसका फिरसे ज्ञान करानेमें कोई विशेष फल नहीं है। पहले उपशामन और क्षपणविधिका स्वरूप नहीं कहा है, इसिलये उपशामक और क्षपक्रके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये यहां पर संवन्ध-प्राप्त उपशामन और क्षपणविधिको संक्षेपसे कहते हैं। वह इसप्रकार है। उसमें भी पहले उपशामनविधिको कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी-क्रोध, मान, माया और छोध, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा

**१** मनुप्यगता चतुर्दशापि सन्ति । सः सि १.८.

उवसामेदि'। सर्ह्यं छिडिय अणा-पयांड-सर्ह्वगच्छणमणंताणुवंधीणम्रवसमो'। दंसण-, तियस्त उदयामावो उवसमो तेसिम्रवसंताणं पि ओकड्ड्वकडण-पर-पयांड-संकमाणमित्य- तादो। अपुन्वकरणे ण एकं पि कम्मम्रवसमिद। किंतु अपुन्वकरणो पिडिसमय-मणंतगुण-विसोहीए वहुंतो अंतोम्रहुत्तेणंतोम्रहुत्तेण एकेकं द्विदि-खंडयं घादेतो संखेज-सहस्साणि द्विदि-खंडयाणि घादेदि, तत्तियमेत्ताणि द्विदि-वंधोमरणाणि करेदि। एकेकं

मिश्यात्व इन सात प्रकृतियोंका असयतसम्यन्दि अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक इन चार गुणस्थानोंमें रहनेवाला कोई भी जीव उपराम करनेवाला होता है। अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य प्रकृतिरूपसे रहना अनन्तानुबन्धीका उपराम है। और उदयमें नहीं आना ही दर्शन-मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपराम है, क्योंकि, उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिरूपसे सक्रमणको प्राप्त और उपरान्त हुई उन तीन प्रकृतियोंका अस्तित्व पाया जाता है। अपूर्वकरण गुणस्थानमें एक भी कर्मका उपराम नहीं होता है। किंतु अपूर्वकरण गुणस्थानयाला जीव प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी विज्ञु इसे वहता हुआ एक एक अन्तर्गु हूर्तमें एक एक स्थिति खण्डका घात करता हुआ सख्यात हजार स्थिति खण्डोंका घात करता है। और उतने ही स्थिति-वधापसर-

- १ वेदगसम्माइट्टी जीवा XX अणताणुत्रधी विसजोइय अतोमुहुत्त अधापनची होदूण पुणी पमत्तगुण पिड-विश्वय असार अर देमोगअजसिंगितिआर्दाणि कम्माणि अतोमुहुत विश्वय दमणमोहणीयमुवसामेदि । ध्रवला अ पृ ४३६ वेटयमम्मादिङ्गां अणताणुवधी आवेसजोएदण कमानु उपसामेदु णो उवङ्घादि । आवेसजोइदाणताणुवधिचउषस्स वेदयसम्माहाद्विस्स प्रमायोवसामणाणिवयणदमणमोहोत्रसामणादिकिरियास पत्रचीए असमवादो । जयय अ पृ १००२ उवसमचरियाभिगृहा वेदगसम्मो अण विजोइचा । अतोमहुचकाल अधापवचो पमचो य ॥ ल क्ष २०५ णिय अण उवसमगे। गो क २९१ ' णिरयातिरियाउ दोण्णि वि पदमकसायाणि दसणितियाणि । हीणा एदे णेया मगे एषेकगा होति ॥ गो क २८४ ' इति वचनारुपशमश्रेण्या १४६ प्रशतिसत्त्वस्थानस्य सद्धावादनन्तात्वनिधचतुष्कस्य सत्तापि विभाव्यते, ततो शायते यट हितीयोपगमसम्यक्तासन तात्वित्विन उपशमेनापि सन्तते । अविरतसम्य-न्यधिदेशियरतप्रमत्तप्रतानामन्यतमोऽनन्तानुयान्युपशमनां चिकार्षु xx यथाप्रवृत्तकरणमपूर्वकरण च करोति । क प्र पृ २६७ रेयगसम्मादेही चरित्तमोहुबसमाए चिहुतो । अजउ देसजई वा विरतो वा विसोहि-चारित्रमोहनायस्यांपशमना क्षाणसात्रस्य वैमानिकातेव बद्धायुष्कस्य अद्वाए । क प्र उप ২৩ भवति । अवद्वायु फस्तु क्षपकश्रेणिमारोहाते । यस्तु वेदकसम्यग्दृष्टि सन्तुपशमश्रीण प्रतिपद्यते सोऽनियतो वद्धायम्को व्यद्धायम्को या । स च केपाजिन्मतेनानन्तानुवन्धिनो पिसयोज्य चतुर्विशतिसन्कर्मा मनिपचते । क्यामित्युनर्वतेनोपरामग्यापि, ततो निमयोजितानन्तानुबन्धिकपाय उपरामितानतानुबन्धिकपायो वा सन् दर्शनितितयपुपशमयति । अथवा × आदो दर्शनमोहनीय क्षपित्ना उपगमश्रेणि प्रातिपद्यते, अथवा दर्शनमोहनीय प्रथममुपञ्चम यापि प्रतिपद्यते । कथमुपज्ञमय्येखत जाह-श्रामण्ये सयमे स्थित्वा । प स पृ १७६
- े तत एमिन्सिनिरिप करणयंथोत्तक्रमेणान-तानुप्रतिन कपायानुपश्चमयति । xx एवमिकीयमतेनान-तानु-त्री बनागुपश्चमोऽमिहित , अन्ये त्वन तानुपन्धिना विसयोजनामेवाभिद्यति । आन्चा पृ २७१
  - र ररणपरिणामेहि निस्मत्तीकयस्त दमणमोहणीयस्य उदयवजाएण तिणा अत्रष्टाणप्रवमतो वि । जयधः

द्विति-खंडय-कालव्भंतरे संखेज-सहस्साणि अणुभाग-खंडयाणि घादेदि । पिंडसमयम-संखेजगुणाए सेटीए पदेस-णिजरं करेदि । ज अप्पसत्थ-क्रममंस ण वंधिद तेसि पदेसम्म मसंखेज-गुणाए सेटीए अण्ण-पयडीसु बन्झमाणियासु संकामेदि । पुणो अपुन्वकरणं वोलेऊण अणियद्वि-गुणद्वाणं पिविसिऊणंतोम्रहुत्तमणेणेव विहाणेणिच्छिय वारस-कसाय-णव-णोकसायाणमंतरं अंतोम्रहुत्तेण करेदि । अंतरे कदे पटम-ममयादो उविर अंतोम्रहुत्तं गंतूण असंखेज्ज-गुणाए सेटीए णउंसय-वेदमुवसामेदि । उवसमो णाम किं ? उदय-उदिरण-ओकडुक्कडुण-परपयित्संकम-द्विदि-अणुभाग-कंडयघादेहि विगा अच्छणमुवसमो । तदो अंतोम्रहुत्तं गंतूण णवंसयवेदमुवसामिद-विहाणोणित्थिवेदमुवसामेदि । तदो अंतोमहुत्तं

णोंको करता है। तथा एक एक स्थिति-खण्डके कालमें संख्यात हजार अनुमाग-खण्डोंका घात करता है। और प्रतिसमय असंख्यात-गाणित-श्रेणीरूपसे प्रदेशोंकी निर्जरा करता है। तथा जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका बन्य नहीं होता है. उनकी कर्मवर्ग अंको उस समय वंधनेवाली अन्य प्रकृतियोंमें असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे संक्रमण कर देता है। इसतरह अपूर्वकरण गुणस्थानको उल्लंघन करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके, एक अन्तर्मुहृत्ते पूर्वोक्त विधिसे रहता है। तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहृत्ते कालके छारा वारह कपाय और नौ नोक्तपाय इनका अन्तर (करण) करता है। (नीचेके व ऊपरके निपेकोंको छोड़कर वीचके कितने ही निपेकोंके इव्यक्ते अन्तर निपेकोंके उत्तर करण करते ही अन्तरकरण करते हैं।) अन्तरकरणविधिके हो जाने पर प्रथम समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुहृत्ते जाकर असंख्यातगुणी श्रेणीके छारा नपुंसकवेदका उपशम करना है।

शंका-उपशम किसे कहते हैं ?

समाधान — उदय, उदीरणा, उत्कर्वण, अपकर्वण, परप्रकृतिसंक्रमण, स्थिति काण्डकः घात और अनुभाग-काण्डकघातके विना ही कर्माके सत्तामें रहनेको उपशम कहते हैं।

तद्नन्तर एक अन्तर्मुहर्न जाकर नपुंसकचेदकी उपरामविधिके समान ही स्त्रीवेदका

अ. पृ ९५४ दर्शनमोहस्य प्रकृतिस्थित्वनुमागप्रदेशानामुष्यमेन पदयायोग्यभावेन जीव उपनान्त उपनममन्य-ग्टरिमेन्नति । ल क्ष. स टी. १०२

- १ अतर विरहो मुण्णभावी ति एथही तस्म करणमन्तरकरण । हेडा उवरि च केत्तियाओ हिदीओ मीत्ण मन्त्रित्राण हिदीण अतीमहत्त्वपमाणाण णिमेगे मुण्णत्तमपादणमतरकरणामिटि । जयव अत्र १००९
- २ आत्मिनि कर्मण स्वजने कारणवशादनुद्भृतिरुपशम । यथा कत्कादिद्व्यसम्बन्धादम्मसि पद्धस्योपः शम । स सि २ १ कर्मणोऽनुद्भृतस्ववीर्यद्वितोपज्ञमोऽघ प्रापितपद्भवत् । त रा २ १ १ अनुद्भृतस्वनीमध्ये-पृत्तितोपज्ञमो मत । कर्मणां पुसि तोयादावध प्रापितपद्भवत् ॥ त शो वा २ ९ २ उपजामिता नाम यथा रेणुनिकाः सिळळिविन्द्वनिवहेरिमिपिच्यामिपिच्य द्वषणादिभिनिंक्इिटेतो निष्पन्दो भवित तथा कर्मरेणुनिकरोऽपि विशोधि-सिळळप्रवाहेण परिपिच्य परिपिच्यानिवृत्तिकरणरूपद्वषणनिक्कृष्टित सक्तमणोदयोदीरणानिवित्तिन काचनाकरणानाम योग्यो भवित । क. प्र पृ. २६७.

गंत्ण तेणेव विहिणा छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-भंत-कम्मेण सह छगवं उवसामेदि'।
तत्तो उविर समऊण-दो-आविलयाओ गंत्ण पुरिसवेद-णवक-वंधम्रवसामेदि। तत्तो
अंतोम्रहुतम्रविरं गंत्ण पिडसमयमसंखेडाए गुणसेढीए अपचक खाण-पचक खाणावरणसिण्णिदे दोण्णि विकोधे कोध-संजलण-चिराण-संतकम्मेण सह छगवम्रवसामेदि। तत्तो
उविर दो आविलयाओ समऊणाओ गंत्ण कोध-संजलण-णवक-वंधम्रवसामेदि। तदो
अंतोम्रहुत्तं गंत्ण तेसि चेव दुविहं माणमसंखेजाए गुणसेढीए माणसंजलण-चिराणसंत-कम्मेण सह जुगवं उवसामेदि। तदो समऊण-दो-आविलयाओ गंत्ण माणसंजलणमुवसामेदि। तदो पिडसमयमसंखेडागुणाए सेढीए उवसामेदि। तदो दो आविलयाओ
समऊणाओ गंत्ण माया-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह छगवं उवसामेदि। तदो दो आविलयाओ
समऊणाओ गंत्ण माया-संजलणमुवसामेदि। तदो समयं पिड असंखेजागुणाए सेढीए
पदेसमुवसामेतो अंतोमुहुत्तं गंत्ण लोभ-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह पचक्खाणापचक्खाणावरण-दुविहं लोभं लोभ-नेदगद्धाए विदिय-ति-मागे मुहुमिकद्धीओ करेंतो

उपशम करता है। फिर एक अन्तर्मुहर्त जाकर उसी विधिसे पुरुषवेदके ( एक समय कम दो आवलीमात्र नवकसमयप्रवद्धोंको छोड़कर वाकीके सपूर्ण ) प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ छह नोकपायका उपशम करता है। इसके आगे एक समय कम दो आवली काल विता कर एरुपवेदके नवक समयप्रवद्धका उपराम करता है। इसके पश्चात् प्रत्येक समयमें असल्यातगुणी श्रेणीके द्वारा सज्वलनक्रीधके एक समय कम दो आवलीमात्र नवक समयप्रवद्धको छोड़कर पहलेके सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कोधोंका एक अन्तर्महर्तमें पकसाथ ही उपराम करता है। इसके पश्चात एक समय कम दो आवलीमें कोधसंज्वलनके नवक समयप्रवद्धका उपराम करता है। तत्पश्चात् प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा सञ्चलनमानके एक समय कम दे। आवलीमात्र नवक-समयप्रबद्धको छोड्कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अत्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानका एक अन्तर्महर्तमें उपराम करता है । इसके पश्चात् एक समयकम दो आवलीमात्र कालमें सञ्चलनमानके नवक-समयश्वद्धका उपराम करता है। तवनन्तर प्रतिसमय असंख्यात गुणित श्रेणीरूपसे उपशम करता हुआ, माया-सज्वलनके नवक-समयप्रवद्धके। छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मीके साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाका अन्तर्मुहर्तमें उपराम करता है। तत्पश्चात् एक समय कम दो आवलीमात्र कालमें माया सज्वलनके नवक-समयप्रबद्धका उपशम करता है । तत्पश्चात प्रत्येक समयमें असल्यातगुणी श्रेणीरूपसे कर्मप्रदेशोंका उपशम करता हुआ, लोमचेदकके दूसरे त्रिमागमें स्हमक्वार्थको करता हुआ सज्वलनलोभके नवक समयप्रवद्धको छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मीके साथ प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान इन दोनों लोभोंका एक अन्तर्मुहर्नमें उपश्चम करता

उवसामेदि । सुहुमिकिट्टिं मोत्त्ण अवसेसो वादरलोमो फद्यं गदो सन्वो णवक-वंधुन्छिट्टांविलय-वज्ञो अणियट्टि-चिरम-समए उवसंतो । णवंसयवेदप्पहुिं जाव वादर-लोभ-संजलणो ति ताव एदासिं पयडीणमणियट्टी उवसामगो होदि । तदो णंतर-समए सुहुमिकिट्टि-सरूवं लोमं वेदंतो णट्ट-अणियट्टि-सण्णो सुहुमसांपराइओ होदि । तदो सो अप्पणो चिरम-समए लोह-संजलणं सुहुमिकिट्टि-सरूवं णिस्तेससुवसामिय उवसंत-कसाय-वीदराग-छदुमत्थो होदि । एसा मोहणीयस्स उवसामण-विही ।

है। इसतरह स्क्ष्मकृष्टिगत लोभको छोड़कर और एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समयप्रवद्ध तथा उच्छिष्टावली मात्रानिपेकोंको छोड़कर शेय स्पर्छकगत सपूर्ण वादरलोभ अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें उपशान्त हो जाता है। इसप्रकार नपुंसकवेदसे लेकर जब तक वादर-संज्व-लन-लोभ रहता है तवतक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उपशम करनेवाला होता है। इसके अनन्तर समयमें जो स्क्ष्मकृष्टिगत लोभका अनुभव करता है और जिसने अनिवृत्ति इस संजाको नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव स्क्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती होता है। तदनन्तर वह अपने कालके चरम समयमें स्क्ष्मकृष्टिगत संपूर्ण लोभ-संज्वलनका उपशम करके उपशान्तकपाय-वीतराग-छग्नस्थ होता है। इसप्रकार मोहनीयकी उपशमन-विधिका वर्णन समाप्त हुआ।

विशेषार्थ — लिंग्सार आदि प्रन्थोंमें हितीयोपशम सम्यक्तिकी उत्पत्ति अप्रमत्तसंयन गुणस्थानमें ही वतलाई है, किन्तु यहां पर उपशमन विधिक्षे कथनमें उसकी उत्पत्ति असंयत-सम्यग्दिष्टेसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक किमी भी एक गुणस्थानमें वनलाई गई है। धवलामें प्रतिपादित इस मतका उल्लेख श्वेनाम्बर सप्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृति आदि प्रंथोंम देखनेमें आता है।

तथा अनन्तानुबन्धिके अन्य प्रकृतिह्नपसे संक्रमण होनेको प्रन्थान्तरांमें विसंयोजना कहा है, और यहां पर उसे उपशम कहा है। यद्यपि यह केवल शब्द भेद है, और स्वयं चरिसेन स्वामीको द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव इप है। फिर भी उसे विसंयोजना शब्दसे न कहकर उपशम शब्दके द्वारा कहनेसे उनका यह अभिप्राय रहा हो कि द्वितीयोपशम सम्यव्हिष्ट जीव कदाचित् मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः अनन्तानुबन्धीका बन्ध करने लगता है, और जिन कमीप्रदेशोंका उसने अन्य

१ ( यत्र ) स्थितिसत्त्रमागलिमात्रमगशिन्यते तद्गुन्छन्टात्रालेसत्तम् । ल अ. ११३.

२ छ क्ष २९५ सञ्चलनवादरलोसस्य प्रथमस्थितो उच्छिष्ठाविलमानेऽविशेष्टे उपगमनाविल्चरमयमये लोमनयहर्व्य सर्वमत्युपशमित भवति । तत्र सूक्ष्मरुष्टिगतहरूय समयोनद्वयाप्रलिमानसमयप्रवद्धनवकन्धहरूय उच्छिष्ठाविलिमानिकेपहरूय च नोपशमयति । एतत्द्रव्यनय मुक्बा लोमनयस्य सर्वमापि सत्त्वहरूयमुपशमितिमित्यर्थ । सं. टी.

३ विश्वपन्निज्ञासुभिर्कृष्यिमारस चारित्रोपशमनानिधरनलोक्तनीयः । ल. क्ष २०५-३५१.

खवण-विहिं वत्तइस्सामो। खवणं णाम किं १ अट्टण्हं कम्माणं मूखुत्तर-भेय-

प्रकृतिरूपसे सक्तमण किया था उनका फिरसे अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि द्वितीयोपराम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी सत्ता नहीं रहती है, फिर भी उसका पुनः सद्भाव होना सभव है। अत हितीयोपराम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना ने कह कर उपराम राज्यका प्रयोग किया हो।

अथवा, द्वितीयोपशम सम्यक्तवकी उत्पत्ति कोई आचार्य तो अनन्तानुबन्धीकी विसयोजनासे मानते हैं, और दूसरे आचार्य अनन्तानुबन्धीके उपशमसे मानते हैं। इस प्रकार दे। मत हैं। अनन्तानुबन्धीके उपशमका उक्त प्रकारसे लक्षण वाधते समय संभव है कि धवला-कारकी दिए उक्त दोनों मतों पर रही हो।

उपरामन और क्षपण विधिमें सर्वत्र एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समय-प्रवद्धका उहेस्व आया है। और वहीं पर यह भी वतलाया है कि इनका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मों के साथ उपरामन या क्षपण न होकर अनन्तर उतने ही कालमें एक एक निषेकके क्रमसे उपराम या क्षय होता है। इसका यह अभिप्राय है कि जिन कर्मप्रकृतियोंकी बन्ध, उदय और सत्त्व ब्युच्छित्ति एकसाथ होती है, उनके वन्ध और उदय-ब्युच्छित्तिके कालमें एक समय कम दो आवर्लीमात्र नवक-समयप्रवद्ध रह जाते हैं, जिनकी सत्त्व-न्युच्छित्ति अनन्तर होती है। वह इस प्रकार है कि विवाक्षित (पुरुपवेद आदि) प्रकृतिके उपशमन या क्षपण होनेके दो आवली काल अवशिए रह जाने पर द्विचरमावलीके प्रथम समयमें बंधे हुए द्रव्यका, बन्धावलीको व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें एक एक फालिका उपशम या क्षय होता हुआ चरमावलीके अन्त समयमें सपूर्णरीतिसे उपशम या क्षय होता है। तथा द्विचर-मावलीके द्वितीय समयमें जो द्रव्य बधता है, उसका चरमावलीके द्वितीय समयसे लेकर अन्त समयतक उपशम या क्षय होता हुआ अन्तिम फालिको छोड्कर सवका उपशम या क्षय होता है। इसीप्रकार क्विचरमावलीके तृतीयादि समयमें वंधे हुए द्रव्यका बन्धावलीको व्यतीत करके चरमावलीके तृतीयादि समयसे लेकर एक एक फालिका उपराम या क्षय होता हुआ क्रमसे दो आदि फालिकप द्रव्यको छोड़कर शेप सवका उपशम या क्षय होता है। तथा चरमावलीके प्रथमादि समर्योमें बधे हुए द्रव्यका उपराम या क्षय नहीं होता है, क्योंकि, बधे हुए द्रव्यका एक आवली तक उपराम नहीं होता, ऐसा नियम है। इसप्रकार चरमावलीका संपूर्ण द्रव्य और द्विचरमावलीका एक समयकम आवलीमात्र द्रव्य उपशम या क्षय रहित रहता है, जिसका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके उपराम या क्षय हो जानेके पश्चात् ही उपराम या क्षय होता है।

अब क्षपणाविधिको कहते हैं— गंका — क्षय किसे कहते हैं ?

समाधान—जिनके मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतिके भेदसे प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध अनेक प्रकारके हो जाते हैं, ऐसे आठ कर्मीका जीवसे जो अत्यन्त

भिण्ण-पयांड-हिदि-अणुभाग-पदेसाणं जीवादो जो णिस्सेस-विणासो तं खवणं णामं। अणंताणुविध-क्रोध-माण-माया-लोभ-मिच्छत-सम्मामिच्छत-सम्मत्तमिदि एदाओ सत्त-पयंडीओ असंजदसम्माइही संजदासंजदो वा पमत्रसंजदो वा अप्पमत्तसंजदो वा खवेदिं। किमकमेण किं कमेण खवेदि १ ण, पुन्तमणंताणुवंधि-चउकं तिण्णि वि करणाणि काऊण अणियहि-करण-चिरम-समए अक्षमेण खवेदि । पच्छा पुणो वि तिण्णि करणाणि काऊण अधापवत्त-अपुन्वकरणाणि दो वि वोलाविय अणियहिकरणद्वाए संखेजे मागे भंतूण मिच्छतं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंतूण सम्मामिच्छतं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंतूण सम्मामिच्छतं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंतूण सम्मामिच्छतं खवेदि । तदो अधापवत्तकरणं कमेण काऊणंतोग्रहुत्तेण अपुन्वकरणो होदि । सो ण एकं पि कम्मं क्खवेदि, किंतु समयं पिंड असंखेज्ज-गुण-सस्त्वेण पदेस-णिज्जरं करेदि । अंतोग्रहुत्तेण एकेकं हिदि-कंडयं घादेतो अप्पणो काल्व्मंतरे संखेज्ज-सहस्साणि हिदि-कंडयाणि घादेदि । तत्तियाणि चेव हिदि-वंधोसरणाणि वि

विनाद्य हो जाता है उसे क्षपण (क्षय) कहते हैं। अनन्ता जुन्धी क्षोध, मान, माया और छोभ, तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्ष्मक्षति, इन सात प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्हिए, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत जीव नाश करता है।

शंका -- इन सात प्रकृतियोंका क्या युगपत् नाश करता है या क्रमसे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तीन करण करके अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें पहले अनन्तानुबन्धी चारका एक साथ क्षय करता है। तत्पश्चात् फिरसे तीन करण करके, उनमें से अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों को उल्लंघन करके अनिवृत्तिकरणके संख्यातमाग व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वका क्षय करता है। इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर सम्यिग्मथ्यात्वका क्षय करता है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर सम्यक्प्रकृतिका क्षय करता है।

ृश्सतरह शायिक सम्यग्दाष्ट्र जीव सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर जिस समय श्रपणिविधिका प्रारम्भ करता है, उससमय अधःप्रवृत्तकरणको करके कमसे अन्तर्मुहूर्तमें अपूर्वकरण गुणस्थानवाला होता है। वह एक भी कर्मका श्रय नहीं करता है, किंतु प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणितक्षपसे कर्म-प्रदेशोंकी निर्जरा करता है। एक एक अन्तर्मुहूर्तमें एक एक स्थितिकाण्डकका घात करता हुआ अपने कालके भीतर संख्यात-हजार स्थितिकाण्डकिका घात करता है। और उत्तने ही स्थितिबन्धापसरण करता है। तथा उनसे संख्यात-हजार-

१ क्षय आत्यन्तिकी निवृत्ति । यथा तस्मिन्नेवाम्मसि ग्रुचिमाजनान्तरसकान्ते पङ्कस्यात्यन्तामाव । सः सि २ १ त रा वा २ १ २ त स्रो वा २ १ २

२ पढमकसायचउक इत्तो मिच्छत्तमीससम्मत्त । अविरयसम्मे देसे पमत्ति अपमत्ति खीअति । क प्र ६ ७८ ३ अयदचउक तु अण अणियद्दिकरणचिरमम्हि । जुगव सजोगित्ता पुणो वि अणियद्दिकरणबहुमाग ॥ बोळिय कमसो मिच्छ मिस्स सम्म खवेदि कमे । गो. क ३६५,३६६०

करेदि। तेहिंतो संखेज्ज-सहस्स-गुणे अणुमाग-फंडय-घादे करेदि 'एक्काणुमाग-कंडय-उक्कीरण-फालादो एकं हिदि-कंडय-उक्कीरण-कालो संखेज्ज-गुणो ' ति सुचादो। एवं काळण अणियष्टि-गुणहाणं पित्रिस्य तत्थ वि अणियष्टि-अद्धाए संखेज्जे मागे अपुच्य-करण-विहाणेण गमिय अणियष्टि-अद्धाए संखेज्जदि-मागे सेसे थीणिगिद्धि-तियं णिरयगह-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तेइंदिय- चटरिंदियजादि—णिरयगइ—तिरिक्खगइपाओग्गाणु—पुच्ति-आदावुज्जोव-धावर-सहुम-साहारणा ति एदाओ सोलस पयडीओ खवेदि। तदो अंतोमुहुनं गंत्ण पचकखाणापचकखाणावरण-कोध-माण-माया-लोभे अक्कमेण खवेदि'। एसो संत-कम्म-पाहुड-उवएसो। कसाय-पाहुड-उवएसो पुण अट्ठ-कसाएस्य स्विमिद्दे के वि भण्णंति, तण्ण घडदे, विरुद्धचादो सुचादो। दो वि पमाणाइं ति वयणमिव ण घडदे, 'पमाणेण पमाणाविरोहिणा होदच्वं ' इदि णायादो। णाणा-जीवाणं

गुणे अनुभागकाण्डकोंका घात करता है, क्योंकि, एक अनुभागकाण्डकके उत्करिण-कालसे एक स्थितिकाण्डकका उत्करिण-काल सख्यातगुणा है, ऐसा सूत्र-चवन है। इसप्रकार अपूर्वकरण गुणस्थानसंवन्धी कियाको करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रविध् होकर, यहां पर भी अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात भागोंको अपूर्वकरणके समान स्थितिकाण्डक-घात आदि विधिसे विताकर अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यातभाग रोप रहने पर स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, नरकगित, तिर्थचगित, एकेन्द्रियजाित, डीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरिन्द्रियजाित, नरकगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका अय करता है। किर अन्तर्मुहृत व्यतीतकर प्रत्याच्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरणसम्वन्धी कोध, मान, माया और लेभ इन आठ प्रकृतियोंका एकसाथ अय करता है। यह सत्कर्मप्राभृतका उपदेश है। किंतु कपायप्राभृतका उपदेश तो इसप्रकार है कि पहले आठ कपायोंके अय होजाने पर पीलेसे एक अन्तर्मुहर्नमें पूर्वोक्त सोलह कर्म प्रकृतियां क्षयको प्राप्त होती है। ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं, ऐसा कितने ही आचार्याका कहना है। किंतु उनका ऐसा कहना स्त्रसे विरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों कथन प्रमाण हैं, यह वचन भी घटिन नहीं होता है, क्योंकि, 'एक प्रमाणको दूसरे प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये' ऐसा न्याय है।

१ णिरयतिरिक्पादु नियल थीणितगुङ्गोव तान एइदी । साहरणसुहुमथानर ताल मञ्झ कमायह ॥ गी क. ३३८ अणियिटिचायरे बीणिगिद्वितिग निरयतिरियनामाओं । सखेखहम सेसे तप्पाउग्गाओ खीअति ॥ इत्ती हणह कमायहुगिप ×× के प्र ७८, ७९

२ तदो अङ्ग्रमायिङिदिसाडयपुधत्तण समाभिन्जति। जयय अ पृ १०७८ तदो द्विदिराडयपुधत्तेण अपन्छिमे द्विदिखडए उक्षिण्णे एदेसि मोलसण्ह कम्भाण द्विदिसतकम्ममामिलयन्मतर सेस । जयथ अ पृ १०७९ 💥 खनगा

णाणाविह-सत्ति-संभवाविरोहादो । केसिं चि जीवाणं णहेसु अद्यस कसाएसु पच्छा सोलस-कम्म-क्खवण-सत्ती समुप्पज्जदि ति तेण पच्छा सोलस-कम्म-क्खवणे होदि , 'कारण-कम्माणुसारी कज्ज-कमो ' ति णायादो । केमिं चि जीवाणं पुव्वं सोलस-कम्म-क्खवण-सत्ती समुप्पज्जदि, पच्छा अद्व-कसाय-क व्ववण-सत्ती उप्पज्जदि ति णहेसु सोलस-कम्मेसु पच्छा अंतोमुहुत्ते अदिकंते अद्व कनाया णस्तंति । तदो ण दोण्हं उवएसाणं विरोहो ति के वि आइरिया भणंति, तण्ण घडदे । किं कारणं १ जेण अणियद्विणो णाम जे के वि एग-समए वद्यमाणा ते सन्त्रे वि अदीदाणागद-वद्यमाण-कालेसु समाण-परिणामा, तदो चेय ते समाण-गुणसेढि-णिझरा वि । अह भिण्ण-परिणामा वृच्चंति तो क्विह णा ते अणियद्विणो, भिण्ण-परिणामत्तादो अपुन्त्रकरणा इव । ण च कम्म-क्खंघाणं

शंका—नाना जीवोंके नाना-प्रकारकी शक्तियां संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है। इसिलिये कितने ही जीवोंके आठ कपायोंके नए हो जानेपर तदनन्तर सोलह कमोंके क्षय करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। अतः उनके आठ कपायोंके क्षय हो जानेके पश्चाल, सोलह कमोंका क्षय होता है। क्योंकि, 'जिस क्रमसे कारण मिलते हैं उसी क्रमसे कार होता है' ऐसा न्याय है। तथां कितने ही जीवोंके पहले सोलह कमोंके क्षयकी शक्ति उत्पन्न होती है, और तदनन्तर आठ कपायोंके क्षयकी शक्ति उत्पन्न होती है। इसिलिये पहले सोलह कमें-प्रकृतियां नए होती हैं, और इसके पीले एक अन्तर्मुहूर्तके ज्यतीत होने पर आठ कपायें नए होती हैं। इसिलिये पूर्वोक्त दोनों उपदेशोंमें कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं?

समाधान—परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी किसी एक समयमें विद्यमान होते हुए भी समान-परिणामवाले ही होते हैं, और इसीलिये उन जीवेंकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी समानक्ष्यसे ही पाई जाती है। और यदि एक समयस्थित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंको विसहश परिणामवाला कहा जाता है, तो जिस-प्रकार एक समयस्थित अपूर्वकरण गुणस्थानवालोंके परिणाम विसहश होते हैं, अतएव उन्हें अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है, उसीप्रकार इन परिणामोंको भी अनिवृत्तिकरण यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। और असंख्यातगुणी-श्रेणीके द्वारा कर्मस्कन्धोंके अपणके कारण-

पुज्य खितत् अट्टा य । पच्छा सोलादीण खनण इदि केहिं णिहिट्ट । गो क, ३९१ प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानाप्रत्मन्तयेद् गुणे नत्रमे । तिस्मनर्धक्षपिते क्षपयेदिति पोडश प्रकृती ॥ ×× पर्धद्य्येन्धनो विर्दिहेत्प्राप्येन्धनान्तरम् । क्षपकोऽपि तथात्रान्तः क्षपयेत्प्रकृती परा ॥ कषायाद्यक्रमेष च क्षपयित्वाज्नत्येन् कमान्। क्षित्रक्षत्रिक्षत्वेदहास्यादिपद्भृष्ठ्पवेदकान्॥ एप स्त्रादेशः । अन्ये पुनराहु, षोडण कर्माण्येव पूर्व क्षपयितुमारमते, केन्नलमपान्तरालेऽप्टो कपायान् क्षपयिति, पश्चान् षोडश कर्माणीति कर्मप्रत्यवृत्तो ॥ लो प्रन, प्र मान् पृन्दन्त

असंग्वेज्ज-गुणसेढीए ग्ववण-हेदु-परिणामे उज्झिळणणो परिणामा द्विदि-अणुभाग-ग्वंडय-घादस्स कारणभूदा अतिय, तेसि णिरूवय-मुत्ताभावादो । 'कज्ज-गाणत्तादो कारण-णाणत्तमणुमाणिज्जदि ' इदि एदमि ण घडदे, एयादो मोग्गरादो वहु-कोडि-कवालोवलंभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्तं, तदो एय-क्वच्यह्यदि-द्वसंगादो इदि चे तो क्ग्विह एत्थ वि भवदु णाम द्विदिकंडयघाद-अणुभाग-कंडयघाद-हिदिवंधोसरण-गुणसंकम गुणसेढी-हिदि-अणुभागवंध-परिणामाणं णाणतं तो वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवाणं सरिसा चेव, अण्णहा अणियदि-विसेसणाणु-ववत्तीदो । जइ एवं, तो सन्तेसिमणियधीणमेय-समयम्हि वद्यमाणाणं हिदि-अणुभाग-घादाणं सरिसत्तं एावेदि त्ति चे ण एस दोसो, इहनादो । पहम-हिदि-अणुभाग-ग्वंडयाणं

भूत परिणामींको छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके कारणभूत नहीं है, क्योंकि, उन परिणामींका निरूपण करनेवाळा सूत्र (आगम) नहीं पाया जाता है।

शंका— अनेक प्रकारके कार्य होनेसे उनके साधनमृत अनेक प्रकारके कारणोंका अनु-मान किया जाता है? अर्थात् नवें गुणस्यानमें प्रतिसमय असख्यानगुणी कमेनिर्जरा, स्थिति-काण्डकग्रात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसिल्ये उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिये।

समाधान — यह कहना भी नहीं घनता है, क्योंकि, एक मुद्ररसे अनेक प्रकारके क्षपालक कार्यकी उपलब्धि होती है।

र्शका—वहां पर मुद्रर एक भले ही रहा आवे, परतु उसकी शक्तियोंमें एकपना नहीं धन सकता है। यदि मुद्ररकी शक्तियोंमें भी एकपना मान लिया जांधे तो उससे एक कपालक्षप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी ?

समाधान — यदि ऐसा है तो यहां पर भी श्यितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, श्यितिवन्धापसरण, गुणसक्रमण, गुणश्रेणीनिर्जरा, गुभमहितयोंके श्यितिवन्ध और अनुमाग-वन्धके कारणभूत परिणामोंमें नानापना रहा आवे, तो भी एक समयमें स्थित नाना जीवोंके परिणाम सहश ही होते हैं, अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं वन सकता है।

र्शंका— यदि ऐसा है, तो एक समयमें स्थित सपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंके स्थितिकाण्डकघान और अनुभागकाण्डकघातकी समानता प्राप्त हो जायगी ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, यह बात तो हमें इए ही है।

र्गका मध्यम-स्थितिकाण्डक और प्रथम-अनुभागकाण्डकोंकी समाननाका नियम तो नदीं पाया जाना है, इसिलिये उक्त कथन घटिन नदीं होता है ?

सरिसत्त-णियमों णितथ, तदो णेदं घडिद ति चे स दोसो ण दोसो, हद-सेस-हिद्-अणुभागणं एय-पमाण-णियम-दंसणादो । ण च थोव-हिद्दि-अणुभाग-विरोहि-परिणामो तदो अब्भहिय-हिदि-अणुभागाणमविरोहित्तम। लिलयइं अण्णत्थ तह अदंसणादो । ण च अणियहिम्हि पदेस-वंधो एय-समयिम्ह वद्यमाण-सव्व-जीवाणं सिरसो तस्स जोग-कारणत्तादो । ण च तेतिं सव्वेतिं जोगस्स सरिसत्तणे णियमो अत्थि लोग-पर्णिम्ह दिय-केवलीणं व तहा पडिवायय-सुत्ताभावादो । तदो सरिस-परिमाणत्तादो सव्वेसिमणियद्वीणं समाण-समय-संद्वियाणं दिदि-अणुमागवादन्त-वंधोसरण-गुणरेतिः

समाधान—यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्रथमस्थितिके अविशिष्ट रहे हुए खण्डका और उसके अनुभागखण्डका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले प्रथम समयमें ही घान कर देते हैं, अतएव उनके द्वितीयादि समयोंमें स्थितिकाण्डकोंका और अनुभागकाण्डकोंका एक प्रमाण नियम देखा जाता है। दूसरे, अवप-स्थिति और अवप-अनुभागक्षप विरोधी परिणाम उससे अधिक स्थिनि और अधिक अनुभागोंके अविरोधीपनेको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रथमस्थितिके अतिरिक्त द्वितीयादि स्थितयोंमें वैसा विरोध देखनेमें नहीं आता है। परंतु इस कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित संपूर्ण जीवोंके प्रदेशवन्ध सहश होता है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, प्रदेशवन्ध योगके निमित्तसे होता है। परंतु अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती संपूर्ण क्रिवोंके योगकी सहशताका कोई नियम नहीं पाया जाता है। जिसप्रकार लोकपूरण समुद्धातमें स्थित केवलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है, उसप्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है, उसप्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है। इसलिये समान (एक) समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंके सदश परिणाम होनेके कारण स्थितिकाण्डकधात, अनुभागकाण्डकधात, वन्धापसरण, गुणश्रेणीनिर्जरा और

१ तिकालगीयराण सन्वेसिमिण्यिहिकरणाण समाणसमए बहमाणाण सरिसपरिणामत्तादां पदमिहित्खडवं पि तेसि सरिसमेवेति णावहारेयव्य किंतु तत्य जहण्णुकस्मिवयप्यममवादो । जयथ अ प्र १०७४ वाहरपदी पदम ठिदिखड विसरिस तु निदियादि । ठिविखडय समाण सन्नरस समाणकालिक । पन्लस्म सखमाग अवरं तु वा तु सखमागिहिय । घादादिमिहिदिखडो सेसा सन्वरस सिरसा हु । छ क्ष. ४१२, ४१३

२ ' उपसपेराल्लिअ ' हेम ८, ४, १३९.

३ छ ६१.६२६ छोगे पुण्णे एका वग्गणा जोगस्स ति समजोगो ति णायव्त्रो । छोगप्रणसमुम्बादे घट्टमाणस्सेद्रस्स केविलणो छोगमेत्तासेसजीवपदेसेस जोगाविमागपिलच्छेदा विहुहाणीहि विणा सिरसा चेय होतृण परिणमित तेण संब्वे जीवपटेसा अण्णोण्ण सिरसधिणयसरूवेण परिणटा सता एया वग्गणा जादा तटो समजोगो कि एसो तदवत्थाए णायव्वो । जोगसत्तीए सञ्जीवपदेसेस् सिरसभाव मोत्तृण विसरिसभावाण्यवलभाटो ति प्रच होह । जयधा अ. पृ १२३९.

णिड्जरा-संक्रमाणं सिरिसत्तणं सिद्धं । समाण-समय-संठिय-सन्वाणियद्दीणं द्विदि-अणुभाग-स्वंहएसु सिरितं णिवद्तेसु घादिदावसेस-द्विदि-अणुभागेसु सिरसत्तणेण चिद्धमाणेसु अप्पणो पसत्थापसत्थत्तणं पयडीसु अ छद्दमाणेसु कथ पयडि विणासस्स विवज्जासो ? तम्हा दोण्हं वयणाणं मज्झे एक्समेव सुत्तं होदि, जदो ' जिणा ण अण्णहा-वाइणो ' तदो तन्वयणाणं विष्पाहिसेहो इदि चे सच्चमेयं, किंतु ण तन्वयणाणि एयाइं आइल्ख-आइरिय-वयणाई, तदो एयाणं विरोहस्सित्थ संभवो इदि । आइरिय किहयाणं संतकम्म-कसायपाहुडाणं कथं सुत्तत्तणिमिदि चे ण, तित्थयर-किहयत्थाणं गणहरदेव-कय-गंथ-रयणाणं वारहंगाणं आइरिय-परंपराए णिरंतरमागयाणं ज्ञग-सहावेण चुद्धीसु ओहट्दतीसु मायणाभावेण पुणो ओहट्टिय आगयाणं पुणो सुट्ड-चुद्धीणं खयं दृहुण तित्थ-वोच्छेद-भएण वज्ज-भीरूहि गहिदत्थेहि आइरिएहि पोत्थएसु चडावियाणं असुत्तत्त्ण-विरोहादो ।

#### सकमणमें भी समानता सिद्ध हो जाती है।

गुंका — इसतरह समान समयमें स्थित सपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालेंके स्थितिखड और अनुभागंकडोंके समानताको प्राप्त होने पर, घात करनेके पश्चात् शेप रहे हुए स्थिति और अनुभागंके समानरूपसे विद्यमान रहने पर और प्रकृतियोंके अपना अपना प्रशस्त और अप्रशस्तपनाके छोड़ देने पर अर्थात् सभी कार्योंके समानरूपसे रहने पर व्युव्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके विनाशमें विपर्यास कैसे हो सकता है विश्वीत किन्हीं जीवोंके पहले. आठ कपायके नए हो जाने पर सोलह प्रकृतियोंका नाश होता है, और किन्हीं जीवोंके पहले सोलह प्रकृतियोंके नए हो जाने पर पश्चात् आठ कपायोंका नाश होता है, यह बात कैसे संभव हो सकती है इसलिये दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे कोई एक वचन ही सूत्रक्रप हो सकता है, क्योंकि, जिन अन्यथावादी नहीं होते। अतः उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये।

समाधान--यह कहना सस्य है कि उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये, परंतु ये जिनेन्द्रदेवके वचन न होकर उनके पश्चात् आचार्याके वचन हैं, इसलिये उन वचनोंमें विरोध होना सभव है।

शंका — तो फिर आचार्यांके डारा कहे गये सत्कर्मप्राभृत और कपायप्राभृतको सूत्र-पना कैसे प्राप्त हो सकता है ?

समाधान — नहीं, फ्योंकि, जिनका अर्धक्र पसे तीर्धकरोंने प्रतिपादन किया है, और गणधरदेवने जिनकी प्रन्थ-रचना की ऐसे धारह अंग आचार्य-परपरासे निरन्तर चले आ रहें । परंतु कालके प्रभावसे उत्तरोत्तर घुढिके क्षणि होने पर और उन अंगोंको धारण करनेवाले योग्य पात्रके सभावमें वे उत्तरोत्तर क्षणि होते हुए आ रहे हैं । इसिलिये जिन आचार्योंने आगे श्रेष्ठ घुढिचाले पुरुपोंका अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभीरु थे और जिन्होंने गुरुपरंपरासे श्रुतार्थ प्रहण किया था उन आचार्योंने तीर्थविच्छेदके भयसे उस समय अविशिष्ट रहे हुए अंग संघन्धी अर्थको पोथियोंमें लिपियद किया, अत्यव उनमें अस्ववपता नहीं आ सकता है।

जिंद एवं, तो एयाणं पि वयणाणं तदवयवत्तादो सुत्ततणं पाविद त्ति चे भवदु दोण्हं मज्झे एकस्स सुत्ततणं, ण दोण्हं पि परोष्पर-विरोहादो । उस्मुतं लिहंता आइरिया कथं वज्ज-भीरुणो १ इदि चे ण एस दोसो, दोण्हं मज्झे एकस्सेव संगहे कीरमाणे वज्ज-भीरुतं णिवद्वति १ दोण्हं पि संगहं करेंताणमाइरियाणं वज्ज-भीरुत्ताविणासादो । दोण्हं वयणाणं मज्झे कं वयणं सचिमिद चे सुदकेवली केवली वा लाणिद, ण अण्णो, तहा णिण्णया-भावादो । वद्दमाण-कालाइरिएहि वज्ज-भीरूहि दोण्हं पि संगहो कायव्वो, अण्णहा वज्ज-भीरुत्त-विणासादो ित ।

तदो अंतोग्रहुत्तं गंत्ण चडसंजलण-णवणोकसायाणमंतरं करेदि । सोदयाण-मंतोग्रहुत्त-मेत्तिं पढम-हिदिं अणुदयाणं समऊणावलिय-मेतिं पढम-हिदिं करेदि । तदो

शंका — यदि ऐसा है, तो इन दोनों ही वचनोंको छ।दशांगका अवयव होनेसे स्त्रपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान — दोनोंमेंसे किसी एक वचनको स्त्रपना भले ही प्राप्त होओ, किंतु दोनोंको स्त्रपना नही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि, उन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है।

शंका — उत्सूत्र लिखनेवाले आचार्य पापभीर कैसे माने जा सकते हैं ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, दोनों प्रकारके वस्तनोंमेंसे किसी एक ही यसनके संग्रह करने पर पापभी हता निकल जाती है, अर्थात् उच्छं खलता आ जाती है। अत- एव दोनों प्रकारके वस्तनोंका संग्रह करनेवाले आचार्योंके पापभी हता नष्ट नहीं होती है, अर्थात् बनी रहती है।

शंका- दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे किस वचनको सत्य माना जाय ?

समाधान — इस बातको तो केवली या श्रुतकेवली ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अतः इससमय उसका निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिये पापभीरु वर्तमान-कालके आचार्योंको दोनोंका ही संग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीरुताका विनाश हो जायगा।

तत्पश्चात् आठ कषाय या सोलह प्रकृतियोंके नाश होनेपर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर चार संज्वलन और नो नो-कषायोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करनेके पहले चार संज्वलन और नो नो-कषायसंघन्धी तीन वेदोंमेंसे जिन दो प्रकृतियोंका उदय रहता है उनकी प्रथमस्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थापित करता है,और अनुद्यरूप ग्यारह प्रकृतियोंकी प्रथमस्थित एक समयकम आवलीमात्र स्थापित करता है। तत्पश्चात् अन्तरकरण करके एक अन्तर्मुहूर्त

१ स प्रती ' णिव्वृदिति ', अ. क प्रत्यो ' पिजव्वृदिति ' इति पाठ ।

६ सेजलणाणं एकं वेदाणेक उदेदि तहाँण्ह । ससीणं पढमाहिदि ठवेदि अतोम्हन्तआविलयं । ल. क्ष. ४३४.

अंतरकरणं काऊण पुणो अंतोग्रहुत्ते गदे णवुंसय-वेदं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंत्णित्थि-वेदं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंत्ण छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मेण सह सवेद-दुचिरम-समए जुगवं खवेदि । तदो 'दो-आविठय-मेत्त-कालं गंत्ण पुरिसवेदं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तग्रविर गंत्ण कोध-संजलणं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तग्रविर गंत्ण माण-संजलणं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गंत्ण माया-संजलणं खवेदि । तदो अंतोग्रहुत्तं गामिय अप्पणो अद्वाप दु-चरिम-समए णिदा-पयलाओ दो वि अक्रमेण खवेदि । तदो से काले पंचणाणावरणीय-चहुदंसणावरणीय-पंचअंतराइयमिदि चोद्दसपयडीओ अप्पणो चिरिम-समए खवेदि । एदेगु सिट्ट-कम्मेगु खीणेगु सजोगिजिणो होदि । सजोगिकेवली ण किंचि कम्म खवेदि । तदो कमेण विहरिय जोग-णिरोहं-काऊण अजोगिकेवली होदि । सो वि अप्पणो दु-चरिम-समए अणुदयवेदणीय-देवगदि-पंचसरीर-पच-सरीरसघाद-पंचमरीरवंधण-छस्संठाण-तिण्जिंगोवंग-छस्संघडण-पंचवणण-दोगध - पंचरस-

जाने पर नपुंसकवेदका क्षय करता है। तदनन्तर एक अन्तर्मुहर्त जाकर स्त्रीवेदका क्षय करता है। फिर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर संवेद-भागके डिचरम समयमें पुरुषवेदके पुरातन सत्तारूप कर्मों के साथ छह नो-कपायका एकसाथ क्षय करता है। तदनन्तर एक समय कम दो आवली मात्र कालके व्यतीत होने पर पुरुपवेदका क्षय करता है। तत्पश्चाल् एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर क्रोध संज्वलनका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर मान-संज्व-लनका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तर्महर्त ऊपर जाकर माया-संज्वलनका क्षय करता है। पुनः एक अन्तर्मृहर्त ऊपर जाकर सुध्मसांपराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। वह सूक्ष्म-सापराय गुणस्थानवाला जीव भी अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें लोभ-संज्वलनका क्षय करता है। तदनन्तर उसी कालमें शीणकपाय गुणस्थानको प्राप्त करके और अन्तर्मुहर्त विताकर अपने कालके इिचरम समयमें निटा और प्रचला इन दो प्रकातियोंका एकसाथ क्षय करता है। इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय इन चौद्द प्रकृतियोंका क्षय करता है। इसतरह इन साठ कर्म-प्रकृतियोंके क्षय हो जाने पर यह जीव सयोगकेवली जिन होता है। सयोगी जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते हैं। इसके पीछे विहार करके और क्रमसे योगनिरोध करके वे अयोगि केवली होते हैं। वे भी अपने कालके डिचरम समयमें वेदनीयकी दोनों प्रकृतियोंमेंसे अनुद्यरूप कोई एक देवगति, पाच शरीर, पाच शरीरोंके संघात, पांच शरीरोंके वन्धन, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह

१ ' समऊण ' इ योधे केन पाठेन मान्यम् । समऊग दोण्णि आविल्यमाणममयप्यवद्धणववधो । ल क्ष ४६१ २ अणियद्विग्रणहाणे मायारहिट च हाणामिच्छति । हाणा मगपमाणा केई एव परूपेति ॥गो क ३९२

अङ्गप्तास-देवगदिपाओग्गाणुपुन्वि - अगुरुगलहुग-उववाद-परवाद - उस्सास - दोविहायगदी - अप्पल्ज न - पत्तेय - थिर-अथिर-सुभ - असुभ - दुभग - सुस्तर - दुस्तर - अणादे ज - अजसिगि नि िमिण - णीचागोदाणि चि एदाओ वाह त्तरि पयडीओ खवेदि । तदो से काले सोदय वेदणीय - मणुसाज - मणुसगइ - पंचिदियजादि - मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी - तस - वादर - पज्ज - सुभग - आदे ज - जसिगित्ति - तित्थयर - उच्चागोदाणि चि एदाओ तेरह पयडीओ खवेदि, अहवा मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीए सह अजोगि - दुचरिम - समए तेह त्तरि पयडीओ वारह चरिम - समए । उप्पायाणु चेदादो वदो उविहम - समए णीरयो णिम्मले सिद्धो होदि । तत्थ जे कम्म - क्खवणिम्ह वावदा ते जीवा खवगा उच्चेति । जे पुण तेसि चेव

संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात परघात, उच्छुास, प्रशस्त-विहायोगित, अप्रशस्त-विहायोगित, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, ग्राम, अग्रुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीित, निर्माण और नीच-गोत्र, इन वहत्तर प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें दोनों वेदनीयमेंसे उद्यागत कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाति मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस्कीित, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। अथवा, मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगि-केवलीके दिचरम समयमें तेहत्तर प्रकृतियोंका और चरम समयमे वारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं। इसतरह संसारकी उत्पत्तिके कारणोंका विच्छेद हो जानेसे इसके आगेके समयमे कर्मरजसे रहित निर्मल-दशाको प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं। इनमेंसे जो जीव कर्म-क्षपणमें व्यापार करते हैं उन्हें क्षपक कहते हैं, और जो जीव कर्मोक उपशामन करनेमें व्यापार करते हैं उन्हें

१ बाह्ति पयडीओ दुचिरमणे तेरस च चिरमिन्ह ल क्ष ३४४ ×× द्विसप्ति कमीण स्वरूपसत्तामाविकृत्य क्षयमुपगच्छिति, चरमसमये नित्तवुकमक्रमेणोदयवतीस मध्ये सक्तम्यमाणत्वात् । चरमसमये चान्यतरवैदनीयमनुष्यविक्रियज्ञातित्रसस्यगादेययम कीर्तिपर्यासवादर्तार्थकरोच्चेगौत्ररूपाणा त्रयोदश्यकृतीनां सत्ताव्यवच्छेद । अन्य
त्वाहु - मनुष्यानुपूर्व्या द्विचरसमये व्यवच्छेद उदयामावात, उदयवतीना हि स्तिनुक्तस्क्रमामावात् स्वरूपेण चरम
समये दिलक दृश्यत एवेति युक्तस्तामा चरमसमये सत्ताव्यवच्छेद । आनुपूत्राणा च चतस्णामापि क्षेत्रविपाकतयाऽपान्तरालगत।वेवोदय इति न भवस्थस्य तदुदयसभव इत्ययोग्यवस्थादिचरमसमय एव मनुष्यानुपूर्व्या सत्ताव्ययच्छेद ।
तन्मते द्विचरमममये त्रिससते , चरमसमये च द्वाद्याना सत्ताव्यवच्छेद । क प्र य. उ टी पृ ६४ × श्रवो.
दशैता प्रकृती क्षपित्वान्तिमे क्षणे। अयोगिकेवली सिद्धवित्रमूलगतकृतम् ॥ मतान्तरेऽत्रानुपूर्वी क्षिपत्युपान्तिमक्षणे ।
ततिसिसप्ति तत्र द्वादशान्त्ये क्षणे क्षिपेत् ॥ लो प्र १, १२७६.

२ वोच्छेदो दुविहो उप्पादाणुच्छेदो अणुप्पादाणुच्छेदो चेदि । उत्पाद सत्त्व, अनुच्छेदो विनाश अमाव निरूपित इति यावत् । उत्पाद एत्र अनुच्छेद उत्पादानुच्छेद माव एव अमाव इति यावत् । एसो दव्विद्वियणयव्यव-हारो । अनुपाद असत्त्व, अनुच्छेदो विनाश । अनुत्पाद एव अनुच्छेदः असत अमाव इति यावत् । सत असत्त्वविरोधात् । एसो पञ्जविद्वियणयव्यवहारो । धवला अ पृ ५७७ उवसामणिम्ह वावदा ते उवसामगा।

गदि-मग्गणावयव-देवगदिम्हि गुण-मग्गणहं सुत्तमाह—

## देवा चदुसु हाणेसु अत्थि मिन्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मा-मिन्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टि ति'॥ २८॥

देनाश्रतुर्पं स्थानेषु सन्ति । कानि तानीति चेन्मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिः असंयतसम्यग्दृष्टिश्चेति । प्रागुक्तार्थत्वान्नेतेषां गुणस्थानानामिह् स्वरूपमुच्यते ।

#### उपरामक कहते हैं।

विशेपार्थ—चौदहवें गुणस्थानमं अधिकसे अधिक पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। उनमेंसे वहत्तर प्रकृतियोंका उपान्त्य समयमें और उदयागत वारह तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी इसप्रकार तेरह प्रकृतियोंका अन्त समयमें अय होता है। सर्वार्थिसिद्धि, राजवार्तिक, गोमहसार आदि प्रन्थोंमें इसी एक मतका उद्धेख मिलता है। किंतु ऊपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उपान्त्य समयमें भी क्षय वतलाया गया है, जिसका उद्धेख कम्प्रकृति आदि प्रन्थोंमें भी मिलता है। तथा उसकी पुष्टिके लिये इसप्रकार समर्थन भी किया गया है कि अनुद्यप्राप्त प्रकृतियोंका स्तिवुकसक्रमणके द्वारा उद्यागत वारह प्रकृतियोंमें ही उपान्त्य समयमें संक्रमण हो जाता है। अत मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भी उपान्त्य समयमें ही सत्त्वनाश हो जाता है, क्योंकि, मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उदय केवल विग्रहगतिके गुणस्थानोंमें ही होता है, शेपमें नहीं। इसप्रकार दूसरे आचार्योंके मतानुसार उपान्त्य समयमें मनुष्यगत्यानुपूर्वी-सहित तेहत्तर और अन्त समयमें वारह प्रकृतियोंका सत्त्व नाश होता है।

अव गतिमार्गणाके अवयवरूप देवगतिमें गुणस्थानोंके अन्वेपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, इन चार गुणस्थानोमे देव पाये जाते हैं ॥ २८ ॥

देव चार गुणस्थानोंमं पाये जाते हैं।

शंका - वे चार गुणस्थान कौनसे हैं ?

समाधान — मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यग्दृष्टि, इसप्रकार देवोंके चार गुणस्थान होते हैं।

इन गुणस्थानोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये यहां पर उनका स्वरूप पुनः नहीं कहते हैं।

१ देवगतो नारकवत् । स सि ८, ८.

अथ खाद्यासु याभिर्वा जीवाः मृग्यन्ते ताः मार्गणा इति प्राङ् मार्गणाञ्ञव्स्य निरुक्तिरुक्ता, आपे चेयत्स गुगस्थानेषु नारकाः सन्ति, तिर्यञ्चः सन्ति, मनुष्याः सन्ति, देवाः सन्तीति गुणस्थानेषु अन्विष्यन्ते, अतस्तद्च्याख्यानमापिविरुद्धमिति नैप दोषः, 'णिरय-गईए णेरईएसु मिच्छाइद्वा दव्वपमाणेण केविष्यां ' इत्यादिभगवद्-भूतविल-भट्टारकप्रस्कास्यक्षकमलविनिर्गतगुणसंख्यादिप्रतिपादकस्त्राश्रयेण तिन्नरुक्तेरवतारात् । कथमन्योर्भृतविल्युष्पदन्तवाक्ययोर्ने विरोध इति चेच विरोधः । कथमिदं तावत् ? निरुप्यते । न तावदिसिद्धेन असिद्धे वासिद्धस्थान्वेपणं सम्भवति विरोधात् । नापि सिद्धे सिद्धस्थान्वेपणं तत्र तस्यान्वेपणे फलाभावात् । ततः सामान्याकारेण सिद्धानां जीवानां गुणसन्वद्रव्यसंख्यादिविशेपरूपेणासिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिवन्धनवद्भज्ञानदर्शनलक्षणान्यसंख्यादिविशेपरूपेणासिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिवन्धनवद्भज्ञानदर्शनलक्षणान्यसंख्यादिविशेपरूपेणासिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिवन्धनवद्भज्ञानदर्शनलक्षणान्यसंख्यादिवशेपरूपेणासिद्धानां भवतिति नोभयवाक्ययोविरोधः ।

श्रंका — जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवोंका अन्वेपण किया जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं, इसप्रकार पहले मार्गणा शब्दकी निरुक्ति कह आये हैं। और आर्पमें तो इतने गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं, इतनेमें तिर्यच होते हैं, इतनेमें मनुष्य होते हैं और इतनेमें देव होते हैं, इसप्रकार गुणस्थानोंमें मार्गणाओंका अन्वेपण किया जा रहा है। इसलिये उक्त प्रकारसे मार्गणाकी निरुक्ति करना आर्पविरुद्ध है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 'नरकगितमें नारिकयोंमें मिथ्यादि द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं', इत्यादि रूपसे भगवान् भूनविल भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर संख्या आदिके प्रतिपादक सूत्रोंके आश्रयसे उक्त निरुक्तिका अवतार हुआ है।

शंका — तो भूतविल और पुष्पदन्तेक इन वचनोंमें विरोध क्यों न माना जाय **?** 

समाधान—उनके वचनोंमें विरोध नहीं है। यदि पूछी किसप्रकार, तो आगे इसी वातका निरूपण करते हैं। असिद्धके द्वारा अथवा असिद्धमें असिद्धका अन्वेषण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि, इसतरह अन्वेपण करनेमें तो विरोध आता है। उसीप्रकार सिद्धमें सिद्धका अन्वेषण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि, सिद्धमें सिद्धका अन्वेषण करने पर कोई फल निष्पन्न नहीं होता है। इसिलिये स्वरूपसामान्यकी अपेक्षा सिद्ध, किंतु गुण, सत्व, द्रव्य, संख्या आदि विशेषरूपसे असिद्ध जीवोंका अर्थात् जीवस्थानोंका और उत्पाद, व्यय और भ्रोव्यरूपसे परिणमनशील अनादि-कालीन वन्धनसे वंधे हुए, तथा ज्ञान और दर्शन लक्षण स्वरूप आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि अन्यथा, अर्थात् गत्यादिकके अभावमें, हो नहीं सकती है, इसिलिये सामान्यरूपसे जानी गई और विशेषरूपसे नहीं जानी गई ऐसी गांत आदि मार्गणा-

अतीतसूत्रोक्तार्थविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयम।ह —

# तिरिक्ला सुद्धा एइंदियपहुडि जाव असिण-पंचिंदिया ति॥२९॥

एकमिन्द्रियं येपां त एकेन्द्रियाः। प्रभृतिरादिः, एकेन्द्रियान् प्रभृति कृत्वा, अध्याहृतेन कृत्वेत्यनेनाभिसम्बन्धाद्स नपुंसकता। असंज्ञिनश्च ते पञ्चेन्द्रियाश्च असंज्ञि-पञ्चेन्द्रियाः। यत्परिमणामस्येति यावत्। यावद्संज्ञिपश्चेन्द्रियाः शुद्धास्तिर्यश्चः। किमित्येतदुच्यत इति चेन्न, अन्यथासुष्यां गतावेकेन्द्रियादयोऽसंज्ञिपश्चेन्द्रियपर्यन्ताः वर्तन्त इत्यवगमोपायाभावतस्तद्वजिगमियपायै एतत्प्रतिपादनात्।

असाधारणतिरश्वः प्रतिपाद्य साधारणतिरश्चां प्रतिपादनार्थम्यत्तरस्त्रमाह —

अंका इच्छासे आधार-आधेयभाव वन जाता है। अर्थात् जव सामान्यरूपसे जाने गये गुणस्थान विवक्षित होते हैं तव वे आधार-भावको प्राप्त हो जाते हैं और मार्गणाएं आधेयपनेको प्राप्त होती हैं। उसीप्रकार जव सामान्यरूपसे जानी गई मार्गणाए विवक्षित होती हैं तव वे आधारभावको प्राप्त हो जाती हैं और गुणस्थान आधेयपनेको प्राप्त होते हैं। इसिलये भूतविल और पुण्यदन्त आचार्योके वचनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये।

अब पूर्व सूत्रोंमें कहे गये अर्थके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हैं—

पकेन्द्रियसे लेकर असकी पचेन्द्रिय तकके जीव गुद्ध तिर्थन होते हैं॥ २९॥

जिनके एक ही इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय कहते हैं। प्रभृतिका अर्थ आदि है। 'एकेन्द्रियको आदि करके' इसप्रकारके अर्थमें, अध्याहत 'कृत्वा' इस पदके साथ 'एकेन्द्रिय-प्रभृति' इस पदका संवन्ध होनेसे इस पदको नपुसक-िंग कहा है। जो असंक्षी होते हुए पंचेन्द्रिय होते हैं उन्हें असकी-पंचेन्द्रिय कहते हैं। जिसका जितना परिमाण होता है, उसके उस परिमाणको प्रगट करनेके लिये 'यावत्' शब्दका प्रयोग होता है। इसप्रकार असकी पंचेन्द्रिय तकके जीव शुद्ध तिर्थच होते हैं।

शंका - इसप्रकारका सूत्र क्यों कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि उक्त सूत्र नहीं कहते तो 'इस (तिर्यंच) गतिमें ही एकेन्द्रियको आदि छेकर असंशी पंचोन्त्रियतकके जीव होते हैं ' इस वातके जाननेके छिये कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः उक्त वातको जतानेके छिये ही उक्त सूत्रका प्रतिपादन किया गया है।

असाधारण (गुद्ध ) तिर्यंचोंका प्रतिपादन कर अब साधारण (मिश्र ) तिर्यचोंके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

# तिरिक्खा मिस्सा सण्णि-मिच्छाइड्डि-प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति॥ ३०॥

संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृति यावत्संयतासंयतासावत्तिर्यञ्चो मिश्राः । न तिरश्चामन्यैः सह मिश्रणमवगम्यते, कथं ? न तावत्संयोगोऽस्थार्थः तस्योपरितनगुणेष्वपि सत्त्वात् । नैकत्वापत्तिरर्थः द्वयोरेकस्थाभावतो द्वित्वादिनिवन्धनमिश्रतानुपपत्तिरिति । न प्रथम-विकल्पोऽनम्युपगमात् । न द्वितीयविकल्पोक्तदोपोऽपि गुणकृतसादृश्यमाश्रित्य तिर्या मनुष्यगतिजीवैर्मिश्रभावाभ्युपगमात् । तद्यथा, मिथ्यादृष्टिसासाद्नसम्यग्दृष्टिसम्य-ग्मिथ्यादृष्टचसंयतसम्यग्दृष्टिगुणैर्गतित्रयगतजीवसाम्यात्तेस्ते मिश्राः, संयमासंयमगुणेन मनुष्यैः सह साम्यात्तिर्थञ्चो मनुष्यैः सहैकत्वमापना इति ततो न दोपः। स्थान्मतं, गतिनिरूपणायामियन्तो गुणाः अस्यां गतौ सन्ति न सन्तीति निरूपणयैवमवसीयतेऽस्याः

·संज्ञी·पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत-गुणस्थानतक तिर्यंच मिश्र होते हैं ॥३०॥ संज्ञी-मिध्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक तिर्वंच मिश्र हैं।

र्शका—तिर्थवींका किसी भी गतिवाले जीवोंके साथ मिश्रण समझमें नहीं आता. क्योंकि. इस मिश्रणका अर्थ संयोग तो हो नहीं सकता है? यदि मिश्रणका अर्थ अन्य गतिवाले जीवोंके साथ संयोग ही लिया जाय, तो ऐसा संयोग तो छटवे आदि ऊपरके गणस्थानोंमें भी पाया जाता है। और दो वस्तुओंका एकरूप हो जाना भी इस मिश्रणका अर्थ नहीं हो सकता है ? यदि मिश्रणका अर्थ दो वस्तुओंका एकरूप दो जाना ही माना जाय, तो जब भिन्न भिन्न सत्तावाले दो पदार्थ एकरूप होंगे, तब दोमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेसे दित्वादिके निमित्तसे पैटा होनेवाली मिश्रता नहीं वन सकती है ?

समाधान - प्रथम विकल्पसंबन्धी दोप तो यहां पर लागू हो नहीं सकता, क्योंकि, यहां पर मिश्र शब्दका अर्थ दो पदार्थोंके संयोगरूप स्वीकार नहीं किया है। उसीतरह दसरे विकल्पमें दिया गया दोप भी यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि, यहां पर गुणकृत सामन-ताकी अपेक्षा तिर्यचेंका मनुष्यगतिके जीवेंके साथ मिश्रभाव स्वीकार किया है। आगे इसीको स्पष्ट करते हैं-

तिर्यचोंकी मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, और असंयतसम्यग्दृष्टि-क्रप गुणोंकी अपेक्षा तो तीन गतिमें रहनेवाले जीवोंके साथ समानता है, इसलिये तीन गति-वाले जीवोंके साथ तिर्थव जीव चौथे गुणस्थानतक मिश्र कहलाते हैं। और संयमासंयम गुणकी अपेक्षा तिर्थेचोंकी मनुष्योंके साथ समानता होनेसे तिर्थंच मनुष्योंके साथ एकत्वको प्राप्त हुए। इसलिये पांचवें गुणस्थानतक मनुष्योंके साथ तिर्थचोंको मिश्र कहनेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है।

शंका-गित-मार्गणाकी मरूपणा करने पर 'इस गितमें इतने गुणस्थान होते हैं, और

गत्याः अनया गत्या सह गुणडारेण योगांऽस्ति नास्तीति, ततः पुनिरदं निरूपणमनर्थकमिति न, तस्य दुमेंधसामिष स्पष्टीकरणार्थत्वात् । 'प्रतिपाद्यस्य दुस्रित्तितार्थविषयनिर्णयोत्पादनं वक्तृवचसः फलम् 'इति न्यायात् । अथवा न तिरश्चां मिध्यात्वादिमेनुष्यादिमिध्यात्वादिभिः समानः तिर्थड्मनुष्यादिव्यतिरिक्तमिध्यात्वादेरभावात् ।
नापि तिर्थगादीनामेकत्वं चतुर्गतेरभावप्रसङ्गात् । न चाभावो मनुष्येभ्यो व्यतिरिक्ततिरश्चामुपलम्भादिति पर्यायनयकान्तावष्टमभवलेन केचिद् विप्रतिपन्ना । न मिध्यात्वादयः
पर्यायाः जीवद्रव्याद्भिन्नाः कोपादसेरिव तेषां तस्मात्पृथगनुपलम्भादसेमे इति सम्बन्धानुपपत्तेश्च । ततस्तस्मात्तेपामभेदः । तथा च न गतिभेदो नापि गुणभेदः इति द्रव्यनयैकान्तावष्टमभवलेन केचिडिप्रतिपनास्तदिभप्रायकदर्थनार्थं वास्य स्वत्रस्थावतारः । नाभि-

इनने नहीं ' इसप्रकारके निरूपण करनेसे ही यह जाना जाता है कि इस गतिकी इस गतिके साथ गुणस्थानोंकी अपेक्षा समानता है. इसकी इसके साथ नहीं। इसिछिये फिरसे इसका कथन करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अल्पवृद्धिवाले शिष्योंको भी विषयका स्पष्टीकरण हो जावे, इसलिये इस कथनका यहा पर निरूपण किया है, क्योंकि, शिष्यकी जिज्ञासिन-अर्थ सवन्धी निर्णय उत्पन्न करा देना ही वक्ताके वचनोंका फल है, ऐसा न्याय है।

अथवा, तिर्यचेंके मिध्यात्वादि भाव मनुष्यादि तीन गतिसंवन्धी जीवेंके मिध्यात्वादि भावोंके समान नहीं हैं, क्योंकि, निर्धच और मनुष्यादिकको छोड़कर मिध्यात्वादि भावोंका स्वतन्त्र सद्भाव नहीं पाया जाता है । इसलिये जब कि तिर्थवादिकोंमें परस्पर भेद है, तो तदाश्रित भावोंमें भी भेद होना संभव है । यदि कहा जाय कि तिर्वचादिकोंमें परस्पर एकता अर्थात् अभेद है, सो भी कहना नहीं वन सकता है, क्योंकि, तिर्यचादिकोंमे परस्पर अभेद माननेपर चारों गतियोंके अभावका प्रसग आजायगा। परत चारों गतियोंका अभाव माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, मनुष्योंसे अतिरिक्त तिर्थचोंकी उपलब्धि होती है। इसप्रकार पर्यायार्थिकनयको ही पकान्तसे आश्रय करके कितने ही लोग विवादग्रस्त हैं। इसीप्रकार मिथ्यात्वादि पर्यायं जीवद्रव्यसे भिन्न नहीं हैं, क्योंकि, जिसप्रकार तरवार म्यानसे भिन्न उपलब्ध होती है, उसप्रकार मिथ्यात्वादिककी जीवद्रव्यसे पृथक् उपलब्धि नहीं होती है। और यदि भिन्न मान ली जावें तो थे मिध्यात्वादिक पर्योर्थे इस जीव द्रव्यकी हैं, इसप्रकार संबन्ध भी नहीं बनता है। इसिलये इन मिथ्यात्वादिक पर्यायोंका जीव-प्रव्यसे अभेद है। इसप्रकार जब मिथ्यात्वादिक पर्यायोंका जीवसे भेद सिद्ध नहीं होता है, तो गतियोंका भेद भी सिद्ध नहीं हो सकता है और न गुणस्थानोंका भेट ही भिन्न होता है। इसप्रकार केवल इन्यार्थिक नयको ही एकान्तसे आश्रय करके कितने ही लोग विवादमें पड़े हुए हैं। इसलिये इन दोनों एकान्तियोंके आभिप्रायके खण्डन करनेके लिये

प्रायद्वयं घटते तथाप्रतिभागनात् । न च प्रमाणाननुसार्यभिप्रायः साधुरव्यवस्थापत्तेः । न च जीवाद्वैते द्वैते वा प्रमाणमस्ति कृत्स्नस्थैकत्वाद्देशोदेरिव सत्तातोऽप्यन्यतो भेदात् । न प्रमेयस्थापि सत्त्वमपेक्षितप्रमाणव्यापारस्य तस्य प्रमाणाभावे सत्त्वायोगात् । प्रमाणं वस्तुनो न कारकमतो न तद्विनाशाद्वस्तुविनाश इति चेन्न, प्रमाणाभावे वचनाभावतः सकलव्यवहारोच्छित्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, वस्तुविपयविधिप्रतिषेधयोरप्यभावासञ्जनात् । अस्तु चेन्न, वस्तुविपयविधिप्रतिषेधयोरप्यभावासञ्जनात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । ततो विधिप्रतिषेधात्मकं वस्त्वित्यङ्गीकर्तव्यम्, अन्यथोक्त दोपानुपङ्गात् । ततः सिद्धं गुणद्वारेण जीवानां साद्द्यं विशेषरूपेणासाद्वस्यमिति । गुणस्थानमार्गणासु जीवसमासान्वेपणार्थं वा ।

तिरिक्खा भिस्सा ' इत्यादि प्रकृत सूत्रका अवतार हुआ है। उक्त दोनों प्रकारके एकान्तरूप, अभिप्राय घटित नहीं होते हैं, क्योंकि, सर्वथा एकान्तरूपसे वस्तु-स्वरूपकी प्रतीति नहीं होती है। और प्रमाणसे प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जावेगी। तथा जीवाहैत (जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा अभेद), या जीव-हैत (जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा भेद) के माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि जीवा-हैतवादको प्रमाण मानते हैं तो नरक तिर्थंच आदि सभी पर्यायोंको एकताकी आपित्त आजाती है। और यदि जीव-हैतवादको प्रमाण मानते हैं तो देशभेद आदिकी तरह वस्तुका सत्ताकी अपेक्षा पर पदार्थसे भी भेद। सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार हैतवाद या अहैतवादमें प्रमाण नहीं मिलनेसे प्रमयका भी सत्त्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमाणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाले प्रमेयका प्रमाणके अभावमें सद्भाव नहीं वन सकता है।

श्वेका — प्रमाण वस्तुका कारण (उत्पादक) नहीं है, इसिलये प्रमाणके विनाशसे वस्तुका विनाश नहीं माना जा सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रमाणके अभाव होने पर वचनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और उसके विना संपूर्ण छोकव्यवहारके विनाशका प्रसंग आता है।

शंका— यदि लोकव्यवहार विनाशको प्राप्त होता है, तो हो जाओ ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर वस्तु विषयक विधि-प्रतिषेधका - भी अभाव प्राप्त हो जायगा।

शंका - यह भी ही जाओ ?

समाधान—ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, वस्तुका विधि-प्रतिवेधरूप व्यवहार देखा जाता है। इसिलये विधि-प्रतिवेधात्मक वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्यथा ऊपर कहें हुए संपूर्ण दोष प्राप्त हो जावेंगे। इसिलये यह सिद्ध हुआ कि गुणोंकी मुख्यतासे जीवोंके परस्पर समानता है, और विशेष (पर्याय) की मुख्यतासे परस्पर भिन्नता है।

अथवा, गुणस्थानों और मार्गणाओंमें जीवसमासोंके अन्वेषण करनेके लिये यह सूत्र

१ स. प्रती ' त्वोद्देशा ' इति पाठ | २ अ. क. प्रत्वो ' वासजननात् ' इति पाठ |

इदानीं मनुष्याणां गुणद्वारेण साहत्रयासाहत्रयप्रतिपादनार्थमाह—
मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइद्विष्पद्वुडि जाव संजदासंजदा ति ॥३१॥
आदितश्रतुर्ध गुणस्थानेषु ये मनुष्यास्ते मिथ्यात्वादिभिश्रतुर्भिर्गुणैस्निगतिजीवैः
समानाः सयमासंयमेन तिर्यगिभः।

### तेण परं सुद्धा मणुस्सा ॥ ३२ ॥

श्रेपगुणानां मनुष्यगतिव्यतिरिक्तगतिष्वसम्भवाच्छेपगुणा मनुष्येष्वेव सम्भवन्ति उपरितनगुणैर्मनुष्याः न कैश्चित्समाना इति यावत् । देवनरकगत्योः साद्द्यमसाद्द्यं वा किमिति नोक्तमिति चेन्न, आम्यामेव प्ररूपणाभ्यां मन्द्मेधसामि तद्वगमो-त्पत्ति।

. इन्द्रियमार्गणायां गुणस्थानान्वेपणार्थम्रत्तरस्त्रमाह—

### इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चहुरिंदिया पंचिंदिया अणिदिया चेदि ॥ ३३ ॥

रचा गया है।

अव मनुष्योंकी गुणस्यानोके द्वारा समानता और असमानताके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टियोंसे लेकर सयतासयततकके मनुष्य मिश्र है ॥ ३१॥

प्रथम गुणस्थानसे लेकर चार गुणस्थाने।में जितने मनुष्य है वे मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानेंकि अपेक्षा तीन गतिके जीवेकि साथ समान है और संयमासंयमगुणस्थानकी अपेक्षा तिर्यचेंके साथ समान हैं।

पांचव गुणस्थानसे आगे ग्रुद्ध ( केवल ) मनुष्य है ॥ ३२ ॥

प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंको छोड़कर शेप गुणस्थान मनुष्यगतिके विना अन्य तीन गतियोंमें नहीं पाये जाते हैं, इसिछिये शेष गुणस्थान मनुष्योंमें ही सभय हैं। अतः छटवे आदि ऊपरके गुणस्थानोंकी अपेक्षा मनुष्य अन्य तीन गतिके किन्ही जीवोंके साथ समानता नहीं रखते हैं। यह इस सूत्रका तात्पर्य समझना चाहिये।

शंका - देव और नरकगितके जीवोंकी अन्य गतिके जीवोंके साथ समानता और असमानताका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—अलग कथन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, तिर्थच और मनुष्यसंवन्धी प्रह्मणाओंके द्वारा ही मन्द्वुद्धि जनोंको भी देव और नारिकयोंकी दूसरी गति-वाले जीवोंके साथ सदशता और असदशताका ज्ञान हो जाता है।

अच इन्डियमार्गणामं गुणस्थानींके अन्वेपणके छिथे आगेका सूत्र कहते हैं— इन्डियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्डिय, डीन्डिय, त्रीन्डिय, चतुरिन्डिय, पचेन्डिय और

अनिन्द्रिय जीव होते हैं॥ ३३॥

इन्द्रनादिन्द्रः आत्मा, तस्येन्द्रस्य लिङ्गिमिन्द्रियम् । इन्द्रेण सृष्टमिति वा इन्द्रियम्'। तद् द्विविधं, द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं चेति । निर्शृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्', निर्वर्त्यत् इति निर्शृत्तिः, कर्मणा या निर्वर्त्यते निष्पाद्यते सा निर्शृत्तिरित्युपदिक्यते । सा निर्शृतिद्विधा बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र लोकप्रमितानां विद्युद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियत्चिश्चरानिद्रयसंस्थानेनावस्थितानामुत्सेधाङ्गलस्यासंख्येयभागप्रमितानां वा पृतिरभ्यन्तरा निर्शृत्तिः ।

आह, चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां क्षयोपश्चमो हि नाम स्पर्श्वनेन्द्रियस्येव किम्रु सर्वात्म-प्रदेशेपूपजायते, उत प्रतिनियतेण्विति ? किं चातः, नं सर्वात्मप्रदेशेषु स्वसर्वावयवैः रूपा-द्युपलिध्यप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । नं प्रतिनियतात्मावयवेषु, वृत्तेः ' सिया

इन्द्रन अर्थात् ऐश्वर्यशाली होनेसे यहां इन्द्र शब्दका अर्थ आत्मा है, और उस इन्द्रके लिंग (चिन्ह) को इन्द्रिय कहते हैं। अथवा जो इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे रची जावे उसे इन्द्रिय कहते हैं। वह इन्द्रिय दो प्रकारकी है, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। निर्वृत्ति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। जो निर्वृत्त होती है अर्थात् कर्मके द्वारा रची जाती है उसे निर्वृत्ति कहते हैं। वाह्य-निर्वृत्ति और आभ्यन्तर-निर्वृत्तिके भेदसे वह निर्वृत्ति दो प्रकारकी है। उनमें, प्रतिनियत चश्च आदि इन्द्रियोंके आकारकपसे परिणत हुए लोकप्रमाण अथवा उत्सेघांगुलके असंख्यातंव भागप्रमाण विशुद्ध आत्मप्रदेशोंकी रचनाको आभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं।

रंका — जिसप्रकार स्पर्शन-इन्टियका क्षयोपराम संपूर्ण आत्मप्रदेशों में उत्पन्न होता है, उसीप्रकार चक्षु आदि इन्टियोंका क्षयोपराम क्या संपूर्ण आत्मप्रदेशों ने उत्पन्न होता है, या प्रतिनियत आत्मप्रदेशों में शिक्षा आत्माके संपूर्ण प्रदेशों में क्षयोपराम होता है, यह तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर आत्माके संपूर्ण अवयवोंसे रूपादिककी उपलिखका प्रसंग आ जायगा। यदि कहा जाय, कि संपूर्ण अवयवोंसे रूपादिककी उपलिख होती ही है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, सर्वांगसे रूपादिका ज्ञान होता हुआ पाया नहीं जाता। इसलिये सर्वागमें तो क्षयोपराम माना नहीं जा सकता है। और यदि आत्माके प्रतिनियत अवयवोंमें

१ इन्दतीति इन्ड आत्मा, तस्य इस्वभावस्य तदावरणक्षयोपगमे सति स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदथो-पल्लिबिनिमित्त लिंग तदिन्द्रस्य लिंगमिन्डियमित्युच्यते । अथवा लीनमर्थं गमयतीति लिंगम् । आत्मन स्क्ष्मस्यास्ति-त्वाधिगमे लिंगमिन्डियम् । अथवा ' इन्द्र ' इति नामकमोच्यते, तेन सृष्टमिन्डियमिति । स सि १, १४.

२ साव चित्परिणाम , तदात्मकमिन्टिय भावेन्टियम् । गो. जी , जी प्र , दी. १६५

३ जातिनामकर्मोदयसहकारि देहनामकमोदयजनित निर्वृत्त्युपकरणरूप देहचिन्ह द्रव्येन्द्रियम् । गो जीः, जी प्र , टीः १६५

४ त सू. २, १७ ५ त रा वा. पृ ९०

६ उत्सेषागुलासख्येयभागप्रामिताना शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियतचश्चरादीन्द्रियसस्थानेनावस्थिताना दृति-रम्यन्तरा निर्दृत्ति । सः सि २,१७ त राः वा २ १७

७ अ. क. प्रस्तो 'न'इति पाठ नास्ति, '°नोपलम्मात्। न 'इति च स्थाने ' नोपलम्मान 'इति पाठ ।

द्विया, सिया अद्विया, सिया द्वियाद्विया" इति वेढनासूत्रतोऽवगतस्रमणेषु जीवप्रदेशेषु प्रचलत्सु सर्वजीवानामान्ध्यप्रसङ्गादिति नेप दोपः, सर्वजीवावयवेषु क्षयोपश्चमस्योत्पत्त्यभ्युपगमात् । न सर्वावयवैः रूपाद्यपलिव्यत्पि तत्सहकारिकारणवाह्यनिर्वृत्तेरशेपजीवावयवव्यापित्वा-भावात् । कर्मस्कन्थैः सह सर्वजीवावयवेषु स्रमत्सु तत्समवेतशरीरस्यापि तद्वद्भमो भवेदिति

चश्च आदि इन्द्रियोंका क्षयोपराम माना जाय, सो भी कहना नहीं बनता है, क्योंकि, ऐसा मान छेने पर 'आत्मप्रदेश चलभी हैं, अचलभी हैं और चलाचल भी हैं' इसप्रकार वेदनाप्राभृतके सूत्रसे आत्मप्रदेशोंका भ्रमण अवगत हो जाने पर, जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थामें संपूर्ण जीवोको अन्ध्रपनेका प्रसग आ जायगा, अर्थीत् उस समय चश्च आदि इन्द्रियां रूपादिको प्रहण नहीं कर सकेंगी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीवके संपूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशम की उत्पत्ति स्विकार की है। परंतु ऐसा मान छेने पर भी, जीवके सपूर्ण प्रदेशोंके छारा रूपादिकी उपलब्धिका प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, रूपादिके ग्रहण करनेमें सहकारी कारणरूप बाह्य-निर्वृत्ति जीवके सपूर्ण प्रदेशोंमें नहीं पाई जाती है।

विशेषार्थ — ऊपर अभ्यन्तर निर्वृत्तिकी रचना दो प्रकारसे वतला आये हैं। प्रथम, लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है। दूसरे, उत्सेघांगुलके असख्यातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है। इसप्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है। इसप्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्तिकी रचना दो प्रकारसे वतलानेका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि स्पर्शन इन्द्रिय सर्वांग होती है, इसलिये स्पर्शनेन्द्रियसंवन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति भी सर्वांग होगी। इस अपेक्षासे लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहलाती है, यह कथन बन जाता है और शेप इन्द्रियसवन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेघांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण वन जाती है। अथवा, 'सर्वजीवावयवेषु क्षयोपशमस्योत्पत्त्यभ्युपगमात्' अर्थात् जीवके संपूर्ण अवयवोंमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है, ऊपर कहे गये इस वचनके अनुसार प्रत्येक इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम सर्वांग होता है, इसलिये पांचों इन्द्रियोंकी अभ्यन्तर निर्वृत्ति सर्वांग होना सभव है। किंतु इतनी विशेषता समझ लेना चाहिये कि स्पर्शनिन्द्रियकी अभ्यन्तर निर्वृत्तिको छोड़कर शेप इन्द्रियसंवन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेघांग्रिलके असख्यातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंमें हो व्यक्त होती है।

गंका-कर्मस्कन्धोंके साथ जीवके सपूर्ण प्रदेशोंके भ्रमण करने पर, जीवप्रदेशोंसे

१ वे वे सु. ५-७ स्थितास्थितवचनान् । xx तत्र सर्वकाल जीवाप्टमध्यमप्रदेशा निर्पवादा सर्व-जीवाना स्थिता एव । केविलिनामपि अयोगिनां सिद्धाना च सर्वप्रदेशा स्थिता एव । व्यायामदु खपरितापोद्रेक-परिणतानां जीवाना यथोक्ताप्टमध्यप्रदेशवजिताना इतरं प्रदेशा अस्थिता एव । शेपाणां प्राणिनां स्थिताश्रास्थिताश्रोति वचनात् । त रा वा ५ ८. १४

२ प्रतिष्ठ 'मान्च° ' इति पाट ।

चेन्न, तद्धमणावस्थायां तत्समवायाभावात् । शरीरेण समवायाभावे मरणमाहाकित इति चेन्न, आयुपः क्षयस्य मरणहेतुत्वात् । पुनः कयं संघटत इति चेन्नानाभेदापसंहतजीवप्रदेशानां पुनः संघटनोपलम्भात्, इयोर्मूर्तयोः संघटने विराधाभावाच्च, तत्संघटनहेतुकर्मोद्यस्य कार्यवैचित्र्याद्वगतवैचित्र्यस्य सत्त्वाच्च । द्रव्येन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशानां न अमणमिति किन्नेष्यत इति चेन्न, तद्धमणमन्तरेणाशुअमजीवानां अमद्भम्यादिदर्शनानुपपत्तेः इति । तेष्वात्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेशभाक्षु यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्रलप्रचयः स वाह्या निर्वृत्तिः । मद्यरिकाकारा अङ्गुलस्थासंख्येयभागप्रमिता चक्षुरिन्द्रियस्य वाह्या निर्वृत्तिः । यवनालिकाकारा अङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमिता श्रोत्रस्य वाह्या निर्वृत्तिः ।

समवायसंवन्धको प्राप्त रारीरका भी जीवप्रदेशींके समान भ्रमण होना चाहिये ?

समाधान — ऐसा नही है, क्योंकि, जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थाम शरीरका उनसे समवायसंवन्ध नही रहता है।

शंका — भ्रमणके समय शरीरके साथ जीवप्रदेशोंका समवायसंवन्ध नहीं मानने पर मरण प्राप्त हो जायगा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, आयु-कर्मके अयको मरणका कारण माना है।

शुंका - तो जीवप्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंबन्ध कैसे वन जाता है?

समाधान — इसमें भी कोई वाधा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना अवस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवोंके प्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंवन्ध उपलब्ध होता हुआ देखा ही जाता है। तथा, दो मूर्त पदार्थोंके संवन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं आता है। अथवा, जीवप्रदेश और शरीर संघटनके हेतुरूप कर्मोद्यके कार्यकी विचित्रतासे यह सब होता है। और जिसके अनेक प्रकारके कार्य अनुभवमें आते हैं ऐसे कर्मका सन्व पाया ही जाता है।

शंका— द्रव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि द्रत्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं माना जावे, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण करते हुए जीवोंको भ्रमण करती हुई पृथिवी आदिका बान नहीं हो सकता है। इसिल्ये आत्मप्रदेशोंको भ्रमण करते समय द्रव्येन्द्रिय प्रमाण आत्मप्रदेशोंका भी भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिये। इसित्रह इन्द्रिय-व्यपदेशको प्राप्त होनेवाले उन आत्म-प्रदेशोंमें, जो प्रतिनियत आकारवाला और नामकर्मके उद्यसे अवस्था-विशेषको प्राप्त पुद्रल प्रचय है उसे वाह्य-निर्मुत्ति कहते हैं। मस्रके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें-भाग-प्रमाण चश्च इन्द्रियकी वाह्य-निर्मुत्ति होती है। यवकी नालीके सामान आकारवाली और

१ पाठोऽय तः सः वाः २. १७. वाः ३-४ व्याख्यया समान ।

अतिम्रक्तकपुष्पसंस्थाना अङ्गुलस्यासंख्येयमागप्रमिता प्राणिनिवृत्तिः । अर्थचन्द्राकारा क्षुरप्राकारा वाङ्गुलस्य संख्येयमागप्रमिता रसनिवृत्तिः । स्पर्शनेन्द्रियनिवृत्तिरनियत-संस्थानो।सा जघन्येन अङ्गुलस्यासंख्येयमागप्रमिता सक्ष्मश्चरीरेषु, उत्कर्षेण संख्येयघनाङ्गुल-प्रमिता महामत्स्यादित्रसर्जावेषुं । सर्वतः स्तोकाश्रक्षुपः प्रदेशाः, श्रोत्रेन्द्रियप्रदेशाः संख्येयगुणाः, घाणेन्द्रियप्रदेशा विशेषाधिकाः, जिह्वायामसंख्येयगुणाः, स्पर्शने संख्येयगुणाः । उक्तं च—

घनागुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण श्रोत्र-इन्द्रियकी वाह्य-निर्वृत्ति होती है। कदम्बके फूलकें समान आकारवाली और घनागुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण घाण-इन्द्रियकी वाह्य-निर्वृत्ति होती है। अर्ध-चन्द्र अथवा खुरपाके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण रसना इन्द्रियकी वाह्य-निर्वृत्ति होती है। स्पर्शन-इन्द्रियकी वाह्य-निर्वृत्ति आनियत आकारवाली होती है। वह जघन्य-प्रमाणकी अपेक्षा घनांगुलके असख्यातवें भाग प्रमाण स्क्ष्मानिगोदिया लब्ध्यपर्थाप्तक जीवके (तीन मोड़ेले उत्पन्न होनेके तृतीय समयवर्ती) शरीरमें पाई जाती है, और उत्कृष्ट प्रमाणकी अपेक्षा सख्यात घनांगुल-प्रमाण महामत्स्य आदि त्रस-जीवोंके शरीरमें पाई जाती है। चक्षु-इन्द्रियके अवगाहनाक्ष्य प्रदेश सबसे कम है। उनसे संख्यातगुणे श्रोत्र इन्द्रियके प्रदेश हैं। उनसे असंख्यातगुणे जिन्हा-इन्द्रियमें प्रदेश हैं। और उनसे सख्यातगुणे स्पर्शन-इन्द्रियमें प्रदेश हैं।

विशेषार्थ — ऊपर इन्द्रियोंकी अवगाहना वतला कर जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रदेशोंका प्रमाण वतलाया गया है, वह इन्द्रियोंकी अवगाहनाके तारतम्यका ही वोधक जानना चाहिये। अर्थात् चक्षु इन्द्रिय अपनी अवगाहनाक्षे जितने आकाश-प्रदेशोंको रोकती है, उससे संख्यातगुणे आकाश-प्रदेशोंको व्याप्त कर श्रोत्रेन्द्रिय रहती है। उससे विशेष अधिक आकाशप्रदेशोंको घाण इन्द्रिय व्याप्त करती है। उससे असख्यातगुणे आकाशप्रदेशोंको व्याप्त कर जिहा-इन्द्रिय रहती है और उससे संख्यातगुणे आकाश-प्रदेशोंको व्याप्त कर स्पर्शन इन्द्रिय रहती है। गोमहसार जीवकाण्डकी 'अंगुलअसंस्त्रभाग ' इत्यादि गाथासे इसी कथनकी पुष्टि होती है। अवगाहनाके समान इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें भी यह कम लागू हो सकता है। परंतु राजवार्तिकमें 'स्पर्शनरसनद्राणचक्षुःश्रोत्राणि' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए रसना-इन्द्रियसे स्पर्शन-इन्द्रियके प्रदेश अनन्तगुणे अधिक वतलाये हैं। यह कथन इन्द्रियोंकी अवगाहना और इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें किसी भी प्रकारसे घटित नहीं होता है, क्योंकि, एक जीवके अवगाहनरूप क्षेत्र और आत्मप्रदेश अनन्तप्रमाण या अनन्तगुणे संभव ही नहीं हो सकते। संभव है वहां पर बाह्यनिर्वृत्तिके प्रदेशोंकी अपेक्षासे उक्त कथन किया गया हो। कहा भी है—

१ सुदुमणिगोदअपञ्चत्तयस्स जादस्स तिदयसमयन्हि। अगुलअसंखभागं जहण्णमुक्तस्सय मन्छे ॥ गी. जी. १७३.

र ' स्पर्णनेऽनतगुणा ' इति पाठः तः राः वाः २. १९. ५

जव-णालिया मसूरी चंदद्धइमुत्त-फुल्ल-तुल्लाई । इंदिय-संठाणाई पस्सं पुण णेय-संठाणं'॥ १३४॥

उपक्रियतेऽनेनत्युपकरणम्, येन निर्वृत्तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम्। तद् द्विविधं वाद्याभ्यन्तरभेदात्। तत्राभ्यन्तरं कृष्णगुक्कमण्डलम्। वाद्यमक्षिपत्रपक्षमद्वयादि। एवं क्षेपेन्द्रियेषु क्षेयम् । लव्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् । इन्द्रियनिर्वृत्तिहेतुः क्षयोपज्ञमविशेषो लिव्धः । यत्सित्रधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्ति प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपज्ञमविशेषो लिब्धिरिति विज्ञायते । तदुक्तनिमित्तं प्रतीत्योत्पद्यमानः आत्मनः परिणामः उपयोग इत्यपदिक्यते । तदेतदुभयं भावेन्द्रियम् । र्रपयोगस्य तत्फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपति-

श्रोत्र-इन्द्रियका आकार यवकी नालीके समान है, चश्र-इन्द्रियका मस्त्रके समान, रसना-इन्द्रियका आधे चन्द्रमाके समान, घ्राण-इन्द्रियका कदम्बके फ़लके समान आकार है और स्पर्शन-इन्द्रिय अनेक आकारवाली है ॥ १३४॥

जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात् जो निर्वृत्तिका उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। वह वाह्य-उपकरण और अभ्यन्तर-उपकरणके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे कृष्ण और शुक्क मण्डल नेत्र-इन्द्रियका अभ्यन्तर-उपकरण है, और दोनों पलके तथा दोनों नेत्ररोम (वरोनी) आदि उसके वाह्य-उपकरण हैं। इसीप्रकार शेप इन्द्रियोंमें जानना जाहिये।

लिध और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियकी निर्वृत्तिका कारणभृत जो क्षयोपद्यम-विशेष है उसे लिध कहते हैं। अर्थात् जिसके सिश्चधानसे आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनामें व्यापार करता है, ऐसे ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम-विशेषको लिध कहते हैं। और उस पूर्वोक्त निमित्तके आलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले आत्माके परिणामको उपयोग कहने हैं।

१ चक्य सोद घाण जिन्सायार मस्रजवणाली । अतिमृत्तम्बुरपसम फाम तु अणेयसठाण॥ गो जी १७१०

२ पाठोड्य त रा. वा. २. १७ त्रा. ५-७ व्याख्यया समान ।

३त.सू२ १८

४ अर्थमहणशक्तिरुं िष्य । उद्यो स्व वि. १ ५ । गो जो , जी म , टी १६५ लम्भन लिश्व । कः पुनरमो १ ज्ञानावरणक्षयोपश्वमविभेष । सः सि. २ १८ इन्द्रियनिर्वृत्तिहेतु क्षयोपश्चमविभेषो छिष्य । त रा वा २ १८ १ स्वार्थसविद्योग्यतेव च लिय । त रहो वा २ १८ आवरणक्षयोपशमप्राप्तिरूपा अर्थयहणशक्तिरुं िष्य । स्या रत्ना पृ ३४४

५ अर्थमहणव्यापार उपयोगः । गो जी, जी प्र, टी १६५. उपयोग पुन अर्थमहणव्यापार । छची स्त्र वि १.५ यत्सविधानादात्मा द्रव्येन्ट्रियनिवृधिं प्रति व्याप्रियते तिचिमित्त आत्मन परिणाम उपयोग । स सि २.१८.। त रा वा २.१८.२ उपयोग प्रणिधानम् । तः सा २ १९ उपयोगस्तु रूपादिम्रहण-व्यापार् । स्या रताः पृ. ३४४

६ उपयोगस्य फळत्वादिन्द्रियव्यपदेवानुपपितिरिति चैच, कारणधर्मस्य कार्यानुक्ते । तः रा वा. २. १८. ३.

रिति चेन्न, कारणधर्मस्य कार्यानुवृत्तेः । कार्यं हि लोके कारणमनुवर्तमानं दृष्टं, यथा घटाकारपरिणतं विज्ञानं घट इति । तथेन्द्रियनिवृत्त उपयोगोऽपि इन्द्रियमित्यपिवृत्र्यते' । इन्द्रस्य लिङ्गिमन्द्रेण सृष्टमिति वा य इन्द्रियज्ञव्दार्थः स क्षयोपग्रमे प्राधान्येन विद्यत इति । तन इन्द्रियण अनुवादः इन्द्रियानुवादः, तेन मन्ति एकेन्द्रियाः । एकिमिन्द्रियं येपां त एकेन्द्रियाः । किं तदेकिमिन्द्रियम् १ स्पर्शनम् । वीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपग्रमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भात्सपृश्चत्यनेनित स्पर्शनं करणकारके । इन्द्रियस्य स्वातन्त्र्यविवक्षायां कर्तृत्वं च भवति । यथा पूर्वीक्तहेतुसिवधाने सित स्पृश्चतीति स्पर्शनम् । कोऽस्य विपयः १ स्पर्शः । कोऽस्यार्थः १ उच्यते, यदा वस्तु

इमप्रकार लिच्च और उपयोग ये दोनों भावेन्द्रियां हैं।

गंका—उपयोग इन्द्रियोंका फल है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है, इसलिये उपयोगको इन्द्रिय संक्षा देना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कारणमें रहनेवाले धर्मकी कार्यमें अनुवृत्ति होती है। अर्थात् कार्य लोकमें कारणका अनुकरण करता हुआ देखा जाता है। जैसे, घटके आकारमें परिणत हुए अनको घट कहा जाता है, उसीप्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उपयोगको भी इन्द्रिय सङ्गा दी गई है।

इन्द्र (आत्मा ) के छिंगको इन्द्रिय कहते हैं। या जो इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे रची गई है उसे इन्द्रिय कहते हैं। इसप्रकार जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ किया जाना है, वह अयोपशममें प्रधानतासे पाया जाता है, इसिल्ये उपयोगको इन्द्रिय सङ्गा देना उचित है।

उक्त प्रकारकी द्दान्टियकी अपेक्षा जो अनुवाद, अर्थात् आगमानुकूल कथन किया जाता है उसे द्दियानुवाद कहते हैं। उसकी अपेक्षा एकेन्टिय जीव है। जिनके एक ही इन्टिय पाई जाती है उन्हें एकेन्टिय जीव कहते है।

शंका- वह एक इन्द्रिय कौनसी है ?

समाधान - वह एक इन्डिय स्पर्शन समझना चाहिये।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उद्यक्ष आलम्बनसे जिसके द्वारा आत्मा पदार्थोंको स्पर्श करता है, अर्थात् पदार्थगत स्पर्श-धर्मकी मुख्यतासे जानता है, उसे स्पर्शन इन्द्रिय कहते हैं। यह लक्षण करण-कारककी अपेक्षामें (परतन्त्र विवक्षामें ) वनता है। और इन्द्रियकी स्वातन्त्र्यविवक्षामें कर्नृ साधन भी होता है। असे, पूर्वोक्त साधनोंके रहने पर जो स्पर्श करती है उसे स्पर्शन-इन्द्रिय कहते हैं।

शंका-- स्पर्शन-इन्द्रियका विषय क्या है १

१ सब्सोंगत रावा २ १८ वा १-३ व्याख्यया मगान । २ स सि. २, १९, त. रा. वा २, १९, प्राधान्येन विवाक्षितं तदा इन्द्रियेण वस्त्वेव विषयीकृतं भवेद् वस्तुच्यतिरिक्तस्पर्शाद्यभावात्। एतस्यां विवक्षायां स्पृश्यत इति स्पर्शो वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा तस्य ततो भेदोपपत्तेरौदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वमप्यविरुद्धम्, यथा स्पर्शनं स्पर्श इति । यद्येवम्, स्क्ष्मेषु परमाण्वादिषु स्पर्शच्यवहारो न प्रामोति तत्र तद्भावात् ? नैप दोपः, स्क्ष्मेष्वपि परमाण्वादिष्वस्ति स्पर्शः स्थूलेषु तत्कार्येषु तद्रर्शनान्यथानुपपत्तेः। नह्यत्यन्तासतां प्रादुर्भावो इस्त्यतिष्रसङ्गात् । किन्तु इन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति । ग्रहणान्योग्यानां कथं स व्यपदेश इति चेन्न, तस्य सर्वदायोग्यत्वाभावात् । परमाणुगतः सर्वदा

समाधान - स्पर्शन-इन्द्रियका विषय स्पर्श है।

र्यंका-स्पर्शका क्या अर्थ है ? अर्थात् स्पर्शसे किसका प्रदण करना चाहिये ?

समाधान — जिस समय इव्यार्थिक नयकी अपेक्षा प्रधानतासे वस्तु ही विवक्षित होती है, उस समय इन्ट्रियके द्वारा वस्तुका ही ग्रहण होता है, क्योंकि, वस्तुको छोड़कर स्पर्शादिक धर्म पाये नहीं जाते हैं। इसिलिये इस विवक्षामें जो स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, और वह स्पर्श वस्तुरूप ही पड़ता है। तथा जिस समय पर्यायार्थिकनयकी प्रधानतासे पर्याय विवक्षित होती है, उससमय पर्यायका द्रव्यसे भेद होनेके कारण उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन किया जाता है। इसिलिये स्पर्शमें भावसाधन भी वन जाता है। जैसे, स्पर्शन ही स्पर्श है।

शंका — यदि ऐसा है, तो स्क्ष्म परमाणु आदिमें स्पर्शका व्यवहार नहीं वन सकता है, क्योंकि, उसमें स्पर्शनरूप क्रियाका अभाव है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्म परमाणु आदिमें भी स्पर्श है, अन्यथा, परमाणुओंके कार्यहर्ष स्थूल पदार्थोंमें स्पर्शकी उपलब्ध नहीं हो सकती थी। किंतु स्थल पदार्थोंमें स्पर्श पाया जाता है, इसलिये सूक्ष्म परमाणुओंमें भी स्पर्शकी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि, न्यायका यह सिद्धान्त है, कि जो अत्यंत (सर्वथा) असत् होते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि सर्वथा असत्की उत्पत्ति मानी जावे तो अतिप्रसंग हो जायगा। (अर्थात् धांझके पुत्र, आकाशके फूल आदि अविद्यमान वातोंका भी प्रादुर्भीय मानना पड़ेगा) इसलिये यह समझना चाहिये कि परमाणुओंमें स्पर्शादिक पाये तो अवस्य जाते हैं, किंतु वे इन्द्रियोंके झारा ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं।

शंका—जब कि परमाणुओं में रहनेवाला स्पर्श इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे स्पर्श सज्जा कैसे दी जा सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, परमाणुगत स्पर्शके इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेकी धोग्यताका सदैव अभाव नहीं है।

१ 'नैवासतो जन्म सती म नाशो ' वृ स्व. स्ती २४ नासतो विचते शावी नामावो विचते सतः । सगः शी २. १६.

६ प्रबन्धोऽय तः रा. वा. २. २०. १. ध्याख्यया समानः ।

न ग्रहणयोग्यश्रेन, तस्यैव स्थ्लकार्याकारेण परिणतौ योग्यत्वोपलम्भात्। के त एकेन्द्रियाः ? पृथिच्यप्तेजोवायुवनस्पतयः। एतेषां स्पर्शनमेकमेवेन्द्रियमस्ति, न श्रेपाणीति कथमव-गम्यत इति चेन्न, स्पर्शनेन्द्रियवन्त एत इति प्रतिपादकार्षोपलम्भात्। क तत्स्रत्रिमिति चेत्कथ्यते—

जाणदि पस्सदि भुजदि सेवदि पस्सिदिएण एक्केण । कुणदि य तस्सामित्त थावरु एड्डिओ तेण ॥ १३५॥

'वनस्पत्यन्तानामेकम्'' इति तत्त्वार्थस्त्राद्धा । अस्यार्थः, अयमन्तराञ्दोऽनेकार्थ-वाचकः, क्रचिद्वयवे, यथा वस्नान्तो वसनान्त इति । क्रचित्सामीप्ये, यथा उदकान्तं गतः, उदकसमीपं गत इति । क्रचिद्वसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गतः, संसारावसानं

शंका—परमाणुमें रहनेवाला स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा कभी भी श्रहण करने योग्य नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जब परमाणु स्थूल कार्यक्रपसे परिणत होते हैं, तब तहत धर्मोंकी इन्ट्रियोंटारा ग्रहण करनेकी योग्यता पाई जाती है।

शंका-वे एकेन्डिय जीव कौन कौनसे हैं ?

समाधान —पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति, ये पांच एकेन्द्रिय जीव हैं। गंका—इन पांचोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, शेप इन्द्रियां नहीं होती, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पृथिवी आदि एकेन्द्रिय जीव एक स्पर्शन-इन्द्रियवाले होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवाला आर्प-वचन पाया जाता है।

शंका - यह आर्प-वचन कहां पाया जाता है ?

समाधान --वह आर्प-वचन यहां कहा जाता है-

क्योंकि, स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसिलये उसे एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा है॥ १३५॥

अथवा, 'वनस्पत्यन्तानामेकम् ' तत्वार्थस्त्रके इस वचनसे जाना जाता है कि उनके एक स्पर्शन इन्टिय ही होती है। अब इस स्त्रका अर्थ करते हैं, अन्त शब्द अनेक अर्थीका वाचक है। कहीं पर अवयवहप अर्थमें आता है, जैसे, 'वस्त्रान्तः' अर्थात् वस्त्रका अवयव। कहीं पर समीपताके अर्थमें आता है, जैसे 'उदकान्तं गतः' अर्थात् जलके समीप गया। कहीं पर अवसानहए अर्थमें आता है, जैसे, 'ससारान्तं गतः' अर्थात् संसारके अन्तको प्राप्त हुआ।

१तसू २ २२

२ पाठोऽय\_त रा. त्रा २. २२, वा. १-५ व्याख्यया समान !

गत इति । तत्रेह विवक्षाताऽवसानार्थो वेदितव्यः । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति सामीप्यार्थः कित्र गृह्यते ? वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थे गृह्यमाणे वायुकायानां त्रसकायानां च सम्प्रत्ययः प्रसज्येत 'पृथिव्यप्तेज्ञोवायुवनस्पतित्रसाः ' इत्यत्र तथोरेव सामीप्यदर्भनात् । अयमन्तभव्दः सम्यन्धिभव्दत्वात् कांश्रित्पूर्णनपेष्ट्य वर्तते । ततोऽर्थादादिसम्प्रत्ययो भवति तस्मादयमर्थोऽवगम्यते पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानामेकिमिन्द्रियमिति । एवमिप पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानामेकिमिन्द्रियमिति । एवमिप पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्भनादिप्वन्यतम् नेकिमिन्द्रियं प्रामोत्यविशेषादिति चेन्नेप दोषः, अयमेकभव्दः प्राथम्यवचनम् 'स्पर्भन्तरसम्प्राणचक्षःश्रोत्राणि' इत्यत्रतनप्राथम्यमाश्रित इति । वीर्यान्तरायस्पर्भनेनिन्द्रयावरणः क्षयोपभ्रमे सति भ्रेपेन्द्रियसर्वघातिस्पर्धकोदये चैकेन्द्रियज्ञातिनामकर्मादयवश्रवर्तितायां च सत्यां स्पर्भनमेकिमिन्द्रयमाविभवति ।

उनमेंसे यहां पर विवक्षासे अन्त शब्दका अवसानरूप अर्थ जानना चाहिये।

शंका—' वनस्पत्यन्तानामेकम् ' इसमें आये हुए अन्त पदका 'वनस्पतिके समीपवर्ता जीवोंके एक स्पर्शन-इन्द्रिय होती है ' इसप्रकार सामीप्य-वाचक अर्थ क्यों नहीं छेते ?

समाधान — यदि 'वनस्पत्यन्तानामेकम् ' इस सूत्रमं आये हुए अन्त शव्दका समीप अर्थ लिया जाय तो उससे वायुकायिक और त्रसकायिकका ही ज्ञान होगा, क्योंकि, 'पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसाः ' इस वचनमें वायुकायिक और त्रसकायिक ही वनस्पतिके समीप दिखाई देते हैं। यह अन्त शब्द संबन्धी शब्द होनेसे अपनेसे पूर्ववर्ती कितने ही शब्दोकी अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता है, और इससे अर्थवश आदिका ज्ञान हो जाता है। उससे यह अर्थ माल्म पड़ता है कि पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है।

शंका — ऐसा मान छेने पर भी पृथिवीसे छेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंके स्पर्शन आदि पांच इन्द्रियोंमेंसे कोई एक इन्द्रिय प्राप्त होती है, क्योंकि, 'वनस्पत्यान्तानामेकम्' इस सत्रमें आया हुआ एक पद स्पर्शन-इन्द्रियका वोधक तो है नहीं, वह तो सामान्यसे संख्यावाची है, इसिछिये पांच इन्द्रियोंमेंसे किसी एक इन्द्रियका श्रहण किया जा सकता है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह एक शब्द प्राथम्यवाची है, इसिंहिये उससे 'स्पर्शनरसनद्राणचक्षुःश्रोत्राणि' इस सूत्रमें आई हुई सबसे प्रथम स्पर्शन-इन्द्रियका ही ब्रहण होता है।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, रसना आदि शेष इन्द्रियावरणके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय होने पर तथा एकेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन एक इन्द्रिय उत्पन्न होती है। द्वे इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियाः । के ते ? शंखशुक्तिक्रम्यादयः । उक्तं च — कुक्किकिमि-सिप्पि-संखा गडोलारिड-अक्ख-खुल्ला य ।

तह य वराडय जीवा णेया वीइदिया एदे ।। १३६ ।।

के ते द्वे इन्द्रिय इति चेत्स्पर्शनरसने । स्पर्शनमुक्तलक्षणम् । भेदविवक्षायां वीर्यान्तरायरसनेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्टम्भाद्रसयत्यनेनेति रसनं करण-

जिनके दो इन्द्रियां होती हैं उन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं। शुंका— वे द्वीन्द्रिय जीव कौन कौन हैं?

समाधान - शंख, शुक्ति और कृमि आदिक झीन्द्रय जीव हैं। कहा भी है-

कुक्षि-कृमि अर्थात् पेटके कीड़े, सीप, शंख, गण्डोला अर्थात् उदरमें उत्पन्न होनेवाली वड़ी कृमि, अरिए नामक एक जीवविशोप, अक्ष अर्थात् चन्दनक नामका जलचर जीवविशोप, श्रुलक अर्थात् छोटा शंख और कोड़ी आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं ॥ १३६ ॥

शंका - वे दो इन्द्रियां कीनसी हैं ?

समाधान —स्पर्शन और रसना। उनमेंसे स्पर्शनका स्वरूप कह आये हैं। अब रसना-इन्द्रियका स्वरूप कहते हैं—

भेद-विवक्षाकी प्रधानता अर्थात् करणकारककी विवक्षा होने पर, वीर्यान्तराय और रसनेन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपदामसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उदयके अवलम्बनसे जिसके द्वारा स्वादका प्रहण होता है उसे रसना-इन्द्रिय कहते हैं। तथा इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्य-विवक्षा अर्थात् कर्नृ-कारककी विवक्षामें पूर्वोक्त साधनोंके मिलने पर जो आस्वाद प्रहण करती है उसे रसना-इन्द्रिय कहते हैं।

१ उदरान्तर्वतिनो हर्षा (अर्जो , मुलमपानकटकरा. ह्यायान्यन्तर्गता वा जीवा कुक्षिक्रमय । गण्डोलका उदरान्तर्वृहेत्क्रमय । जलचरजीवितिनेषा चन्दनका , ते तु समयमापयाऽक्षत्वेन प्रतीताः । वराटकः क्पर्हक , क्रोंबीति मापायाम् । (प्रन्यान्तरेषु निम्नाकितनामानो जीवा अपि द्वीन्द्रियत्वेन प्रसिद्धा ) सख कवड्डय गडोल-जलीय-चदणग-अलस-लहगाई । मेहर-किमि-प्यरगा वेहदिय माहवाहाई । जलोय जलोकम । अलसा मृनागा , येऽस्रेषास्थे मानो जलदवृष्टो सत्यां समुत्पचन्ते । लहको जीविवशेषो विषयप्रसिद्ध (उपितानोत्पन्नजोव , देशीश्वन्दोऽय ) मेहरक काष्ठकीटिवशेष । प्यरगा पूतरा जलन्तर्वितिनो रक्तवर्णो कृष्णमुखा जीवा । माहवाही-मातृवाहिका ग्रजरदेशप्रसिद्धा खडेलीति आदिप्रहणादीलिकादयोऽन्त्रक्ता अपि द्वीन्द्रिया प्राध्वा । जी वि प्र पृ १० किमिणो सोमगला चेव अलसा माहवाह्या । वासीग्रहा य सिप्पिया सख सखणगा तहा ॥ घल्लोयाणुल्ल्या चेव तहेव य वराडगा । जञ्चगा चेव चन्दणा य तहेव य ॥ उत्त २६, १२९-१३० से किं त वेहदिया । वेहदिया अणेगविहा पन्नता । त जहा, पुलाकिमिया, कृष्टिकिमिया, गह्यलगा, गोलोमा, णउरा, सोमगलगा, वसीग्रहा, सूइग्रहा गोजलोया, जलोया, जालाउया, सखा, सखागा, तुल्ला, खुल्ला, गुल्या, खवा, वराडा, मोत्तिया, मुत्तिया, कल्लुयावासा, एगओवत्ता, दुहओवत्ता, निदयावत्ता, सबुका, माहवाहा, सिप्पसपुडा, चटणा, समुद्दलिक्सा, जे यावने तहप्पगारा । प्रहा १ ४४,

कारके । इन्द्रियाणां स्वातन्त्र्याविवक्षायां पूर्वोक्तहेतुसिवधाने सित रसयतीति रसनं कर्तृकारके भवति । कोऽस्य विषयः १ रसः । कोऽस्यार्थः १ यदा वस्तु प्राधान्येन विवक्षितं तदा वस्तुव्यितिरक्तपर्यायाभावाद्वस्त्वेव रसः । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं रसस्य, यथा रस्यत इति रसः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनन्वं रसस्य, रसनं रस इति । न सक्ष्मेषु परमाण्वादिषु रसाभावः उक्तोत्तरत्वात् । कृत एतयोक्त्वितिरिति चेद्वीर्यान्तरायस्पर्धन-रसनेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमे सिति शेपेन्द्रियसर्वधातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्मे द्वीन्द्रियजातिकर्मोदयवश्चवित्तायां च सत्यां स्पर्शनरसनेन्द्रिये आविर्भवतः ।

त्रीणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः । के ते ? कुन्थुमत्कुणाद्यः । उक्तं च —

शंका—रसना इन्द्रियका विषय क्या है ? समाधान—इस इन्द्रियका विषय रस है। शंका—रस शब्दका क्या अर्थ है ?

समाधान—जिस समय प्रधानरूपसे वस्तु विविक्षत होती है, उस समय वस्तुको छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती है, इसिछिये वस्तु ही रस है। इस विवक्षामें रसके कर्मसाधनपना है। जैसे, जो चखा जाय, वह रस है। तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विविक्षत होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद वन जाता है, इसिछिये जो उदासीनरूपसे अवस्थित भाव है उसीका कथन किया जाता है। इसप्रकार रसके भावसाधनपना भी वन जाता है। जैसे, आस्वादनरूप कियाधर्मको रस कहते हैं। स्क्ष्म परमाणु आदिमें रसका अभाव हो जायगा, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं।

शंका - स्पर्शन और रसना इन देनों इन्डियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होनी है?

समाधान — वीर्यान्तराय और स्पर्शन व रसनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाती स्पर्क्षकोंके उदय होने पर, आंगीपांग नामकर्मके उदयकी वशवर्तिता होने पर स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं।

जिनके तीन इन्द्रियां होती हैं उन्हें त्रीन्द्रिय जीव कहते हैं। शंका—वे तीन इन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ? समाधान—कुन्थु और खटमल आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है—

१ प्रबन्धोऽय तः राः वा २ १९-२०, वाः १-१ व्याख्याम्यां समान ।

२ से किं त तेइदिय-ससार-समावल-जीवपत्रवणा १ तेइदिय ससारसमावल-जीवपत्रवणा अणेगविह। पत्रचा । त जहा, ओवइया, रोहिणिया, कुथ्, पिपीलिया, उद्दसमा, उद्देहिया, उद्देलिया, उप्पाया, उप्पादा, तणहारा, कह्वाहारा, मालुया, पत्ताहारा, तणबिटिया, पत्तेविटिया, पुष्पेविटिया, फलबिटिया, वीयवेटिया, तेनुरणिनिया, तओसिमिजिया, कप्पासिहिमिजिया, हिल्लिया, झिगिरा, किगिरिडा, वाहुया, लहुया, सुमगा, सोविष्या सुयवेटा, इदकाह्या, इदगोवया, तुरतुवगा, कुच्छल्जवाहगा, जूया, हालाहला, पिसुया, सयवाहया, गोम्हो, हिथसोंडा,

कुंथु-पिपीलिक मक्कुण-विच्छिअ-ज्-इदगोव-गोम्ही य । उतिरगणिहयादी (१) णेया तीइदिया जीवा । १३७॥

कानि तानि त्रीणीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसनद्राणानि । स्पर्शनरसने उक्तलक्षणे । किं द्राणमिति ? करणसाधनं द्राणम् । कृतः ? पारतन्त्र्यादिन्द्रियाणाम् । ततो वीर्यान्तराय- द्राणेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्टम्माजिद्रत्यनेनात्मेति द्राणम् । कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायामिन्द्रियाणाम् । दृश्यते चोन्द्रियाणां लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा, यथेदं मेऽिक्ष सुष्टु पश्यति, अयं मे कर्यः सुष्टु शृणोतीति । ततः पूर्वोक्तहेतुसिन्धाने

कुन्यु, पिपीलिका, खटमल, विच्छू, जू, इन्द्रगोप, कनखजूरा, तथा उतिरग नष्टियादिक कीटविशेष, थे सव त्रीन्द्रिय जीव हैं॥ १३७॥

श्ंका—वे तीन इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान — स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हैं। इनमेंसे स्पर्शन और रसनाका रुक्षण कह आये। अब घ्राण-इन्द्रियका रुक्षण कहते हैं—

शंका - बाण किसे कहते हैं ?

समाधान—घाण शब्द करणसाधन है, क्योंकि, पारतन्त्रयिववक्षामें इन्द्रियोंके करण-साधन होता है। इसिलिये वीर्यान्तराय और घाणेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग नामकर्मके उदयके आलम्बनसे जिसके छारा स्ंधा जाता है उसे घाण-इन्डिय कहते हैं। अथवा, इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षामें घाण शब्द कर्नृसाधन भी होता है, क्योंकि, लोकमें इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है। अतः पहले कहे हुए हेतुओंके मिलने पर जो स्ंधनी है उसे घाण-इन्द्रिय कहते है।

जे यावने तहप्पगारा । प्रज्ञा १ ४५

१ अ प्रती 'उत्तिरग' स प्रती च 'उत्तिरग 'इति पाठ ।

२ प्रशुपिपीलिके प्रताते । मत्तुणद्विक्युकेन्द्रमोपाधापि प्रिसद्धा एव । गोमीति ग्रल्मि कर्णश्वाली (कनस्त्र्या इति हिन्दीमापायाम् ) विशेषपरिहानाया येऽपि त्रीन्द्रियजीता उन्लिक्यन्ते । गोमीत ग्रल्म क्ष्यापिपीलि- उद्देहिया य मकोडा । इन्लिक्य पिनलिको सात्र्य गोकीडजाईओ ॥ गद्द्रयचीरकीडागोमयकीडा य धवकीडा य । प्रशु ग्र (गो) वालिय हालिया तेहिय इदगीवाई ॥ उद्देहिया-उपदेहिका प्रान्मीक्य । इन्लिका धान्यादिपूरपत्ता । 'ध्रावयेति ' लोकमापया सात्रा, ते मनुष्याणामश्रमोदर्कत प्राण् माविनि कप्टे धरितकोपृत्यचन्ते । गोकीटका प्रतीता एव । जातिप्रहणेन सर्वतिरक्षां कर्णाधवयवेपूरपत्राध जम्बकचिच्छादयो प्राह्मा । गद्द्य गर्दमका (गोशालीत्पन्न-तव ) चीरकीटा, (विष्टोन्पनजत्तव ) गोमयकीटारकणणोत्पन्ना । धान्यकीटा गुणतेन प्रसिद्धा । शेषाध स्त्रनामिद्धा । जी वि प्र पृ ११ क्रुप्पितीलिकग्रमा उक्तुदेहिया तहा । तणहारकट्रहारा य मालुरा पत्त्वहारगा ॥ कप्पासिद्धामे जायित दुगा तउसमिजगा । सदावरी य गुम्मी य प्रोधन्ता इन्द-गाह्मा ॥ इन्दगोवगमाईया णेगहा एयमायओ । उत्त ३६, १३८-१४०.

सित जिझतीति घाणम् । कोऽस्य विषयः १ गन्धः । अयं गन्धशव्दः कर्मसाधनः । कुतः १ यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदा न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, गन्ध्यत इति गन्धो वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभाव-कथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते, गन्धनं गन्ध इति । कुत एतेपामुत्पत्तिरिति चेद्वीर्यान्तरायस्पर्शनरसन्द्राणेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमे सति शेपेन्द्रियसर्वधातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्टम्भे त्रीन्द्रियजातिकर्मोद्यवश्चतितायां च सत्यां स्पर्शनरसन्ध्राणेन्द्रयाण्याविर्भवन्ति ।

चत्वारि इन्द्रियाणि येपां ते चतुरिन्द्रियाः। के ते ? मशकमिक्षकादयः। उक्तं च—

शंका - बाण-इन्द्रियका विषय क्या है ?

समाधान - इस इन्द्रियका विषय गन्ध है।

यह गन्ध शब्द कर्मसाधन है, क्योंकि, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विविक्षत होता है, उससमय द्रव्यसे भिन्न स्पर्शादिक कुछ भी नहीं रहते हैं, इसिलेये इस विविक्षामें स्पर्शादिक किमेसाधन समझना चाहिये। जैसे, 'जो स्ंघा जाय ' इसप्रकारकी निरुक्ति करने पर गन्ध द्रव्यरूप ही पड़ता है। तथा जिससमय प्रधानरूपसे पर्याय विविक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद वन जाता है, अतयव उदासीनरूपसे अविक्षित जो भाव है, वहीं कहा जाता है। इसतरह स्पर्शादिकके भावसाधन भी वन जाता है। जैसे स्ंघनेरूप कियाधिमी गन्ध कहते हैं।

शंका--इन तीनों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना तथा ब्राण-इल्डियावरणके क्षयोपशमके होने पर, रोप इन्द्रियावरण कर्मके सर्वेघाती स्पर्धकोंके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके उदयके आलम्बन होने पर और त्रीन्द्रियजाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन, रसना और ब्राण ये तीन इन्डियां उत्पन्न होती हैं।

जिनके चार इन्डियां पाई जाती हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं। ग्रंका — वे चतुरिन्डिय जीव कौन कौन हैं ?

समाधान—मच्छर, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है—

१ प्रवन्धोऽय त. रा. वा २. १९-२०, वा. १-१ व्याख्याम्यां समान ।

२ से किं त चर्ठारेदिय-ससारसमावन-जीवपन्नवणा १ २ अणेगविहा पन्नता । त जहा, अधिय पित्य-मन्क्रिय-मसगा फीडे तहा पयगे य । दकुण-कुकड-कुक्कुह-नदावत्ते य सिंगिरडे ॥ किण्हपत्ता, नीलपत्ता, लोहियपता, हालिह्पता, मुक्तिल्लपता, चित्तपक्ला, विचित्तपक्ला, ओहजलिया, जलनारिया, गर्भारा, णीणिया, तत्वा,

मक्कडय-भमर-महुवर-मसय-पयगा य सल्रह-गोमच्छी । मच्छी सदैस कीडा णेया चडरिंदिया जीवा<sup>र</sup> ॥ १३८ ॥

कानि तानि चत्वारीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसन्द्राणचक्ष्रंपि । स्पर्शनरसन्द्राणानि उक्तलक्षणानि । चक्षुपः स्वरूपमुच्यते । तद्यथा, करणसाधनं चक्षुः । कृतः १ चक्षुपः पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्त्र्यविवक्षा दृश्यते आत्मनः स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । यथानेनाक्ष्णा सुष्ठु पत्र्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमीति । ततो वीर्यान्तराय-चक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाचक्षुः । अनेकार्थत्वाद्दर्शनार्थविवक्षायां चष्टेऽर्थान् पत्र्यत्यनेनेति चक्षुः । चक्षुपः कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । इन्द्रियाणां हि लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा च दृश्यते, यथेदं मेऽिक्ष सुष्ठु पत्र्यति, अय मे कर्णः सुष्ठु शृणोतीति । ततः पूर्शेक्तहेतुसिन्धाने सति चष्ट इति चक्षुः । कोऽस्य

मकड़ी, भारा, मधु-मक्खी, मच्छर, पतग, शलभ, गोमक्खी, मक्खी, और दंशसे दशनेवाले कीड़ोंको चतुरिन्टिय जीव जानना चाहिये॥ १३८॥

शंका - वे चार इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान—स्पर्धन, रसना, घाण, और चसु थे चार इन्डियां हैं। इसमेंसे स्पर्धन, रसना, और घाणके लक्षण कह आये। अब चसु-इन्डियका स्वरूप कहते हैं। वह इसप्रकार है। चसु इन्डिय करणसाधन है, क्योंकि, उसकी पारतन्त्र्यविवक्षा है। जिस समय आत्माकी स्वातन्त्र्यविवक्षा होती है, उस समय लोकमें इन्डियोंकी पारतन्त्र्यविवक्षा देखी जाती है। जैसे, इस चसुसे अच्छी तरह देखता हं, इस कानसे अच्छी तरह सुनता ह। इसलिये वीयीन्तराय और चसु इन्डियावरणके क्षयोपश्चम और आगोपाग नामकर्मके उदयके लाभसे जिसके द्वारा पदार्थ देखे जाते हैं उसे चक्षु-इन्डिय कहते हैं। यद्यपि 'चिक्षड्' धातु अनेक अधौंमें आती है, किर भी यहा पर दर्शनकप अर्थकी विवक्षा होनेसे 'जिसके ढारा पदार्थोंको देखता है वह चक्षु है' ऐसा अर्थ लेना चाहिये। तथा स्वातन्त्र्यविवक्षामें चक्षु इन्डियके कर्नुसाधन भी होता है, क्योंकि, इन्डियोंकी लोकमें स्वातन्त्र्याविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, मेरी यह आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है। इसलिये पहले कहे गये हेतुओंके मिलने पर जो देखती है उसे चसु-इन्डिय कहते हैं।

शंका - इस इन्डियका विषय क्या है ?

अध्किरोडा, अभ्कितेहा, सारगा, नेउरा, दोला, भमरा, भारिली, जरुआ, तोष्टा, विरुया, पत्तविष्युया, छाणविष्युया, जलविष्युया, पियगाला, कणगा, गोमयकीडा, जे यावन्ने तहप्यगारा । प्रज्ञा १ ४६.

१ अधिया पोविया चैव मन्छिया मसगा तहा। भनरे कीडवयंग य दक्वंण उन्हुडी तहा॥ झुक्कुंड मिंगिरीटी य नदावचे य विच्छुए। टोले भिंगारी य वियडी अध्छिवेहए॥ अच्छिले माहए अच्छिरीडए विचित्ते चित्तपत्तए। उहिंजिलिया जनकारी य नीया नत्तरपाह्या॥ इय चडारिदिया एएऽणेगहा एवमायओ॥ उत्त. २६, १४७ १५०. विषयश्रेद्वर्णः । अयं वर्णशब्दः कर्मसाधनः । यथा यदा द्रव्यं प्राधान्येन विविधतं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सिनकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः सन्तीत्येतसां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, वर्ण्यत इति वर्णः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा मेदोपपत्तेरौदासीन्यावास्थित मावकथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते वर्णनं वर्णः । कुत एतेपाम्रत्पत्तिश्रेद्वीर्यान्तरायस्पर्शनरसन्द्राणवश्वरावरणक्षयोपश्चमे सित श्रेपेन्द्रियसर्वधातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्टम्भे चतुरिन्द्रियजातिकर्मोदयन्वश्वराविद्याणामाविर्भावो भवेत् ।

पश्च इन्द्रियाणि येपां ते पश्चेन्द्रियाः। के ते ? जरायुजाण्डजाद्यः। उक्तं च— सरसेदिन-सम्मुन्छिन-उच्मेदिन-भोववादिया चेव। रस-पोदंड जरायुज णेया पंचिदिया जीवा । १३९॥

समाधान—वर्ण इस इन्द्रियका विषय है। यह वर्ण शब्द कर्मसाधन है। जैसे, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियसे द्रव्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि, उससे भिन्न स्पर्शादिक पर्यायें नहीं पाई जाती हैं। इसिल्ये इस विवक्षामें स्पर्शादिक कर्मसाधन जाना जाता है। उस समय जो देखा जाय उसे वर्ण कहते हैं, ऐसी निरुक्ति करना चाहिये। तथा जिस समय पर्याय प्रधानरूपसे विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, इसिल्ये उदासीनरूपसे अवस्थित जो भाव है, उसीका कथन किया जाता है। अतप्य स्पर्शादिकके भावसाधन भी वन जाता है। उस समय देखने इप धर्मको वर्ण कहते हैं ऐसी निरुक्ति होती है।

शंका-इन चारों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, ब्राण तथा चक्ष इन्द्रियावरण कमें के क्षयोपदाम, होय इन्द्रियावरण सर्वधाती स्पर्धकोंका उदय, आंगोपांग नामकर्मके उदयका आल-स्वन और चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयकी वदावर्तिताके होने पर चार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है।

जिनके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं।

शंका-चे पंचेन्द्रिय जीव कीन कीन हैं ?

समाधान — जरायुज और अण्डज आदिक पंचेन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है-

स्वेद्ज, संमूर्ज्छिम, उद्भिज्ज, औपपादिक, रसज, पोत, अंडज और जरायुज, ये सब पंचेन्द्रिय जीव जानना चाहिये॥ १३९॥

१ सन्दर्मोद्रये ते. रा. वा. २. १९-२० वा. १-१. ध्याख्याभ्या समानः।

२ से बेमि संतिमे तसा पाणा, त जहा, अंडपा पीयया जराउँ रासया रासेयया सेगुन्छिमा जन्मियया अभवाइया, एस ससारेचि पर्वुच्चह । आचा सू. ४९ . उपेत्युपपचतेऽस्मिनित्युपपादः । त. रा. वा. पृ. ९८. उप-

कानि तानि पञ्चेन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसन्प्राणचक्षुःश्रोत्राणि । इमानि स्पर्शनादीनि करणसाधनानि । कृतः १ पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके दृश्यते च पार-तन्त्र्यविवक्षा आत्मनः खातन्त्र्यविवक्षायाम्, अनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्टु शृणोमीति । ततो वीर्यान्तरायश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमाङ्गोपाङ्गनामलाभावप्टम्भाच्छुणोत्यनेनेति श्रोत्रम् । कर्तृसाधनं च भवति खातन्त्र्यविवक्षायाम् । दृश्यते चेन्द्रियाणां लोके खातन्त्र्यविवक्षा, इदं मेऽक्षि सुष्टु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्टु शृणोतीति । ततः पूर्वोक्तहेतुसिनधाने सति शृणोतीति श्रोत्रम् । कोऽस्य विषयः १ शब्दः । यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्तिकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शाद्यः केचन सन्तीति एतसां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं शब्दस्य युज्यत इति, शब्दः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्याव-स्थितभावकथनाद्भावसाधनं शब्दः. शब्दनं शब्द इति । कृत एतेपामाविभीव इति चेद्रीर्यान्त-

#### शंका - वे पांच इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान—स्पर्शन, रसना, ब्राण, चक्षु और श्रोत्र। ये स्पर्शनादिक इन्द्रियां करण-साधन हैं, क्योंिक, वे परतन्त्र देखी जाती हैं। लेकमें आत्माकी स्वातन्त्र्यविवक्षा होने पर इन्द्रियोंकी पारतन्त्र्यविवक्षा देखी जाती है। जैसे, मैं इस आंखसे अच्छी तरह देखता हूं, इस कानसे अच्छी तरह सुनता हू। इसिल्ये वीर्यान्तराय और श्रोत्र इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग नामकर्मके आलम्बनसे जिसके द्वारा सुना जाता है, उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते है। तथा स्वातन्त्र्याविवक्षामें कर्नृसाधन होता है, क्योंिक, लोकमें इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है। जैसे, यह मेरी आख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है। इसिल्ये पहले कहे गये हेतुओंके मिलने पर जो सुनती है उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते हैं।

#### शंका - इसका विषय क्या है ?

समाधान—शब्द इसका विषय है। जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विविक्षित होता है, उस समय इन्द्रियोंके द्वारा द्रव्यका ही ग्रहण होता है। उससे भिन्न स्पर्शादिक कोई चीज नहीं हैं। इस विवक्षामें शब्दके कर्मसाधनपना वन जाता है। जैसे, 'शब्दते 'अर्थात् जो ध्वनिरूप हो वह शब्द है। तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विविक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद सिद्ध हो जाता है, अतएव उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन किया जानेसे शब्द भावसाधन भी है। जैसे, 'शब्दनम् शब्दः 'अर्थात् ध्वनिरूप कियाधर्मको शब्द कहते हैं।

पाताञ्जाता उपपातजा । अथवा उपपाते भवा औपपातिका देवा नारकाश्च । आचा नि पृ ६३. सम्पूर्णावयव परिस्पदादिसामध्योपलक्षित पोत । शुक्कोणितपरिवरणप्रपात्तकाठिन्य नखत्वरुसदश परिमङ्कमङ, अडे जाता अडजा । जालवस्त्राणिपरिवरण विततमासशोणित जरायु , जरायौ जाता जरायुजा । त. रा वा पृ १००, १०१. १ शबन्थोऽय त. रा वा २ १९-२० वा १-१ व्याख्याभ्यां समान । रायस्पर्श्वनरसन्घाणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्चमे सित अङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे पश्चेन्द्रियजातिकर्मोद्यवश्चवित्तंतायां च सत्यां पश्चानामिन्द्रियाणामाविभीवो भवेदिति। नेदं व्याख्यानमत्र प्रधानम्, 'एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजातिनामकर्मोद्यादेकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रिया भवन्ति' इति भावस्त्रवेण सह विरोधात्। ततः एकेन्द्रियजातिनामकर्मोद्यादेकेन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिनामकर्मोद्याद् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोद्याचत्रित्रियः, चत्रुरिन्द्रियः, श्रोन्द्रियजातिनामकर्मोद्याचतुरिन्द्रियः, पश्चेन्द्रियजातिनामकर्मोद्याचतुरिन्द्रियः, एपोऽर्थोऽत्र प्रधानं निरवद्यत्वात्।

न सन्तीन्द्रियाणि येपां तेऽनिन्द्रियाः । के ते १ अज्ञरीराः सिद्धाः । उक्तं च — ण वि इंदिय-करण-जुदा अवग्गहादीहि गाहया अत्ये ।

णेत्र य इंदिय-सोक्खा अणिदियाणंत-णाण-सुहा ।। १४० ॥

तेषु सिद्धेषु भावेन्द्रियस्थोपयोगस्य सन्वात्सेन्द्रियास्त इति चेन्न, क्षयोपश्चमजनि-

शंका--इन पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान — वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, ब्राण, चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, आंगोपांग नामकर्मके आलम्बन होने पर, तथा पंचेन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यक्ती वशवर्तिताके होने पर पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। फिर भी वीर्यान्तराय और स्पर्शन इन्द्रियावरण आदिके क्षयोपशमसे एकेन्द्रिय आदि जीव होते हैं, यह व्याख्यान यहां पर प्रधान नहीं है, क्योंकि, 'एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव होते हैं। भावानुगमके इस कथनसे पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। इसलिये एकेन्द्रिय जीव होते हैं भावानुगमके इस कथनसे पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। इसलिये एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसे प्रकेन्द्रिय, द्वीन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे द्वीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय है।

जिनके इन्द्रियां नहीं पाई जातीं हैं उन्हें अतिन्द्रिय जीव कहते हैं।

शंका - वे कौन हैं ?

समाधान - शरीररहित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं। कहा भी है-

वे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं और अवग्रहादिक क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थोंको ग्रहण नहीं करते हैं। उनके इन्द्रिय-सुख भी नहीं है, क्योंकि, उनका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अनिन्द्रिय है॥ १४०॥

शंका—उन सिद्धोंमें भावेन्द्रिय और तज्जन्य उपयोग पाया जाता है, इसिलये वे इन्द्रियसहित हैं ? तस्रोपयोगस्रोन्द्रयत्वात् । न च श्रीणाश्रेपकर्मस्र सिद्धेषु क्षयोपश्चमोऽस्ति तस्य क्षायिक-भावेनापसारितत्वात् ।

एकेन्द्रियविकल्पप्रतिपादनार्थग्रत्तरस्त्रमाह—

### एईदिया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता ॥ ३४॥

एकेन्द्रियाः द्विविधाः, वादराः सक्ष्मा इति । वादरशब्दः स्थूलपर्यायः स्थूलत्वं चानियतम्, ततो न ज्ञायते के स्थूला इति । चक्षुप्रीह्याश्रेक, अचक्षुप्रीह्याणां स्थूलानां सक्ष्मतोपपत्तेः । अचक्षुप्रीह्याणामपि वादरत्वे सक्ष्मवादराणामविश्रेपः स्थादिति चेन्न, आपस्त्रस्थानवगमात् । न वादरशब्दोऽयं स्थूलपर्यायः, अपि तु वादरनाम्नः कर्मणो वाचकः । तदुदयसहचरितत्वाज्जीवोऽपि वादरः । शरीरस्य स्थालयनिर्वर्तकं कर्म वादर-

समाधान— नहीं, क्योंकि, क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए उपयोगको इन्द्रिय कहते हैं। परंतु जिनके सपूर्ण कर्म क्षीण हो गये हैं, ऐसे सिद्धोंमें क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, क्योंकि, वह क्षायिक भावके द्वारा दूर कर दिया जाता है।

अव एकोन्द्रिय जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, वादर और सूक्ष्म। वादर एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त॥ ३४॥

एकेन्द्रिय जीव वादर और सुक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं।

शंका— बादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची है, और स्थूलताका स्वरूप कुछ नियत नहीं है, इसिलये यह मालूम नहीं पड़ता है, िक कौन कौन जीव स्थूल हैं। जो चक्षु शिन्द्रयके हारा श्रहण करने योग्य हैं वे स्थूल है, यिद ऐसा कहा जावे सो भी नहीं वनता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर, जो स्थूल जीव चक्षु शिन्द्रयके हारा श्रहण करने योग्य नहीं हैं उन्हें सूक्ष्म- पनेकी श्राप्ति हो जायगी। और जिनका चक्षु शिन्द्रयसे श्रहण नहीं हो सकता है ऐसे जीवोंको वादर मान लेने पर सूक्ष्म और वादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यह आशका आपेके स्वरूपकी अनिभन्नताकी द्योतक है। यह वादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची नहीं है, किंतु वादर नामक नामकर्मका वाचक है, इसिलिये उस वादर नामकर्मके उदयके सवन्धसे जीव भी वादर कहा जाता है।

शंका—शरीरकी स्थूलताको उत्पन्न करनेवाले कर्मको वादर और सूक्ष्मताको उत्पन्न करनेवाले कर्मको सूक्ष्म कहते हैं। तथापि कि जो चक्ष इन्द्रियके छारा ग्रहण करने योग्य नहीं है

मुच्यते । सौक्ष्म्यनिर्वर्तकं कर्म सक्ष्मम्'। तथापि चक्षुपोऽग्राह्यं सक्ष्मश्ररिम्, तद्ब्राह्यं वादरिमिति तद्वतां तद्वयपदेशों हठादास्कन्देत् । ततश्रक्षप्राह्या वादराः, अचक्षप्रीह्याः सक्ष्मां इति तेपामेताभ्यामेव भेदः समापतद्न्यथा तेपामिविशेषतापत्तेरिति चेन्न, स्थूलाश्र भवन्ति चक्षुप्रीह्याश्च न भवन्ति, को विरोधः स्यात् १ सक्ष्मजीवश्ररीरादसंख्येयगुणं शरीरं वादरम्, तद्वन्तो जीवाश्च वादराः । ततोऽसंख्येयगुणहीनं शरीरं सक्ष्मम्, तद्वन्तो जीवाश्च सक्ष्मा उपचारादित्यिष कल्पना न साध्वी, सर्वजघन्यवादराङ्गात्सक्षमकर्मनिर्वर्तितस्य सक्षम् शरीरस्यासंख्येगुणत्वतोऽनेकान्तात् । ततो वादरक्षमीद्यवन्तो वादराः, सक्ष्मकर्मोदयवन्तः सक्ष्मा इति सिद्धम् । कोऽनयोः कर्मणोरुद्ययोभेद्श्चेन्मूर्तरन्यैः प्रतिहन्यमानशरीरिवर्वर्तको वादरक्षमीद्यः । सक्ष्मत्वा

वह स्क्ष्म शरीर है, और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह वाद्र शरीर है, अतः स्क्ष्म और वाद्र कर्मके उद्यवाले स्क्ष्म और वाद्र शरीरसे ग्रुक्त जीवोंको स्क्ष्म और वाद्र संक्षा हठात् प्राप्त हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो चक्षुसे ग्राह्य हैं वे वाद्र हैं, और जो चक्षुसे अग्राह्य हैं वे स्क्ष्म हैं। स्क्ष्म और वाद्र जीवोंके इन उपर्युक्त लक्षणोंसे ही भेद प्राप्त हो गया। यदि उपर्युक्त लक्षण न माने जायं, तो स्क्ष्म और वाद्रोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थूल तो हों और चश्चसे ग्रहण करने योग्य न हों, इस कथनमें क्या विरोध है।

शंका स्मि शरीरसे असंख्यातगुणी अधिक अवगाहनावाले शरीरको वादर कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे वादर जीव कहते हैं। अथवा, वादर शरीरसे असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले शरीरको सूक्ष्म कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे सूक्ष्म जीव कहते हैं?

समाधान — यह कल्पना भी ठींक नहीं है, क्योंकि, सबसे जघन्य बादर शरीरसे सूक्ष्म नामकर्मके द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीरकी अवगाहना असंख्यातगुणी होनेसे ऊपरके कथनमें अने-कान्त दोप आता है। इसिलिये जिन जीवोंके वादर नामक्रमका उदय पाया जाता है वे बादर हैं, और जिनके सूक्ष्म नामकर्मका उदय पाया जाता है वे सूक्ष्म हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है।

र्शका — सहस्म नामकर्मके उदय और वादर नामकर्मके उदयमें क्या भेद है ? समाधान — वादर नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थींसे आघात करने योग्य शरीरको

<sup>्</sup>र यदुद्यादन्यवाधाकरशरीर भवति तद् वादरनाम र स्थ्मशरीरिनर्वर्चक स्थ्मनाम । गो क, जी प्र, टी ३३० स. सि. ८-११०

२ यदुयाद जीवाना चधुर्पाछशरी(त्वठक्षण वादरत्व मवति तद् वादरनाम, पृथिन्यादेरेकैकशरीरस्य चधुर्पाछ -त्वासावेऽपि वादरत्वपरिणामित्रिशेपाद् बहुना समुदाये चक्षुषा अहण मत्रति । तिद्वपरीत स्क्ष्मनाम, यदुदयाद् बहुनां समुदितानामपि जन्तुशरीराणां चक्षुर्पाछता न मवति । क प्र पृ. ७.

३ वादरसहुमुदयेण य वादरसहुमा इवित तदेहा । घादसरीर थूल अघाददेह हवे सहुम ॥ गो. जी. १८३.

त्सूक्ष्मजीवानां शरीरमन्यैर्न मूर्तद्रव्यैरभिहन्यते ततो न तत्प्रतिघातः सूक्ष्मकर्मणो विपाका-दिति चेन्न, अन्यरप्रतिहन्यमानत्वेन प्रतिलब्धसूक्ष्मव्यपदेशभाजः सूक्ष्मशरीरादसंख्येय-गुणहीनस्य वादरकर्मोद्यतः प्राप्तवादरव्यपदेशस्य सूक्ष्मत्वं प्रत्यविशेषतोष्प्रतिघाततापत्तेः। अस्तु चेन्न, सूक्ष्मवादरकर्मोद्ययोरविशेषतापत्तेः। सूक्ष्मशरीरोपादायकः स्क्ष्मकर्मोदयश्चेन्न, तस्माद्य्यसंख्येयगुणहीनस्य बादरकर्मनिर्वतितस्य शरीरस्योपलम्भात्। तत्कुतोष्ट्यसीयत इति चेद्वेदनाक्षेत्रविधानसूत्रात्। तद्यथा —

' सन्त्रत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा । सुहुमवाउ-सुहुमतेउ-सुहुमआउ-सुहुमपुढवि-अपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा।

उत्पन्न करता है। और स्हम नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थीं के द्वारा आद्यात नहीं करने योग्य शरीरको उत्पन्न करता है। यही उन दोनोंमें भेद है।

शंका—सुक्ष्म जीवोंका शरीर सुक्ष्म होनेसे ही अन्य मूर्त द्रव्योंके द्वारा आधातको प्राप्त नहीं होता है, इसिलये मूर्त द्रव्योंके साथ प्रतिघातका नहीं होना सुक्ष्म नामकर्मके उद्यसे नहीं मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थींके हारा आघातको नहीं प्राप्त होनेसे सूक्ष्म संज्ञाको प्राप्त होनेवाले सूक्ष्म शरीरसे असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले, और वादर नामकर्मके उदयसे वादर संज्ञाको प्राप्त होनेवाले वादर शरीरकी सूक्ष्मताके प्रति कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अतएव उसका भी मूर्त पदार्थींसे प्रतिघात नहीं होगा ऐसी आपित आजायगी।

श्वका-अजाने दे। ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर सक्ष्म और वादर नामकर्मके उद्यमें । फिर कोई विशेषता नहीं रह जायगी।

शंका—सूक्ष्म नामकर्मका उदय सूक्ष्म शरीरको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उन दोनोंके उदयमें भेद हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सूक्ष्म शरीरसे भी असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले और षाहर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए बादर शरीरकी उपलब्धि होती है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान—चेदना नामक चौथे खण्डागमके क्षेत्राजुयोगद्वारसंवन्धी निम्न सूत्रोंसे जाना जाता है। वे इसप्रकार हैं—

स्ट्रम निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक (थोड़ी) है। स्ट्रम वायुकायिक, स्ट्रम अग्निकायिक, स्ट्रम जलकायिक और स्ट्रम पृथिवीकायिक लब्ध्य-पर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना स्ट्रम निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे चादरवाउ--चादरतेउ-वादरआउ--वादरपुढिव- वादरिणगोदिजीव-'वादरवणप्फिदिकाइयविय-सरीर-अपज्ञत्तयस्स जहिण्या ओगाहणा असंखेजगुणा । वेहंदिय-तेहंदिय-चउिरिय-पंचिदिय-अपज्जत्तयस्स जहिण्या ओगाहणा असंखेजगुणा । सुहुम-णिगोद-पज्जत्तयस्स जहिण्या ओगाहणा असंखेजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्यस्म उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। सहसेव पज्जत्यस्म उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। सहसेव अपज्जत्तयस्स जहिण्या-ओगाहणा असंखेजगुणा। तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। वादरवाउकाइय-वादरतेउकाइय-वादर-आउकाइय-वादरपुढिविकाइय-वादरिणगोदजीव-पज्जत्त्वयस्स जहिण्या ओगाहणा असंखेजजगुणा। तस्सेव अपज्जत्त्वयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्त्वयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्त्वयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्त्वयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्त्वयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।

उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक छन्ध्यपर्याप्तक जीवकी जधन्य अवगाहनासे बादर वायुकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर जलकायिक, वादर पृथिवीकायिक, चाद्रिनगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जर्मन अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकाथिक लब्ध्यपर्योप्तक जीवकी जघन्य अवगाहनासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवींकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है। लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनासे सुक्ष्म निगोदिया पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सूक्ष्म निगोदिया छव्ध्यपर्याप्तककी उत्क्रप्र अवगाहना कुछ अधिक है। इससे सृक्ष्म निगोदिया पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है। इससे सृक्ष्म नायुकायिक पयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सुक्ष्म वायुकायिक अपयोप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे स्का वागुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इसीतरह सुक्ष्म वायुकायिकसे स्क्म अग्निकायिक, उससे सूक्ष्म जलकायिक, उससे सूक्ष्म पृथिवीकायिकसंवंन्धी प्रत्येककी क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसंवन्धी जघन्य, उत्क्रप्र और उत्क्रप्र अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक समझ छेना चाहिये। इसीतरह सृक्ष्मपृथिवीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनासे बादर वायु-कायिक, उससे वादर अग्निकायिक, उससे वादर जलकायिक, उससे वादर पृथिवीकायिक, उससे बादर निगोद जीव और उससे निगोद्पतिष्ठित वनस्पतिकायिकसंवधी प्रत्येककी क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसम्बन्धी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक समझना चाहिये। सप्रतिष्ठित प्रत्येककी उत्कृष्ट

१ बादरणिगोदपिटिडिदपञ्जता किमिदि सुत्तिम्ह ण वृत्ता १ ण, तेसि पत्तेयसरीरेत अतत्मावादी । धवला अ. पृ. २५००

सरीरपन्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा अक्षेत्रेन्जगुणा । वेइंदिय-पन्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेन्जगुणा । तेइंदिय-चर्डारेदिय-पिचिदिय-पन्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेन्जगुणा । तेइंदिय-चर्डारेदिय-वेइंदिय-वादरवणप्किदिकाइयपत्तेयसरीर-पंचिंदिय-अपजन्त्तयस्स उक्किस्स्या ओगाहणा संखेन्जगुणा । तस्सेव पन्जत्तयस्स वि सखेन्जगुणा । त्ते

परैर्मूर्तद्रव्येरप्रतिहन्यमानशरीरानिर्वर्तकं सक्ष्मकर्म । तिहिपरीतशरीरानिर्वर्तकं वादर-कर्मेति स्थितम् । तत्र वादराः सृक्ष्माश्च हिविधाः, पर्याप्ताः अपर्योप्ता इति । पर्याप्त-

अवगाहनासे वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकद्वारीर पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे द्वीदिवय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंस्थात गुणी है। इससे जीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है। पचेन्द्रिय
पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, वादर वनस्पानिकायिक प्रशेकद्वारीर और पचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है। पचेन्द्रिय
अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनासे जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वान्द्रिय, वादर वनस्पनिकायिक प्रत्येकद्वारीर और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरीत्तर सख्यातगुणी है।

इस उपर्युक्त कथनसे यह वात सिन्ड हुई कि जिसका मूर्त पदार्थीसे प्रतिघात नहीं होता है ऐसे शरीरको निर्माण करनेवाला सूहम नामकर्म है, और उससे विपरीत अर्थात् मूर्त पदार्थीसे प्रतिघातको प्राप्त होनेवाले शरीरको निर्माण करनेवाला वादर नामकर्म है।

विशेषार्थ — अपर जो एक्म निगोदिया छन्ध्यपर्याप्तककी जमन्य अवगाहनासे छेकर पर्वेन्डिय पर्याप्ततक जीवोंकी उरक्रप्र अवगाहनाका क्रम वतला आये हैं, उसे देखते हुए यह सिंछ होता है कि स्क्ष्म जीवोंकी मध्यम अवगाहना बादरोंसे भी अधिक होती है। इसलिये छोटी वही अवगाहनासे स्थूलता और सद्दमता न मानकर स्यूल और स्क्ष्म कर्मके उद्यसे सप्रतिघात और अप्रतिघातवाले शरीरको वादर और स्क्ष्म कहते हैं। तथा अपर जो वेदनाखण्डके स्त्र उद्धृन किये हैं उनमें सप्रतिष्ठित वादर वनस्पतिसे अप्रतिष्ठित वादर वनस्पतिका स्थान स्वतंत्र माना है। फिर भी यहा 'सव्वत्थोवा' इत्यादि उद्धृत स्त्रमें सप्रतिष्ठितके स्थानको अप्रतिष्ठितके स्थानमें अन्तर्भृत करके सप्रतिष्ठित वनस्पतिका स्वनन्त्र स्थान नहीं बतलाया है।

इनमें, बादर और सूक्ष्म दोनों ही प्रत्येक दो दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपग्रीप्त।

१ वे खं स् १९-९३ स्हुनिषिनातेआभूमतिआभूमतिआभूणिविद्धिः इष्टर । वितिचपमादिन्लाणं एयाराणं तिमेदी य ॥ अपविद्धिदपचेय मितिचपितचित्र अपविद्धिद सयल । तिचिनिअपविद्धिव च य सयल बादालगुणिदकमा ॥ अनरमपुण्णं पदम सील पुणं मिदियतिदयीली । पुण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णमुग्रसम्पुण्यस्त ॥ पुण्णज्ञहण्णं तती वर्षे अपुण्णस्स पुण्णवणस्स । वीपुण्णज्ञहण्णो चि अमल सर्वं ग्रणं तती ॥ स्हुगेदरगुणगारी आविल्पिन्ला असलसागी द्व । सहाणे मेदिनया अहिया तत्थेगविदसागी ॥ गी जी ९७-१०१.

कमींद्यवन्तः पर्याप्ताः। तदुदयवतामनिष्यन्नश्ररीराणां कथं पर्याप्तच्यपदेशो घटत इति चेन्न, नियमेन श्ररीरनिष्पादकानां भाविनि भूतवदुपचारतस्तद्विरोधात् पर्याप्त-नामकमींद्यतहचाराद्वा। यदि पर्याप्तश्रव्दो निष्पात्तेवाचकः, कैस्ते निष्पन्नाः इति चेत्पर्याप्तिभिः। कियत्यस्ताः इति चेत्सामान्येन पड् भवन्ति, आहारपर्याप्तिः श्ररीर-पर्याप्तिः इन्द्रियपर्याप्तिः आनापानपर्याप्तिः भाषापर्याप्ति मन पर्याप्तिरिति।

तत्राहारपर्याप्तेरर्थ उच्यते । श्रारिनामकर्मोदयात् पुद्गलिवपाकिन आहारवर्गणागतपुद्गलस्कन्थाः समवेतानन्तपरमाणुनिष्पादिता आत्मावप्रव्यक्षेत्रस्थाः कर्मस्कन्धसम्बन्धतो
मूर्तीभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति । तेपाग्रपगतानां पुद्गलस्कन्धानां खलरसपर्यायैः
परिणमनशक्तेर्निमित्तानामाष्तिराहारपर्याप्तः । सा च नान्तर्ग्रहूर्तमन्तरेण समयेनैकेनैवोपजायते आत्मनोष्टक्रमेण तथाविधपरिणामाभावाच्छरीरोपादानश्रथमसमयादारस्यान्तर्ग्रहूर्ते-

उनमेंसे जो पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं।

शंका — पर्याप्त नामकर्मके उद्यसे युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्पन्न नहीं हुआ है तब तक उन्हें पर्याप्त कैसे कह सकते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नियमसे शरीरको उत्पन्न करनेवाले जीवोंके, होनेवाले कार्यमें यह कार्य हो गया, इसप्रकार उपचार कर लेनेसे पर्याप्त संज्ञा करनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होनेके कारण पर्याप्त संज्ञा दी गई है।

शंका — यदि पर्याप्त शब्द ।निष्पात्ति वाचक है तो यह वतलाइये कि ये पर्याप्तजीव किनसे निष्पन्न होते हैं।

समाधान-पर्याप्तियोंसे निष्पन्न होते हैं।

शंका - वे पर्याप्तियां कितनी हैं?

समाधान—सामान्यकी अपेक्षा छह हैं, आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापानपर्याप्ति, भापापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति। इनमेंसे, पहले आहारपर्याप्तिका
अर्थ कहते हैं। शरीर नामकर्मके उदयसे जो परस्पर अनन्त परमाणुओं के संबन्धसे उत्पन्न
हुए हैं, और जो आत्मासे न्याप्त आकाश क्षेत्रमें स्थित हैं ऐसे पुद्रलविपाकी आहारचर्यणासंबन्धी पुद्रलस्कन्ध, कर्मस्कन्धके संबन्धसे कथाचित् मृतपनेको प्राप्त हुए आत्माके साथ
समवायक्तपसे संबन्धको प्राप्त होते हैं, उन खल-भाग और रस भागके भेदसे परिणमन
करनेक्तप शक्तिसे बने हुए आगत पुद्रलस्कंधोंकी प्राप्तिको आहारपर्याप्ति कहते हैं। वह
आहारपर्याप्ति अन्तर्मुहर्तके बिना केवल एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि,
आत्माका एकसाथ आहारपर्याप्तिकपसे परिणमन नहीं हो सकता है। इसलिये शरीरको प्रहण
करनेके प्रथम समयसे लेकर एक अन्तर्मुहर्तमें आहारपर्याप्ति निष्पन्न होती है। तिलकी खलीके

नाहारपर्याप्तिर्निष्पद्यतं इति यावत् । तं खलभागं तिलखलोपममस्थ्यादिस्थिरावयवैस्तिलतैलसमानं रसभागं रसरुधिरवसाञ्चक्रादिद्रवावयवैरौदारिकादिश्वरीरत्रयपरिणामशक्त्युपेतानां
स्कन्धानामवाप्तिः श्वरीरपर्याप्तिः । साहारपर्याप्तेः पश्चादन्तर्ग्रहूर्तेन निष्पद्यते । योग्यदेशस्थितरूपादिविशिष्टार्थग्रहणशक्त्युत्पत्तेनिमत्तपुद्गलप्रचावाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तः । सापि
ततः पश्चादन्तर्ग्रहूर्तादुपजायते । न चेन्द्रियनिष्पत्तौ सत्यामपि तस्मिन् क्षणे वाह्यार्थविपयविज्ञानग्रत्पद्यते तदा तदुपकरणाभावात् । उच्छ्वासिनस्सरणशक्तिर्निष्पत्तिनिमत्तपुद्गलप्रचयावाप्तिरानापानपर्याप्तः । एपापि तस्मादन्तर्ग्रहूर्तकाले समतीतं भवेत् । भापावर्गणायाः स्कन्धाचतुर्विधभापाकारेण परिणमनशक्तिनिमत्तनोकर्मपुद्गलप्रचयावाप्तिर्भापापर्याप्तः । एपापि पश्चादन्तर्ग्रहूर्तादुपजायते । मनोवर्गणास्कन्धनिष्पत्रपुद्गलप्रचयः अनुभूतार्थस्मरणशक्तिनिमित्तः मनःपर्याप्तः द्रव्यमनोऽवप्रम्भेनानुभृतार्थस्मरणशक्तेरुत्पत्तिर्मनःपर्याप्तिर्था । एतासां प्रारम्भोऽक्रमेण जन्मसमयादारभ्य तासां सन्वाभ्युपगमात् ।

समान उस खलभागको हुड्डी आदि कठिन अवयवरूपसे और तिलके तैलके समान रसभागको रस, रुधिर, वसा, वीर्थ आदि इव अवयवद्भपसे परिणमन करनेवाले औदारिक आदि तीन शरीरोंकी शक्तिसे युक्त पुहलस्कन्घोंकी प्राप्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। वह शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुहर्तमें पूर्ण होती है । योग्य देशमें स्थित रूपादिसे युक्त पदार्थींके करनेरूप शक्तिकी ग्रहण उत्पात्तिके पुद्रलप्रचयकी प्राप्तिको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याप्ति भी शरीर पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुहर्तमें पूर्ण होती है। परंतु इन्द्रिय पर्याप्तिके पूर्ण हो जाने पर भी उसी समय वाह्य पदार्थसंबन्धी झान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उस समय उसके उपकरणरूप द्रव्योन्द्रिय नहीं पाई जाती है। उच्छ्यास और नि ज्वासरूप शक्तिकी पूर्णताके निमित्तभृत पुद्रलभचयकी प्राप्तिको आनापान पर्योप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति भी इन्ट्रिय पर्योप्तिके अन-न्तर एक अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत होने पर पूर्ण होगी। भाषावर्गणाके स्कन्धोंके निमित्तसे चार प्रकारकी भाषारूपसे परिणमन करनेकी शक्तिके निमित्तभूत नोकर्म पुद्रलप्रचयकी प्राप्तिको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति भी आनापान पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुहू-र्तमें पूर्ण होती है। अनुभूत अर्थके समरणरूप शक्तिके निमित्तभूत मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे निष्पन्न पुद्रलप्रचयको मनःपर्याप्ति कहते हैं। अथवा, द्रव्यमनके आलम्बनसे अनुभूत अर्थके स्मरणरूप शक्तिकी उत्पत्तिको मन पर्याप्ति कहते हैं। इन छहों पर्याप्तियाँका प्रारम्म युगपत्

१ आहारपर्याप्तिश्च प्रथमसमय एव निय्यचते xxx आहारपर्याप्त्या अपर्याप्तो विमहगतावेवोत्पचते नोपपातक्षेत्रमागतोऽपि, उपपातक्षेत्रमागतस्य प्रथमसमय एवाहारकत्वात् । तत एकसामियकी आहारपर्याप्तिनिर्वृत्ति । न सू १७ टी

२ गो जो. गा ११९ न सू १७. अनयोष्टीका विशेषातुमन्धानाय दएन्या ।

निष्पत्तिस्तु पुनः क्रमेण'। एतासामनिष्पत्तिरपर्याप्तिः।

पर्याप्तिप्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयोहिंमविद्वन्ध्ययोखि भेदोपलम्भात्। यत आहारश्ररीरेन्द्रियानापानभापामनःशक्तीनां निष्पत्तेः कारणं पर्याप्तिः। प्राणिति एभिरात्मेति प्राणाः पश्चेन्द्रियमनोवाकायानापानायंपि इति । भवन्त्विन्द्रियायुष्कायाः प्राणव्यपदेश्चनाजः तेपामाजन्मन आमरणाद्भवधारणत्वेनोपलम्भात्। तत्रैकस्याप्यभावतोष्ठसुमतां मरण-संदर्शनाच । अपि तृच्छ्वासमनोवचसां न प्राणव्यपदेशो युज्यते तान्यन्तेरणापि अपर्याप्तानस्थायां जीवनोपलम्भादिति चेन्न, तैर्विना पश्चाजीवतामनुपलम्भतस्तेपामपि प्राणत्वानिरोधात्। उक्तं च—

वाहिर-पाणेहि जहा तहेव अव्भंतरेहि पाणेहि । जीवंति जेहि जीवा पाणा ते होति वोद्धव्या ॥ १४१ ॥

होता है, क्योंकि, जन्म समयसे लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है। परंतु पूर्णता क्रमसे होती है। तथा इन पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं।

शंका - पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इनमें हिमवान् और विनध्यावल पर्वतके समान भेद पाया जाता है। आहार, द्वारीर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा और मनरूप द्वाक्तियोंकी पूर्णताके कारणकी पर्याप्ति कहते हैं। और जिनके द्वारा आत्मा जीवन संज्ञाको प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं। यहीं इन दोनोंमें भेद है। वे प्राण पांच इन्द्रियां मनोवल, वचनवल कायवल, आनापान और आयुके भेदसे द्वा प्रकारके हैं

शंका—पांचों इान्द्रियां, आयु और कायवल ये प्राण संज्ञाको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि, वे जन्मसे लेकर मरणतक भव (पर्याय) को धारण करने रूपसे पाये जाते हैं। और उनमेंसे किसी एकके अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है। परंतु उच्युस, मनोवल और वचनवल इनको प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि, इनके विना भी अपर्योप्त अवस्थामें जीवन पाया जाता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उच्छ्यास, मनोवल और वचनवलके विना अपर्याप्त अवस्थाके पश्चात् पर्याप्त अवस्थामें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें प्राण माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

जिसप्रकार नेत्रोंका खोलना, वन्द करना, वचनप्रवृत्ति, आदि वाह्य प्राणोंसे जीव जीते

१ पञ्चचीपट्टवण जुगव तु कमेण होदि णिट्टवण । अतोम्रहुत्त कालेणहियकमा तांचियालावा ॥ गो जी १२००

२ गो. जी. १२९ टीकानुसन्धेया ।

३ गो. जी १२९ तत्र 'जीवाते 'इति स्थाने 'प्राणित 'इति पाठ । पोद्रिलकद्रिन्येन्द्रियादिन्यापाररूपा. द्रव्यप्राणा । तित्रीमत्तभूतज्ञानात्ररणवीर्यान्तरायक्षयोपश्चमादिविजृमितज्ञेतनव्यापाररूपा मावप्राणा । जी प्र टी

पर्याप्तिप्राणानां नाम्नि विप्रतिपत्तिर्न वस्तुनि इति चेन्न, कार्यकारणयोर्भेदात्, पर्याप्तिष्वायुपोऽसन्वान्मनोवागुङ्कासप्राणानामपर्याप्तकालेऽसन्वाच तयोभेंदात् । तत्पर्या-प्तयोऽप्यपर्याप्तकाले न सन्तीति तत्र तदसन्त्रामिति चेन्न, अपर्याप्तरूपेण तत्र तासां सत्त्रात् । किमयर्याप्तरूपमिति चेन्न, पर्याप्तीनामर्धनिष्यन्नायस्था अपर्याप्तिः, ततोऽस्ति तेपां भेद इति । अथवा जीवनहेतुन्त्रं तत्स्थमनपेक्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्रं पर्याप्तिरुच्यते, जीवनहेतवः पुनः प्राणा इति तयोर्भेदः'।

एकेन्द्रियाणां भेदमभिधाय साम्प्रतं द्वीन्द्रियादीनां भेदमभिधातुकाम उत्तर-स्त्रमाह ---

हैं, उसीप्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपरामादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं ॥ १४१ ॥

शंका — पर्याप्ति और प्राणके नाममं अर्थात् कहनेमात्रमं विवाद है, वस्तुमं कोई विचाद नहीं है, इसिलिये दोनोंका तात्पर्य एक ही मानना चाहिये?

समाधान- न हो, वयोंकि, कार्य और कारणके भेदसे उन दोनोंमें भेद पाया जाता है तथा पर्याप्तियोंमें आयुका सद्भाव नहीं होनेसे और मनोवल, वचनवल, तथा उच्छ्वास इन प्राणोंके अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाये जानेसे पर्याप्ति और प्राणमें भेद समझना चाहिये।

शंका— वे पर्याप्तियां भी अपर्याप्त कालमें नहीं पाई जाती हैं, इसिलिये अपर्याप्त कालमें उनका सद्भाव नहीं रहेगा?

समाधान-नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें अपर्याप्तरूपसे उनका सद्भाव पाया जाता है।

शंका-अपर्याप्तरूप इसका क्या तात्पर्य है ?

समाधान-पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपयोग्ति कहते हैं, इसलिये पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता है। अथवा, इन्द्रियादिम विद्यमान जीवनके कारणपनेकी अपेक्षा न करके शन्द्रियादिरूप शक्तिकी पूर्णतामात्रको पर्याप्ति कहते हैं और जो जीवनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं। इसप्रकार इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये।

इसप्रकार एकेन्द्रियोंके भेद प्रभेदोंका कथन करके अब द्वीन्द्रियादिक जीवोंके भेदोंका

१ आहारमाषामनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां खलरसमागशरीरावयत्ररूपद्रव्येन्द्रियरूपोच्छ्वासनिश्वासरूपमाषा-रूपद्रव्यमनोरूपपरिणमनकारणात्मकशक्तिनिष्पत्तयः पर्याप्तयः, स्त्रार्थप्रहणव्यापारकायवाग्व्यापारीच्ङ्कासानिस्वासप्रद्यति-भवधारणरूपजीवद्वयवहारकारणात्मशनितविशेषा प्राणा इति भिचलक्षणलक्षितत्वात्पर्याप्तिप्राणयोभेदप्रासिद्धे ॥ गो. जी , म प्र, टी १३९

नीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । तीइंदिया दुविहा, पज्जता अपज्जता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता । पंचिं दिया दुविहा, पर्ज्जता अपज्जता । पंचिं दिया दुविहा, सण्णी असण्णी । सण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता । असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ।। ३५ ॥

द्वीन्द्रियाद्य उक्तार्थो इति पुनरुक्तभयात्पुनस्तेषां नेहार्थ उच्यते । अथ सादेतस्य एतावन्त्येवेन्द्रियाणीति कथमवगम्यते इति चेन, आपीत्तद्वगतेः । किं तदापीमिति चेदुच्यते–

> एइंदियस्स फुसणं एकं ाचि य होइ सेस-जीवाणं । होंति कम-बिहुयाई जिब्मा-घाणिक्ख-सोत्ताई ॥ १४२॥

अस्य सूत्रसार्थ उच्यते । स्पर्शनमेकमेव एकेन्द्रियस्य भवति, स्पर्शनरसने द्वीन्द्रियस्य, स्पर्शनरसनघाणेन्द्रियाणि त्रीन्द्रियाणाम्, तानि सचक्ष्रंपि चतुरिन्द्रियाणाम्, स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणि पश्चेन्द्रियाणामिति । अथवा 'कृमिपिपीलिका-

कथन करनेके इच्छुक आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं

द्वीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । असंबी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ॥ ३५॥

द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्त दूषणके भयसे फिरसे यहां नहीं कहते हैं।

शुंका - इस जीवके इतनी ही इन्द्रियां होती हैं, यह कैसे जाना ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, आर्षसे इस बातको जाना ।

शंका - वह आगम कौनसा है ?

समाधान — एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, और शेप जीवोंके क्रमसे बढ़ती हुई जिह्ना, ब्राण, अक्षि और श्रोत्र इन्द्रियां होती हैं ॥ १४२॥

अव इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, त्रीन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना और द्राण ये तीन इन्द्रियां, चतुरिन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना, द्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां और पंचेन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना, द्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां होती हैं। अथवा 'क्रिमिपिपीलिका-

१ गो जी १६७.

२ वनस्पत्यन्तानामेकम् । तः सू २. २२

भ्रमरमजुष्यादीनामेकैकचृद्धानि' 'इति अस्मात्तन्वार्थस्त्राद्वावसीयते । असार्थ उच्यते । एकैकं वृद्धं येपां तानीमानि एकैकचृद्धानि । 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इत्येतस्मात्मृत्रात्स्पर्यन- मित्यनुवर्तते । तत एवमभिसम्बध्यते, स्पर्शनं रसनवृद्धं कृम्यादीनाम्, स्पर्शनरसने घाणवृद्धे पिपीलिकादीनाम्, स्पर्शनरसनघाणानि चधुर्वद्धानि भ्रमरादीनाम्, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्यादीनामिति'।

समनस्काः संज्ञिन इति । मनो द्विविधम्, द्रव्यमनो भावमन इति । तत्र पुद्गल-विपाकिकमीदयापेक्षं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपश्चमापेक्षात्मनो विश्वद्विभीवमनः । तत्र मावेन्द्रियाणामिव भावमनस उत्पत्तिकाल एव सन्वादपर्याप्त-कालेऽपि भावमनसः सन्वामिन्द्रियाणामिव किमिति नोक्तमिति चेन्न, वाह्येन्द्रियरग्राह्य-

भ्रमरमतुष्यादीनामेकेकवृद्धानि ' इस सूत्रसे यह जाना जाता है कि किस जीवके कितनी इन्त्रियां होती हैं। अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—

एक एक इन्द्रियका वढता हुआ कम जिन इन्द्रियोंका पाया जावे, ऐसी एक एक इन्द्रियके वढते हुए कमरूप पाच इन्द्रिया होती हैं। 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस स्त्रमेंसे स्पर्शन पदकी अनुवृत्ति होती है, इसिलये ऐसा सबन्ध कर लेना चाहिये कि कामि आदि हीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शनके साथ रसना इन्द्रिय और अधिक होती है। पिपीलिका आदि जीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसनाके साथ बाण इन्द्रिय और अधिक होती है। अमर आदि चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और बाणके साथ चक्षु इन्द्रिय और अधिक होती है। मनुष्य आदि पचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, बाण और चक्षुके साथ श्रोज इन्द्रिय और अधिक होती है।

मनसिंदत जीवोंको सङ्गी कहते हैं। मन दो प्रकारका है, द्रव्यमन और भावमन। उनमें पुरुखिपाकी आंगोपांग नामकर्मके उद्यक्ती अपेक्षा रखनेवाळा द्रव्यमन है। तथा वीर्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमक्कप आत्मामें जो विद्युद्धि पैदा होती है वह भावमन है।

गंका - जीवके नवीन भवकी धारण करनेके समय ही भावेन्द्रियोंकी तरह

शतस्य २ २३

र पाठीऽय त रा वी २ २३ वी २-४ व्याख्यया सँमान ।

३ सं सि २ ११। त रा वा २ ११ व्रव्यमनश्च ज्ञानाप्रणवीयीन्तरायक्षयोपन्नमाङ्गोणाङ्गलामग्रत्ययाः ग्रणदोषिवचारस्मरणादिशणेधानस्थामिमुखस्यात्मनोऽनुपाहका पुट्छा मनस्त्रेन परिणता इति पोद्गिळकम् । स िम ५ ११ । त रा वा ५ ११

४ स सि २ ११। तं रा वा २ ११. भागमनस्तावङ्घ ध्युपयोगळक्षण पुद्रकावळम्बनत्वात्पोद्ग किकम् । स सि. ५. १९ । तः रा. वा ५. १९ द्रव्यस्य मनसोऽपर्याप्त्यवस्थायामस्तित्वेऽङ्गीक्रियमाणे द्रव्यमनसो विद्यमाननिरूपणसा-सत्त्वप्रसङ्गात् । पर्याप्तिनिरूपणात्तद्तित्वं सिद्धचेदिति चेन्न, वाह्यार्थस्मरणक्रक्तिनिष्पत्तं पर्याप्तिव्यपदेशतो द्रव्यमनसोऽभावेऽपि पर्याप्तिनिरूपणोपपत्तेः । न वाह्यार्थस्मरण-शक्तेः प्रागस्तित्वं योग्यस्य द्रव्यस्थोत्पत्तेः प्राक् सत्त्वविरोधात् । ततो द्रव्यमनसोऽस्तित्वस्य द्वापकं भवति तस्यापर्याप्त्यवस्थायामस्तित्वानिरूपणमिति सिद्धम् । मनस इन्द्रियव्यपदेशः किन्न कृत इति चेन, इन्द्रस्य लिङ्गिमिन्द्रियम् । उपभोक्तुरात्मनोऽनिष्ट्रकर्मसम्बन्धस्य परमेश्वरशक्तियोगादिन्द्रव्यपदेशमर्दतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं लिङ्गिमिति कथ्यते । न च मनस उपयोगोपकरणमस्ति । द्रव्यमन उपयोगोपकरणमस्ति।

भावमनका भी सत्त्व पाया जाता है, इसिलये जिसप्रकार अपर्याप्त कालमें भावेन्टियोंका सद्भाव कहा जाता है उसीप्रकार वहां पर भावमनका सद्भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वाह्य इन्द्रियोंके द्वारा नहीं ग्रहण करने योग्य वस्तुभृत मनका अपर्योप्तिरूप अवस्थामें अस्तित्व स्वीकार करलेने पर, जिसका निरूपण विद्यमान है ऐसे दृज्यमनके असत्त्वका प्रसंग आ जायगा।

शंका-पर्याप्तिके निरूपणसे ही द्रव्यमनका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वाह्यार्थको स्मरणशक्तिको पूर्णतामें हो पर्याप्ति इस प्रकारका व्यवहार मान छेनेसे द्रव्यमनके अभावमें भी मनःपर्याप्तिका निरूपण वन जाता है। वाह्य पदार्थोंकी स्मरणरूप शक्तिके पहले द्रव्यमनका सद्भाव वन जायगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, द्रव्यमनके योग्य द्रव्यकी उत्पत्तिके पहले उसका सत्त्व मान छेनेमें विरोध आता है। अतः अपर्याप्तिरूप अवस्थामें भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना द्रव्यमनके अस्तित्वका आपक है, ऐसा समझना चाहिये।

शंका-मनको इन्द्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन्द्र अर्थात् आत्माके छिंगको इन्द्रिय कहते हैं। जिसके कर्मोंका संवन्ध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वररूप शक्तिके संवन्धसे इन्द्र संझाको धारण करता है, परंतु जो स्वतः पदार्थोंको ग्रहण करनेमें असमर्थ है ऐसे उपभोक्ता आत्माके उपयोगके उपकरणको छिंग कहते हैं। परंतु मनके उपयोगका उपकरण पाया नहीं जाना है, इसिछिये मनको इन्द्रिय संझा नहीं दी गई।

शंका- उपयोगका उपकरण द्व्यमन तो है ?

१ स सि. १, १४.

२ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य स्वयमधीन् गृहीनुमसमर्थस्थाधीपलम्मने यहिङ्ग निदन्द्रियमित्यु यते । त. रा. वा. १. १४. १.

चेन्न, शेपेन्द्रियाणामिव वाह्येन्द्रियग्राह्यत्वाभावतस्तर्येन्द्रलिङ्गत्वातुपपत्तेः । अथ स्यादर्था-लोकमनस्कारचक्षुम्येः सम्प्रवर्तमानं रूपज्ञानं समनस्केष्ट्रपलम्यते तस्य कथममनस्केष्ट्रा-विभीव इति नैप दोपः, भिन्नजातित्वात् ।

इन्द्रियेषु गुणस्थानानामियचाप्रतिपादनार्थमुचरसूत्रमाह —

### एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चर्जरेंदिया असण्णिपंचिंदिया एक्सिम चेव मिन्छाइट्टि-ट्राणें॥ ३६॥

एकसिन्नेनेति विशेषणं हत्यादिसंख्यानिराकरणार्थम् । नेपगुणस्थानिरसनार्थं मिध्यादृष्ट्यपादानम् । एइंदिएसु सासणगुणहाणं पि सुणिज्जदि तं कथं घडदे १ ण, एदिन्हि सुत्ते तस्स णितिद्वत्तादों । विरुद्धत्थाणं कथं दोण्हं पि सुत्तत्तणमिदि ण,

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार शेप इन्टियोंका वाह्य इन्टियोंसे ग्रहण होता है उसप्रकार मनका नहीं होता है, इसलिये उसे इन्ट्रका लिंग नहीं कह सकते हैं।

र्शका — पदार्थ, प्रकाश, मन और चक्ष इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप-झान समनस्क जीवोंमें पाया जाता है, यह तो ठीक है। परतु अमनस्क जीवोंमें उस रूप-झानकी उत्पत्ति कैमे हो सकती है <sup>१</sup>

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवींके रूप क्षानसे अमनस्क जीवोंका रूप क्षान भिन्न जातीय है।

अव इन्द्रियों में गुणस्थानोंकी निश्चित सख्याके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं---

ण्केन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असक्षी प्रचेन्द्रिय जीव मिथ्यादिष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ ३६ ॥

दो, तीन आदि सख्याके निराकरण करनेके लिथे सूत्रमें एक पदका ग्रहण किया है। तथा अन्य गुणस्थानोंके निराकरण करनेके लिथे मिथ्याहिए पदका ग्रहण किया है।

र्शका — एकेन्ट्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान भी सुननेमें आता है, इसिछिये उनके केवल एक मिथ्यादि गुणस्थानके कथन करनेसे वह कैसे बन सकेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इस खडागम-स्त्रमें एकेन्द्रियादिकोंके सासादन गुणस्थानका निषेध किया है।

शंका--जब कि दोनों बचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें सूत्रपना कैसे प्राप्त हो

१ स सि १ १४। त रा या १. १४ २. अनयोर्ध्याच्या विशेषपरिकानायात्सन्वेया।

२ इद्रियात्वादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपर्यन्तेषु एकमेव गिष्यादृष्टिस्थानम् । असिन्तु एकमेव गिष्या-

३ येपां मते सासादन एकेन्डियेपु नोत्पद्यते×× स. सि १. ८. जे पुण हेनसासणा एइहिएसध्पन्जति वि

दोण्हं एकदरस्स सुत्तत्तादो । दोण्हं मज्झे इदं सुत्तामिदं च ण भवदीदि कथं णव्यदि ? उवदेसमंतरेण तदवगमाभावा दोण्हं पि संगहो कायव्यो । दोण्हं संगहं करेंतो संमय-मिच्छाइट्ठी होदि त्ति तण्ण, सुत्तुहिट्टमेव अत्थि त्ति सदहंतस्स संदेहाभावादो । उत्तं च—

सुत्तादो तं सम्मं दरिसिजंतं जदा ग सदृहदि।

सो चेय हविंद मिन्छ।इडी हु तदो पहुडि जीवों ॥ १४३ ॥ इदि ।

पञ्चेन्द्रियप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह —

### पंचिंदिया असण्णिपंचिंदिय-पहुडि जाव अजोगिकेविह त्रिं॥ ३७॥

पञ्चेन्द्रियेषु गुणस्थानसंख्यामप्रतिपाद्य कि.मिति अमंजिप्रभृतयः पञ्चेन्द्रिया इति

सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दोनों वचन मृत्र नहीं हो सकते हैं, कितु उन दोनों वचनोंमेंसे किसी एक वचनको ही स्त्रपना प्राप्त हो सकता है।

र्युका - दोनों वचनोंमें यह वचन स्त्ररूप है, और यह नहीं, यह कैसे जाना जाय?

समाधान — उपदेशके विना दोनोंमंसे कौन वचन स्त्रक्षप है यह नहीं जाना जा सकता है, इसिंटिये दोनों वचनोंका संग्रह करना चाहिये।

शंका-दोनों वचनोंका संग्रह करनेवाला संशय-मिथ्यादाप्ट हो जायगा?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संग्रह करनेवालेके 'यह सृत्रकथित ही है ' इसप्रकारका श्रद्धान पाया जाता है, अतएव उसके संदेह नहीं हो सकता है। कहा भी है—

स्त्रसे आचार्यादिके द्वारा भलेशकार समझाये जाने पर भी यदि वह जीव विपर्तत अर्थको छोड़कर समीचीन अर्थका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयसे वह सम्यग्दिए जीव मिथ्यादिए हो जाता है ॥ १४३॥

पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी संख्याके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— आसंजी-पंचेन्द्रिय-मिथ्याद्दाप्टि गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक पंचेन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३७ ॥

शुंका— पंचेन्द्रिय जीवोंमें गुणस्थानोंकी संख्याका प्रतिपादन नहीं करके असंबी आदिक पंचेन्द्रिय होते हैं, ऐसा क्यों कहा !

भणित तेमिमहिष्पाएण बारहचीइमभागा देस्णा उववादफीसण होटि, एट पि वक्खाण सतदन्त्रसुचिकद् ति ण भेचन्त्र । धर्वठा अ. पृ २६०.

१ गो. जी २९.

२ पत्रेन्द्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति । म. मि. १. ८.

प्रतिपादितमिति चेन्नेप देषः, असंज्ञ्याद्योऽयोगिकेविष्यंन्ताः पञ्चेन्द्रिया इत्यभिहिते पञ्चेन्द्रियेषु गुणस्थानानामियत्तावगतेः । अथ स्याद्संज्ञ्यादयोऽयोगिकेविष्यंन्ताः किम्र पञ्चद्रव्येन्द्रियवन्त उत भावेन्द्रियवन्त इति १ न तावदादिविकल्पः अपर्याप्तजीवैर्व्यभिचारात् । न द्वितीयविकल्पः केविष्ठिभिर्व्यभित्तारादिति नेप देषः, भावेन्द्रियतः पञ्चेन्द्रियत्वाम्युपगमात्।न पूर्वोक्तदोपोऽपि केविष्ठेनां निर्मूलतो विनष्टान्तरङ्गेन्द्रियाणां प्रहत्वाह्येन्द्रियव्यापाराणां भावेन्द्रियज्ञनितद्रव्येन्द्रियसत्त्वापेक्षया पञ्चेन्द्रियत्वप्रतिपादनात्, भृतपूर्वगितन्यायसमाश्रयणाद्वा । सर्वत्र निश्चयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहारनयः किमित्यवलम्व्यते इति चेन्नेप देषः, मन्दमेधसामनुग्रहार्थत्वात् । अथवा नेदं व्याख्यानं समीचीनं दुरिधगमत्वात्, इन्द्रियप्राणेरस्य पौनस्कत्त्यप्रसङ्गात् । किमपरं व्याख्यानमिति

समाधान — यह कोई दोप नहीं हैं, क्योंकि, असबीको आदि लेकर अयोगिकेवली पर्यन्त पचेन्द्रिय जीव होते हैं, ऐसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानीकी संख्याका ब्रान हो जाता है।

शंका — असंशीसे छेकर अयोगिकेवलीतक पचेन्द्रिय जीव होते हैं यह ठीक है, परंतु वे क्या पांच द्रव्येन्द्रियोंसे युक्त होते हैं या पाच भावेन्द्रियोंसे युक्त होते हैं १ इनमें से प्रथम विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि, उसके मान छेने पर अपर्याप्त जीवोंके साथ व्यमिचार दोप आता है। अर्थात् अपर्याप्त जीव पचेन्द्रिय होते हुए भी उनके द्रव्येन्द्रियां नहीं पाई जाती, इसिलिये व्यभिचार दोष आता है। इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता, क्योंकि, उसके मान छेने पर केविल्योंसे व्यभिचार दोष आता है। अर्थात् केवली पचेन्द्रिय होते हुए भी भावेन्द्रियां नहीं पाई जाती हैं, इसिलिये व्यभिचार आता है !

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर भावेन्द्रियोंकी अपेक्षा पंवेन्द्रियपना स्वीकार किया है। और ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं आता है। केवलियोंके यद्यापे भावेन्द्रियां समूल नष्ट हो गई हैं, और वाह्य इन्द्रियोंका व्यापार भी बन्द हो गया है, तो भी ( छन्नस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई द्रव्येन्द्रियोंके सद्भावकी अपेक्षा उन्हें पवेन्द्रिय कहा गया है। अथवा भूतपूर्वका ज्ञान करानेवाले न्यायके आश्रयसे उन्हें पंवेन्द्रिय कहा है।

शुंका — सब जगह निश्चय नयका आश्रय छेकर वस्तु स्वरूपका प्रतिपादन करनेके पश्चात् फिर यहां पर व्यवहार नयका आलम्बन क्यों लिया जा रहा है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिये उक्तप्रकारसे वस्तुस्वरूपका विचार किया है। अथवा, उक्त व्याख्यानको ठीक नही समझनाः क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके लिये यह व्याख्यान दुरववोध है। दूसरे शन्द्रिय और प्राणोंके साथ इस कथनका पुनरुक्त दोष भी आता है। चेदुच्यते । एकेन्द्रियजातिनामकर्मोद्यादेकेन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिनामकर्मोद्याद् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोद्याचतुरिन्द्रियः, पञ्चेन्द्रियः जातिनामकर्मोद्याचतुरिन्द्रियः, पञ्चेन्द्रियः जातिनामकर्मोद्यात्पञ्चेन्द्रियः । समस्ति च केविलनामपर्याप्तजीवानां च पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोद्यः। निरवद्यत्वाद् व्याख्यानामिदं समाश्रयणीयम्। पञ्चेन्द्रियः जातिरिति किं १ यस्याः पारापताद्यो जातिविशेषाः समानप्रत्ययग्राह्या सा पञ्चेन्द्रियः जातिरि पञ्चेन्द्रियक्षयोपश्चमस्य सहकारित्वमाद्धाना।

अतीन्द्रियजीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

## तेण परमणिंदिया इदि ॥ ३८ ॥

तेनेति एकवचनं जाति।निवन्धनम् । परगृर्धमिनिन्द्रियाः एकेन्द्रियादिजात्यतीताः सकलकर्मकलङ्कातीतत्वात् ।

कायमार्गणाप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह-

# कायाणुवादेण अत्थि पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणफइकाइया तसकाइया अकाइया चेदि ॥ ३९॥

शंका — तो फिर वह दूसरा कौनसा व्याख्यान है जिसे ठीक माना जाय ?

समाधान — एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जाति नामकर्मके उद्यसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे पंचेन्द्रिय जीव होते हैं। इस व्याख्यानके अनुसार केवली और अपर्याप्त जीवोंके भी पचेन्द्रिय जाति नामकर्मका उद्य होता ही है। अतः यह व्याख्यान निर्दोष है। अतएव इसका आश्रय करना चाहिये।

शंका-पंचेन्द्रियजाति किसे कहते हैं ?

समाधान—जिसके कन्तर आदि जाति-विशेष 'ये पंचेन्द्रिय हैं 'इसप्रकार समान प्रत्ययसे ग्रहण करने योग्य होते हैं और जिसमें पंचेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके सहकारी-पनेकी अपेक्षा रहती है उसे पंचेन्द्रिय जाति कहते हैं।

अब अतीन्द्रिय जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— उन एकेन्द्रियादि जीवोंसे परे अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३८ ॥

स्त्रमें 'तेन 'यह एक बचन जातिका स्चक है। 'पर 'शब्दका अर्थ ऊपर है। जिससे यह अर्थ हुआ कि एकेन्द्रियादि जातिभेदोंसे रहित अनिन्द्रिय जीव होते हैं, क्योंकि, उनके संपूर्ण द्रव्यकर्म और भावकर्म नहीं पाय जाते हैं।

अब कार्यमार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

कायानुवादकी अपेक्षा पृथिवीकायिक, जलकायिक, अश्विकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक और कायरहित जीव होते हैं॥ ३९॥ अनुवदनमनुवादः । कायानामनुवादः कायानुवादः तेन कायानुवादेन । पृथिन्येव कायः पृथिवीकायः स एपामत्तीति पृथिवीकायिकाः । न कार्मणचरिरमात्रस्थितजीवानां पृथिवीकायत्वाभावः भाविनि भूतवदुपचारतस्तेपामि तद्व्यपदेशोपपत्तेः । अथवा पृथिवीकायिकनामकर्मोदयवशीकृताः पृथिवीकायिकाः । एवमप्कायिकादीनामिप वाच्यम् । पृथिव्यादीनि कर्माण्यसिद्धानीति चेन्न, पृथिवीकायिकादिकार्यान्यथानुपपत्तितस्तदस्ति-त्वसिद्धेः । एते पश्चापि स्थावराः स्थावरनामकर्मोदयजनितविशेपत्वात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति चेन्न, वायुतेजोऽम्भसां देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्वप्रसङ्गात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति चेन्न, वायुतेजोऽम्भसां देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्वप्रसङ्गात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति चयुत्पत्तिमात्रमेव, नार्थःप्राधान्येनाश्रीयते गोशन्दस्येव । त्रसनामकर्मोदयापा-

स्त्रके अनुक्त कथन करनेको अनुवाद कहते हैं। कायके अनुवादको कायानुवाद कहते हैं, उसकी अपेक्षा पृथिवीकायिक आदि जीव होते हैं। पृथिवीक्षप शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं। पृथिवीक्षप शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं। सकता है, यह बात नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है, उसमें यह हो चुका इसप्रकार उपचार किया जाता है, उसीप्रकार कार्मण काययोग में स्थित पृथिवीकायिक जीवोंके भी पृथिवीकायिक यह सक्षा वन जाती है। अथवा, जो जीव पृथिवीकायिक नामकर्मके उद्यके वशवनीं हैं उन्हें पृथिवीकायिक कहते हैं। इसीप्रकार जलकायिक आदि शब्दोंकी भी निक्कि कर लेना चाहिये।

शंका—पृथिवी आदि कर्म तो असिद्ध हैं, अर्थात् उनका सद्भाव किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पृथिवीकायिक आदि कार्योंका होना अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिये पृथिवी आदि नामकर्मीके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है।

स्थावर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई विशेषताके कारण ये पांचों ही स्थावर कहलाते हैं।

शंका—स्थानशील अर्थात् ठहरना ही जिनका स्वभाव हो उन्हें स्थावर कहते हैं, ऐसी व्याख्याके अनुसार स्थावरोंका स्वरूप क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा लक्षण मानने पर, वायुकायिक, अग्निकायिक और जलकायिक जीवोंकी एक देशसे दूसरे देशमें गाति देखी जानेसे उन्हें अस्थावरत्वका प्रसग प्राप्त हो जायगा।

स्थानशील स्थावर होते हैं, यह निरुक्ति व्युत्पत्तिमात्र ही है, इसमें गो शब्दकी

दितवृत्तयस्रसाः । त्रसेरुद्वेजनिक्तयस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति चेन्न, गर्भाण्डजमृच्छितसुपुप्तेपु तद्भावादत्रश्चतप्रसङ्गात् । ततो न चलनाचलनापेश्चं त्रसस्थावरत्वम् । आत्मप्रवृत्तपुप्तचितपुद्गलपिण्डः कायः इत्यनेनेदं व्याख्यानं विरुद्धचत इति चेन्न, जीवविपाकित्रसप्टिथिकाधिकादिकमीद्यसहकार्यौदारिकशरीरोद्यजनितशरीरस्यापि उपचारतस्तद्व्यपदेशार्हत्वाविरोधात् । त्रसस्थावरकायिकनामकर्भवन्धातीताः अकायिकाः सिद्धाः ।
उक्तं च—

जह कंचणमिग-गर्य मुंचइ किट्टेण कालियाए य । तह काय-वंध-मुक्का अकाइया ज्ज्ञाण-जोएण े ॥ १४४॥

पुढवि-काइयादीणं भेद-पदुष्पायणद्वधुत्तर-प्रुत्तं भणइ —

व्युत्पत्तिकी तरह प्रधानतासे अर्थका ग्रहण नहीं है।

त्रंस नामकर्मके उदयसे जिन्होंने त्रसपर्यायको प्राप्त कर लिया है उन्हें त्रस कहते हैं। शंका—' त्रसी उद्वेगे ' इस धातुसे त्रस शब्दकी सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ होता है कि जो उद्विस अर्थात् भयभीत होकर भागते हैं वे त्रस हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गर्भमें स्थित, अण्डेमें वन्द, मूर्छित और सोते हुए जीवोंमें उक्त छक्षण घटित नहीं होनेसे उन्हें अत्रसत्वका प्रसंग आजायगा। इसिछिथे चलने धौर उहरनेकी अपेक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं समझना चाहिये।

ं शंका—आत्म-प्रवृत्ति अर्थात् योगसे संचित हुए पुद्रलिपण्डको काय कहते हैं, इस व्याख्यानसे पूर्वोक्त व्याख्यान विरोधको प्राप्त होता है ?

समाधान — नर्हा, क्योंकि, जिसमें जीवविषाकी त्रस नामकर्म और पृथिवीकायिक आदि नामकर्मके उदयकी सहकारिता है ऐसे औदारिक शरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए शरीरको उपचारसे कायपना वन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

त्रस और स्थावर-कायिक नामकर्मके वन्धसे अतीत सिद्धोंको अकायिक कहते हैं। कहा भी है—

जिसप्रकार अग्निको प्राप्त हुआ स्रोना कीट और कालिमारूप वाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके मलसे रहित हो जाता है, उसीप्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव काय और कर्म-रूप बन्धसे मुक्त होकर कायरहित हो जाता है॥ १४४॥

अय पृथिवीकायिकादि जीवेंकि भेदेंकि प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं →

१ त रा वा २ १२ २ २ प्रतिपु 'किट्टूण ' इति पाठ । इ गी. जी. २०३ किट्टेन वहिर्मलेन काल्ठिकया च वैवर्ण्यरूपातरगमलेन । जी. प्र टी. पुढिविकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। आडकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जना। तेउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जना। सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता। वाउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता चेदि।। ४०।।

वादरनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः वादराः, स्रश्मनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः स्रश्माः । को विशेपश्रेत् १ सप्रतिघाताप्रतिघातरूषाः । पर्याप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्याः विभीवितवृत्तयः पर्याप्ताः । अपर्याप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्याः ।

पृथिवीकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, यादर और स्क्ष्म । वादर पृथिवीकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म पृथिवीकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । जलकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, वादर और स्क्ष्म । वादर जलकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । अग्निकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । अग्निकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, वादर और स्क्ष्म । वादर अग्निकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म अग्निकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं वादर और स्क्ष्म । वादर वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्क्ष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । स्कष्म वायुकाथिक जीव दो प्रकारके हैं ।

जिनमें वादर नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें वादर कहने हैं। तथा जिनमें सहम नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें सहम कहते हैं।

शंका-वादर और सूक्ष्ममें क्या विशेषता है ?

समाधान — बादर मितघात सिहत होते हैं और सूक्ष्म प्रिनेघात रहित होते हैं, यही इन दोनोंमें विशेषता है। अर्थीत् निमित्तके मिलनेपर बादर शरीरका प्रातिघात हो सकता है, प्रंतु सूक्ष्मशरीरका कभी भी प्रतिघात नहीं होता है।

पर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवेंकी अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंके पूर्ण करनेरूप अवस्था-विशेष प्रगट हो गई है उन्हें पर्याप्त कहते हैं। तथा अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवेंकी शरीर-पर्याप्ति पूर्ण न करके मरनेरूप अवस्था-विशेष उत्पन्न हो जाती है उन्हें अपर्याप्त कहते हैं।

वनस्पतिकायिकभेदप्रतिपादनार्थमाह—

वणप्पहकाइया दुविहा, पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा। पत्तेय-सरीरा दुविहा, पज्जता अपजता। साधारणसरीरा दुविहा, वादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता। सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता चेदि॥ ४१॥

प्रत्येकं पृथक् शरीरं येपां ते प्रत्येकशरीराः खदिरादयो वनस्पतयः। पृथिवी-कायादिपञ्चानामपि प्रत्येकशरीरव्यपदेशस्तथा सति स्थादिति चेन्न, इष्टत्वात्। तिं तेपामपि प्रत्येकशरीरविशेषणं विधातव्यमिति चेन्न, तत्र वनस्पतिष्विव व्यवच्छेद्याभावात्। वाद्रसक्ष्मोभयविशेषणाभावादनुभयत्वमनुगयस्य चाभावात्प्रत्येकशरीरवनस्पतीनामभावः

अव वनस्पाति-कायिक जीवांके भेद-प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--

चनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर। प्रत्येकशरीर चनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। साधारणशरीर चनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, वादर और सूक्ष्म। वादर दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त॥ ४१॥

जिनका प्रत्येक अर्थात् प्रथक् प्रथक् शरीर होता है उन्हें प्रत्येकशरीर जीव कहते हैं। जैसे, खैर आदि वनस्पति ।

शंका—प्रत्येकशरीरका इसप्रकार लक्षण करने पर पृथिवीकाय आदि पांची शरीरींको भी प्रत्येकशरीर संज्ञा प्राप्त हो जायगी ?

ससाधान — यह आशंका कोई आपत्ति-जनक नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकाय आदिको प्रत्येकशारीर मानना इप ही है।

शंका — तो फिर पृथिवीकाय आदिके साथ भी प्रत्येकदारीर विदेशियण लगा लेना चाहिये?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार वनस्पतियोंमें प्रत्येक वनस्पतिसे निराकरण करने योग्य साधारण वनस्पति पाई जाती है, उसप्रकार पृथिवी आदिमें प्रत्येक शरीरसे भिन्न निराकरण करने योग्य कोई भेद नहीं पाया जाता है, इसिलेये पृथिवी आदिमें अलगं विशेषण देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

शंका—प्रत्येक वनरपतिमें वादर और सूक्ष्म दो विशेषण नहीं पाये जाते हैं, इसिलये प्रत्येक वनस्पतिको अनुभयपना प्राप्त हो जाता है। परंतु वादर और सूक्ष्म इन दो भेदोंको छोड़कर अनुभयरूप कोई तीसरा विकल्प पाया नहीं जाता है, इसिलये अनुभयरूप विकल्पके अभावों प्रत्येकशारीर वनरपानियोंका भी अभाव प्राप्त हो जायगा ?

समापतेदिति चेन्न, वादरत्वेन सतामभावानुपपत्तेः । अनुक्तं कथमवगम्यत इति चेन्न, सत्त्वान्यथानुपपित्ततस्तिद्धे । सौक्ष्म्यविशिष्टस्यापि जीवसत्त्वस्यासंभवः समस्तीति नैकान्तिको हेतुरिति चेन्न, वादरा इति लक्षणमुत्सर्गरूपत्वादशेपप्राणिच्यापि । ततः प्रत्येकश्चररिवनस्पतयो वादरा एव न सक्ष्माः साधारणश्चरीरेष्विव उत्सर्गविधिवाधकाप-वादविधरभावात् । तदुत्सर्गत्वं कथमवगम्यत इति चेन्न, प्रत्येकवनस्पतित्रसेष्भय-विशेषणानुपादानान्न सक्ष्मत्वमुत्सर्गः आपमन्तरेण प्रत्यक्षादिनानवगतेरप्रसिद्धस्य वादर-त्वस्येवोत्सर्गत्वविरोधात् ।

साधारणं सामान्यं शरीरं येपा ते साधारणशरीराः। प्रतिनियतजीवप्रतिवद्धैः

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पतिका वाद्र रूपसे अस्तित्व पाया जाना है, इसिंठिये उसका अभाव नहीं हो सकता है।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिको वादर नहीं कहा गया है, फिर कैसे जाना जाय कि प्रत्येक वनस्पति वादर ही होती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पतिका दूसरे रूपसे अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, इसिंछिये वाद्ररूपसे उसके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है।

ग्रंका — प्रत्येक वनस्पतिमें यद्यपि सूक्ष्मता-विशिष्ट जीवकी सत्ता असंभव है, परंतु सत्त्वान्यथानुपपत्ति रूपसे उसकी भी सिद्धि हो सकती है, इसिलये यह सत्त्वान्यथानुप-पत्तिरूप हेतु अनैकान्तिक है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वादर यह छक्षण उत्सर्गक्षप ( व्यापक ) होनेसे संपूर्ण प्राणियोंमें पाया जाता है। इसिछिये प्रत्येक द्यारी वनस्पति जीव वादर ही होते है, सूक्ष्म नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार साधारण द्यारीरोंमें उत्सर्गविधिकी वाधक अपवादविधि पाई जाती है, अर्थान् साधारण द्यारीरों में वादर भेद के अतिरिक्त सूक्ष्म भेद भी पाया जाता है, उसप्रकार प्रत्येक वनस्पतिमें अपवादिविधि नहीं पाई जाती है, अर्थान् उनमें सूक्ष्म भेदका सर्वथा अभाव है।

शंका — प्रत्येक वनस्पतिमें वादर यह लक्षण उत्सर्गरूप है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पति और त्रसोंमें वादर और ख़्क्म ये दोनों विशेषण नहीं पाये जाते हैं, इसिलये ख़्क्मत्व उत्सर्गक्षप नहीं हो सकता है, क्योंकि, आगमके विना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ख़्क्मत्वका ज्ञान नहीं होता है, अतएव प्रत्यक्षादिसे अप्रसिद्ध स्क्ष्मको वादरकी तरह उत्सर्गक्षप माननेमें विरोध आता है।

विश्रेपार्थ — बादरत्व पांचों स्थावर और त्रसोंमें पाया जाता है, परतु सूक्ष्मत्व प्रत्येकः वनस्पति और त्रसोंमें नहीं पाया जाता है। इसिछिये वादर उत्सर्ग विधि है, सूक्ष्मत्व नहीं।

जिन जीवोंका साधारण अर्थात् भिन्न भिन्न शरीर न होकर समानरूपसे एक शरीर पाया जाना है उन्हें साधारणशरीर जीव कहते हैं। पुद्गलिवपाकित्वादाहारवर्गणास्कन्धानां कायाकारपरिणमनहेतुभिरौदारिककर्मस्कन्धैः कथं मिन्नजीवफलदातृभिरेकं शरीरं निष्पाद्यते विरोधादिति चेन्न, पुद्गलानामेकदेशाव-स्थितानामेकदेशावस्थितिभिथःसमवेतजीवसमवेतानां तत्स्थाश्चेपप्राणिसम्बन्ध्येकशरीरिनिष्पा-दनं न विरुद्धं साधारणकारणतः सम्रत्पन्नकार्यस्य साधारणत्वाविरोधात्। कारणानुरूषं कार्यमिति न निषेद्धं पार्यते सकलनैयायिकलोकप्रसिद्धत्वात्। उक्तं च —

साहारणमाहारो साहारणमाणपाण-गहण च | साहारण-जीवाणं साहारण छक्खण भाणियं ।। १८५॥ जत्येक्कु\_मरइ जीवो तत्य दु मरणं हवे अणंताणं । वक्षमदि जत्थ एको वक्षमणं तत्य णंताणं ॥ १४६॥ एय-णिगोद सरीरे जीवा दन्त्र-प्यमाणदो दिहा । सिद्धेहि अणंत-गुणा सन्त्रेण वितीद-कालेणं ॥ १४७॥

ग्रंका — जीवोंसे अलग अलग बंघे हुए, पुद्रलिविपाकी होनेसे आहार वर्गणाके स्कन्धोंको रारीरके आकार एसे परिणमन करानेमें कारण रूप और भिन्न-भिन्न जीवोंको भिन्न-भिन्न फल देनेवाले औदारिक कर्मस्कन्धोंके द्वारा अनेक जीवोंके एक शरीर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जो एकदेशमें अविश्वित हैं और जो एकदेशमें अविश्वित नथा परस्पर संबद्ध जीवोंके साथ समवेत हैं, ऐसे पुद्रल वहां पर श्वित संपूर्ण जीव-संबन्धी एक शरीरको उत्पन्न करते हैं इसमें कोई विरोध नहीं अता है, क्योंकि, साधारण कारणसे उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण ही होता है। कारणके अनुरूप ही कार्य होना है, इसका निषेध भी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, यह बात संपूर्ण नैयायिक लेगोंमें प्रसिद्ध है। कहा भी है—

साधारण जीवोंका साधारण ही आहार होता है और साधारण ही स्वासोच्छासका ग्रहण होता है। इसप्रकार परमागममें साधारण जीवोंका साधारण लक्षण कहा है॥ १४५॥

साधारण जीवोंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनन्त जीवोंका मरण होता है। और जहां पर एक जीव उत्पन्न होता है वहां पर अनन्त जीवोंका उत्पाद होता है ॥ १४६॥

द्रव्य-प्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशि और संपूर्ण अतीत कालसे अनन्तगुणे जीव एक विगोद-हारीरमें देखे गये हैं ॥ १४७ ॥

१ गी. जी १९२ च शब्देन अरीरेन्डियपर्याप्तिह्य समुचयीकृतम् । जी प्र टी । आचा नि १३६.

२ गी. जी १९३ एकनिगोदश्वरीरे प्रतिसमयमनन्तानन्तजीवास्तावन् संहेव वियते सहेवोत्पयन्ते यावदः सरुवातसागरोपमकोटिकोटिमात्री अमरुवातकोकमानममयप्रामता उत्कृष्टनिगादकायस्थितिः परिसमाप्यते । अत्र विशेषश्व टीकातोऽवसेय । जी प्र. टी ।

३ गी. जी १९६. नतु अएसमयाधिकवण्मासाभ्यन्तरे अप्रोत्तरषट्शतजीवेषु कर्मक्षय कृत्वा सिद्धेषु सत्स

अत्थि अगता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामा । भाव-ऋळकइपउरा णिगोद-वास ण मुचति' ॥ १४८ ॥

ते तादृक्षाः सन्तीति कथमवगम्यत इति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् । न हि प्रमाणप्रकाशितार्थावगतिः प्रमाणान्तरप्रकाशमपेक्षते स्वरूपविले।पप्रसङ्गात् । न चैतत्प्रामाण्यमसिद्धं सुनिश्चितासम्भवद्धाधकप्रमाणस्यातिद्धत्विवरोधात् । बादरिनगोद-प्रतिष्ठिताश्चापीन्तरेषु श्रृयन्ते, क तेपामन्तभीवश्चेत् प्रत्येकशरीरवनस्पतिष्विति सृमः । के ते ? स्तुगार्दकमूलकादयः ।

त्रसकायानां भेदप्रतिपादनार्थम्रत्तरसत्रमाह-

नित्य निगोदमें ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस जीवेंको पर्याय अभीतक कभी नहीं पाई है, और जो भाव अधीत् निगोद पर्यायके योग्य कपायके उदयसे उत्पन्न हुए दुर्लेश्यारूप परिणामेंसे अत्यन्त अभिभृत रहते हैं, इसलिये निगोद-स्थानको कभी नहीं छोड़ते॥ १४८॥

र्गका--साधारण जीव उक्त लक्षणवाले होते हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है।
एक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थमान दूसरे प्रमाणके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता है, अन्यथा
प्रमाणके स्वरूपका अभाव प्राप्त हो जायगा। तथा आगमकी प्रमाणता असिद्ध भी नहीं है,
क्योंकि, जिसके वाधक प्रमाणींकी असभावना अच्छीतरह निश्चित है उसकी असिद्ध माननेमें
विरोध आता है। अर्थात् वाधक प्रमाणींके अमावमें आगमकी प्रमाणताका निश्चय होता ही है।

गंका—वादर निगोदोंसे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दूसरे आगमोंमें मुनी जाती है, उसका अन्तर्भाव वनस्पतिके किस भेदमें होगा ?

समाधान — प्रत्येकदारीर वनस्पतिमं उसका अन्तर्भाष होगा, ऐसा हम कहते हैं। गंका--जो वादरनिगोदसे प्रतिष्ठित है वे कौन हैं?

समाधान —धृहर, अद्रस्व और मूली आदिक वनस्पति वाद्र निगोद्से प्रतिष्ठित हैं। अव असकायिक जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिद्धरार्शेर्गृद्धिदर्शनान् मसारिजीवराशिश्र हानिदर्शनात् कथ मर्नदा सिद्धेन्योऽनन्तगुणन्व एकशरीरिनिगोदजीवानाम् मर्नजीनराज्यन तगुणराल्यमयसमृहस्य तद्योग्यानन्तमागे गते मति समारिजीवराशिक्षयस्य मिद्धराशिनहृत्वस्य च ग्रुचटत्वान् ? इति चेत्तवा, केन्नल्यानदृष्या केन्नलिमि, श्रुनव्यानस्यया श्रुतकेविलिमिश्र मदा स्परस्य सन्यसमारि-जावराश्यासम्यातिस्थमत्वाचर्कविषयत्राभावान् । प्रत्यक्षागमवाधितस्य च तर्कस्याप्रमाणत्वान् । जी प्र टी

१ गो जी १९७ निस्निनीयदरुक्षणमनेन ज्ञात-प । xxx एक्देशामात्रिशिष्टमकरुर्धिनाचिना प्रपुर शब्देन कदाचिद्रष्टसमयाधिकपणमागा-प्यन्तरे चतुर्गतिजीवराशितो निर्गतेषु अष्टोत्तरपद्शतजीवेषु पृक्ति गतेषु तात्रती जीता नित्तिनिगोदमात्र त्यक्ता चतुर्गतिमत्र प्राप्तुवतीत्ययमर्थ प्रतिपादितो तोद्ध-प्रम् । जी. प्र. टा

### तसकाइया दुविहा, पज्जता अपज्जता ॥ ४२ ॥

गतार्थत्वान्नास्यार्थे उच्यते । किं त्रसाः स्रक्ष्मा उत वादरा इति ? वादरा एव न स्रक्ष्माः । क्रतः ? तत्सौक्ष्म्यविधायकार्पामावात् । वादरत्वविधायकार्पामावे कथ तद्व-गम्यत इति चेन्न, उत्तरस्वत्रतस्तेषां वादरत्वसिद्धेः । के ते ? पृथिवीकायादय इति चेदुच्यते —

> पुढवी य सकरा वालुवा य उवले सिलादि छत्तीसा । पुढवीमया हु जीवा णिदिहा जिणवीरदेहि ॥ १४९ ॥

जसकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ ४२ ॥ गतार्थ होनेसे इस स्त्रका अर्थ नहीं कहते हैं। शंका—जस जीव क्या स्ट्रम होते हैं अथवा वादर ? समाधान—जस जीव वादर ही होते हैं, स्ट्रम नहीं होते। शंका—यह कैसे जाना जाय ?

समाधान — क्योंकि त्रस जीव स्ह्म होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवाला आगम प्रमाण नहीं पाया जाता है।

शंका — त्रस जीवेंकि वादरपनेका प्रतिपादन करनेवाला आगम प्रमाण भी तो अभी तक नहीं आया है, फिर यह कैसे जाना जाय कि वे वादर ही होते हैं?

ममाधान—नहीं, क्योंकि, आगे आनेवाले सूत्रसे त्रस जीवींका वाद्रपना सिद्ध हो जाता है।

र्गुका — वे पृथिवीकाय आदि जीव कौनसे हैं ?

समाधान — जिनेन्द्र भगवान्ने पृथिवी, शर्करा, बालुका उपल और शिला आदिके भेदसे पृथिबीरूप छत्तीस प्रकारके जीव कहे हैं ॥ १४९ ॥

विशेषार्थ — ऊपर जो पृथिवांके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा पृथिवीकायिक जीव छत्तीस प्रकारके कहे हैं, वे इसप्रकार हैं मट्टीरूप पृथिवी, गंगा आदि नादियोंमें उत्पन्न होनेवाली रूक्ष वालुका, तीक्ष्ण और चौकोर आदि आकारवाली शर्करा, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्रादिमें उत्पन्न होनेवाला नमक, लोहा, तांवा, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, वज्र (हीरा), हरिताल, इंगुल, मैनसिल, हरे रंगवाला सस्यक, अंजन, मूंगा, भोड़ल, चिकनी और चमकती हुई रेती,

१ पुढर्वा य वालुगा सक्षरा य उवले सिला य लोणे य । अय तव तउ य सीसय रूप्प सुवण्णे य वहरे य ॥ हिरंदाले हिंगुलण् मणोसिला सस्सगजण पवाले य । अव्भयडलव्भवालु य वादरकाया मणिविधीया ॥ गोमन्त्रगे य क्रकारे अके फलहे य लोहिदके य । चदप्पम वेशलिए जलकते स्रकते य ॥ गेरुय चदण वव्वग वगमोए तह मसारगल्लो य । ते जाण पुढविजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥ म्लाचा २०६–२०९ । आचा नि. ७३–७६ । उत्त ३६–७४–७७ । म्ला १, १७.

ओसा य हिमो धूमरि हरदण सुद्धोदवो घणोदो य'।
एदे हु आउकाया नीवा निण सासणुदिहा ॥ १५० ॥
इगाल-जाल-अची मुम्मुर सुद्धागणी तहा अगणी ।
अण्णे वि एवमाई तेउकाया समुद्दिहा ॥ १५१ ॥
वाउन्मामा उक्कि-मंडलि-गुजा महा घणा य तणा ।
एदे उ वाउकाया जीवा निण-इंद-णिदिहा ॥ १५२ ॥
मूलगा-पोर-वीया कंदा तह खघ वीय-जीयहहा ।
सम्मुन्छिमा य मणिया पत्तेयाणतकाया य ॥ १५३॥

कर्कतनमणि, राजवर्तकरूप मणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, चद्रकाग्तमणि, वेहर्यमणि, जलकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि, गेरुवर्ण रुधिराक्षमणि, चन्द्रनगन्धमणि, अनेक प्रकारका मरकतमणि, पुखराज, नीलमणि, और विद्युमवर्णवाली मणि ये सव पृथिवीके भेद हैं, इसलिये इनके भेदसे पृथिवीकायिक जीव भी छत्तीस प्रकारके हैं। जाते हैं॥ १४९॥

ओस, वर्फ, कुहरा, स्थूल विन्दुरूप जल, स्क्ष्म विन्दुरूप जल, चद्रकान्तमणिसे उत्पन्न हुआ गुद्ध जल, झरना आदिसे उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, तालाव और घनवात आदिसे उत्पन्न हुआ घनोदक, अथवा, हरदणु अर्थात् तालाव और समुद्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल तथा घनोदक अर्थात् मेघ आदिसे उत्पन्न हुआ जल ये सव जिन शासनमें जलकायिक जीव कहें। १५०॥

अगार, ज्वाला, अर्चि अर्थात् आप्निकरण, मुर्मुर अर्थात् भूसा अथवा कण्डाकी आप्ने, गुद्धाग्नि अर्थात् विजली और सूर्यकान्त आदिसे उत्पन्न हुई आग्नि और धूमादिसहित सामान्य आग्ने, ये सब अग्निकायिक जीव कहे गये हैं॥ १५१॥

सामान्य वायु, उद्भ्राम अर्थात् घूमता हुआ ऊपर जानेवाला वायु (वक्रवात), उत्कलि अर्थात् नीचेकी ओर वहनेवाला या जलकी तरंगोंके साथ तरागित होनेवाला वायु, मण्डलि अर्थात् पृथिवीसे स्पर्श करके घूमता हुआ वायु, गुजा अर्थात् गुंजायमान वायु, महावात अर्थात् वृक्षादिकके भंगसे उत्पन्न होनेवाला वायु, घनवात और तनुवात ये सव वायुकायिक जीव जिनेन्द्र भगवान्ने कहे हैं ॥ १५२॥

मूलवीज, अप्रवीज, पर्ववीज, कन्दवीज, स्कन्धवीज, वीजरुह और संमूर्छिम, ये सव

- १ ओसा य हिमग महिगा हरदणु मद्धोदगे घणुदगे य । ते जाण आउजीवा जाणिचा परिहरेदच्या ॥ मृलाचा २१० । आचा नि १०८ । उत्त ३६ ८६ । प्रज्ञा १ २०
  - २ म्ळाचा २११। आचा नि ११८। उत ३६. ११० १११। प्रज्ञा १ २३
- ३ म्लाचा २१२ उषालिया मडलिया ग्रजा घणनाय सुद्धवाया य । वादर वाउविहाणा पचिविहा वीण्णय एए || आचा नि १६६ | उत्त ३६ ११९-१२० | प्रज्ञा १ २६
  - ४ गो जी १८६ । मूळाचा २८३ मूळ मूळवीजा जीवा येषा मूळ प्रादुर्मविति ते च हरिद्रादय । अगग-

विहि तीहि चउहि पचिह सिहया जे इदिएहि छोयंग्मि। ते तसकाया जीवा णेया वीरोवएसेण'॥ १५४॥

पृथिवीकायिकादीनां स्वरूपमभिधाय साम्प्रतं तेषु गुणस्थाननिरूपणार्थम्नत्-स्वत्रमाह—

### पुढिविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्कइ-काइया एकम्मि चेय मिञ्छाइट्टि-ट्टाणें।। ४३।।

आह, आप्तागमविषयश्रद्धारहिता मिथ्यादृष्टयो भण्यन्ते। श्रद्धाभावश्राश्रद्धेयवस्तु-प्रिज्ञानपूर्वकः। तथा च पृथिवीकायादीनामाप्तागमविषयपरिज्ञानोज्ञितानां कथं मिथ्या-

वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे दोनों प्रकारकी कही गई है ॥१५३॥

लोकमें जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पांच इन्द्रियोंसे युक्त हैं उन्हें वीर भगवान्के उपदेशसे त्रसकायिक जीव जानना चाहिये ॥ १५४ ॥

पृथिविकायिक आदि जीवोंके स्वरूपका कथन करके अब उनमें गुणस्थानोंका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पृथिविकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं॥ ४३॥

गूंका — शंकाकार कहता है कि आप्त, आगम और पदार्थीकी अद्धासे रहित जीव ।मिथ्यादाप्टे कहे जाते हैं, और अद्धान करने योग्य वस्तुमें विपरीत ज्ञानपूर्वक ही अश्रद्धा अर्थात् मिथ्याभिनिवेश हो सकता है। ऐसी अवस्थामें आप्त, आगम और पदार्थके परिज्ञानसे रहित पृथिवीकायिक आदि जीवोंके मिथ्यादिप्रिगा कैसे संभव-है!

अप्रवाजा जीवा कोरटकमिल्छिका कुन्जकादयो येषासम प्रारोहित । पोरवीया पौरवीजजीवा हस्नुवेत्रादयो येषां पोरप्रदेश 'प्रारोहित । कदा कन्दजीवा कदछीपिण्डाछुकादयो येषा कन्ददेश प्रादुर्भवित । तह तथा । खधवीया स्कन्धवीजजीवा शल्छकीपाछिसद्रकादयो येपा स्कन्वदेशो रोहिति । वीयवीया वीजप्रीजा जीवा यवगोधुमादयो येपा हित्र । विश्ववीया वीजप्रीजा प्रारोह । सम्मुच्छिमा य सम्मूच्छिमाश्च मूळाद्यमावेऽपि येषां जन्म । × पर्चेया प्रलेकजीवा प्राफ्छनाछिकेरादय । अणतकाया य अनन्तकायाश्च स्नुहीगुड्च्यादय , ये छिन्ना मिन्नाश्च प्ररोहिति । × × स. टी. अम्मवीया मूळवीया खंधवीया चेव पोरवीया य । वीयकहा सम्मुच्छिम समासओवणसई जीवा ॥ आचाः वि. १३०। उत्त. ३६, ९३-१००। प्रज्ञा १ २९-४४

१ गो. जी १९८.

२ कायातुवादेत पृथिवीकायादिषु वनस्पतिकायान्तेषु एकमेव मिय्यादृष्टिस्थानम् । स. सि. १. ८

द्दिष्टित्विमिति नैप दोपः, परिज्ञानितरपेक्षमूढिमिध्यात्वसत्त्रस्य तंत्राविरोधात् । अथवा एकान्तिकसांश्चिकमूढच्युद्ग्राहितवैनायेकस्वाभाविकविपरीतिमिध्यात्वानां सप्तानामपि तत्र सम्भवः समस्ति । अत्रतनजीवानां सप्तविधमिध्यात्वकलङ्काङ्कितहृदयानामविनष्ट-मिध्यात्वपर्यायेण सह स्थावरत्वग्रुपगतानां नत्सत्त्वाविरोधात् । इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्च सर्वे मिध्यादृष्ट्य इत्यमाणि, ततस्तेनैव गतार्थत्वाना-रम्भणीयमिदं सूत्रमिति नैप दोपः, पृथिवीकायादीनामियन्तीन्द्रियाणि भवन्ति न भवन्तीति अनवगतस्य विस्मृतस्य वा शिष्यस्य प्रश्नवशादस्य स्त्रस्यावतारात् ।

त्रसजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह —

तसकाइया बीइंदिय-पहुडि जाव अजोगिकेविल तिं।। ४४॥ एते त्रसनामकर्मोदयवशवर्तिनः । के पुनः स्थावराः इति चेदेकेन्द्रियाः।

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्यों कि, पृथिवीकायिक आदि जीवों में परिकानकी अपेक्षारुहित मूढ़ मिध्यात्वका सद्भाव मान छेने में कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, पेकान्तिक, सांशियक, मूढ, व्यूद्याहित, वैनियक, स्वाभाविक और विपरीत इन सातों प्रकारके मिध्यात्वोंका भी उन पृथिवीकायिक आदि जीवों में सद्भाव संभव है, क्योंकि, जिनका हृद्य सात प्रकारके मिध्यात्वरूपी कलकसे आंकत है ऐसे मनुष्यादि गतिसंवन्धी जीव पहले ग्रहण की हुई मिध्यात्व पर्यायको न छोड़कर जब स्थावर पर्यायको प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके सातों ही प्रकारका मिध्यात्व पाया जाता है, इस कथन में कोई विरोध नहीं आता है।

ग्रंका— इन्डियानुवादसे एकेन्डिय और विकलेन्द्रिय ये सब जीव मिथ्यादि होते हैं, पेसा कह आये हैं, इसलिये उसीसे यह झान हो जाता है कि पृथिवीकायिक आदि जीव मिथ्यादि होते हैं। अतः इस सूत्रको प्रथक् रूपसे बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं थीं?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकाय आदि जीवोंके इतनी इन्द्रियां होती हैं, अथवा इतनी इन्द्रियां नहीं होती हैं, इसक्कार जिस शिष्यको झान नहीं है, अथवा जो भूल गया है, उस शिष्यके प्रश्नके अनुरोधसे इस सूत्रका अवतार हुआ है।

अय त्रस जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिथे आगेका सूत्र कहते हैं— डीन्द्रियसे आदि लेकर अयोगिकेवलीतक त्रस जीव होते हैं॥ ४४॥

इन सब जीवोंके त्रस नामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिये इन्हें त्रमकायिक फहते हैं।

शंका —स्थावर जीव कौन कहलाते हैं ? समाधान — पकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाने हैं।

 <sup>ा</sup>मकायेषु चतुर्धशापि सन्ति। स भि १ ८.

कथमनुक्तमवगम्यते चेत्परिशेषात् । स्थावरकर्मणः किं कार्यमिति चेदेकस्थानावस्था-पकत्वम् । तेजोवाय्वप्कायानां चलनात्मकानां तथा सत्यस्थावरत्वं स्यादिति चेन्न, स्थास्न्नां प्रयोगतथलच्छिन्नपर्णानामिव गतिपर्यायपरिणतसमीरणाव्यतिरिक्तशरीरत्वत-स्तेषां गमनाविरोधात् ।

वादरजीवप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह —

### बादरकाइया बादरेइंदिय-पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ॥४५॥

वादरः स्थूलः सप्रतिघातः कायो येपां ते वादरकायाः। पृथिवीकायिकादिषु वनस्पतिपर्यन्तेषु पूर्वमेव वादराणां स्रक्ष्माणां च सत्त्वम्रक्तं ततोऽत्र वादरैकेन्द्रियग्रहण-मनर्थकमिति चेन्नानर्थकम्, प्रत्येकश्चरीरवनस्पत्युपादानार्थम् तदुपादानात्प्रत्येकश्चरीर-

शंका—सूत्रमें एकोन्द्रिय जीवोंको स्थावर तो कहा नहीं है, फिर कैसे जाना जाय कि एकोन्द्रिय जीवोंको स्थावर कहते हैं?

समाधान—सूत्रमें जब द्यीन्द्रियादिक जीवोंको त्रसकायिक कहा है, तो परिशेष-न्यायसे यह जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं।

शंका - स्थावरकर्मका क्या कार्य है?

समाधान-एक स्थान पर अवस्थित रखना स्थावरकर्मका कार्य है।

र्शका—ऐसा मानने पर, गमन रवभाववाले अग्निकायिक, वायुकायिक और जल-कायिक जीवोंको अस्थावरपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसपकार घुक्षमें छगे हुए पत्ते वायुसे हिला करते हैं और टूटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसीप्रकार अग्निकायिक जौर जलकायिक के प्रयोगसे गमन माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा वायुके गतिएयायसे परिणत शरीरको छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं पाया जाता है इसिल्ये उसके गमन करनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

अब बादर जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वादर एकेन्द्रिय जीवोंसे छेकर अयोगिकेवलीपर्यन्त जीव वादरकायिक होते हैं ॥ ४५॥

जिन जीवोंका शरीर बादर, स्थूल अर्थात् प्रतिघातसहित होता है उन्हें धादरकाय कहते हैं।

ग्रंका — पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंमें वादर और सूक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका सद्भाव पहले ही कह आये हैं, इसालिये इस सूत्रमें वादर एकेन्द्रिय पदका ग्रहण करना निष्कल है ?

-समाधान—अनर्थक नहीं है, क्योंकि, प्रत्येकदारीर वनस्पतिके ग्रहण करनेके लिये वनस्पतिप्रभृतयो वादरा इति यात्रत् । न विधातन्यमेतेषां वादरत्रं प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति चेन्न, सौक्ष्म्याभावप्रतिपादनफलत्वात् ।

द्विविधकायातीतजीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमुत्तरस्वमाह —

### तेण परमकाइया चेदि ॥ ४६ ॥

तेन द्विविधकायात्मकजीवराशेः परं वादरस्रश्रमशरीरिनवधनकर्मातीतत्वतोऽशरीराः सिद्धाः अकायिकाः। जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्वात्मिद्धाः अपि सकाया इति चेन्न, तेपामनादि-वन्धनवद्धजीवप्रदेशात्मकत्वात् । अनादिप्रचयोऽपि कायः किन्न स्थादिति चेन्न, मूर्तानां पुद्गलानां कर्मनोकर्मपर्यायपरिणतानां सादिसान्तप्रचयस्य कायत्वाभ्युपगमात् । 'इति '

वादर एकेन्द्रिय पद स्वमें ग्रहण किया गया है। इस पदके ग्रहण करनेसे प्रत्येकदारीर वनस्पति आदि सभी जीव वादर ही होते हैं, यह वात स्पष्ट हो जाती है।

शंका—इस स्त्रमें इन जीवोंके वाद्रपनेका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, थे जीव बादर ही होते हैं यह बात प्रत्यक्षसिद्ध है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन जीवोंके केवल वाद्रत्वके प्रतिपादन करनेके लिथे यह मूत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जीवोंके सृष्ट्रमताके अभावका प्रतिपादन करना ही इस सूत्रके बनानेका फल है।

अब त्रस और स्थावर इन दोनों कार्यांसे राहित जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

स्थावर और वादरकायसे परे कायरहिन अकायिक जीव होते हैं॥ ४६॥

जो उस त्रस और स्थावररूप दो प्रकारकी कायराशिसे परे हैं वे सिड जीव वादर और सूक्ष्म शारीरके कारणभूत कर्मने रहित होनेके कारण अशारीर होते हैं, अतपव अकृत्यिक कहलाते हैं।

शंका - जीवपदेशोंके प्रचयरूप होनेके कारण सिद्ध जीव भी सकाय हैं, फिर उन्हें अकाय क्यों कहा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक वन्धनसे वद्ध जीव प्रदेशस्वरूप हैं, इसलिये उसकी अपेक्षा यहां कायपना नहीं लिया गया है।

शंका - अनादिकाळीन आत्म प्रदेशोंके प्रचयको काय नयों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यहां पर कर्म और नोकर्मरूप पर्यायसे परिणत मूर्त पुरुठोंके सादि और सान्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपसे स्वीकार किया है।

विशेपार्थ — यद्यपि पांच अस्तिकायोंमे सिद्ध जीवोंका भी ग्रहण हो जाता है। फिर भी यहां पर अनादिकाळीन स्वामाविक बन्धनमे बद्ध जीव-प्रदेशोंके प्रचयरूप कायकी शब्द एक एवास्तु सत्त्रपरिसमाप्त्यर्थत्वात्, न 'च 'शब्दस्तस्य फलाभावादिति चेन्न, तस्य कायमार्गणपरिसमाप्तिप्रतिपादनफलत्वात्।

योगद्वारेण जीवद्रव्यप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह-

# जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी विचजोगी कायजोगी वेदि ॥ ४७ ॥

अत्र ' इति ' शब्दः स्त्रंसमाप्तिप्रतिपादनफलः । ' च ' शब्दश्च त्रय एव योगाः सन्ति नान्ये इति योगसंख्यानियमप्रतिपादनफलः समुचयार्थो वा । योगस्य तल्लक्षणं प्रागुक्तमिति नेदानीमुच्यते । मनसा योगो मनोयोगः । अथ साम्न द्रव्यमनसा सम्बन्धो मनोयोगः मनोयोगस्य देशोनत्रयात्रंशत्सागरकालस्थितिप्रसङ्गात् । न सिक्रयावस्था योगः योगस्याहोरात्रमात्रकालप्रसङ्गात् । न भावमनसा सम्बन्धो मनोयोगः तस्य

अपेक्षा न होकर कर्म और नोकर्मके निमित्तसे होनेवाळे सादि और सान्त प्रदेशप्रचयरूप कायकी अपेक्षा है। इसिळिये इस विवक्षासे सिद्ध जीव अकायिक होते हैं, क्योंकि, उनके कर्म और नोकर्मके निमित्तसे होनेवाळे प्रदेशप्रचयरूप कायका अभाव हो गया है।

ग्रंका — स्त्रमें ' इति ' यह एक ही शब्द रहा आवे, क्योंकि, उसका फल स्वकी परिसमाप्ति है। परंतु ' च ' शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, प्रकृतमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, कायमार्गणाकी परिसमाप्तिका प्रतिपादन करना ही यहां पर 'च ' शब्दका फल है।

अब योगमार्गणाके द्वारा जीव द्रव्यके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सृत्र

योगमार्गणाके अनुवादकी अपेक्षा मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीव होते हैं ॥ ४७ ॥

इस स्त्रमें जो 'इति ' शब्द आया है। उसका फल स्त्रकी समाप्तिका प्रतिपादन करना है। तथा जो 'च ' शब्द दिया है उसका फल, योग तीन ही होते हैं, अधिक नहीं, इस प्रकार योगकी संख्याके नियमका प्रतिपादन करना है। अथवा 'च ' शब्द समञ्ज्यक्ष अर्थका प्रतिपादन करनेवाला समझना चाहिये।

योगका लक्षण पहले कह आये हैं, इसिलिये यहां पर नहीं कहते हैं। मनके साथ संबन्ध होनेको भनोयोग कहते हैं।

र्गुका—यदि ऐसा है, तो द्रव्यमनसे संबन्ध होनेको तो मनोयोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनोयोगकी कुछ कम तेतीस सागर प्रमाण स्थितिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। क्रियासहित अवस्थाको भी योग नही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर योगको दिन-रात्रमात्र कालका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। अर्थात, कोई

ज्ञानरूपत्वतः उपयोगान्तर्भावात् इति न त्रितयविकल्पोक्तदोपः, तेपामनभ्युपगमात्। कः पुनः मनोयोग इति चेद्भावमनसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो मनोयोगः। तथा वचसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः। कायिकयासमुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नः काययोगः। त्रयाणां योगानां प्रवृत्तिरक्रमेण उत नेति १ नाक्रमेण, त्रिष्वक्रमेणकस्थात्मने। योगिनरोधात्। मनोवाकायप्रवृत्तयोऽक्रमेण क्रचिद् दश्यन्त इति चेद्भवतु, तासां तथा प्रवृत्तिर्देष्टत्वातः, न तत्प्रयत्नानामक्रमेण वृत्तिस्तथोपदेशाभावादिति। अथ स्यात्प्रयत्नो हि नाम बुद्धिपूर्वकः, वृद्धिश्च मनोयोगपूर्विका, तथा च सिद्धो मनोयोगः श्रेपयोगाविनाभावीति न, कार्य-

कोई किया दिन-रात रहती है, इसिलये एक योगकी स्थिति भी अहोरात्र प्रमाण माननी पड़ेगी। किंतु आगममें तो एक योगकी स्थिति एक अन्तर्भुद्धतेसे अधिक नहीं मानी है। अतः कियासिहत अवस्था भी योग नहीं हो सकता है। इसीप्रकार भावमनके साथ सबन्ध होनेको भी मनोयोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, भावमन ज्ञानरूप होनेके कारण उसका उपयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है?

समाधान—इसप्रकार तीनों विकल्पोंके द्वारा दिये गये दोष प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि, उक्त तीनों ही विकल्पोंको स्वीकार नहीं किया है।

शंका -- तो फिर मने।योगका क्या स्वरूप है ?

समाधान—भावमनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे मने।योग कहते हैं। उसीप्रकार वचनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे वचनयोग कहते हैं और कायकी कियाकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे काययोग कहते हैं।

शंका — तीनों योगोंकी प्रवृत्ति युगपत् होती है या नहीं ?

समाधान—युगपत् नहीं होती है, क्योंकि, एक आत्माके तीनों योगेंकी प्रवृत्ति युगपत् मानने पर योगनिरोधका प्रसग आजायगा। अर्थात् किसी भी आत्माके योग नहीं बन सकेगा।

शंका — कहीं पर मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियां युगपत् देखी जाती हैं ?

समाधान — यदि देखी जाती हैं, तो उनकी युगपत् वृत्ति होओ। परंतु इससे, मन ययन और कायकी प्रवृत्तिके लिये जो प्रयत्न होते हैं उनकी युगपत् वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, आगममें इसप्रकार उपदेश नहीं मिलता है।

विशेषार्थ-तीनों योगोंकी प्रवृत्ति एकसाथ हो सकती है, प्रयत्न नहीं।

र्शका — प्रयत्न वुद्धिपूर्वक होता है, और बुद्धि मनोयोगपूर्वक होती है। ऐसी परि-स्थितिमें मनोयोग रोप योगोंका अविनाभावी है, यह बात सिद्ध हो जाना चाहिये. अर्थात् अनेक प्रयत्न एक साथ होते हैं यह बात सिद्ध हो जायगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कार्य और कारण इन,दोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कारणयोरेककाले सम्रत्पत्तिविरोधात् । तदस्यास्त्यस्मिनिति इनि सिति सिद्धं मनोयोगी वाग्योगी काययोगीति ।

योगातीतजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

#### अजोगी चेदि ॥ ४८ ॥

न योगी अयोगी। उक्तं च-

जेसिं ण सन्ति जोगा सहासहा पुण्ण-पाव सजणया ।

ते होंति अजोइजिणा अणोवमाणंत बल-कलिया ॥ १५३॥

मनोयोगस्य सामान्यतः एकविधस्य भेदप्रतिपादनार्थम्रत्तरसूत्रमाह —

## मणजोगो चडिवहो, सचमणजोगो मोसमणजोगो सचमोस-मणजोगो असचमोसमणजोगो चेदि ॥ ४९ ॥

सत्यमवितथममोघामित्यनथान्तरम् । सत्ये मनः सत्यमनः तेन योगः सत्यमनो-योगः । तद्विपरीतो मोपमनोयोगः । तद्वभययोगात्सत्यमोपमनोयोगः । उक्तं च —

वह मनोयोग जिसके या जिस जीवमें होता है उसे मनोयोगी कहते हैं। यहां पर मनोयोग शब्दसे 'इन्' प्रत्यय कर देने पर मनोयोगी शब्द वन जाता है। इसीप्रकार वाग्योगी और काययोगी शब्द भी वन जाते हैं।

अव योग रहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिथे आगेका सृत्र कहते हैं— अयोगी जीव होते हैं ॥ ४८ ॥

जिनके योग नहीं पाया जाता है वे अयोगी हैं। कहा भी है-

जिन जीवोंके पुण्य और पापके उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं पाये जाते हैं वे अनुपम और अनन्त-वल सहित अयोगीजिन कहलाते हैं ॥ १५३ ॥

सामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके मनोयोगके भेदोंके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनोयोग चार प्रकारका है, सत्यमनोयोग, मृपामनोयोग सत्यमृषामनोयोग, और असत्यमृपामनोयोग ॥ ४९ ॥

सत्य, अवितथ और अमोघ, ये एकार्थवाची शब्द हैं। सत्यके विपयमें होनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे विपरीत योगको सृपामनोयोग कहते हैं। जो योग सत्य और सृषा इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है उसे सत्यसृपामनोयोग कहते हैं। कहा भी है—

१ गो जी २४३ अत्र योगामावे सति अयोगिकेवत्यादीना वलामाव प्रसञ्यते अस्मदादिषु वलस्य योगाश्रितत्वदर्शनात्, इत्यागक्य इदमुच्यते अनुपमानन्तवलकालिता. । जी प्रन्टी सन्भावो सन्चमणो जो जोगो तेण सन्चमणजोगो । तन्त्रिवरीदो मोसो जाणुभय सन्चमोस ति<sup>र</sup> ॥ १५४ ॥

ताभ्यां सत्यमोषाभ्यां व्यतिरिक्तोऽसत्यमोपमनोयोगः । तहर्युभयसंयोगजोऽस्तु १ न, तस्य तृतीयभङ्गेऽन्तर्भावात् । कोऽपरश्रतुर्थो मनोयोग इति चेदुच्यते । समनस्केषु मनःपूर्विका वचसः प्रवृत्तिः अन्यथाजुपलम्भात् । तत्र सत्यवचननिवन्धनमनसा योगः सत्यमनोयोगः । तथा मोपवचननिवन्धनमनसा योगो मोपमनोयोगः । उभयात्मक-वचननिवन्धनमनसा योगः सत्यमोपमनोयोगः । त्रिविधवचनव्यतिरिक्तामन्त्रणादि-वचननिवन्धनमनसा योगोऽसत्यमोपमनोयोगः । नायमर्थो ग्रुख्यः सकलमनसामव्यापक-त्वात् । कः पुनिविश्वदोऽर्थश्रेद्यथावस्तु प्रवृत्तं मनः सत्यमनः । विपरीतमसत्यमनः ।

सद्भाव अर्थात् सत्यार्थको विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं और उससे जो योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे विपरीत योगको मृपामनोयोग कहते हैं। उभयक्षप योगको सत्यमृपामनोयोग जानो ॥ १५४॥

सत्यमनोयोग और मृपामनोयोगसे व्यतिरिक्त योगको असत्यमृपामनोयोग कहते हैं।

शंका—तो असत्यमृपामनोयोग ( अनुभय ) उभयसयोगज रहा आवे ?
समाधान—नहीं, क्योंकि, उभयसयोगजका तीसरे भेदमें अन्तर्भाव हो जाता है।
शंका—तो फिर इनसे भिन्न चौथा अनुभय मनोयोग कौनसा है ?

समाधान—समनस्क जीवोंमें वचनप्रवृत्ति मनपूर्वक देखी जाती है, क्योंिक, मनके बिना उनमें वचनप्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसिलये उन चारोंमेंसे सत्यवचन-निमित्तक मनके निमित्तसे होनेवाले योगको सत्यमनोयोग कहते हैं। असत्य वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको असत्यमनोयोग कहते हैं। सत्य और मृषा इन दोनों रूप वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको उभय मनोयोग कहते हैं। उक्त तीनों प्रकारके वचनोंसे भिन्न आमन्त्रण आदि अनुभयक्षप वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको अनुभयमनोयोग कहते हैं। फिर भी उक्त प्रकारका कथन मुख्यार्थ नहीं है, क्योंिक, इसकी सपूर्ण मनके साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती है। अर्थात् उक्त कथन उपचरित है, क्योंिक, वचनकी सत्यादि-कतासे मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया है।

शंका — तो फिर यहां पर निर्दोप अर्थ कौनसा लेना चाहिये ?

१ गो जी. २१८ सद्भाव सत्यार्थ तिह्रपय मन सत्यमन, सत्यार्थकानजननशाक्तिरूप मावमन इत्यर्थ ।×× तिह्रपरीत असत्यार्थविपयझानजनितशिक्तरमावमनसा जनितप्रयत्नविशेष मृषा असत्यमनोयोग । उमयः सत्यमृषार्यझानजननशक्तिरूपमावमनोजनितप्रयत्नविशेष उमयमनोयोग । जी. प्र. टी द्रचात्मकग्रुभयमनः । संज्ञयानध्यवसायज्ञाननिबन्धनमसन्यमोपमन इति । अथवा तद्वचनजननयोग्यतामपेक्ष्य चिरन्तनोऽप्यर्थः समीचीन एव । उक्तं च —

ण य सन्च-मोस-जुत्तो जो दु मणो सो असन्चमोसमणो। जो जोगो तेण हवे असन्चमोसो दु मणजोगो<sup>१</sup>॥ १५५॥

मनसो भेदमभिधाय साम्प्रतं गुणस्थानेषु तत्स्वरूपनिरूपणार्थग्रुत्तरस्त्रमाह-

# मणजोगो सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सण्णिमिच्छा-इट्टि-प्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति ॥ ५०॥

मनोयोग इति पश्चमो मनोयोगः क लब्धश्रेन्नैप दोपः, चतसृणां मनोव्यक्तीनां सोमान्यस्य पश्चमत्वोपपत्तेः । किं तत्सामान्यमिति चेन्मनसः साद्द्यम् । मनसः

समाधान – जहां जिसप्रकारकी वस्तु विद्यमान हो, वहां उसीप्रकारसे प्रवृत्ति करने वाले मनको सत्यमन कहते हैं। इससे विपरीत मनको असत्यमन कहते हैं। सत्य और असत्य इन दोनोंरूप मनको उभयमन कहते हैं। तथा जो संशय और अनध्यवसायरूप झानका कारण है उसे अनुभय मन कहते हैं। अथवा मनमें सत्य, असत्य आदि वचनोंको उत्पन्न करनेरूप योग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्यवचनादिके निमित्तसे होनेके कारण जिसे पहले उपचार कह आये हैं वह कथन मुख्य भी है। कहा भी है—

जो मन सत्य और मृषांसे युक्त नहीं होता है उसको असत्यमृषामन कहते हैं, और उससे जो योग अर्थात् प्रयत्नविशेष होता है उसे असत्यमृषामनोयोग कहते हैं॥ १५५॥

मनोयोगके भेदोंका कथन करके अब गुणस्थानोंमें उसके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे मनोयोग और विशेषरूपसे सत्यमनोयोग तथा असत्यमृपामनोयोग संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होते हैं॥ ५०॥

शंका—चार मनोयोगोंके अतिरिक्त मनोयोग इस नामका पांचवा मनोयोग कहांसे आया ?

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भेदरूप चार प्रकारके मनोयोगोंमें रहनेवाले सामान्य योगके पांचवी संख्या बन जाती है।

शंका--वह सामान्य क्या है जो चार प्रकारके मनोयोगोंमें पाया जाता है ? समाधान--यहां पर सामान्यसे मनकी सदशताका ग्रहण करना चाहिये। सम्रत्पत्तये प्रयत्नो मनोयोगः । पूर्वप्रयोगात् प्रयत्नमन्तरेणापि मनसः प्रवृत्तिर्दृश्यते इति चेद्भवतु, न तेन मनसा योगोऽत्र मनोयोग इति विवक्षितः, तिनिमित्तप्रयत्नसम्बन्धस्य परिस्पन्दरूपस्य विवक्षितत्वात् ।

भवत केविलनः सत्यमनोयोगस्य सत्त्वं तत्र वस्तुयाथात्म्यावगतेः सत्त्वात् । नासत्यमोपमनोयोगस्य सत्त्रं तत्र संश्चयानध्यवसाययोरभावादिति न, संश्चयानध्यवसाय- निवन्धनवचनहेतुमनसोऽप्यसत्यमोपमनस्त्वमस्तीति तत्र तस्य सत्त्वाविरोधान् । किमिति केविलनो वचनं संश्चयानध्यवसायजनकिमिति चेत्स्वार्थानन्त्याञ्छोतुरावरणक्षयोपश्चमाति- श्चयाभावात् । तीर्थकरवचनमनक्षरत्वाद् ध्वनिरूपं तत एव तदेकम् । एकत्वाच तस्य हैविध्यं घटत इति चेन्न, तत्र स्वादित्यादि असत्यमोपवचनसत्त्वतस्तस्य ध्वनेरनक्षरत्वा-

मनकी उत्पत्तिके लिथे जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। शंका--पूर्व-प्रयोगसे प्रयत्नके विना भी मनकी प्रवृत्ति देखी जाती है ?

समाधान — यदि प्रयत्नके विना भी मनकी प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि, ऐसे मनसे होनेवाले योगको मनोयोग कहते हैं, यह अर्थ यहां पर विवक्षित नहीं है। किंतु मनके निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप प्रयत्नविशेष होता है, वह यहा पर योगरूपसे विवक्षित है।

ग्रंका--केवली जिनके सत्यमनोयोगका सद्भाव रहा आवे, क्योंकि, वहां पर वस्तुके यथार्थ ज्ञानका सद्भाव पाया जाता है। परतु उनके असत्यमृषामनोयोगका सद्भाव सभव नहीं है, क्योंकि, वहा पर सञ्चय और अनध्यवसायक्षप ज्ञानका अभाव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संशय और अनध्यवसायके कारणक्षप वचनका कारण मन होनेसे उसमें भी अनुभयक्षप धर्म रह सकता है। अतः सयोगी जिनमें अनुभय मने।योगका सद्गाव स्वीकार कर छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका— केवलीके वचन संशय और अनध्यवसायको पैदा करते हैं इसका क्या तात्पर्य है?

समाधान केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनम्त होनेसे और श्रोताके आवरण-कर्मका क्षयोपशम अतिशयरिहत होनेसे केवलीके वचनोंके निमित्तसे संशय और अनध्य-वसायकी उत्पत्ति हो सकती है।

ग्रंका— तीर्थकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्वनिरूप हैं, और इसिलिये वे एकरूप हैं, और एकरूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इसिप्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते हैं?

समाधान--नहीं, क्योंकि, केवलीके वचनमें 'स्यात्' इत्यादिरूपसे अनुभयरूप वचनका मद्भाव पाया जाना है, इसलिये केवलीकी ध्वानि अनक्षरात्मक है यह वात शासिद्ध है। सिद्धेः । साक्षरत्वे च प्रतिनियतैकभापात्मकमेव तद्वचनं नाशेपभापारूपं भवेदिति चेन्न, क्रमविशिष्टवर्णात्मकभूयःपङ्किकद्म्वकस्य प्रतिप्राणिप्रवृत्तस्य ध्वनेरशेपभापारूपत्वाविरोध्यात् । तथा च कथं तस्य ध्वनित्विमिति चेन्न, एतद्भापारूपमेवेति निर्देष्टुमशक्यत्वतः तस्य ध्वनित्विसिद्धेः । अतीन्द्रियज्ञानत्वान्न केविलनो मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः सन्त्वात् । भवतु द्रव्यमनसः सन्त्वं न तत्कार्यमिति चेद्भवतु तत्कार्यस्य क्षायोपश्चिकि ज्ञानस्याभावः, अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नोऽस्त्येव तस्य प्रतिवन्धकत्वाभावात् । तेनात्मनो

शंका — केचलीकी ध्वानिको साक्षर मान लेने पर उनके वचन प्रतिनियन एक भाषारूप ही होंगे, अशेष भाषारूप नहीं हो सकेंगे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्रमविशिष्ट, वर्णात्मक, अनेक पंक्तियोंके समुचयहए और सर्व श्रोताओंमें प्रवृत्त होनेवाली ऐसी केवलीकी ध्विन संपूर्ण भाषाहर होती है ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—जव कि वह अनेक भाषारूप है तो उसे ध्वितरूप कैसे माना जा सकता है? समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलीके वचन इसी भाषारूप ही हैं, ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्वितरूप हैं यह वात सिद्ध हो जाती है।

शंका—केवलीके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिये उनके मन नहीं पाया जाना है ? समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके द्रव्यमनका सद्भाव पाया जाना है।

ग्रंका — केवलीके द्रव्यमनका सङ्गाव रहा आवे, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं पाया जाता है ?

समाधान — द्रव्यमनके कार्यक्तप उपयोगातमक क्षायोपशमिक ज्ञानका अभाव भले ही रहा आवे, परंतु द्रव्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो पाया ही जाता है, क्योंकि, द्रव्यमनकी वर्गणाओंके लानेके लिये होनेवाले प्रयत्नमें कोई प्रतिवन्धक कारण नहीं पाया जाना है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तसे जो आत्माका परिस्पन्दरूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं।

१ त्रयणेण विणा अत्थपदुष्पायण ण मभन्नह्, सहुमत्थाण सण्णाषु प्रकृषणणुन्नवृत्तिहै । ण चाण्ष्षु (चाणक्खराष् १) ग्रणीषु अत्थपदुष्पायण जुञ्जहे, अणवखरमामातिरिवर्षे मोत्ण अण्णेसि तची अत्थानगममानादो । ण च दिन्त्रञ्चणी अणवखरपिया चेव, अद्वारससत्तसयमासकुमासिप्यत्तादो । धवला अ पृ ६९३ मृत्रपौरुपीषु मगवतस्तीर्थकरस्य ताल्वोष्टपुटनिचलनमतरेण मकलमापास्त्रस्पदिन्यध्निधर्मकथनविधान × × कर्यते । धवला अ पृ. ७०६. सा वि य ण मगवओ अद्धमागहा मामा मासिन्जमाणी तेसि सन्त्रिमें आयरियमणायरियाण दृपयचउष्पयमियपसुपिक्खिसर्रोसिवाण अप्यणो मासत्ताषु परिणमङ । सम स् ३४ अष्टादशमहाभाषामप्तन्तत् खुङक्मापासन्यक्ररानक्षरमापात्मकर्यक्ततालुदत्तोष्टकठन्यापारमन्यजनानन्दक्रयुगपत्सवोत्तरप्रतिपादकदिन्यध्नन्युपेत. । गो. जी., जी. प्र., टी. १ ×× सारयनवत्थणियमहुरगर्मीरकोचिणग्चोसदुदुमिस्सरे चरे वित्थलाषु कठेऽत्रिद्धिया सिरे समाइष्णाषु पुण्णरत्ताषु सन्त्रमासाणुगामिणीषु सरस्सहपु जोयणणीहारिणा मरेण अद्धमागहाषु मामाषु मासित अरिहा

योगः मनोयोगः । विद्यमानोऽपि तदुत्पादने प्रयतः किमिति स्वकार्यं न विद्ध्यादिति चेन्न, तत्सहकारिकारणक्षयोपश्चमाभावात् । असतो मनसः कथं वचनद्वितयसमुत्पत्तिरिति चेन्न, उपचारतस्तयोस्ततः सम्रत्पत्तिविधानात् ।

श्चेपमनसोर्गुणस्थानप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्रत्रमाह —

## मोसमणजोगो सन्चमोसमणजोगो सण्णिमिन्छाइाहे-पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ ५१ ॥

भवतु नाम क्षपकोपशमकानां सत्यस्यासत्यमोपस्य च सत्त्व नेतरयोरप्रमादस्य

शंका—केवलीके द्रव्यमनको उत्पन्न करनेमें प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कार्यको क्यों नहीं करता है।

समाधान — नहीं, क्योंकि, केवलीके मानसिक ज्ञानके सहकारी कारणरूप क्षयोप-शमका अभाव है, इसलिये उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होना है।

शंका — जब कि केवलीके यथार्थमें अर्थात् क्षायोपशमिक मन नहीं पाया जाता है, तो उससे सत्य और अनुभय इन दो प्रकारकी वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है?

समाधान--नर्हां, क्योंकि, उपचारसे मनके द्वारा उन दोनों प्रकारके वचनोंकी उत्पत्तिका विधान किया गया है।

अब द्रोप दो मनोयोगोंके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— असल्यमनोयोग और उभयमनोयोग सङ्गी मिथ्यादि गुणस्थानसे लेकर श्रीणकपाय-वीनराग छन्नस्थ गुणस्थानतक पाये जाते हैं॥ ५१॥

र्गुका — क्षपक और उपरामक जीवोंके सत्यमनोयोग और अनुभयमने।योगका सद्भाव

धम्म परिक्हेइ । ×× सा वि य ण अद्धमागहा भासा तेसिं सच्चेसिं आरियमणारियाणं अप्पणा मायाए परिणामेण परिणमइ । औप स्. ३४ व्याप्नोत्यायोजनं वाणी सर्वभापात्तमा प्रभी ॥ तथाहु श्री हेमस्रय फाव्यानुद्वासमे, अकृतिमस्त्राद्वपद्यां परमार्थामिषायिनीम् । सर्वभापापरिणतां जेनी वाचसुपारमहे ॥ देवा देवी नरा नार्रा क्रवराश्चापि कावराम् । तिर्येषोऽपि च तेर्था मेनिरे भगविद्राम् ॥ यथा जल्वस्याम्म आश्रयाणां विशेषत । नानारसं भवत्येव वाणी भगवतामपि ॥ स्वात्रमोर्मूलमाषा च स्वभावादर्थमागवी । स्यातां द्वे लक्षणे ह्यस्थां मागण्या प्राकृतस्य च ॥ येनेकेनेव वचसा भूयसामपि सश्या । लिचन्ते वित्तः तत्सावों झाताशेषवचोविषि ॥ क्रमच्छेदे सश्यानामसस्यत्वा हपुण्मताम् । असस्येनापि कालेन मनेत् कथमनुमह् ॥ क्षव्दशक्तिविचित्रत्वान् सन्तिष्टाशि वचासि च । प्रयुक्तिरुत्तर यत्यायुगपद्भयसामपि ॥ सर शरस्वरार्थेन मिळेन युगपचया । ' सरो नत्थि ' ति वाक्येन प्रियास्तिकोऽपि वोधिता ॥ लो प्र ३०, ६३४–६४२ सर्वार्धमागधीया भाषा मवति, कोऽर्य श अर्ध मगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मक, अर्ध च सर्वभाषात्मक । कथमेव देवोपनीतत्व तद्यतिशयस्थेति चेत् श मगधदेवसिक्धाने तथापरिणतया भाषया सस्कृतमाष्या मवतिते । पर्या ४० ३२ (स. टी.)

प्रमादिवरोधित्वादिति न, रजोज्जपां विपर्ययानध्यवसायाज्ञानकारणमनसः सत्त्वा-विरोधात् । न च तद्योगात्त्रमादिनस्ते प्रमादस्य मोहपर्यायत्वात् ।

वाग्योगभेदप्रतिपादनार्थम्चत्तरसूत्रमाह—

## विजोगो चउविहो सञ्चविजोगो मोसविजोगो सञ्चमोस-विजोगो असञ्चमोसविजोगो चेदि ॥ ५२ ॥

चतुर्विधमनोभ्यः समुत्पन्नवचनानि चतुर्विधान्यपि तद्वचपदेशं प्रतिलभन्ते तथा प्रतीयते च । उक्तं च—

दक्षविह-सन्चे वयणे जो जोगो सो दु सन्चविजोगो। तिन्वत्रित्रे मोसो जाणुमयं सन्चमोस ति' ॥ १५६॥ जो णेव सन्च-मोसो तं जाण असन्चमे।सविजोगो। अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणीयादीं ॥ १५७॥

रहा आवे, परंतु वाकीं हो अर्थात् असत्यमने।योग और उभयमने।योगका सद्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि, इन दोने।में रहनेवाला अप्रमाद असत्य और उभय मनके कारणभूत प्रमादका विरोधी है ? अर्थात् क्षपक और उपश्मक प्रमादरिहन होने हें, इसलिये उनके असत्यमने।योग और उभयमने।योग नहीं पाये जा सकते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मसे युक्त जीवेकि विपर्यय और अनध्यवसायरूप अक्षानके कारणभूत मनके सद्भाव मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु इसके संवन्धसे क्षपक या उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि, प्रमाद मोहकी पर्याय है।

अव वचनयोगके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

वचनयोग चार प्रकारका है, सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, और अनुभयवचनयोग ॥ ५२ ॥

चार प्रकारके मनसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके वचन भी उन्हीं संत्राओंको प्राप्त होते हैं और ऐसी प्रतीति भी होती है। कहा भी है—

द्दा प्रकारके सत्यवचनमें वचनवर्गणाके निमित्तसे जो योग होता है उसे सत्यवचन-योग कहते हैं। उससे विपरीत योगको मृपावचनयोग कहते हैं। सत्यमृपारूप वचन योगको उभयवचनयोग कहते हैं॥ १५६॥

जो न तो सत्य रूप है और न सृपारूप ही है वह असत्यमृपावचनयोग है। असंबी

<sup>&#</sup>x27; શ ગો. ર્જાાસ્ટર

र गो. जी. २२१.

वचसो भेदमभिधाय गुणस्थानेषु तत्सन्त्वप्रतिपादनार्थमुत्तरस्रत्रमाह---

## विजोगो असन्चमोसविजोगो वीइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेविल ति ॥ ५३॥

असत्यमोपमनोनिबन्धनवचनमसत्यमोपवचनिमति प्रागुक्तम्, तद् द्वीन्द्रियादीनां मनोरिहतानां कथं भवेदिति नायमेकान्तोऽस्ति सकलवचनानि मनस एव सम्रत्पद्यन्त इति मनोरिहतकेविलनां वचनाभावसंजननात्। विकलेन्द्रियाणां मनसा विना न ज्ञानसम्रत्पित्तः। ज्ञानेन विना न वचनप्रद्वितिरिति चेन्न, मनस एव ज्ञानमुत्पद्यत इत्येकान्ताभावात्। भावे वा नाशेपेन्द्रियेभ्यो ज्ञानसम्रत्पित्तः मनसः सम्रत्पन्नत्वात्। नैतद्पि दृष्टश्रुतानुभूतविपयस्य मानसप्रत्ययस्थान्यत्र वृत्तिविरोधात्। न चक्षुरादीनां सहकार्यपि प्रयत्नात्मसहकारिभ्यः इन्द्रियेभ्यस्तदुत्पत्त्युपलम्भात्। समनस्केषु ज्ञानस्य प्रादुर्भावो मनोयोगादेवेति चेन्न,

जीवोंकी भाषा और सज्ञी जीवोंकी आमन्त्रणी आदि भाषाएं इसके उदाहरण हैं॥ १५७॥

इसप्रकार वचनयोगके भेद कहकर अब गुणस्थानोंमें उसके सत्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे वचनयोग और विशेषरूपसे अनुभयवचनयोग द्वीन्द्रिय जीवेंसि लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है॥५३॥

ग्रंका—अनुभयरूप मनके निामित्तसे जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभयवचन कहते हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है। ऐसी हालतमें मनरहित झीन्द्रियादिक जीवोंके अनुभयवचन कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई एकान्त नहीं है कि संपूर्ण वचन मनसे ही उत्पन्न होते हैं। यदि सपूर्ण वचनोंकी उत्पत्ति मनसे ही मान ली जावे तो मनरहित केवलियोंके वचनोंका अभाव प्राप्त हो जायगा।

रंका — विकलेन्द्रिय जीवेंकि मनके विना श्वानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और ज्ञानके विना वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह कोई एकान्त नहीं है। यदि मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह एकान्त मान लिया जाता है, तो सपूर्ण इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि, सपूर्ण ज्ञानकी उत्पत्ति मनसे मानते हो। अथवा, मनसे समुत्पन्नत्वरूप धर्म इन्द्रियोंमें रह भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, हप्, श्रुत और अनुभूतको विषय करनेवाले मानसज्ञानका दूसरी जगह सद्भाव माननेमें विरोध आता है। यदि मनको चश्च आदि इन्द्रियोंका सहकारी कारण माना जावे सो भी नहीं वनता है, क्योंकि, प्रयत्न और आत्माके सहकारकी अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियोंसे इन्द्रियज्ञानकी उत्पत्ति पाई जाती है।

शंका — समनस्क जीवोंमें तो ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे ही होती है ?

केवलज्ञानेन व्यभिचारात् । समनस्कानां यतक्षायोपश्चिमकं झानं तन्मनोयोगात्स्यादिति चेन, इष्टत्वात् । मनोयोगाद्वचनमुत्पद्यत इति प्रागुक्तं तत्कथं घटत इति चेन्न, उपचारेण तत्र मानसस्य ज्ञानस्य मन इति संज्ञां विधायोक्तत्वात् । कथं विकलेन्द्रियवचसोऽसत्य-मोपत्वमिति चेदनध्यवसायहेतुत्वात् । ध्वनिविषयोऽध्यवसायः सम्रुपलभ्यत इति चेन्न, वक्तरभिप्रायविषयाध्यवसायाभावस्य विवक्षितत्वात् ।

सत्यवचसो गुणनिरूपणार्थम्च तरस्त्रमाह —

## स=चविजोगो सण्णिमिच्छाइट्टि-प्यहुडि जाव सजोगि-केवाले ति ॥ ५४ ॥

दश्चिधानामिष सत्यानामेतेषु गुणस्थानेषु सत्त्वस्य विरोधासिद्धेः तत्र भवन्ति

समाधान - नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर केवलझानसे व्यभिचार आता है।

शंका—तो फिर ऐसा माना जाय कि समनस्क जीवोंके जो क्षायोपशामिक क्षान होता है वह मनोयोगसे होता है ?

समाधान - यह कोई शंका नहीं, क्योंकि, यह तो इए ही है।

शुंका — मनोयोगसे वचन उत्पन्न होते हैं, यह जो पहले कहा जा चुका है वह कैसे घटित होगा ?

म्माधान— यह शंका कोई दोषजनक नहीं है, क्योंकि, 'मनोयोगसे वचन उत्पन्न होते हैं 'यहां पर मानस ज्ञानकी 'मन 'यह संज्ञा उपचारसे रखकर कथन किया है।

शंका - विकलेन्द्रियोंके वचनोंमें अनुभयपना कैसे आ सकता है ?

समाधान—विकलेन्द्रियोंके वचन अनध्यवसायरूप शानके कारण हैं, इसलिये उन्हें अनुभयरूप कहा है।

र्युका — उनके वचनोंमें ध्वनिविषयक अध्यवसाय अर्थात् निश्चय तो पाया जाता है, फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्यों कहा जाय ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्यवसायसे वक्ताका अभिप्रायिषयक अध्यवसायका अभाव विवक्षित है।

अब सत्यवचनयोगका गुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सत्यवचनयोग संझी मिथ्यादृष्टीसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है॥ ५४॥ दशों ही प्रकारके सत्यवचनोंके सूत्रोक्त तेरह गुणस्थानोंमें पाये जानेमें कोई विरोध

१ जणपदसम्मदिठनणाणामे रूवे पहुच ववहारे | समानणे य माने उनमाए दसनिह सच ॥ मत्त देनी चदप्पहपडिमा तह य.होदि ,जिणदत्तो । सेदो दिग्धो रन्झदि कूरो ति य जं हवे नयण ॥ गो. जी, २२२, २२३. द्शापि सत्यानीति ।

शेपवचसोः गुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

मोसविचोगो सन्चमोसविचोगो सण्णिमिन्छाइट्टि-पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ ५५ ॥

श्वीणकपायस्य वचनं कथमसत्यिमिति चेन्न, असत्यिनवन्धनाज्ञानसन्त्रापेक्षया तत्र तत्सन्त्वप्रतिपादनात् । तत एव नोभयसंयोगोऽपि विरुद्ध इति । वाचंयमस्य श्वीणकपायस्य कथं वाग्योगश्चेन्न, तत्रान्तर्जलपस्य सन्त्वाविरोधात् ।

काययोगसंख्याप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह-

कायजोगो सत्ताविहो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकाय-जोगो वेजिव्वयकायजोगो वेजिव्वयमिस्सकायजोगो आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो चेदि ॥ ५६॥

औदारिकशरीरजनितवीर्याजीवप्रदेशपरिस्पन्दनिवन्धनप्रयत्नः औदारिककाययोगः।

नहीं आता है, इसिछिये उनमें दशों प्रकारके सत्यवचन होते हैं।

शेष वचनयोगोंके गुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
मृषावचनयोग और सत्यमृषावचनयोग सन्नी मिध्यादापृसे लेकर क्षीणकपाय-वितरागछत्रस्थ गुणस्थानतक पाये जाते हैं॥ ५५॥

शंका—जिसकी कषायें श्रीण हो गई हैं ऐसे जीवके वचन असत्य कैसे हो सकते हैं ? समाधान—ऐसी शंका व्यर्थ हैं, क्योंकि, असत्यवचनका कारण अज्ञान बारहवें गुणस्थानतक पाया जाता है, इस अपेक्षासे वहां पर असत्यवचनके सद्गावका प्रतिपादन किया है। और इसीलिये उभयसंयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवें गुणस्थानतक होता है, इस कथनमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—वचनगुप्तिका पूरी तरहसे पालन करनेवाले कपायरहित जीवोंके वचनयोग कैसे सभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, कपायरहित जीवोंमें अन्तर्जल्पके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब काययोगकी सख्याके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— काययोग सात प्रकारका है, औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियक-काययोग, वैक्रियकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकामिश्रकाययोग और कार्मणकाय योग ॥ ५६॥

औदारिक शरीरडारा (औदारिक वर्गणाओंसे) उत्पन्न हुई शक्तिसे जीवके प्रदेशोंमें

कार्मणौदारिकस्कन्धाभ्यां जनितवीर्यात्तत्परिस्पन्दनार्थः प्रयतः औदारिकमिश्रकाययोगः । उदारः पुरुः महानित्यर्थः, तत्र भनं शरीरमौदारिकम् । अथ स्यान महत्त्वमौदारिक-शरीरस्य ? कथमेतद्वगम्यते ? वर्गणासूत्रात् । किं तद्वर्गणासूत्रमिति चेदुच्यते 'सन्वत्योवा ओरालिय-सरीर-दव्य-वग्गणा-पदेसा, वेउव्यिय-सरीर-दव्य-वग्गणा-पदेसा असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-द्व्य-वग्गणा-पदेसा असंखेजगुणा, तेया-सरीर-द्व्य-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, भासा-दव्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, मण-दव्व-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, कम्मइय-सरीर-द्व्य-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा ति।' न, अवगाहनापेक्षया औदारिकश्ररीरस्य महत्त्वोपपत्तेः। यथा ' सन्वत्थोवा कम्मइय-सरीर-दन्व-वरगणाए ओगाहणा, मण-दन्व-वरगणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, भासा-द्वन-व्यगणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, तेया-सरीर-द्वन-व्यगणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-द्वन-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, वेउव्विय-सरीर-दव्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, ओरालिय-सरीर-दव्य-वग्गणाए

परिस्पन्दका कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसे औदारिककाययोग कहते हैं। कार्मण और औदारिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर्यसे जीवके प्रदेशोंमें परिस्पन्दके लिये जो प्रयस होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं। उदार, पुरु और महान ये एक ही अर्थके वाचक राव्द हैं। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे औदारिकशरीर कहते हैं।

शंका - औदारिक शरीर महान् है, यह वात नहीं बनती है?

प्रतिशंका-यह कैसे जाना ?

शंकाका समर्थन – वर्गणासूत्रसे यह वात माॡम पड़ती है।

प्रतिशंका—वह वर्गणासूत्र कौनसा है ?

शंकाका समर्थन-जिससे औदारिक शरीरकी महानता सिद्ध नहीं होती है वह वर्गणासूत्र इसप्रकार है, 'औदारिकशरीरद्रन्यसंवन्धी वर्गणाओं के प्रदेश सबसे थोड़े हैं। उससे असंख्यातगुणे चैक्रियकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे असंख्यातगुणे आहारकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे अनन्तगुणे तैजसशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे भाषाद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे मनोद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं, और उससे अनन्तगुणे कार्मणशरीरद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं '।

समाधान-प्रकृतमें ऐसा नहीं है, क्योंकि, अवगाहनाकी अपेक्षा औदारिक शरीरकी

स्थूलता बन जाती है। जैसे कि कहा भी है—

'कार्मणशारीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। मनोद्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। भाषाद्रव्यवर्गणाकी अवगाहना इससे असं-ख्यातगुणी है । तेजसशरीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। आहाररारीरसंबन्धी द्रव्य वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। वैक्रियकशरीर-संबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। औदारिकशरीरसंबन्धी

ओगाहणा असंखेज्जगुणा ति ।' उत्त च-

पुरु महमुद्दारुरालं एयद्वो त वियाण तिम्ह भवं । ओरालियं ति वृत्त ओरालियकायजोगो सो ।। १६०॥ । ओरालियमुत्तत्य विजाण मिस्सं च अपरिपुण्ण्ं ति । जो तेण सम्जोगो ओरालियमिस्सको जोगो ।। १६१॥

अणिमादिर्विक्रिया, तद्योगात्युद्रलाश्च विक्रियेति भण्यन्ते । तत्र भवं । शरीरं वैक्रियकम् । तद्वप्टम्भतः समुत्पन्नपरिस्पन्देन योगः वैक्रियककाययोगः । कार्मण-वैक्रियकस्क्रन्थतः समुत्पन्नविर्यण योगः वैक्रियकमिश्रकाययोगः । उक्तं च —

विविह-गुण-इद्धि-गुत्त वे उन्त्रियमहव विकिरिया चेव । ।तिस्से भवं च णेय वेउन्त्रियकायजोगो सो ।। १६२ ॥

द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। कहा भी है-

पुरु, महत्त, उदार और उराल, ये शब्द एकार्थवाचक हैं। उदारमें जो होता है उसे औदारिक कहते हैं, और उसके निमित्तसे होनेवाले योगको औदारिककाययोग कहते हैं ॥१६०॥ औदारिकका अर्थ ऊपर कह आये हैं। वही शरीर जवतक पूर्ण नहीं होता है तबतक

आदारिकका अथ ऊपर कह आय है। वहा शरार जवतक पूर्ण नहीं होता है तबतक मिश्र कहलाता है, और उसके डारा होनेवाले सप्रयोगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं॥१६१॥

अणिमा, मिहमा आदि ऋदियोंको विक्रिया कहते हैं। उन ऋदियोंके सपर्कसे पुद्रल भी 'विक्रिया ' इस नामसे कहे जाते हैं। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे वैक्रियकशरीर कहते हैं। उस शरीरके अवलम्बनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्दद्वारा जो प्रयन्न होता है उसे वैक्रियककाययोग कहते हैं। कार्मण और वैक्रियक वर्गणाओंके निमित्तसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जो परिस्पन्दके लिथे प्रयन्न होता है उसे वैक्रियकमिश्रकाययोग कहते हैं। कहा भी है—

नाना प्रकारके गुण और ऋद्वियोंसे युक्त शरीरको वैग्विंक अथवा वैक्रियक शरीर

१ गो. जी. २३० सूक्ष्मपृथिन्यप्तेजोवायुसाधारणशरीराणां स्थूळत्वामावात् कथमौदारिकत्व १ इति चेत्तन, तत स्कृतत्विक्रियकादिशरीरापेक्षया तेषां महत्त्वेग परमागमरूब्या वा औदारिकत्वसमवात् । मं प्र टी

२ गो जी २३१ प्राग्रक्तलक्षणमोदारिकशरीर तदेवान्तर्ग्रह्तीपर्यन्तमपूर्ण अपर्याप्त तावन्मिश्रमित्युच्यते अपर्याप्तकालसंविधसमयनयसमिव कार्मणकाययोगान्नष्टकार्मणवर्गणामयुक्तन्वेन परमागमरूख्या वा अपर्याप्त अपर्याप्त खरीरिमश्रमित्यर्थ । जी प्र टी । तनौदारिकादय शुद्धा सुनीधा । ओदारिकामिश्रस्तु औदारिक प्वापरिपूर्णो मिश्र उच्यते, यथा गुडिमिश्र दिधि न गुडतया नापि दिधितया व्यपदिव्यते तत्ताम्यामपरिपूर्णत्वात् । एवमौदारिक मिश्र कार्मणेन । नौदारिकतया नापि कार्मणतया व्यपदेष्ट शक्यम् अपरिपूर्णत्वादिति तस्यौदारिकमिश्रव्यपदेश । एव विकियकाहारकिमश्रावपीति शतंकटीकालेश । प्रक्षापनाव्याख्यानीश्रस्तेवनम्, औदारिकाद्या शुद्धास्तत्पर्याप्तकस्थ मिश्रास्त्वपर्याप्तकस्थेति । स्था सु पू १०१०

٢

३ गो. जी. २३२.

वेडिव्ययमुत्तत्यं विजाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति । जो तेण संपजोगो वेडिव्यिमस्सजोगो सो । १६३॥

आहरति आत्मसात्करोति सक्ष्मानर्थाननेनेति आहारः । तेन आहारकायेन योगः आहारकाययोगः । कथमौदारिकस्कन्धसम्बद्धानां जीवावयवानां अन्यग्नरीरेण हस्तमात्रेण शह्वधवलेन शुभसंस्थानेन योग इति चेन्नैप दोपः, अनादिवन्धनवद्धत्वतो मूर्तानां जीवावयवानां मूर्तेण श्वरीरेण सम्बन्धं प्रति विरोधासिद्धेः । तत एव न पुनः सङ्घटनमपि विरोधमास्कन्देत् । अथ स्याज्जीवस्य शरीरेण सम्बन्धकृदायुस्तयोर्वियोगे। मरणम् । न च गलितायुपस्तस्मिन् शरीरे पुनरुत्पत्तिर्विरोधात् । ततो न तस्यौदारिक-श्रुरीरेण पुनः सङ्घटनमिति ।

अत्र प्रतिविधीयते, न तावज्जीवशरीरयोर्वियोगो मरणं तयोः संयोगस्योत्पत्ति-

. कहते हैं। और इसके छारा होनेवाले योगको वैग्विंककाययोग कहते हैं॥ १६२॥

वैगूर्विकका अर्थ पहले कह ही चुके हैं। वही दारीर जवतक पूर्ण नहीं होता है तवतक मिश्र कहलाता है। और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता है उसे वैगूर्विकमिश्रकाययोग कहते हैं ॥ १६३ ॥

जिसके द्वारा आत्मा सङ्ग पदार्थीको प्रहण करता है, अर्थात् आत्मसात् करता है उसे आहारकशरीर कहते हैं। और उस आहारकशरीरसे जो योग होता है उसे आहारक काययोग कहते हैं।

शुंका — औदारिकस्कन्धोंसे संवन्ध रखनेवाले जीवप्रदेशोंका हस्तप्रमाण, शंखके समान धवल वर्णवाले, और गुभ अर्थात् समचतुरस्र संस्थानसे युक्त अन्य शरीरके साथ कैसे संवन्य हो सकता है?

समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जीवके प्रदेश अनादिकालीन वन्यनसे वद्ध होनेके कारण मूर्त हैं, अतएव उनका मूर्त आहारकशरीरके साथ सवन्व होनेमें केई विरोध नहीं आता है। और इसीलिये उनका फिरसे औदारिक शरीरके साथ संघटनका होना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है।

शंका-जीवका शरीरके साथ संबन्ध करनेवाला आयुकर्म है, और जीव तथा शरीरका परस्परमें वियोग होना मरण है। इसलिये जिसकी आयु नए हो गई है ऐसे जीवकी फिरसे उसी शरीरमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। अतः जीवका औदारिक शरीरके साथ पुन संघटन नहीं वन सकता है। अर्थात् एकवार जीवप्रदेशोंका आहारक शरीरके साथ संबन्ध हो जानेके पश्चात् पुनः उन प्रदेशोंका पूर्व औदारिक शरीरके साथ संवन्ध नहीं हो सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, आगममें जीव और द्यारीरके वियोगकी मरण नहीं

प्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, पूर्वीयुपामुद्यप्राप्तोत्तरभवतम्बन्ध्यायुःकर्मणां तत्परित्यक्तानुपात्त-पूर्वेत्तरशरीराणामि जीवानामुत्पत्त्युपलम्मात् । भवतु तथोत्पत्तिर्मरणं पुनर्जीषशरीर-वियोग एवेति चेदस्तु सर्वात्मना तयोर्वियोगो मरणं नैकदेशेन आगलादप्युपसंहत-जीवावयवानां मरणानुपलम्भात् जीविताच्छिन्नहस्तेन व्यभिचाराच्च । न पुनरस्यार्थः सर्वावयवैः पूर्वशरीरपरित्यागः समस्ति येनास्य मरणं जायेत । न चैतच्छरीरं गच्छत्पर्व-तादिना प्रतिहन्यते शक्षित्रिछद्यतेऽग्निना दह्यते वा स्रक्ष्मत्वाद्वैक्रियकशरीरवत् । आहार-कार्मणैस्कन्धतः समुत्पन्नवीर्येण योगः आहारिमश्रकाययोगः । उक्तं च—

कहा है। अन्यथा उनके सयोगको उत्पात्त मानना पहेगा।

शंका - जीव और शरीरका संयोग उत्पत्ति रहा आवे, इसमें क्या हानि है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, पूर्वभवमें ग्रहण किये हुए आयुकर्मके उदय होने पर जिन्होंने उत्तर भवसंबन्धी आयुकर्मका बन्ध कर छिया है और भुज्यमान आयुसे सबन्धके छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरोंमेंसे किसी एक शरीरको प्राप्त नहीं किया है ऐसे जीवोंकी उत्पत्ति पाई जाती है। इसिछिये जीव और शरीरके संयोगको उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं।

शंका — उत्पत्ति इसप्रकारकी भळी ही रही आवे, फिर भी मरण तो जीव और शरीरके वियोगको ही मानना पड़ेगा ?

समाधान—यह कहना ठीक है, तो भी जीव और शरीरका संपूर्ण-क्यसे वियोग ही मरण हो सकता है। उनका एकदेशक्ष्पसे वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि, जिनके कण्ठपर्यन्त जीवप्रदेश सकुचित हो गये हैं ऐसे जीवोंका भी मरण नहीं पाया जाता है। यदि एकदेश वियोगको भी मरण माना जावे, तो जीवित शरीरसे छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ न्याभेचार दोष आ जायगा। इसीप्रकार आहारक शरीरको धारण करना इसका अर्थ सपूर्णक्ष्पसे पूर्व (औदारिक) शरीरका त्याग करना नहीं है, जिससे आहारक शरीरको धारण करनेवालेका मरण माना जावे?

विशेषार्थ — छटवें गुणस्थानमें जब साधु आहारक शरीरकी उत्पन्न करता है, उस समय उसका औदारिक शरीरसे सर्वथा संबन्ध भी नहीं छूट जाता है और भुज्यमान आयुका अन्त भी नहीं होता है, इसिलेथे ऐसी अवस्थाकी मरण नहीं कहते हैं। केवल वहां जीवमदेशोंका आहारक शरीरके साथ एकदेश संबन्ध होता है।

यह आहारक शरीर सूक्ष्म होनेके कारण गमन करते समय वैकियक शरीरके समान न तो पर्वतोंसे टकराता है, न शस्त्रोंसे छिदता है और न अग्निसे जलता है। आहारक और कार्मणकी वर्गणाओंसे उत्पन्न हुए वीर्यके द्वारा जो योग होता है वह आहारकमिश्रकाययोग है।

१ अव्वाघावी अतीमुहुत्तकालहिंदी जहणिवदरे । पञ्जलीसपुरणे मरण पि कदाचि समवह ॥ गी.जी २३८.

२ तत्त्राक्कालमान्योदारिकशरीरवर्गणामिश्रत्वेन तामि सह वर्तमानीयः सत्रयोगः अपरिपूर्णशक्तियुक्तात्मः

आहरिद अणेण मुणी सुहुमे अहे सयस्स संदेहे<sup>र</sup> । गत्ता केविल-पासं तम्हा आहारको जोगो<sup>र</sup> ॥ १६४ ॥ आहारयमुत्तत्यं वियाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति । जो तेण संपयोगो आहारयमिस्सको जोगो<sup>रे</sup> ॥ १६५ ॥

विशेषार्थ—मिश्रयोग तीन हैं, औदारिकमिश्रकाययोग, वैकियकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोग। इनमेंसे औदारिकमिश्र मनुष्य और तिर्यचके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहर्त कालतक और केवली समुद्धातकी कपाटहयरूप अवस्थामें होता है। वैकियक-मिश्र देव और नारिकयोंके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहर्ततक होता है। आहारकमिश्र छटे गुणस्थानवर्ती जीवके आहारकसमुद्धात निकलते समय अपर्याप्त अवस्थामें होता है। इन तीनों मिश्रयोगोंमें केवल विवक्षित शरीरसंबन्धी वर्गणाओंके निमित्तसे आत्मप्रदेश-परिस्पन्द नहीं होता है, किंतु कार्मणशरीरके संबन्धसे युक्त होकर ही औदारिक आदि शरीरसंबन्धी वर्गणाओंके निमित्तसे योग होता है, इसलिथे इन्हें मिश्रयोग कहा है। परंतु इतनी विशेषता है कि गोम्मटसार जीवकाण्डकी टीकामें आहारकसमुद्धातके पहले होनेवाले औदारिक-शरीरकी वर्गणाओंके मिश्रणसे आहारककायमिश्रयोग कहा है । इन दोनों कथनों पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीन होता है कि गोम्मटसारकी टीकाके अभिप्रायसे आहारकमिश्रयोगतक औदारिकश्रीरसंबन्धी वर्गणाएं आती रहती हैं और धवलाके अभिप्रायसे आहारकमिश्रयोगके प्रारंभ होते ही औदारिकशरीरसंबन्धी वर्गणाओंका आना बन्द हो जाता है। कहा भी है—

छट्वें गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होने पर जिस शरीरके द्वारा केवर्लके पास जाकर सूक्ष्म पदार्थोंका आहरण करता है उसे आहारक शरीर कहते हैं, इसलिये उसके द्वारा होनेयाले योगको आहारककाययोग कहते हैं ॥ १६४ ॥

आहारकका अर्थ कह आये है। वह आहारकशरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक उसको आहारकामिश्र कहते हैं। और उसके छारा जो संप्रयोग होता है उसे आहारकामिश्र-काययोग कहते हैं॥ १६५॥

प्रदेशपरिस्पन्दः स आहारककायमिश्रयोग । गी. जी, जी प्र., टी. २४०.

१ फ़िद्धप्राप्तस्यापि प्रमचसयतस्य श्रुतहानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपश्चमाथि सति यदा धर्म्यन्यानिवेरीधी श्रुतार्थसंक्षदः स्याचेषा तस्तवेहिनिनाहार्थं च आहारकशरीरमुचिष्टतीत्पर्थः । गी. जी., जी प्र, टी २३५.

१ गी. भी. २२९. णियखेरी फैबलिद्धगिविहे णिकमणपहुद्दिकल्लाणे । परखेरी सिवेरी जिणजिणघरनदणह भ ॥ उत्तमक्षमिह हवे धादुविहीणं सहे असंहणण । सहसंठाणं धवल हत्वपमाण पसत्थुदय ॥ गो. जी. २३६, २३७.

इ गो. जी. २४०.

कमेंव कार्मणं शरीरम्, अष्टकर्मस्कन्ध इति यावत् । अथवा कर्मणि मवं कार्मणं शरीरं नामकर्मावयवस्य कर्मणो ग्रहणम् । तेन योगः कार्मणकाययोगः । केवलेन कर्मणा जनितवीर्येण सह योगः इति यावत् । उक्तं च —

कम्मेव च कम्म-भन कम्मइय तेण जो दु संजोगो । कम्मइयकायजोगो एग-विग-तिगेसु समएसुं ॥ १६६ ॥

को होंदारिककाययोगो भवतीत्येतत्प्रतिपादनार्थग्रुत्तरस्त्रमाह-

## ओरालियकायजोगो ओरालियामिस्सकायजोगो तिरिक्ख-मणु-स्साणं ॥ ५७ ॥

देवनारकाणां किमित्यौदारिकश्ररीरोदयो न भवेत् ? न, स्वाभाव्याद् देवनरक-

कर्म ही कार्मणशारीर है, अर्थात् आठ प्रकारके कर्मस्कन्घोंको कार्मणशारीर कहते हैं। अथवा, कर्ममें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे कार्मण शरीर कहते हैं। यहां पर नामकर्मके अवयवरूप कार्मणशारीरका प्रहण करना चाहिये। उस शरीरके निमित्तसे जो योग होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। इसका ताल्पर्य यह है कि अन्य औदारिकादि शरीर-वर्गणाओं के विना केवल एक कर्मसे उत्पन्न हुए वीर्यके निमित्तसे आत्मप्रदेशपरिस्पन्द कप जो प्रयत्न होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। कहा भी है—

श्वानावरणादि आठ प्रकारके कर्मस्कन्धको ही कार्मणशारीर कहते हैं। अथवा, जो कार्मणशरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होता है उसे कार्मणशरीर कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाययोग कहते हैं। यह योग एक, दो अथवा तीन समयतक होता है॥ १६६॥

औदारिककाययोग किसके होता है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच और मनुष्योंके औदारिककाययोग और औदारिकिमश्रकाययोग होता है॥५०॥ शंका — देव और नारिकियोंके औदारिकिशरीर नामकर्मका उदय क्यों नहीं होता है १ समाधान — नहीं, क्योंकि, स्वमावसे ही उनके औदारिकिशरीर नामकर्मका उदय नहीं

१. गो जी २४१ स कार्मणकाययोग एकद्वित्रिसमयविशिष्टविमहगातिकालेषु केत्रलिसमुद्धातसविधमतर-द्धयलोकपूरणे समयत्रये च प्रवर्तते शेषकाले नास्तीति विमाग तु शन्देन सूच्यते । अनेन शेषयोगानामन्याघाताविषय अन्तर्प्रहूर्चकालो न्याघातविषये एकसमयादियथासन्मत्रातर्भुहूर्चपर्यतकालश्च एकजीव प्रति मणितो मवति । नानाजीवा-पेक्षया जनसमग्रहमेत्याद्यष्टसांतरमार्गणाविज्ञतशेषनिरन्तरमार्गणानां सर्वकाल इति विशेषो स्नातन्य । जी. प्र टी. गतिकर्मादयेन सह औदारिककर्मोदयस्य विरोधाद्वा । न च तिरश्चां मनुष्याणां चौदारिककाययोग एवेति नियमोऽस्ति तत्र कार्मणकाययोगादीनाम भावापत्तः । किं तु औदारिककाययोगस्तिर्यङ्मनुष्याणामेव ।

केषु वैक्रियककाययोगो भवतीत्येतत्प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

#### वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो देवणेरइ-याणं ॥ ५८ ॥

तिरश्चां मनुष्याणां च किमिति तदुदयो न भवेत् ? न, तिर्यङ्मनुष्यगितकमों-दयेन सह वैकियकोदयस्य विरोधात्स्वभावाद्वा । न हि स्मभावाः परपर्यनुयोगाहीः अतिप्रसङ्गात् । तिर्यश्चो मनुष्याश्च वैक्रियकश्चरीराः श्र्यन्ते तत्कथं घटत इति चेन्न, औदारिकशरीरं द्विविधं विक्रियात्मकमिति । तत्र यद्विक्रियात्मकं तद्वे-

होता है। अथवा, देवगात और नरकगित नामकर्मके उद्यके साथ औदारिकशरीर नामकर्मके उद्यक्त विरोध है, इसिलये उनके औदारिकशरीरका उद्य नहीं पाया जाता है। फिर भी तियंच और मनुष्योंके औदारिक और औदारिकिमश्रकाययोग ही होता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, इस प्रकारके नियमके करने पर तिर्थच और मनुष्योंमें कार्मणकाययोग आदिके अभावकी आपित्त आ जायगी। इसिलये औदारिक और औदारिकिमश्र तिर्यच और मनुष्योंके ही होता है, ऐसा नियम जानना चाहिये।

वैक्रियक काययोग किन जीवोंमें होता है इस वातके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

देव और नारिकयोंके वैक्षियककाययोग और वैक्षियकिमश्रकाययोग होता है ॥ ५८ ॥ श्रीका—तिर्यच और मनुष्योंके इन दोनों योगोंका उदय क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तिर्यचगित और मनुष्यगित कर्माद्यके साथ वैक्रियक नामकर्मके उदयका विरोध आता है, अथवा, तिर्यंच और मनुष्यगितमें वैक्रियक नामकर्मका उदय नहीं होता है, यह स्वभाव ही है। और स्वभाव दूसरेके प्रश्नोंके योग्य नहीं होते हैं, अन्यथा, अतिप्रसंग दोष आ जायगा। इसिल्ये तिर्यंच और मनुष्योंके वैक्रियक और वैक्रियकिमिश्रकाययोग नहीं होता है, यह सिद्ध हो जाता है।

शंका—तिर्यंच और मनुष्य भी वैक्षियकशरीरवाले सुने जाते हैं, इसलिये यह वात कैसे घटित होगी?

समाधान—नहीं, क्योंकि, औदारिकशरीर दो प्रकारका है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक । उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है, वह मनुष्य और तिर्यचौंके

क्रियकमिति तत्रोक्तं न तदत्र परिगृह्यते विविधगुणर्द्धचभावात् । अत्र विविधगुणर्द्धचा-त्मकं परिगृह्यते, तच्च देवनारकाणामेव ।

आहारशरीरस्त्रामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह---

# आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो संजदाणमिङ्कि-पत्ताणं ॥ ५९ ॥

आहारिईप्राप्तेः किम्र संयताः ऋद्विप्राप्ता उत वैक्रियकिईप्राप्तास्ते ऋदिप्राप्ता इति । किं चातः नाद्यः पक्ष आश्रयणयोग्यः इतरेतराश्रयदोपासंजनात् । कथम् १ यावन्नाहारिईफ्त्पद्यते न तावत्तेपामृद्धिप्राप्तत्वम्, यावन्निईप्राप्तत्वं न तावत्तेपामाहारिई-रिति । न द्वितीयविकल्पोऽपि ऋदेरुपर्यमावात् । भावे वा आहारश्चरीरवतां मनः-पर्ययज्ञानमपि जायेत विशेषाभावात् । न चैवमार्पेण' सह विरोधादिति नादिपक्षोक्तदोपः

वैक्रियकरूपसे कहा गया है। उसका यहां पर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि, उसमें नाना गुण और ऋद्धियोंका अभाव है। यहां पर नाना गुण और ऋद्धियुक्त वैक्रियकरारीरका ही ग्रहण किया है, और वह देव और नारकियोंके ही होता है।

अव आहारकशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ऋडिप्राप्त छेटे गुणस्थानवर्ती संयतोंके ही होते है ॥ ५९ ॥

रंका—यहा पर क्या आहारक ऋदिकी प्राप्तिसे सयतोंको ऋदिप्राप्त समझना चाहिये, या उन्होंने पहले वैक्रियक ऋदिको प्राप्त कर लिया है, इसलिये उन्हें ऋदिप्राप्त समझना चाहिये १ इन दोनों पक्षोंमेंसे प्रथम पक्ष तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि, प्रथम पक्षके ग्रहण करने पर इतरेतराश्रय दोष आता है। वह कैसे आता है, आगे इसीको स्पष्ट करते हैं। जबतक आहारक ऋदि उत्पन्न नहीं होती है तबतक उन्हें ऋदिप्राप्त नहीं माना जा सकता, और जबतक वे ऋदिप्राप्त न हों तबतक उनके आहारक ऋदि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता है, क्योंकि, उनके उस समय दूसरी ऋदियोंका अभाव है। इतने पर भी यदि सद्भाव माना जाता है, तो आहारक ऋदिवालोंके मनःपर्ययक्षानकी उत्पत्ति भी माननी चाहिये, क्योंकि दूसरी ऋदियोंके समान इसके होनेमें कोई विशेषता नहीं है। परतु आहारक ऋदिवालेके मनःपर्ययक्षान गाना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगमसे विरोध आता है?

समाधान-प्रथम पक्षमें जो इतरेतराश्रय दोष दिया है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि,

१ मणपञ्जवपरिहारो पटमुवसम्मत्त दोणिण आहारा । एदेसु एकपगदे णात्थि त्ति असेसय जाणे ॥ गो. जी. ७३०.

समाढीकते। यतो नाहारिद्धंरात्मानमपेक्ष्योत्पद्यते स्वात्मिन क्रियाविरोधात्। अपि तु संयमातिश्यापेक्षया तस्याः समुत्पित्तिरिति। ऋद्धिप्राप्तसंयतानामिति विशेषणमपि घटते तद्वुत्पत्तावपि ऋद्धिहेतुसंयमः ऋद्धिः कारणे कार्योपचारात्। तत्रश्रद्धिहेतुसंयमप्राप्ताः यत्यः ऋद्धिप्राप्तास्तेषामाहारिद्धिरिति सिद्धम् । संयमिवशेपजनिताहारश्ररीरोत्पादनशिक्तराहारिद्धिरिति वा नेतरेतराश्रयदोषः। न द्वितीयविकल्पोक्तदोषोऽप्यनम्युपगमात्। नेष नियमोऽप्यस्त्येकस्मिन्नऋमेण नर्द्धयो भूयस्यो भवन्तीति । गणभृत्सु सप्तानामिष ऋद्धीनामक्रमेण सच्वोपलम्भात्। आहारद्ध्या सह मनःपर्ययस्य विरोधो दृश्यत इति चेद्भवतु नाम दृष्टत्वात्। न चानेन विरोध इति सर्वाभिविरोधो वक्तुं पार्यतेऽन्यवस्था-पत्तिरिति।

कार्मणशरीरस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरस्रत्रमाह —

### कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा ससुग्घाद-गदाणं ॥ ६० ॥

आहारक ऋदि स्वतःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि, स्वतःसे स्वतःकी उत्पत्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध आता है। किंतु संयमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋदिकी उत्पत्ति होती है, इसिलये 'ऋदिशाससंयतानाम् 'यह विशेषण भी वन जाता है। यहां पर दूसरी ऋदियोंके उत्पन्न नहीं होने पर भी कारणमें कार्यके उपचारसे ऋदिके कारणभूत संयमको ही ऋदि कहा गया है, इसिलये ऋदिके कारण रूप स्यमको प्राप्त संयतोंको ऋदि-प्राप्त संयत कहते हैं, और उनके आहारक ऋदि होती है, यह वात सिद्ध हो जाती है। अथवा, संयमविशेषसे उत्पन्न हुई आहारकशरीरके उत्पादनरूप शक्तिको आहारक ऋदि कहते हैं, इसिलये भी इतरेतराश्रय दोप नहीं आता है। इसीप्रकार दूसरे विकल्पमें दिया गया दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, एक ऋदिके साथ दूसरी ऋदियां नहीं होती हैं, यह हम मानते ही नहीं हैं। एक आत्मामें युगपत् अनेक ऋदियां उत्पन्न नहीं होती हैं, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि, गणधरोंके एकसाथ सातों ही ऋदियोंका सद्भाव पाया जाता है।

शंका — आहारक ऋद्धिके साथ मनःपर्ययक्षानका तो विरोध देखा जाता है ?

समाधान — यदि आहारक ऋद्धिके साथ मन पर्ययक्षानका विरोध देखनेमें आता है तो रहा आवे। किंतु मन पर्ययके साथ विरोध है, इसिल्ये आहारक ऋद्धिका दूसरी संपूर्ण ऋद्धियोंके साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा अन्यवस्थाकी आपित्त आ जायगी।

अब कार्मणशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— विग्रहगतिको प्राप्त चारों गतियोंके जीवोंके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको

१ 'क ' प्रती ' ये तपऋदिप्राप्ता. ' इति पाठ ।

विग्रहो देहस्तद्शी गतिः विग्रहगतिः। औदारिकादिशरीरनामोदयात्स्वनिर्वर्तनसमर्थान् विविधान् पुद्गलान् गृह्णाति विगृह्णतेऽसौ संसारिणा इति वा विग्रहो देहः। विग्रहाय गतिः विग्रहगतिः। अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहः व्याघातः पुद्गलादानिरोध इत्यर्थः। विग्रहेण पुद्गलादानिरोधेन गतिः विग्रहगतिः। अथवा विग्रहो व्याघातः कौटित्य-मित्यनर्थान्तरम्। विग्रहेण कौटित्येन गतिः विग्रहगतिः। तां सम्यगापन्नाः प्राप्ताः विग्रहगतिसमापन्नाः, तेषां विग्रहगतिसमापन्नानाम्। सर्वाणि शरीराणि यतः प्ररोहन्ति तद्गीजभूतं कार्मणशरीरं कार्मणकाय इति भण्यते। वाङ्मनःकायवर्गणानिमित्तः आत्म-प्रदेशपरिस्पन्दो योगो भवति। कार्मणकायकृतो योगः कार्मणकाययोगः। स विग्रहगतौ वक्रगतौ वर्तमानजीवानां भवति। एतदुक्तम्, गतेर्गत्यन्तरं व्रजतां प्राणिनां चतस्रो गतयो भवन्ति इषुगतिः पाणिमुक्ता लाङ्गलिका गोम्र्त्रिका चेति। तत्राविग्रहा प्राथमिकी, शेपाः विग्रहवत्यः। ऋज्वी गतिरिपुगतिरैकसमयिकी। यथा पाणिना तिर्यक्प्रक्षिप्तस्थ

प्राप्त केवली जिनके कार्मणकायथोग होता है ॥ ६० ॥

विग्रह देहको कहते हैं। उसके लिये जो गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं। यह जीव औदारिक आदि शारीर नामकर्मके उदयसे अपने अपने शारीरकी रचना करनेमें समर्थ नाना प्रकारके पुद्रलोंको ग्रहण करता है. अतएव ससारी जीवके द्वारा शरीरका प्रहण किया जाता है। इसिलिये देहको विप्रह कहते हैं। ऐसे विप्रह अर्थात शरीरके लिये जो गति होती है उसे विष्रहगति कहते हैं। अथवा, 'वि ' शब्दका अर्थ विरुद्ध और 'प्रह ' शब्दका अर्थ घात होनेसे विग्रह शब्दका अर्थ व्याघात भी होता है। जिसका अर्थ पहलोंके प्रहण करनेका निरोध होता है। इसलिये विग्रह अर्थात् पुरलोंके ग्रहण करनेके निरोधके साथ जो गति होती है उसे विप्रहगति कहते हैं। अथवा, विप्रह व्याघात और कौटिल्य ये पर्यायवाची नाम हैं। इसिलिये वित्रहसे अर्थात क्रिटिलता ( मोडों ) के साथ जो गति होती है उसे विश्रहगति कहते हैं। उसका भली प्रकारसे प्राप्त जीव विश्रहगतिसमापन कहलाते हैं। उनके अर्थात् विश्रहगतिको प्राप्त जीवोंके कार्मणकाययोग होता है। जिससे संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं, उस बीजभूत कार्मणशरीरको कार्मणकाय कहते हैं। वचन-वर्गणा, मनोवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। कार्मणकायसे जो योग उत्पन्न होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। वह विश्रहगाति अर्थात् वक्रगतिमें विद्यमान जीवोंके होता है। आगममें ऐसा कहा है कि एक गतिसे दूसरी गतिको गमन करनेवाले जीवोंके चार गतियां होती हैं, इप्रगति, पाणिमुक्तागति, लांगलिकागति और गोमत्रिकागति । उनमें पहली गति विम्रहराहित होती है और शेष गतियां वित्रहसहित होती हैं। सरह अर्थात् धनुषसे छूटे हुऐ वाणके समान मोड़ारहित गतिको इवुगति द्रव्यस्य गितरेकिविग्रहा गितः तथा संतारिणामेकिविग्रहा गितः पाणिमुक्ता द्वैसमियिकी।
यथा लाङ्गलं द्विवकं तथा द्विविग्रहा गितलीङ्गलिका त्रैसमियिकी। यथा गोम्तिका
बहुवका तथा त्रिविग्रहा गितर्गोम्तिका चातुःसमियिकीं। तत्र कार्मणकाययोगः स्वादिति।
स्वस्थितप्रदेशादारम्योध्वीधिस्तिर्यगाकाशप्रदेशानां क्रमसिन्निविष्टानां पिद्धः श्रेणिरित्युच्यते।
तयैव जीवानां गमनं नोज्छेणिरूपेण। ततिस्विविग्रहा गितर्ने विरुद्धा जीवस्थेति।

घातनं घातः स्थित्यनुभवयोर्विनाश इति यावत् । कथमनुक्तमनिधक्कतं चावगम्यत इति चेन्न, प्रकरणवशात्तदवगतेः । उपिर घातः उद्घातः, समीचीन उद्घातः समुद्धातः ।

कहते हैं। इस गतिमें एक समय लगता है। जैसे हाथसे तिरछे फैंके गये द्रव्यकी एक मोड़ेवाली गित होती है, उसीप्रकार संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गितको पाणिमुक्ता गित कहते हैं। यह गित दो स मयवाली होती है। जैसे हलमें दो मोड़े होते हैं, उसीप्रकार दो मोड़ेवाली गित को लांगलिका गाति कहते हैं। यह गित तीन समयवाली होती है। जैसे गायका चलते समय मूत्रका करना अनेक मोड़ोंवाला होता है, उसीप्रकार तीन मोड़ेवाली गितको गेंमूत्रिका गित कहते हैं। यह गित वार समयवाली होती है। इयुगितको छोड़कर होय तीनों विग्रहगितियोंमें कार्मणकाययोग होता है।

जो प्रदेश जहां स्थित हैं वहांसे लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रमसे विद्यमान आकाशप्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणीके द्वारा ही जीवोंका गमन होता है, श्रेणीको उहांधन करके नहीं होता है। इसलिये विप्रहगतिवाले जीवके तीन मोड़ेवाली गति विरोधको प्राप्त नहीं होती है। अर्थात् ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर पहुंचनेके लिये चार मोड़े लग सकें।

घातनेरूप धर्मको धात कहते हैं, जिसका प्रकृतमें अर्थ कर्मोंकी स्थिति और अतु-भागका विनाश होता है।

ग्रंका — कमोंकी स्थिति और अनुभागके घातका अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा, उसका अधिकार भी नहीं है, इसिलये यहां पर कमोंकी स्थिति और अनुभागका घात विवक्षिन है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रकरणके वशसे यह जाना जाता है कि केवालिसमुद्धानमें कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका घात विवासित है।

उत्तरोत्तर होनेवाले घातको उद्धात कहते हैं, और समीचीन उद्धातको समुद्धान कहते हैं।

१ त. रा. वा. २ २८. वा. ४.

२ लोकमध्यादारम्य°स. सि. २. २६। त रा. वा. २ २६। अहपएसो न्यगो तिरिय लोयस्म मन्झ-यारिमा। एस पमवो दिसाण एसेव भवे अणुदिसाण। आचा नि. ४२.

६ मूलसरीरमछडिय अन्तरदेहस्स जीवविंडस्स । शिग्गमण देहादो होदि सग्रुग्वादणाम तु ॥ गो. जी. ६६८.

कथमस्य घातस्य समीचीनत्विमिति चेन्न, भूयः कालनिष्पाद्यमानघातेभ्योऽस्थैकसमियकस्य समीचीनत्वाविरोधात् । सम्रुढातं गताः सम्रुढातगताः । कथमेकिस्मन् गम्यगमक-भावश्रेत्र, पर्यायपर्यायिणां कथंचिद् भेदविवक्षायां तदिवरोधात् । तेपां सम्रुढातगतानां केविलनां कार्मणकाययोगो भवेत् । वा शब्दः सम्रुचयप्रतिपादकः ।

अथ स्थात्केविलनां समुद्धातः सहेतुको निर्हेतुको वा १ न द्वितीयविकल्पः, सर्वेपां समुद्धातगमनपूर्वकं मुक्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेत्र, लोकन्यापिनां केविलनां विंशिति-संख्यावर्षपृथक्त्वानन्तरिनयमानुपपत्तेः । न प्रथमपक्षोऽपि तद्धेत्वनुपलम्भात् । न

शंका - इस घातमें समीचीनता है, यह कैसे संभव है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, बहुत कालमें संपन्न होनेवाले घातोंसे एक समयमें होने-वाले इस घातमें समीचीनताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

समुद्धातको प्राप्त जीवोंको समुद्धातगत जीव कहते हैं।

शंका—एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव कैसे वन सकता है, अर्थात् जब पर्यायिसे पर्याय आभिन्न है, तब केवली समुद्धातको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार समुद्धात और केवलीमें गम्य-गमकभाव कैसे वन सकता है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, पर्याय और पर्यायीकी कथंचित् भेद-विवक्षा होने पर एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव वन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है।

उन समुद्धातगत केवालियोंके कार्मणकाययोग होता है। यहां सूत्रमें आया हुआ 'वा' शब्द समुचयरूप अर्थका प्रतिपादक है।

शंका — केवालियोंके समुद्धात सहेतुक होता है या निर्हेतुक? निर्हेतुक होता है, यह दूसरा विकल्प तो वन नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा मानने पर सभी केवलियोंकी समुद्धात करनेके अनन्तर ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रसग प्राप्त हो जायगा। यदि यह कहा जावे कि सभी केवली समुद्धातपूर्वक ही मोक्षको जाते हैं, ऐसा मान लिया जावे इसमें क्या हानि है १ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर लोकपूरण समुद्धात करनेवाले केवलियोंकी वर्ष-पृथक्त्वके अनन्तर वीस सख्या होती है यह नियम नहीं वन सकता है। केवलियोंके

हतेर्गमिकियात्वात्सभ्यात्मश्रदेशानां च वहिरुद्रमन समुद्धात । त. रा वा पृ ५२. उद्रमनमुद्धात , जीवप्रदेशानां विसर्पणिमत्यर्थ । समीचीन उद्धात समुद्धात , केविलनां समुद्धात केविलसमुद्धात । अघातिकर्मस्थितिसमीकरणार्थे केविलजीवप्रदेशानां समयाविरोधेन ऊर्णमधितिर्यम् च विमर्पणं केविलसमुद्धात इत्युक्त मविति । जयध वा पृ १२३८

१ वेदनीयस्य बहुत्वादल्पताचायुपो नामोगपूर्वकमायु सनकरणार्थं हन्यस्वमायत्वात् सुरावन्यस्य केनवेगगुद्द-युदाविर्मावोपशयनवदेहस्थात्मप्रदेशाना वहिः समुद्धातन केवलिससुद्धात । त रा. वा. पृ ५३ तावद्घातिकर्मणां स्थित्यायुष्यस्थितरसमानता हेतुः, श्वीणकपायचरमावस्थायां सर्वकर्मणां समानत्वाभावात् सर्वेपामपि तत्प्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । यतिष्ट्रपमोपदेशातसर्वाधातिकर्मणां क्षीणकपायचरमसमये स्थितेः साम्यामावात्सर्वेऽिष कृतसमुद्धाताः सन्तो निर्वृतिमुपढौकन्ते । येपामाचार्याणां लोकव्यापिकेवलिषु विश्वतिसंख्यानियमस्तेपां मतेन केचिन्तमुद्धातयन्ति, केचिन्न समुद्धातयन्ति । के न समुद्धातयन्ति १ येपां संसृतिव्यक्तिः कर्मस्थित्या समाना, ते न समुद्धातयन्ति । अनिष्ट्रचादिपरिणामेषु समानेषु सत्सु किमिति स्थित्योव्येपम्यम् १ न, व्यक्तिस्थितिघातहेतुष्विनिष्ट्वत्तपरिणामेषु समानेषु सत्सु संसृतेस्तत्समानत्वविरोधात् । संसारविच्छितेः किं कारणम् १ द्वादशाङ्गावगमः तत्तीव्रमक्तिः केवलिसमुद्धातोऽनिष्टित्तपरिणामाथ । न चैते सर्वेषु सम्भवन्ति दशनवपूर्वधारिणामिष क्षपक-

समुद्धात सहेतुक होता है यह प्रथम पक्ष भी नहीं वनता है, क्योंकि, केविलसमुद्धातका केहि हेतु नहीं पाया जाता है। यदि यह कहा जावे कि तीन अवातिया कमों की स्थितिसे आयुक्रमंकी स्थितिकी असमानता ही समुद्धातका कारण है, सो भी कहना ठींक नहीं है, क्योंकि, श्लीणकपाय गुणस्थानकी चरम अवस्थामें सपूर्ण कमें समान नहीं होते हैं, इसलिये सभी केविलयोंके समुद्धातका प्रसंग आजायगा।

समाधान — यतिवृपभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकपाय गुणस्थानके चरम समयमें संपूर्ण अघातिया कर्मोकी स्थिति समान नहीं होनेसे सभी केवली समुद्धात करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। परंतु जिन आचार्योंके मतानुसार लोकपूरण समुद्धात करनेवाले केविलयोंकी वीस संख्याका नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुद्धात करते हैं और कितने नहीं करते हैं।

गंका-कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं ?

समाधान — जिनकी संसार व्यक्ति अर्थात् संसारमें रहनेका काल वेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थितिके समान है वे समुद्धात नहीं करते हैं, शेप केवली करते हैं।

शंका — आनेषृत्ति आदि परिणामोंके समान रहने पर संसारव्यक्ति स्थिति और शेप तीन कर्मोंकी स्थितिमें विषमता क्यों रहती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संसारकी व्यक्ति और कर्मस्थितिके घातके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामीके समान रहने पर संसारको उसके अर्थात् तीन कर्मौकी स्थितिके समान मान छेनेमें विरोध आता है।

शंका संसारके विच्छेदका क्या कारण है ?

समाधान—द्वादशांगका झान, उनमें तित्र भक्ति, केवलिसमुद्धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसारके विच्छेदके कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवोंमें संभव नहीं हैं, क्योंकि, दश पूर्व और नो पूर्वके धारी जीवोंका भी क्षपकथ्रेणी पर चढ़ना देखा जाता श्रेण्यारेहिणद्र्शनात् । न तत्र संसारसमानकर्मश्रितयः समुद्धातेन विना स्थितिकाण्डकानि अन्तर्मुहूर्तेन निपतनस्वभावानि पल्योपमस्यासंख्येयभागायतानि संख्येयाविष्ठकायतानि च निपातयन्तः आयुःसमानि कर्माणि कुर्वन्ति । अपरे समुद्धातेन समानयन्ति । न चैप संसारघातः केविष्ठिनि प्राक् सम्भवति श्रितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्वात् । परिणामाति- श्र्याभावे पश्चादिप मा भूत्तद्धात इति चेन्न, वीतरागपरिणामेषु समानेषु सत्स्वन्येभ्योऽन्तर्मुहूर्तायुरपेक्ष्य आत्मनः समुत्पन्नेभ्यात्वातोपपत्तेः । अन्येराचार्येरच्याख्यातिममभर्थ भणन्तः कथं न सन्त्रप्रत्यनिकाः ? न, वर्षप्रथक्तवान्तरसन्नवश्चवित्तंनां तिव्ररोधात् ।

छम्मासाउवसेसे उप्पण्ण जस्स केवल णाण । स-समुग्घाओ सिज्झइ सेसा भन्जा समुग्धाए ।। १६७॥

है। अतः वहां पर संसार व्यक्तिके समान कर्मिस्थित नहीं पाई जाती है। इसप्रकार अन्त-मुंद्रतेमें नियमसे नाशको प्राप्त होनेवाले पत्थोपमके असंख्यात मागप्रमाण या संख्यात आवली-प्रमाण स्थित काण्डकोंका विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धातके विना ही आयुके समान शेष कर्मोंको कर लेते हैं। तथा कितने ही जीव समुद्धातके द्वारा शेष कर्मोंको आयु-कर्मके समान करते हैं। परंतु यह ससारका घात केवलीमें पहले संभव नहीं है, क्योंकि, पहले स्थितिकाण्डकके घातके समान सभी जीवोंके समान परिणाम पाये जाते हैं।

शंका — जब कि परिणामोंमें कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात् सभी केविल-योंके परिणाम समान होते हैं तो पीछे भी संसारका घात मत होओ ?

समाधान--नर्हां, क्योंकि, वीतरागरूप परिणामोंके समान रहने पर भी अन्त-मुहर्तप्रमाण आयुक्तर्मकी अपेक्षासे आत्माके उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामोंसे संसारका घात वन जाता है।

शंका--अन्य आचार्योंके द्वारा नहीं व्याख्यान किये गये इस अर्थका इसप्रकार व्याख्यान करते हुए आप सूत्रके विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वर्षपृथक्त्वके अन्तरालका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रके वशवर्ती आचार्योका ही पूर्वोक्त कथनसे विरोध आता है

र्शका — 'छह माह प्रमाण आयुक्तमें के रोप रहने पर जिस जीवको केवलकान उत्पन्न हुआ है वह समुद्धातको करके ही मुक्त होता है। रोष जीव समुद्धात करते भी है और नहीं भी करते हैं । १६७॥

र ठिदिसतकम्मसमकरणत्य सन्त्रेसि तेसि कम्माण । अतोग्रहुत्तसेसे जाँते सपुग्घादमाउम्मि ॥ उन्न सत वत्य विरिष्टिद जह लहु विणिन्त्राह । सवेदिय तु ण तथा तथेव कम्म पि णादन्त्र ॥ मूलारा २१०८, २१०९ जह उन्ना सादीया आसु सुक्षइ विरेष्टिया सती । तह कम्मलहुयसमए वच्चित जिणा समुग्घाय ॥ वि भा ३६५०

२ उक्तस्सपूण छम्मासावगसेसम्मि केवली जादा । वश्चित सम्रामाद सेसा मन्जा सम्रामादे ॥ मूलारा

एदिस्से गाहाए उवएसो किण्ण गहिओ ? ण, भज्जते कारणाणुवलंभादो । जेसि आउ-समाई णामा गोदाणि वेयणीयं च । ते अकय-समुग्धाया वच्चतियरे समुग्धाए 11 १६८॥

णेदं भज्जत्ते कारणं सन्व-जीवेसु समेहि अणियष्टि-परिणामेहि पत्त-वादाणं द्विदीणमाउ-समाणत्त-विरोहादो, अवाइ-तियस्स खीण-कसाय-चरिम-समए जहण्ण-द्विदि-संतस्स वि पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभाग-पमाणत्त्वलंभादो । नागमस्तर्कगोचर इति चेन्न, एतयोगीथयोरागमत्वेन निर्णयाभावाद् । भावे वास्तु गाथयोरेवोपादानम् ।

इदानीं काययोगस्याध्वानज्ञापनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयमाह—

इस पूर्वोक्त गाथाका उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया है ?

समाथान—नहीं, क्योंकि, इसप्रकार विकल्पके माननेमें कोई कारण नहीं पाया जाता है, इसिलिये पूर्वोक्त गाथाका उपदेश नहीं श्रहण किया है।

जिन जीवोंके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मकी स्थिति आयुक्मेंके समान होती है वे समुद्धात नहीं करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। दूसरे जीव समुद्धात करके ही मुक्त होते हैं॥ १६८॥

इसप्रकार पूर्वोक्त गाथामें कहे गये अभिप्रायको तो किन्हीं जीवोंके समुद्धातके होनेमें और किन्हीं जीवोंके समुद्धातके नहीं होनेमें कारण कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि, संपूर्ण जीवोंमें समान अनिवृत्तिरूप परिणामोंके द्वारा कमिस्थितियोंका घात पाया जाता है, अतः उनका आयुके समान होनेमें विरोध आता है। दूसरे, श्लीणकपाय गुणस्थानके चरम समयमें तीन अधारिया कमेंकी जघन्य स्थिति पत्योपमके असंख्यातवें भाग सभी जीवोंके पाई जाती है, इसिलये भी पूर्वोक्त अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता है।

र्गका— आगम तो तर्कका विषय नहीं है, इसलिये इसप्रकार तर्क के बलसे प्र्वीक गाथाओं के अभिप्रायका खण्डन करना उचित नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय नहीं हुआ है। अथवा, यदि इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय हो जाय तो इनका ही ग्रहण रहा आवे।

अव काययोगका गुणस्थानोंमें ज्ञान करानेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हैं—

२१०५. पण्मासागुषि शेषे स्यादुत्पन्न यस्य केवलम् । समुद्धातमसो याति केवली नापर पुनः ॥ पचसः ३२७. पण्मासाधिकायुन्को लभते केवलोद्गमम् । करोत्यसौ समुद्धातमन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ ग्रुणः क प्र ९४.

१ म्ळारा २१०६ पर च तत्र चतुर्थचरणे पाठमेदोऽयम्-' जिणा उवणमति सेलेसि '। जैसि हवति विसमाणि णामगोदाह वेदणीयाणि । ते अकदसमुखादा जिणा उवणमति सेलेसि ॥ म्ळारा २१०७

## कायजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो एइंदिय-पहाडि जाव सजोगिकेवलि तिं॥ ६१॥

काययोग एवेत्यवधारणाभावाच वाङ्मनसोरभावः। एवं श्रेपाणामि वाच्यमिति । एकेन्द्रियप्रभृत्यासयोगकेविलनः औदारिकिमिश्रकाययोगिनः इति प्रतिपाद्यमाने देशविरतादि-श्रीणकपायान्तानामि तदस्तित्वं प्राप्तुयादिति चेन्न, प्रभृतिशब्दोऽयं व्यवस्थायां प्रकारे च वर्तते । अत्र प्रभृतिशब्दः प्रकारे परिगृह्यते, यथा सिंहप्रभृतयो सृगा इति । ततो न तेषां ग्रहणम् । व्यवस्थावाचिनोऽपि ग्रहणे न दोपः 'ओरालिय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं' ति वाधकस्त्रसम्भवाद्या।

वैक्रियककाययोगाधिपतिप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह—

# वेडिव्यकायजोगो वेडिव्यिमस्सकायजोगो सण्णिमिच्छाइडि-णहुडि जाव असंजदसम्माइडि तिं॥ ६२ ॥

सामान्यसे काययोग और विशेषकी अपेक्षा औदारिक काययोग और औदारिकमिश्र काययोग एकेन्द्रियसे छेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ ६१॥

काययोग ही होता है, इसप्रकार अवधारण नहीं होनेसे पूर्वोक्त गुणस्थानोंमें वचनयोग और मनोयोगका अभाव नहीं समझना चाहिये।इसीप्रकार शेष योगोंका भी कथन करना चाहिये।

शंका—एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवलीतक औदारिकामिश्रकाययोगी होते हैं ऐसा कथन करने पर देशविरत आदि श्लीणकपायपर्यन्त गुणस्थानोंमें भी औदारिकामिश्रयोगका सद्भाव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यह प्रमृति शब्द व्यवस्था और प्रकारक्ष अर्थमें रहता है। उनमेंसे यहां पर प्रभृति शब्द प्रकारक्ष अर्थमें प्रहण किया गया है। जैसे, सिंह आदि मृग। इसिलये औदारिकिमिश्रयोगमें देशविरत आदि श्लीणकपायतक में गुणस्थानों का ग्रहण नहीं होता है। अथवा, व्यवस्थावाची भी प्रभृति शब्दके ग्रहण करने पर कोई दोप नहीं आता है। अथवा, 'ओरालियिमस्सकायजोगो अपज्ञत्ताण ' अर्थाल् औदारिकिमिश्रकाययोग अपर्याप्तकों होता है, इस वाधक सूत्रके संभव होने के कारण भी पूर्वीक्त दोष नहीं आता है।

अव वैक्रियककाययोगके स्वामीका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— वैक्रियककाययोग और वैक्रियकमिश्रकाययोग सन्नी मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत-सम्यग्दृष्टितक होते हैं॥ ६२॥

१ औराळ पखरे धावरकायादि जाव जोगो ति । तिम्मस्समपञ्चते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ गी. जी. ६८०.

रजीस सु७६

३ वेगुव्य पन्जत्ते इटरे खलु होदि तस्स मिस्स तु । सुराणरयचउट्टाणे मिस्से ण हि मिस्सानोगो हु ॥ गो॰ जी ६८२

अत्र 'च' शब्दः कर्तव्योऽन्यथा सम्भव्यावगमानुषपत्तिरित न, च-शब्दमन्त-रेणापि समुच्चयार्थावगतेः यथा पृथिव्यप्तेजोवायुरित्यत्र । सम्यङ्मिथ्यादृष्टेरिप वैक्रियक-मिश्रकाययोगः प्राप्नुयादिति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । 'सम्मामिच्छादृद्धि-द्वाणे णियमा पज्जत्ता', वेउव्विय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं 'इत्याभ्यां वा स्त्राभ्यामवसीयते यथा न सम्यङ्मिथ्यादृष्टेनैंकियकमिश्रकाययोगः समस्तीति ।

आहारकाययोगस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

## आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो एकम्हि चेव पमत्त-संजद-ट्ठाणे ॥ ६३॥

अप्रमादिनां संयतानां किमित्याहारकाययोगो न भवेदिति चेन्न, तत्र तदुत्थापने निमित्ताभावात् । तदुत्थापने किं निमित्तमिति चेदाज्ञाकनिष्टतायाः समुत्पन्नप्रमादः

शंका—इस सूत्रमें च शब्द और अधिक जोड़ देना चाहिये, अन्यथा समुचयरूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, च शब्दके विना भी समुचयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है। जैसे, 'पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः' इस सूत्रमें च शब्दके नहीं रहने पर भी समु-चयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है।

शंका—सूत्रके कथनानुसार सम्यग्मिथ्याद्यप्टि गुणस्थानवालेके भी वैकियकमिश्रकाय-योगका सद्भाव मानना पहेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इसका उत्तर औदारिकिमश्रकाययोगके प्रकरणमें दे आये हैं। अर्थात् यहां पर प्रभृति शब्द व्यवस्था या प्रकारवाची होनेसे पूर्वोक्त दोप नहीं आता है। अथवा, 'सम्मामिच्छाइट्टिहाणे णियमा पज्जत्ता' 'वेडिव्यामिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं' अर्थात् 'सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक ही होते हैं, अथवा, वैक्रियकिमश्रकाययोग अपर्याप्तकों के ही होता है, इन दोनों सूत्रोंसे भी जाना जाता है कि सम्यग्यिश्यादृष्टिके वैक्रियकिमश्रकाययोग नहीं पाया जाता है।

आहारककाययोगके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग एक प्रमत्त गुणस्थानमें ही होते हैं॥६३॥ शुंका—प्रमादरहित संयतोंके आहारककाययोग क्यों नहीं होता है ?

समाधान—प्रमादरहित जीवोंके आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारणका अभाव है।

शंका-अाहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारण क्या है ?

१ जी. स. सू ८३.

२ आहारो एडजत्तो इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु। अतोमुहुत्तकाले छट्टगुणे होदि आहारो॥ ग्रे. जी. ६८२. असंयमवहुलतोत्पन्नप्रमादश्च । न च प्रमादिनवन्थनोऽप्रमादिनि भवेदतिप्रसङ्गात् । अथवा स्वभावोऽयं यदाहारकाययोगः प्रमादिनामेवोप्जायते, नाप्रमादिनामिति ।

कार्मणकाययोगाधारजीवप्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह-

## कम्मइयकायजोगो एइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेवाले ति'।। ६४।।

देशविरतादिश्वीणकपायान्तानामपि कार्मणकाययोगस्यास्तित्वं प्रामोत्यस्मातस्त्रां-दिति चेन्न, 'संजदासंजदङ्घाणे णियमा पञ्जत्ताः' इत्येतस्मातस्त्रात्तत्र तदमावाव-गतेः। न च समुद्धातादृते पर्याप्तानां कार्मणकाययोगोऽस्ति। किमिति स तत्र नास्तीति चेद्विग्रहगतेरभावात्। देवविद्याधरादीनां पर्याप्तानामपि वक्रा गतिरुपलभ्यते चेन्न, पूर्वशरीरं परित्यज्योत्तरशरीरमादातु त्रजतो वक्रगतेविवाक्षितत्वात्।

समाधान— आझाकिनिष्ठता अर्थात् आप्तवचनमें, सन्देहजनित शिथिलताके होनेसे उत्पन्न हुआ प्रमाद और असयमकी वहुलतासे उत्पन्न प्रमाद आहारककायकी उत्पत्तिका निमित्त-कारण है। जो कार्य प्रमादके निमित्तसे उत्पन्न होता है, वह प्रमादरिहत जीवमें नहीं हों सकता है। अथवा, यह स्वभाव ही है कि आहारककाययोग प्रमत्त गुणस्थानवालोंके ही होता है, प्रमादरिहत जीवोंके नहीं।

अब कार्मणकाययोगके आधारभूत जीवोंके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हैं— कार्मणकाययोग एकेन्द्रिय जीवोंसे छेकर सयोगिकेवली तक होता है ॥ ६४॥

शंका—इस सूत्रके कथनसे देशविरत गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतक भी कार्मणकाययोगका अस्तित्व प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'सजदासंजदष्टाणे णियमा पज्जता ' अर्थात् संयता-संयत गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्त ही होते हैं, इस सूत्रके अनुसार यहां पर कार्मण काययोगका अभाव कात हो जाता है। यहांपर संयतासंयत पद उपलक्षण होनेसे पांचवेंसे ऊपर सभी पर्याप्त गुणस्थानोंका सूचक है। दूसरे समुद्धातको छोड़कर पर्याप्तक जीवोंके कार्मणकाययोग नहीं पाया जाता है।

शंका—पर्याप्तक जीवोंमें कार्मणकाययोग क्यों नहीं होता है ! समाधान—विग्रहगतिका अभाव होनेसे उनके कार्मणकाययोग नहीं होता है। शंका— देव और विद्याधर आदि पर्याप्तक जीवोंके भी वक्रगति पाई जाती है!

समाधान — नहीं, क्योंकि, पूर्व शरीरकों छोड़कर आगेके शरीरको ग्रहण करनेके िलये जाते हुए जीवके जो एक, दो या तीन मोड़ेवाली गति होती है, वहीं गति यहां पर वक-गतिरूपसे विविधत है।

१ ओरालियामिस्स वा चउग्रणद्वाणेसु होदि कम्मइयं । चदुगदिविग्महकाले जोगिस्स पदरलोगपूरणगे ॥ गो जी. ६८४

र जी₁स सू ८३.

योगत्रयस्य स्वामिश्रतिपादनार्थम्रत्तरस्त्रमाह -

### मणजोगो विचजोगो कायजोगो साण्णिमिच्छाइट्टि-पहुडि जाव सजोगिकेविल त्तिं।। ६५॥

चतुर्णां मनसां सामान्यं मनः, तज्ज्ञनितवीर्येण परिस्पन्दलक्षणेन योगो मनो-योगः । चतुर्णां वचसां सामान्यं वचः, तज्ज्ञनितवीर्येणात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्योगः । सप्तानां कायानां सामान्यं कायः, तेन जनितेन वीर्येण जीवप्रदेश-परिस्पन्दलक्षणेन योगः काययोगः । एते त्रयोऽपि योगाः क्षयोपश्चमापेक्षया त्र्यात्मकैक-रूपमापन्नाः संज्ञिमिध्यादृष्टेरारम्य आसयोगकेवित्न इति क्रमेण सम्भवापेक्षया वा स्वामित्वम्रक्तम् । काययोग एकेन्द्रियेष्वप्यस्तीति चेन्न, वाङ्मनोम्यामिवनाभाविनः काययोगस्य विवक्षितत्वात् । तथा वचसोऽप्यभिधातन्यम् ।

अब तीन योगोंके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिथे आगेका सूत्र कहते हैं—
मनोयोग, वचनयोग और काययोग संक्षी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक
होते हैं॥ ६५॥

सत्यादि चार प्रकारके मनमें जो अन्वयक्ष्यसे रहता है उसे सामान्य मन कहते हैं। उस मनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द-छक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं। चार प्रकारके वचनोंमें जो अन्वयक्ष्यसे रहता है उसे सामान्य वचन कहते हैं। उस वचनसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-छक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे वचनयोग कहते हैं। सात प्रकारके कार्योमें जो अन्वयक्ष्यसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं। उस कायसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-छक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे काययोग कहते हैं। ये योग तीन होते हुए भी क्षयोपशमकी अपेक्षा ज्यात्मक एकक्ष्यताको प्राप्त होकर संबंधियाहिसे छेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं। यहां पर इस क्रमसे संभव होनेकी अपेक्षा स्वामित्वका प्रतिपादन किया।

शुंका — काययोग एकेन्द्रिय जीवों के भी होता है, फिर यहां उसका संज्ञी पंचेन्द्रियसे कथन क्यों किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर वचनयोग और मनोयोगसे अविनाभाव रखेने वाले काययोगकी विवक्षा है। इसीप्रकार वचनयोगका भी कथन करना चाहिये। अर्थात्, यधि वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे होता है, फिर भी यहां पर मनोयोगका अविनाभावी वचनयोग विवक्षित है, इसलिये उसका भी संक्षी पंचेन्द्रियसे कथन किया।

१ योगातुनादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति । स सि. १.८ मिन्हामचउमणवयणे सिण्ण-प्यहर्दि द जान खीणो ति । सेसाण जोगि ति य अणुभयनयण तु नियलादो ॥ गो ६७९.

द्विसंयोगप्रतिपादनार्थमुत्तरस्त्रमाह —

# विजोगो कायजोगो बीइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णिपंचिं- दिया ति॥ ६६ ॥

अत्र सामान्यवाकाययोर्विवक्षितत्वात् द्वीन्द्रियादिर्भवत्यसंज्ञिनश्च पर्यवसानम् । विश्वेषे तु पुनरवलम्ब्यमाने तुरीयस्थैव वचसः सन्त्रमिति । तदाद्यन्तव्यवहारो न घटामटेत्, उपरिष्टादिष वाकाययोगौ विद्येते ततो नासंज्ञिन पर्यवसानमिति चेन्न, उपरि त्रयाणामिष सन्त्रात् । अस्तु चेन्न, निरुद्धिसंयोगस्य त्रिसंयोगेन सह विरोधात् ।

एकसंयोगप्रतिपादनार्थम्यत्तरसत्रमाह —

#### कायजोगो एइंदियाणं ॥ ६७ ॥

एकेन्द्रियाणामेकः काययोग एव, द्वीन्द्रियादीनामसंज्ञिपर्यन्तानां वाकाययोगौ द्वावेव, श्रेपास्त्रियोगाः।

अब इिसंयोगी योगोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— चचनयोग और काययोग डीन्द्रिय जीवोंसे लेकर असंक्षी पंचेन्द्रिय जीवों तक होते हैं ॥६६॥ यहां पर सामान्य वचन और काययोगकी विवक्षा होनेसे द्वीन्द्रियसे लेकर असंक्षी पचेन्द्रिय तक सामान्यसे दोनों योग पाये जाते हैं। किंतु विशेषके अवलम्बन करने पर तो डीन्द्रियसे असंक्षातक वचनयोगके चौथे भेद (अनुभयवचन) का ही सत्त्व समझना चाहिये।

शंका— इन दोनों योगोंका द्वीन्त्रियसे आदि लेकर असक्षीपर्यन्त जो सद्भाव बताया है, यह आदि और अन्तका व्यवहार यहां पर घटित नहीं होता है, क्योंकि, इन जीवोंसे आगेके जीवोंके भी बचन और काययोग पाये जाते हैं। इसलिये असंक्षीतक ये योग होते हैं, यह बात नहीं बनती है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आगेके जीवोंके तीनों योगोंका सत्त्व पाया जाता है। श्रीका—यदि ऊपर तीन योगोंका सत्त्व है तो रहा आवे, फिर भी इन दो योगोंके कथन करनेमें क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्विसयोगी योगका त्रिसंयोगी योगके साथ कथन करनेमें विरोध आता है। इसलिये द्विसयोगी योगका असंक्षीतक ही कथन किया है।

अब एक संयोगी योगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— काययोग एकेन्द्रिय जीवोंके होता है ॥ ६७ ॥

एकेन्द्रिय जीवेंकि एक काययोग ही होता है। द्वीन्द्रियसे लेकर असंक्रीतक जीवोंके धचन और काय ये दो योग ही होते हैं। तथा, शेष जीवोंके तीनों ही योग होते हैं।

प्राक् सामान्येन योगस्य सत्त्वमिधायेदानीं व्यवच्छेद्येऽग्रुष्मिन् कालेऽस्य सत्त्व-मग्राष्मश्र न सत्त्वमिति प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

## मणजोगो विचजोगो पजत्ताणं अत्थि, अपजत्ताणं णत्थि ॥६८॥

क्षयोपश्चमापेक्षया अपर्याप्तकालेऽपि तयोः सत्त्रं न विरोधमास्कन्देदिति चेन्न, वाङ्मनोभ्यामनिष्पन्नस्य तद्योगानुपपत्तेः । पर्याप्तानामपि विरुद्धयोगमध्यासितावस्थायां नास्त्येवेति चेन्न, सम्भवापेक्षया तत्र तत्सत्त्वप्रतिपादनात्, तच्छक्तिसत्त्वापेक्षया वा । सर्वत्र समुच्चयार्थावद्योतक-च-शब्दामावेऽपि समुच्चयार्थः पदैरेवावद्योत्यत इत्यवसेयः ।

काययोगसामान्यस्य सत्त्वप्रदेशप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

#### कायजोगो पज्जत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्थि ॥६९॥

पहले सामान्यसे योगका सत्त्व कहकर, अब जिस कालमें योगका सद्भाव नहीं पाया जाता है, ऐसा निराकरण करने योग्य कालके होने पर, इस कालमें इस योगका सत्त्व है, और इस कालमें इस योगका सत्त्व नहीं है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र केंहते हैं—

मनोयोग और वचनयोग पर्याप्तकोंके ही होते हैं, अपर्याप्तकोंके नहीं होते ॥६८॥

शंका—क्षयोपशमकी अपेक्षा अपर्याप्त कालमें भी वचनयोग और मनोयोगका पाया जाना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो क्षयोपशम वचनयोग और मनोयोगरूपसे उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है।

शंका— पर्याप्तक जीवोंके भी विरुद्ध योगको प्राप्त होने रूप अवस्थाके होने पर विश्वक्षित योग नहीं पाया जाता है ?

विशेषार्थ—शंकाकारका यह अभिप्राय है कि जिसप्रकार अपर्याप्त अवस्थामें मनो। योग और वचनयोगका अभाव बतलाया गया है, उसीप्रकार पर्याप्त अवस्थामें भी किसी एक योगके रहने पर शेष दो योगोंका अभाव रहता है, इसलिये उस समय भी उन दो योगोंके अभावका कथन करना चाहिये।

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें किसी एक योगके रहने पर शेष योग संभव हैं, इसिलिये इस अपेक्षासे वहां पर उनके अस्तित्वका कथन किया जाता है। अथवा, उस समय वे योग शाकिरूपसे विद्यमान रहते हैं, इसिलिये इस अपेक्षासे उनका आस्तित्व कहा जाता है।

इन सभी सूत्रोंमें समुचयरूप अर्थको प्रगट करनेवाला च राब्द नहीं होने पर भी सूत्रोक्त पदोंसे ही समुचयरूप अर्थ प्रगट हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिये।

अब सामान्य काययोगकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— काययोग पर्याप्तकोंके भी होता है, और अपयोप्तकोंके भी होता है ॥ ६९॥ 'अपि' शब्दः समुचयार्थे दृष्टच्यः । कः समुचयः १ एकस्य निर्दिष्टप्रदेशद्विप्रभृते-रुपनिपातः समुचयः । द्विरस्ति-शब्दोपादानमनर्थकमिति चेन्न, विस्तररुचिसन्वानुग्रहार्थे त्वात् । संक्षेपरुचयो नानुग्रहीताश्रेन्न, विस्तररुचिसन्वानुग्रहस्य संक्षेपरुचिसन्वानुग्रहा-विनाभावित्वात् ।

पर्याप्तस्यैव एते योगाः भवन्ति, एते चोभयोरिति वचनमाकर्ण्य पर्याप्तिविषयजात-संज्ञायस्य ज्ञिष्यस्य सन्देहापोहनार्थम्रत्तरस्रत्राण्यभाणीत—

#### छ पजतीओ, छ अपजतीओ ॥ ७० ॥

पर्याप्तिनिःशेपलक्षणोपलक्षणार्थं तत्संख्यामेव प्रागाह । आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वास-निःश्वासभापामनसां निष्पत्तिः पर्याप्तिः'। ताश्च पट् भवान्ति, आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः

सूत्रमें जो अपि शब्द आया है वह समुचयार्थक जानना चाहिये। शंका--समुचय किसे कहते हैं ?

समाधान-किसी एक वस्तुके निर्दिष्ट स्थानमें दो आदि वार प्राप्त होनेको समुचय कहते हैं।

शंका-- सूत्रमें दे। वार अस्ति शब्दका ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाधान—नर्हा, क्योंकि, विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिण्योंके अनुग्रहके लिये सूत्रमें दो बार अस्ति पदका ग्रहण किया।

शंका — तो इस सूत्रमें सक्षेपसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिष्य अनुगृहीत नहीं किये गये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सक्षेपसे समझनेकी राचि रखनेवाले जीवोंका अनुग्रह विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवोंके अनुग्रहका अविनाभावी है। अर्थात्, विस्तारसे क्यन कर देने पर संक्षेपरुचि शिष्योंका काम चल ही जाता है, इसलिये यहां पर विस्तारसे कथन, किया है।

ये योग पर्याप्तकके ही होते हैं और ये योग दोनोंके होते हैं, इस वचनको सुनकर जिन शिष्योंके पर्याप्तिके विषयमें सशय उत्पन्न हो गया है, उनके सदेहको दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहा गया है—

छह पर्याप्तिया और छह अपर्याप्तियां होती हैं॥ ७०॥

पर्याप्तियोंके सपूर्ण लक्षणको वतलानेके लिये उनकी सख्या ही पहले कही गई है। आहार, द्रारीर, इन्द्रिय, उच्छ्वासानिःश्वास, भाषा और मन, इनकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। वे पर्याप्तियां छह होती हैं, आहारपर्याप्ति, द्रारीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापान-

१ उत्पित्तदेशमागतेन प्रथम ये गृहीता पुद्गलास्तेषां तथान्येषाम पि प्रतिसमय गृह्णमाणानां तत्सम्पर्कतस्त-द्रूपतया जातानां य शक्तिविशेष आहारादिपुदृलखलरसरूपतापादनहेतुर्यथोदरान्तर्गतानां पुदृलविशेषाणामाहारपुदृलखल-रसरूपतापरिणमनहेतु. सा पर्याप्ति । जीः १ प्रतिः ( अमि राः को , पञ्जित )

इन्द्रियपर्याप्तः आनापानपर्याप्तः भाषापर्याप्तः मन पर्याप्तिरिति । एतासामेवानिष्पत्तिर-पर्याप्तः। ताश्र षड् भवन्ति, आहारापर्याप्तः श्वरीरापर्याप्तः इन्द्रियापर्याप्तः आनापाना-पर्याप्तः भाषापर्याप्तः मने। अर्थाप्तिरिति । एतासां द्वादशानामपि पर्याप्तीनां स्वरूपं प्रागुक्तमिति पौनरुक्तिभयादिह नोच्यते ।

इदानीं तासामाधारश्रतिपादनार्थग्रुचरस्त्रमवोचत्-

# सिणामिन्छाइडि-पहाडि जाव असंजदसम्माइडि ति ॥ ७१॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टीनामिष पद् पर्याप्तयो भवन्तीति चेन्न, तत्र गुणेऽपर्याप्तकाला-भावात् । देशविरताद्यपरितनगुणानां किमिति पद् पर्याप्तयो न सन्तीति चेन्न, पर्याप्ति-नीम पण्णां पर्याप्तीनां समाप्तिः, न सोपरितनगुणेष्त्रस्ति अपर्याप्तिचरमावस्थायामैक-समियक्या उपरि सन्त्वविरोधात्

पट्पर्याप्तिश्रवणात् पडेव पर्याप्तयः सन्तीति समुत्पन्नप्रत्ययस्य शिष्यस्याव-धारणात्मकप्रत्ययनिराकरणार्थम्रत्तरस्त्रमवीचत्-

पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति। इन छह पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको ही अपर्याप्ति कहते हैं। अपर्याप्तियां भी छह ही होती हैं, आहार-अपर्याप्ति, शरीर-अपर्याप्ति, इन्द्रिय-अपर्याप्ति, आनापान-अपर्याप्ति, भाषा-अपर्याप्ति और मन-अपर्याप्ति। इन बारह पर्याप्तियोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनहक्ति दूषणके भयसे उनका स्वरूप फिरसे यहां नहीं कहते हैं।

अब उन पर्याप्तियों के आधारका वतलाने के लिये आगेका सूत्र कहते हैं— उपर्युक्त सभी पर्याप्तियां संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक होती हैं॥ ७१॥

र्गुका— तो क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवालोंके भी छह पर्याप्तियां होती हैं ?
समाधान—नहीं, क्योंकि, उस गुणस्थानमें अपर्याप्त काल नहीं पाया जाता है ।
गृंका—देशाविरतादिक ऊपर के गुणस्थानवालोंके छह पर्याप्तियां क्यों नहीं होती हैं ?
समाधान— नहीं, क्योंकि छह पर्याप्तियोंकी समाप्तिका नाम ही पर्याप्ति है और
यह समाप्ति चौथे गुणस्थान तक ही होनेसे पांचवें आदि ऊपरके गुणस्थानें।में नहीं पायी
जाती, क्योंकि, अपर्याप्तिकी अन्तिम अवस्थावतीं एक समयमें पूर्ण हो जानेवाली पर्याप्तिकी
ओगेके गुणस्थानोंमें सत्त्व माननेसे विरोध उत्पन्न होता है।

छह पर्याप्तियोंके सुननेसे जिस शिष्य को यह निश्चय होगया कि पर्याप्तियां छह ही होती हैं, हीनाधिक नहीं, उस शिष्यके ऐसे धारणारूप निश्चयको दूर करनेके लिये ओगका सूत्र कहा है—

#### पंच पज्नतीओ पंच अपज्नतीओ ॥ ७२ ॥

पर्याप्तीनामपर्याप्तीनां च लक्षणममाणीति नेदानी मण्यते। पण्णां पर्याप्ती-नामन्तः पञ्चापि सन्तीति पृथक् पर्याप्तिपञ्चकोपदेशोऽनर्थक इति चेन्न, क्रचिजीविवेषेपे पडेन पर्याप्तयो भवन्ति, क्रचित्पञ्चैव भवन्तीति प्रतिपादनफलत्वात्। काः पञ्च पर्याप्तय इति चेन्मनोवर्जाः शेपाः पञ्च।

ताः केषां भवन्तीति संशयानस्य शिष्यसारेकानिराकरणार्थम्यतरस्रतं वक्ष्यति—

## बीइंदिय पहुाडि जाव असिण्णपंचिदिया ति ॥ ७३ ॥

विकलेन्द्रियेष्वस्ति मनः तत्कार्यस्य विज्ञानस्य तत्र सन्त्रान्मनुष्येष्वेवेति न प्रत्यवस्थातुं युक्तं तत्रतनस्य विज्ञानस्य तत्कार्यत्वासिद्धेः । मनुष्येषु विज्ञानस्य तत्कार्यत्वं दृश्यत

पांच पर्याप्तिया और पांच अपर्याप्तियां होती हैं॥ ७२॥

पर्याप्तियोंका और अपर्याप्तियोंका लक्षण पहले कह आये हैं, इसलिये अब फिरसे नहीं कहते हैं।

शंका—पांच पर्याप्तिया छह पर्याप्तियोंके भीतर आही जाती हैं, इसिलिये अलग-रूपसे पांच पर्याप्तियोंका कथन करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, किन्हीं जीव-विशेषोंमें छही पर्याप्तियां पाईं जाती हैं, और किन्हीं जीवोंमें पांच ही पर्याप्तिया पाई जाती हैं। इस वातका प्रतिपादन करना इस सूत्रका फल है।

शंका —वे पांच पर्याप्तियां कौनसी हैं ?

समाधान-मनःपर्याप्तिको छोड़कर शेष पांच पर्याप्तिया यहां पर छी गई हैं।

वे पाच पर्याप्तियां किनके होती हैं, इसप्रकार सशयापन शिष्यकी शंका दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वे पांच पर्याप्तियां द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रियपर्यन्त होती हैं॥ ७३॥

र्शका — विकलेन्द्रिय जीचेंमें भी मन है. क्योंकि, मनका कार्य जो विज्ञान मनुष्योंमें हैं वहीं विकलेन्द्रिय जीचेंमें भी पाया जाता है ?

समाधान—यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि, विकलेन्द्रियोंमें रहनेवाला विज्ञान मनका कार्य है, यह बात असिद्ध है।

रंगि -- मनुष्योंमें जो विशेष झान होता है वह मनका कार्य है, यह बात तो देखी जाती है?

समाधान — मनुष्योंका विशेष विशान यदि मनका कार्य है तो रहा आवे, क्योंकि,

इति चेदस्तु, क्वचिद् दृष्टत्वात् । मनसः कार्यत्वेन प्रतिपन्नविज्ञानेन सह तत्रतनिव्ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रत्यविश्वेपान्मनोनिवन्यनत्वमनुमीयत इति चेन्न, भिन्नजातिस्थितविज्ञानेन सहाविश्वेपानुपपत्तेः । न प्रत्यक्षेणाप्येप आगमो वाध्यते तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्त्यभावात् । विकलेन्द्रियेषु मनसोऽभावः कृतोऽवसीयत इति चेदार्पात् । कथमार्पस्य प्रामाण्यमिति चेतस्वाभाव्यात्प्रत्यक्षस्येव ।

पुनरिष पर्याप्तिसंख्यासन्त्रभेदप्रदर्शनार्थमुत्तरस्त्रमाह-

#### चतारि पज्जतीओ चतारि अपज्जतीओ ।। ७४ ॥

केषुचित्प्राणिषु चतस्र एव पर्याप्तयोऽपर्याप्तयो वा भवन्ति । कास्ताश्रतस्र इति चेदाहारशरीरेन्द्रियानापानपर्याप्तयः इति । शेपं सुगमम् ।

चतुर्णामि पर्याप्तीनामधिपतिजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

#### एइंदियाणं ॥ ७५ ॥

. वह क्वचित् अर्थात् मनुष्योंमें देखा जाता है।

शंका—मनुप्योंमें मनके कार्थक्ष स्वीकार किये गये विज्ञानके साथ विकलेन्द्रियोंमें होनेवाले विज्ञानकी ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं हैं, इसलिये यह अनुमान किया जाता है कि विकलेन्द्रियोंका विज्ञान भी मनसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भिन्न जातिमें स्थित विकानके साथ भिन्न जातिमें स्थित विकानकी समानता नहीं वन सकती है। 'विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है' यह आगम प्रत्यक्षसे भी वाधित नहीं है, क्योंकि, वहां पर प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है।

शंका — विकलेन्द्रियोंमें मनका अभाव है यह बात किस प्रमाणेस जानी जाती है ? ममाधान—आगम प्रमाणेस जाना जाता है कि विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है ! शंका — आपेको प्रमाण कैसे माना जाय ?

समाधान—जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसीप्रकार आर्प भी स्वभावतः प्रमाण है।

फिर भी पर्याप्तियोंकी संख्याके अस्तित्वमें भेद वतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-चार पर्याप्तियां और चार अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७४ ॥ किन्ही जीवोंमें चार पर्याप्तियां अथवा किन्हींमें चार अपर्याप्तियां होती हैं। शुंका —वे चार पर्याप्तियां कौनसी हैं ?

समाधान — आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याण्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और आनापानपर्याप्ति। श्रोप कथन सुगम है।

चारों पर्याप्तियोंके अधिकारी जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— उक्त चारों पर्याप्तियां एकेन्द्रिय जीवोंके होती हैं॥ ७५॥ ताश्रतस्रोऽपि पर्याप्तय एकेन्द्रियाणामेव नान्येपाम् । एकेन्द्रियाणां नोच्छ्वास-मुपलभ्यते चेन्न, आपीत्तदुपलम्भात् । प्रत्यक्षेणागमो वाध्यत इति चेद्भवत्वस्य वाधा प्रत्यक्षा-त्प्रत्यक्षीकृताश्रेपप्रमेयात् । न चेन्द्रियजं प्रत्यक्ष समस्तवस्तुविपयं येन तद्विपयीकृतस्य वस्तुनो भावो भेदीयते ।

एवं पर्याप्त्यपर्याप्तीरभिधाय साम्प्रतमग्रुष्मित्रयं योगो भवत्यग्रुष्मिश्च न भवतीति प्रतिपादनार्थमुत्तरग्रुत्रमाह—

## ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं ओरालियमिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं ॥ ७६ ॥

पद्भिः पश्चभिश्वतस्रुभिर्वा पर्याप्तिभिनिष्पन्नाः परिनिष्ठितास्तिर्यश्चो मजुष्याश्च पर्याप्ताः । किमेकया पर्याप्तया निष्यनः पर्याप्तः उत साकल्येन निष्यन इति १ शरीर-

वे चारों पर्याप्तियां एकेन्द्रिय जीवोंके ही होती है, दूसरोंके नहीं। ग्रंका—एकेन्द्रिय जीवोंके उच्छ्वास तो नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंके स्वासोच्छ्वास होता है, यह बात आगम प्रमाणसे जानी जाती है।

शंका-प्रत्यक्षसे यह आगम वाधित है ?

समाधान — जिसने सपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे यदि बाधा सभव हो तो वह प्रत्यक्षवाधा कही जा सकती है। परत इन्द्रियप्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थोंको विषय ही नहीं करता है, जिससे कि इन्द्रियप्रत्यक्षकी विषयताको नहीं प्राप्त होनेवाले पदार्थोंमें भेद किया जा सके।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंका कथन करके अब इस जीवमें यह योग होता है और इस जीवमें यह योग नहीं होता है, इसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

ें औदारिककाययोग पर्याप्तकोंके और औदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है॥ ७६॥

शंका — छह पर्याप्त, पांच पर्याप्ति अथवा चार पर्याप्तियोंसे पूर्णताको प्राप्त हुए तिर्यंच और मनुष्य पर्याप्तक कहलाते हैं। तो क्या उनमेंसे किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है या सपूर्ण पर्याप्तियोंसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है ?

१ ओराल पञ्जचे थावरकायादि जाव जोगो चि । तम्मिस्समपञ्जचे चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ गो. जी ६८०

पर्याप्तया निष्पन्नः पर्याप्त इति भण्यते । तत्रौदारिककाययोगा निष्पन्नशरीरावष्टम्य-बलेनोत्पन्नजीवप्रदेशपरिस्पन्देन योगः औदारिककाययोगः । अपर्याप्तावस्थायामौदारिक-मिश्रकाययोगः । कार्मणौदारिकस्कन्धनिवन्धनजीवप्रदेशपरिस्पन्देन योगः औदारिक-मिश्रकाययोग इति यावत् । पर्याप्तावस्थायां कार्मणशरीरस्य सन्वात्तत्राप्युभय-निवन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति औदारिकमिश्रकाययोगः किष्र न स्थादिति चेन्न, तत्र तस्य सतोऽपि जीवप्रदेशपरिस्पन्दस्याहेतुत्वात् । न पारम्पर्यकृतं तद्वेतुत्वं तस्यौपचारि-कत्वात् । न तद्प्यविवक्षितत्वात् । अथ स्यान्परिस्पन्दस्य वन्धहेतुत्वे संचरद्रभाणा-मपि कर्मवन्धः प्रसजतीति न, कर्मजनितस्य चैतन्यपरिस्पन्दस्यास्त्रहेतुत्वेन विवक्षित त्वात् । न चाश्रपरिस्पन्दः कर्मजनितो येन तद्वेतुतामास्कन्देत् ।

वैक्रियककाययोगस्य सत्त्वोद्देशप्रतिपादनार्थमाह —

समाधान — सभी जीव शरीरपर्याण्तिके निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। उनमेंसे पहले औदारिककाययोगका लक्षण कहते हैं। पर्याण्तिको प्राप्त हुए शरीरके आलम्बनहारा उत्पन्न हुए जीवप्रदेश-परिस्पन्दसे जो योग होता है उसे औदारिककाययोग कहते हैं। और औदारिकशरीरकी अपर्याप्त अवस्थाम औदारिकमिश्रकाययोग होता है। जिसका तात्पर्य इसप्रकार है कि कार्मण और ओदारिकशरीरके स्कन्धोंके निमित्तसे जीवके प्रदेशोंमें उत्पन्न हुए परिस्पन्दसे जो योग होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं।

शंका — पर्याप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके कारण वहां पर भी कार्मण और औदारिकशरीरके स्कन्धोंके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें परिस्पन्द होना है, इसिल्ये वहां पर भी औदारिकमिश्रकाययोग क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें यद्यपि कार्मणशरीर विद्यमान है फिर भी वह जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण नहीं है। यदि पर्याप्त-अवस्थामें कार्मणशरीर परंपरासे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण कहा जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कार्मण-शरीरको परंपरासे निमित्त मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहां पर ग्रहण कर लिया जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपचारसे परंपराह्मप निमित्तके ग्रहण करनेकी यहां विवक्षा नहीं है।

शंका — परिस्पन्दको बन्धका कारण मानने पर संचार करते हुए मेघोंके भी कर्मबन्ध प्राप्त हो जायगा, क्योंकि, उनके भी परिस्पन्द पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कर्मजनित चैतन्यपरिस्पन्द ही आश्रवका कारण है, यहां अर्थ यहां पर विवक्षित है। मेघोंका परिस्पन्द कर्मजनित तो है नहीं, जिससे वह कर्मवन्धके आश्रवका हेतु हो सके, अर्थात् नहीं हो सकता है।

अब वैक्रियककाययोगके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

## वेउव्वियकायजोगो पज्जताणं वेउव्वियमिस्सकायजोगो अप-ज्जताणं ॥ ७७॥

पर्याप्तावस्थायां वैक्रियककाययोगे सति तत्र शेषयोगाभावः स्यादिति चेन्न, तत्र वैक्रियककाययोग एवास्तीत्यवधारणाभावात् । अवधारणाभावेऽपर्याप्तावस्थायां शेषयोगानामपि सत्त्वमापतेदिति चेत्सत्यम्, कार्मणकाययोगस्य सत्त्वोपलम्भात् । न तहत्तत्र वाड्मनसयोरपि सत्त्वमपर्याप्तानां तयोरभावस्योक्तत्वात् ।

आहारकाययोगसत्त्वप्रदेशप्रतिपादनायाह —

## आहारकायजोगो पज्जत्ताणं आहारमिस्सकायजोगो अप-ज्जत्ताणं ॥ ७८ ॥

आहारशरीरोत्थापकः पर्याप्तः सयतत्वान्यथानुवपत्तेः । तथा चाहारमिश्रकाय-

वैक्रियककाययोग पर्याप्तकोंके और वैक्रियकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है ॥७७॥ शंका — पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियककाययोगके मानने पर वहां रोप योगोंका अभाव मानना परेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें वैकियककाययोग ही होता है ऐसा निश्चयक्तपसे कथन नहीं किया है।

र्शका— जब कि उक्त कथन निश्चयरूप नहीं है तो अपर्याप्त अवस्थामें भी उसीप्रकार शेष योगोंका सद्भाव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—यह कहना किसी अपेक्षासे ठीक है, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें वैकियकिमश्रके आतिरिक्त कार्मणकाययोगका भी सद्भाव पाया जाता है। कितु कार्मणकाययोगके समान अपर्याप्त अवस्थामें वचनयोग और मनोयोगका सद्भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें इन दोनों योगोंका अभाव रहता है, यह वात पहले कही जा चुकी है।

अव शाहारककाययोगका आधार वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— शाहारककाययोग पर्याप्तकोंके और आहारकिमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है ॥७८॥ शंका — आहारकदारीरको उत्पन्न करनेवाला साधु पर्याप्तक ही होता है, अन्यथा उसके संयतपना नहीं वन सकता है। ऐसी हालतमें आहारकिमिश्रकाययोग अपर्याप्तकके होता

१ वेगुव्य पञ्जते इदरे रालु होदि तस्स मिस्स तु । गो जी ६८१.

२ आहारी पत्जवे इदरे खलु होदि तस्स भिम्मो हु । गी. जी. ६८३.

योगोऽपर्याप्तकस्येति न घटामटेदिति चेन्न, अनवगतस्त्रामिप्रायत्वात् । तद्यथा, भवत्वसौ पर्याप्तकः औदारिकश्चरीरगतपद्पर्याप्त्यपेक्षया, आहारश्चरीरगतपर्याप्तिनिष्पत्त्यभावापेक्षया त्वपर्याप्तकोऽसौ । पर्याप्तापर्याप्तत्वयोनौंकत्राक्रमेण संभवो विरोधादिति चेन्न, पर्याप्तापर्याप्तयोगयोरक्रमेणैकत्र न सम्भवः इतीष्टत्वात् । कथं न पूर्वोऽम्युपगमः इति विरोध इति चेन्न, भूतपूर्वगतन्यायापेक्षया विरोधासिद्धेः । विनष्टौदारिकश्चरीरसम्बन्ध-पर्पर्याप्तरपरिनिष्टिताहारश्चरीरगतपर्याप्तरपर्याप्तस्य कथं संयम इति चेन्न, संयमस्याप्त्रपर्याप्तरपर्याप्तरपर्याप्तस्य कथं संयम इति चेन्न, संयमस्याप्त्रविरोधलक्षणस्य मन्दयोगेन सह विरोधासिद्धेः । विरोधे वा न केविलनोऽपि समुद्धातगतस्य संयमः तत्राप्यपर्याप्तक्रयोगास्तित्वं प्रत्यविशेषात् । 'संजदासंजदद्दाणे

#### है यह कथन नहीं वन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा कहनेवाला आगमके अभिप्रायको ही नहीं समझा है। आगमका अभिप्राय तो इसप्रकार है कि आहारकदारीरको उत्पन्न करनेवाला साधु औदारिक द्वारीरगत छह पर्याप्तियोंकी अपेक्षा पर्याप्तक भले ही रहा आवे, किन्तु आहारकदारीरसंवन्धी पर्याप्तिके पूर्ण होनेकी अपेक्षा वह अपर्याप्तक है।

शुंका—पर्याप्त और अपर्याप्तपना एकसाथ एक जीवमें संभव नहीं है, क्योंकि, एक-साथ एक जीवमें इन देनिंकि रहनेमें विरोध आता है ?

समाधान — नहीं, ऋषोंकि, एकसाथ एक जीवमें पर्याप्त और अपर्याप्तसंबन्धी योग संभव नहीं हैं, यह वात हमें इप्र ही है।

शंका — तो फिर हमारा पूर्व कथन क्यों न मान लिया जाय, अतः आपके कथनमें विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा विरोध असिद्ध है। अर्थात् औदारिक शरीरसंवन्धी पर्याप्तपनेकी अपेक्षा आहारकिमश्र अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका व्यवहार किया जा सकता है।

गंका — जिसके औदारिक शरीरसंवन्धी छह पर्याप्तियां नए हो चुकी हैं, और आहा-रक शरीरसंवन्धी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तक साधुके संयम कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसका लक्षण आश्रवका निरोध करना है ऐसे संवमका मन्द्योग (आहारकिमश्रयोग) के साथ होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। यदि इस मन्द्र योगके साथ संवमके होनेमें विरोध आता ही है ऐसा माना जावे, तो समुद्धातको प्राप्त हुए केवलीके भी संवम नहीं हो सकेगा, क्योंकि, वहां पर भी अपर्याप्तकसंबन्धी योगका सद्भाव पाया जाता है इसमें कोई विशेषता नहीं है।

णियमा पड़जत्ता ' इत्यनेनापेण सह कथं न विरोधः स्यादिति चेन्न, द्रव्यार्थिकनया-पेक्षया प्रवृत्तस्त्रस्याभिप्रायेणाहारश्ररीरानिष्पस्यवस्थायामिष पट्षयिष्तीनां सत्त्वाविरोधात्। कार्भणकाययोगः पर्याप्तेष्वपर्याप्तेषुभयत्र वा भवतीति नोक्तम्, तन्निश्चयः क्रतो भवेत्' १ ' कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा सम्रुग्धाद-गदाणं ' इत्येतस्मा-तस्त्रादपर्याप्तेष्वेव कार्मणकाययोग इति निश्चीयते।

पर्याप्तिष्वपर्याप्तिषु च योगानां सत्त्वमसत्त्रं चाभिधायेदानी गतिषु तत्र गुण-स्थानानां सत्त्वासत्त्वप्रतिपादनार्थम्रत्तरसूत्रमाह —

#### णेरइया मिन्छाइडि-असंजदसम्माइडिडाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ७९ ॥

नारका इत्यनेन बहुवचनेन स्यादित्येतस्य एकवचनस्य न सामानाधिकरण्य-

शंका —'संयतासंयतसे छेकर सभी गुणस्थानोंमें जीव नियमसे पर्याप्तक होते हैं' इस आर्पवचनके साथ उपर्युक्त कथनका विरोध क्यों नहीं आजायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे प्रवृत्त हुए इस सूत्रके अभिप्रायसे आहारक शरीरकी अपर्याप्त अवस्थामें भी औदारिक शरीरसवन्धी छह पर्याप्तियोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शुंका—कार्मणकाययोग पर्याप्त होने पर होता है, या अपर्याप्त रहने पर होता है, अथवा दोनों अवस्थाओं में होता है, यह कुछ भी नहीं कहा, इसिलिये इसका निश्चय कैसे किया जाय ?

समाधान — विग्रहगतिको प्राप्त चारों गतिके जीवें के और समुद्धातगत केविलयों के कार्मणकाययोग होता है 'इस स्त्रके कथना जुसार अपर्याप्तकों के ही कार्मणकाययोग होता है, इस कथनका निश्चय हो जाता है।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंमें योगोंके सत्त्व और असत्त्वका कथन करके अय चार गतिसवन्धी पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंमें गुणस्थानोंके सत्त्व और असत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिथ्याद्दाप्ट और असयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानमें पर्याप्तक होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं ॥ ७९ ॥

श्रंका—सूत्रमें आये हुए 'नारकाः' इस बहुवचनके साथ 'स्यात्' इस एक वचनका समानाधिकरण नहीं वन सकता है ?

१ अ. क. आ प्रतिपु ' कुतोसवत् ' इति पाठ । र जी स सू ६०.

मिति चेन्न, एकस्य नानात्मकस्य नानात्त्राविरोधात् । विरुद्धयोः कथमेकमधिकरणमिति चेन्न, दृष्टत्वात् । न हि दृष्टेऽनुपपन्नता । नारकाः भिष्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्ट्यश्च पर्याप्ताश्चापर्याप्ताश्च भवन्ति । सम्रचयावगतये चश्चव्दोऽत्न वक्तव्यःश्न, सामध्य-लभ्यत्वात् ।

तत्रतनशेपगुणद्वयप्रदेशप्रतिपादनार्थमाह—

#### सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-द्वाणे ाणयमा पज्जत्ता ॥८०॥

नारकाः निष्पन्नपट्पर्याप्तयः सन्तः ताभ्यां गुणाभ्यां परिणमन्ते नापर्याप्ता-वस्थायाम् । किमिति तत्र तै। नीत्पद्येते इति चेत्तयोस्तत्रोत्पत्तिनिमित्तपरिणामाभावात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक भी नानात्मक होता है, इसलिये एकको नानारूप मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका -- विरुद्ध दे। पदार्थांका एकाधिकरण कैसे हो सकता है ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो पदार्थोंका भी एकाधिकरण देखा जाता है। और देखें गये कार्यमें यह नहीं वन सकता यह कहा नहीं जा सकता है। अतः सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं।

रांका — समुचयका ज्ञान करानेके लिये इस स्त्रमं च शब्दका कथन करना चाहिये? समाधान —नही, क्योंकि, वह सामर्थ्यसे ही प्राप्त हो जाता है।

अव नारकसंवन्धी रोप दो गुणस्थानोंके आधारके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हें—

नारकी जीव सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिश्यादिष्ट गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८०॥

जिनकी छह पर्याप्तियां पूर्ण हो गई है ऐसे नारकी ही इन दो गुणस्थानोंके साथ परिणत होते हैं, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं।

रीका — नारिकयोंकी अपर्याप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान क्यों नही उत्पन्न होते हें ?

समाधान — क्योंकि, नारिकयोंकी अपर्याप्त अवस्थामें इन दो गुणस्थानोंकी उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव है, इसिलेये उनकी अपर्याप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान नहीं होते हैं।

१ स्त्रमावेऽध्यक्षत सिद्धे यदि पर्यन्तपुरुयते । तत्रोत्तरिमद युक्त न दष्टेऽनुपपनता ॥ स. त. पृ २६.

सोऽपि किमिति तयोर्न स्यादिति चेत्स्याभाव्यात् । नारकाणामित्रसम्बन्धाद्भस्मसाद्भावप्रपातानां पुनर्भस्मनि समुत्पद्यमानानामपर्याप्ताद्धायां गुणद्वयस्य सन्ताविरोधान्नियमेन
पर्याप्ता इति न घटत इति चेन्न, तेषां मरणाभावात् । भावे वा न ते तत्रोत्पद्यन्ते,
'णिरयादो णेरहया उविद्वसमाणा णो णिरयगिदं जादि णो देवगिदं जादि, तिरिक्खगिदं मणुसगिदं च जादि ' इत्यनेनार्पेण निपिद्धत्वात् । आयुपोऽवसाने श्रियमाणानामेष
नियमश्रेन्न, तेपामपमृत्योरसन्त्वात् । भस्मसाद्भावम्रपगतदेहानां तेषां कथं पुनर्भरणमिति
चेन्न, देहिविकारस्यायुर्विच्छित्त्यनिमित्तत्वात् । अन्यथा वालावस्थातः प्राप्तयौवनस्यापि
मरणप्रसङ्गात् ।

शंका — इसमकारके परिणाम उन दो गुणस्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ? समाधान — क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है।

गंका — अग्निक सबन्धसे भस्मीभावको प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्ममें होने-वाले नारिकयोंके अपर्याप्त कालमें इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं भाता है, अर्थात् छेदन भेदन आदिसे नष्ट हुए शरीरके पध्यात् पुनः उन्हीं अवयवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सासादन और मिश्र गुणस्थान माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये इन गुणस्थानोंमें नारकी नियमसे पर्याप्तक होते हैं, यह नियम नहीं बनता है?

समाधान - नहीं, क्योंकि, अग्नि आदि निमित्तोंसे नारिक्योंका मरण नहीं होता है। यदि नारिक्योंका मरण हो जावे, तो पुन वे वहीं पर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, 'जिनकी आयु पूर्ण हो गई है ऐसे नारकी जीव नरकगितसे निकलकर पुनः नरकगितको नहीं जाते हैं। किंतु तिर्यचगित और मनुष्यगितको जाते हैं ' इस आर्ष वचनके अनुसार नारिक्योंका पुन नरकगितमें उत्पन्न होना निषिद्ध है।

शंका—आयुके अन्तमें मरनेवाले नारिकयोंके लिये ही यह सूत्रोक्त नियम लागृ होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, फ्योंकि, नारकी जीवोंके अपमृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता है। अर्थात् नारिकयोंका आयुके अन्तमें ही मरण होता है, वीचमें नही।

शंका--यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती है, तो जिनका शरीर भस्मीभावको प्राप्त हो गया है ऐसे नारिकयोंका पुनर्मरण कैसे वनेगा ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार आयुकर्मके विनाशका निमित्त नहीं है। अन्यथा जिसने वाल-अवस्थाके पश्चात् यौवन-अवस्थाको प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवके भी मरणका प्रसंग आ जायगा। नारकाणामोघमभिधायादेशप्रतिपादनार्थमाह—

### एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ८१ ॥

प्रथमायां पृथिन्यां ये नारकास्तेपां नारकाणां सामान्योक्तरूपेण' भवन्ति। कुतो ? विशेषाभावात् । यदि सामान्यप्ररूपणया प्रथमपृथिवीगतनारका एव निरूपिता भवेग्ररहं तया, विशेषिनरूपणतयेव तदवगतेरिति ? न, द्रव्यार्थिकनयात् सत्त्वानुग्रहार्थे तत्प्रवृत्तेः । विशेषप्ररूपणमन्तरेण न सामान्यप्ररूपणतोऽर्थावगितभवतीति तथा निरूपणमनर्थक-मिति चेन्न, बुद्धीनां वैचित्र्यात् । तथाविधवुद्धयो नेदानीम्रुपलभ्यन्त इति चेन्न, अस्यार्षस्य त्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात् ।

शेपपृथिवीनारकाणां प्रतिपादनार्थमाह —

इसप्रकार सामान्यरूपसे नारिकयोंका कथन करके अब विशेषरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी होते हैं॥ ८१॥

प्रथम पृथिवीमें जो नारकी रहते हैं उनकी पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां नरकगतिके सामान्य कथनके अनुसार होती हैं, क्योंकि, नरकगतिसंवन्धी सामान्य कथनमें और प्रथम पृथिवीसंवन्धी कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

शंका—यदि सामान्यप्ररूपणाके द्वारा प्रथम पृथिवीसंवन्धी नारकी ही निरूपित किये गये हैं, तो सामान्यप्ररूपणाके कथन करनेसे रहने दो, क्योंकि, विशेषप्ररूपणासे ही उसका झान हो जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा रखनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिये सामान्यप्रक्षपणाकी प्रवृत्ति मानी गई है।

शंका—विशेपप्ररूपणाके विना केवल सामान्यप्ररूपणासे अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसी हालतमें सामान्यप्ररूपणाका कथन करना निष्फल है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, श्रोताओंकी वृद्धि अनेक प्रकारकी होती है, इसलिये विशेष प्ररूपणाके कथनके समान सामान्यप्ररूपणाका कथन करना भी निष्फल नहीं है।

र्शका — जो सामान्यसे पदार्थको समझ छेते हैं पेसे वुद्धिमान पुरुष इस कालमें तो नहीं पाये जाते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आगम तो त्रिकालमें होनेवाले अनन्त प्राणियोंकी अपेक्षा प्रवृत्त होता है।

शेष पृथिवियोंमें रहनेवाले नारिकयोंके विशेष कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

<sup>&#</sup>x27; पर्याप्तयोऽपर्याप्तयश्च ' इति पाठशेपः ।

# विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइडि-डाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८२ ॥

अधस्तर्नाषु पद्सु पृथिवीषु मिथ्यादृष्टीनामुत्पत्तेः सत्त्वात् । पृथिवीशब्दः प्रत्येकमिसम्बन्धनीयः । सुगममन्यत् ।

श्चेयगुणस्थानानां तत्र क सत्त्वं क च न मवेदिति जातारेकस्य भव्यस्यारेका-निरसनार्थमाह—

## सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडि-हाणे णि-यमा पजता ॥ ८३ ॥

भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तत्रानुत्पत्तिः । सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाममिधिष्टितस्य मरणाभावात् । भवति च तस्य मरणं गुणान्तरग्जपादाय । न च तत्र स गुणोऽस्तीति । किन्त्वेतन्त्र युज्यते श्रेपगुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पद्यन्त इति १ न तावत् सासादनस्तत्रोत्पद्यते

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी तक रहनेवाले नारकी मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८२॥

प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेप छह पृथिवियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवेंकी ही उत्पत्ति पाई जाती है, इसिलये वहा पर प्रथम गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थायें बतलाई गई हैं। सूत्रमें आया हुआ पृथिवी शब्द प्रत्येक नरकके साथ जोड़ लेना चाहिये। शेप ब्याख्यान सुगम है।

उन पृथिवियोंकी किस अवस्थामें शेष गुणस्थानोंका सद्भाव है और किस अवस्थामें नहीं, इसप्रकार जिसको शका उत्पन्न हुई है उस भव्यकी शकाके दूर करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथियी तक रहनेवाले नारकी सासादनसम्यग्हाप्टि सम्यग्मिथ्याद्दाप्टि जौर असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८३ ॥

शंका—सम्यग्मिथ्यादाष्टे जीवकी मरकर शेष छद पृथिवियोंमें भी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणामको प्राप्त हुए जीवका मरण ही नहीं होता है। यदि उसका मरण भी होता है तो किसी दूसरे गुणस्थानको प्राप्त होकर ही होता है। परंतु मरणकालमें वह गुणस्थान नहीं होता, यह सब ठीक है। किंतु शेष (दूसरे, चौथे) गुणस्थानवाले प्राणी मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं होते, यह कहना नहीं वनता है?

समाधान — सासादन गुणस्थानवाछे तो नरकमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं, क्योंकि,

तस्य नरकायुपे वन्धाभावात् । नापि वद्धनरकायुष्कः सासादनं प्रतिपद्य नारकेषूत्पद्यते तस्य तिस्मन् गुणे मरणाभावात् । नासंयतसम्यग्दृष्टयोऽपि तत्रोत्पद्यन्ते तत्रोत्पत्तिनिमित्ता-भावात् । न तावत्कर्मस्कन्धवहुत्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं क्षपितकर्माशानामपि जीवानां तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि कर्मस्कन्धाणुत्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं गुणितकर्माशानामपि तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि नरकगतिकर्मणः सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं तत्सत्त्वं प्रत्यविशेषतः सकलपञ्चेन्द्रियाणामपि नरकप्राप्तिप्रसङ्गात् । नित्यनिगोदानामपि विद्यमान-त्रसकर्मणां त्रसेषूत्पत्तिप्रसङ्गात् । नाशुभलेश्यानां सत्त्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं मरणावस्थायाम-संयत्सम्यग्दृष्टेः पद्ध पृथिवीषृत्पत्तिनिमित्ताशुभलेश्यामावात् । न नरकायुपः सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं सम्यग्दर्शनासिना छिन्नपद्पृथिव्यायुष्कत्वात् । न च तच्छेदोऽसिद्धः आपीत्तत्तिद्वन्युपलम्भात् । ततः स्थितमेतत् न सम्यग्दृष्टेः पद्सु पृथिवीपृत्पचते इति ।

सासादन गुणस्थानवालेके नरकायुका वन्ध ही नहीं होता है। जिसने पहले नरकायुका वन्ध कर लिया है ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर नारिकयोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं. क्योंकि, नरकायुका वन्ध करनेवाले जीवका सासादन गुणस्थानमें मरण ही नही होता है। असंयतसम्यग्दि जीव भी हितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, सम्यग्द्रष्टियोंके द्वीप छह प्थिवियोंमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये जाते हैं। यदि कर्म-स्कन्धोंकी अधिकता असंयतसम्यग्दाप्ट जीवके शेप छह नरकोंमें उत्पत्तिका कारण कहा जावे. सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने वहुतसे कर्मस्कन्धोंका क्षय कर दिया है ऐसे जीवींकी भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती है। कर्मस्कन्धोंकी अस्पता भी नरकमें उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, जिनके उत्तरोत्तर गुणित कर्मस्कन्ध पाये जाते हैं उनकी भी वहां पर उत्पत्ति देखी जाती है। नरकगतिका सत्त्व भी सम्यग्दाप्टिके नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, नरकगतिके सत्त्वके प्रति कोई विशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय जीवोंको नरक-गतिकी प्राप्तिका प्रसंग आजायगा। तथा नित्यनिगे(दिया जीवेंकि भी त्रसकर्मकी सत्ता विद्यमान रहती है, इसलिये उनकी भी त्रसींमें उत्पत्ति होने लगेगी। अशुभ लेक्याके सत्त्वको नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठींक नहीं है, क्योंकि, मरणके समय असंयतसम्यग्दाप्ट जीयके नीचेकी छह पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारणरूप अशुभ लेश्याएं नहीं पाई जाती हैं। नरकायुका सत्त्व भी सम्यग्दिएके नीचेकी छह पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्यन्दर्शनरूपी खड़से नीचेकी छह पृथिवीसंवन्धी आयु काट दी जाती है। नीचेकी छह पृथिवीसंवन्धी आयुका कटना आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसकी प्रिष्ट होती है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पृथिवियोंमें सम्यग्हणी जीव उत्पन्न नहीं होता है।

तिर्यग्गतौ गुणस्थानानां सत्त्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह-

## तिरिक्खा मिन्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्माइहि-हाणे सिया पजता, सिया अपजत्ता ॥ ८४ ॥

भवतु नाम मिथ्यादृष्टिसासाद्नसम्यग्दृष्टीनां तिर्यक्षु पर्याप्तापर्याप्तद्वयोः सन्तं तयोस्तत्रोत्पत्यविरोधात् । सम्यग्दृष्ट्यस्तु पुनर्नोत्पद्यन्ते तिर्यगपर्याप्तपर्यायेण सम्यग्दृश्चनस्य विरोधादिति १ न विरोधः, अस्यापस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । क्षायिकसम्यग्दृष्टिः सिविततीर्थकरः क्षपितसप्तप्रकृतिः कथं तिर्यक्षु दुःखभूयस्द्रद्वयते इति चेन्न, तिरश्चां नारकेभ्यो दुःखाधिक्याभावात् । नारकेष्विप सम्यग्दृश्यो नोत्पत्स्यन्त इति चेन्न, तेषां तत्रोत्पत्तिपाद्कापीपरुम्भात्'। किमिति ते तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनो-पादानात् प्राद् मिथ्यादृश्चत्रस्थायां चद्धतिर्यद्गरकायुष्कत्वात् । सम्यग्दर्शनो- तत्

अब तिर्थचगितमें गुणस्थानीके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्थेच मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८४ ॥

मिध्यादि और सासादनसम्यन्दि जीवोंकी तिर्थवोंसंवन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आवे, क्योंकि, इन दो गुणस्थानोंकी तिर्थवसंवन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परतु सम्यन्दि जीव तो तिर्थवोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्थवोंकी अपर्याप्त पर्यायके साथ सम्यन्दर्शनका विरोध है?

समाधान—विरोध नहीं है, फिर भी यदि विरोध माना जावे तो ऊपरका सूत्र अप्रमाण हो जायगा।

शंका — जिसने तीर्थकरकी सेवा की है और जिसने मोहनीयकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसा क्षायिक सम्यग्दिए जीव दुःखबहुछ तिर्यचोंमें कैसे उत्पन्न होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, तिर्थवोंके नारिकयोंकी अपेक्षा अधिक दुःश्व नहीं पाये जाते हैं।

शंका — ते। फिर नारिकयोंमें भी सम्यग्दि जीव उत्पन्न नहीं होंगे ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, सम्यग्दिष्योंकी नारिकयोंमें उत्पत्तिका प्रतिपादन करने-वाळा आगम-प्रमाण पाया जाता है।

शंका —सम्यग्दि जीव नारिकयोंमें क्यों उत्पन्न होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिन्होंने सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेके पहले सिध्याद्यप्टि १ ( णेरह्या ) मम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णीति । जी. चू. सू. २६७.

किमिति न छिद्यते १ इति चेत् किमिति तन्न छिद्यते १ अपि तु न तस्य निर्मूलच्छेदः । तद्पि ज्ञुतः १ स्वाभाव्यात् ।

तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्टचादिस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

#### सम्मामिच्छाइद्वि-संजदासंजद-द्वाणे णियमा पजता ॥ ८५॥

मनुष्याः मिथ्यादृष्टचत्रस्थायां बद्धतिर्यगायुपः पश्चात्सम्यग्दर्शनेन सहात्ता-प्रत्याख्यानाः क्षिपतसप्तप्रकृतयस्तिर्यक्षु किन्नोत्पद्यन्ते १ इति चेत् किंचातोऽप्रत्याख्यान-गुणस्य तिर्यगपर्याप्तेषु सत्त्वापत्तिः १ न, देवगतिन्यतिरिक्तगतित्रयसम्बद्धायुपोपलक्षिताना-मण्डवतोपादानचुद्भचनुत्पत्तेः । उक्तं च —

> चत्तारि वि छेताइ आउग-बधे वि होइ सम्मत्तं । अणुवद-महब्बदाई ण ल्हइ देवायुग मोत्तुं ॥ १६९ ॥

अवस्थामें तिर्वेचायु और नरकायुका वन्ध कर छिया है उनको सम्यग्दर्शनके साथ वहां पर उत्पत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है।

शंका-सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाता है?

समाधान--उसका छेद क्यों नहीं होता है ? अवस्य होता है, किंतु उसका समूल नाश नहीं होता है।

शंका- समूल नाश क्यों नहीं होता ?

समाधान — आगेके भवकी यांधी हुई आयुकर्मका समूल नारा नहीं होना है इस-प्रकारका स्वभाव ही है।

अय तिर्थचोंमें सम्यग्मिथ्याद्दि आदि गुणस्थानोंके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच सम्यग्मिथ्याद्दाष्ट्र और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक

शंका — जिन्होंने मिध्यादि अवस्थामें तिर्यचायुका वन्ध करनेके पश्चात् देशसंय मको ग्रहण कर लिया है और मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसे मनुष्य तिर्यचीमें क्यों नही उत्पन्न होते ? यिद होते हैं तो इससे तिर्यंच-अपर्याप्तोंमें देशसंयमके प्राप्त होनेकी आपित आती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतिसंबन्धी आयुबन्धसे गुक्त जीवोंके अणुवतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है। कहा भी है—

चारों गतिसवन्धी आयुक्तमेंके चन्ध हो जाने पर भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता

१ गो. जी. ६५३. गो क १ ३४ | प्रतिपु ' अणुनद-महत्वदो सु य ण अहड दोवा° ' इति पाठ. |

न तिर्यक्षुत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽणुत्रतान्याद्धते भोगभूमानुत्पन्नानां तदुपादानानुपपत्तेः । ये निर्दानास्ते कथं तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य तत्रोत्पत्तिकारणस्य सत्त्वात् । न च पात्रदानेऽननुमोदिनः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति तत्र तद्गुपपत्तेः।

तिरश्रामोघमभिधायादेशस्त्ररूपानेरूपणार्थं वश्यति-

#### एवं पंचिदिय-तिरिक्खा पंचिदिय-तिरिक्ख-पज्जता ॥ ८६ ॥

एतेपामे। धप्ररूपणमेत्र भनेद्रिवक्षितं प्रति विशेपाभावात् । स्त्रीवेदविशिष्टतिरश्चां विशेपप्रतिपादनार्थमाह् —

है, परतु देवायुके बन्धको छोड़कर शेष तीन आयुकर्मके बन्ध होने पर यह जीव अणुवत और महावतको प्रहण नहीं करता है ॥ १६९ ॥

तिर्यचोंमें उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यग्दाष्ट जीव अणुवर्तोको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि, क्षायिक सम्यग्दिष्ट जीव यदि तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं तो भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके अणुवर्तोका ग्रहण करना वन नहीं सकता है।

शंका — जिन्होंने दान नहीं दिया है ऐसे जीव भोगभूमिमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमं उत्पत्तिका कारण सम्यग्दर्शन है और वह जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्न होनेमं कोई विरोध नहीं आता है। तथा पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित जीव सम्यग्दिष्ठ हो नहीं सकते हैं। क्योंकि, उनमें पात्रदानकी अनुमोदनाका अभाव नहीं वन सकता है

निशेषार्थ-- क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मनुष्य पर्यायमें ही होती है। अतः जिस मनुष्यने पहले तिर्यंचायुका बन्ध कर लिया है और अनन्तर उसके क्षायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ है ऐसे जीवंके भागभूमिमें उत्पत्तिका मुख्य कारण क्षायिक सम्यग्दर्शन ही जानना चाहिये, पात्रदान नहीं। फिर भी वह पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित नहीं होता है।

इसप्रकार तिर्यंचींकी सामान्य प्ररूपणाका कथन करके अब उनके विशेष स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्येचसंबन्धी सामान्यप्रक्रपणाके समान पंचेन्द्रियतिर्यंच और पर्याप्तपंचेन्द्रिय-तिर्यंच भी होते हैं॥ ८६॥

पचेन्द्रियतिर्यंच और पर्याप्त-पचेन्द्रिय-तिर्यंचोंकी प्ररूपणा तिर्यचसंबन्धी सामान्य-प्ररूपणाके समान ही होती है, क्योंकि, विवक्षित विषयके प्रति इन दोनोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है।

अब स्त्रीवेद्युक्त तिर्यचोंमें विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

[ १, १, ८७.

## पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-हाणे सिया पज्जतियाओ सिया अपन्जतियाओ ॥ ८७ ॥

सासादनो नारकेष्ट्रिव तिर्यक्ष्त्रपि नोत्पादीति चेन, द्वयोः साधर्म्याभावतो दृष्टान्तानुपपत्तेः ।

तत्र शेषगुणानां स्वरूपमभिधातुमाह -

## सम्मामिच्छाइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-संजदासंजद-ट्टाणे णियमा पज्जत्तियाओ ॥ ८८ ॥

कुत : १ तत्रैतासाम्रत्यत्तेरभावात् । बद्धायुष्कः क्षायिकसम्यग्द्दिर्धनीरकेषु नषुंसकवेद इवात्र स्त्रीवेदे किन्नोत्पद्यत इति चेन्न, तत्र तस्यैवैकस्य सन्वात्। यत्र कचन सम्रत्पद्यमानः

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यंच मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८७ ॥

शंका -- सासाद्न गुणस्थानवाला जीव मरकर जिसप्रकार नारिकयोंमें उत्पन्न नही होता है, उसीप्रकार तिर्यचोंमें भी उत्पन्न नहीं होना चाहिये ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, नारकी और तिर्यंचोंमें साधम्य नहीं पाया जाता है, इसलिये नारिकयोंका द्रष्टान्त तिर्थचोंको लागू नही हो सकता है।

योनिमती तिर्यंचिनियोंमें शेष गुणस्थानोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

योनिमती-तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं॥ ८८।

गंका-ऐसा क्यों होता है ?

समाधान-क्योंकि, उपर्युक्त गुणस्थानोंमें मरकर योनिमती-तिर्यंच उत्पन्न नहीं होते हैं।

शंका — जिसप्रकार बद्धायुष्क क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नार्कसंबन्धी नपुंसकवेदमें उत्पन्न होता है उसीप्रकार यहां पर स्त्रीवेदमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है ?

संमाधान नहीं, क्योंकि, नरकमें एक नपुंसकवेदका ही सद्भाव है। जिस किसी गतिमें उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दाष्टि जीव उस गतिसंबन्धी विशिष्ट वेदादिकमें ही उत्पन्न होता है। यह अभिप्राय यहां पर ग्रहण करना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दिष्ट जीव मरकर योनिमती तिर्यचमें नहीं उत्पन्न होता है।

सम्यग्दृष्टिस्तत्र विशिष्टवेदादिपु समुत्पद्यत इति गृह्यताम् । तिर्यगपर्याप्तेषु किन्न निरूपित-मिति नाशङ्कनीयम्, तत्र प्रतिपक्षाभावतो गतार्थत्वात् ।

मनुष्यगतिप्रतिपादनार्थमाह —

## मणुस्ता मिच्छाइद्वि-सासणसम्माइद्वि-असंजदसम्माइद्वि-हाणे सिया पञ्जता सिया अपज्जत्ता ॥ ८९ ॥

सुगम्मेतत् । तत्र शेपगुणस्थानसन्त्रावस्थाप्रतिपादनार्थमाह--

सम्मामिन्छाइद्वि-संजदासंजद-संजद-हाणे णियमा पन्जता।। १०॥

भवतु सर्वेपामेतेषां पर्याप्तत्वं नाहारशरीरमुत्थापयतां प्रमत्तानामनिष्पन्नाहारगत-पद्पर्याप्तीनाम् । न पर्याप्तकमीदयापेक्षया पर्याप्तोपदेशः तदुदयसन्वाविशेषतोऽसंयत-

शंका — तिर्यंच-अपयीप्तोंमें गुणस्थानोंका निरूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त तिर्यचोंमं एक मिथ्यात्व गुणस्थानको छोड़कर प्रतिपक्षक्रप और कोई दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है, अतः विना कथन किये ही इसका झान हो जाता है।

विशेषार्थ —यहां अपर्याप्त तिर्यचोंसे लघ्ध्यपर्याप्त तिर्यचोंका ग्रहण करना चाहिये। और लघ्ध्यपर्याप्तकोंके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। अतः उनके विषयमें यहां पर अधिक नहीं कहा गया है।

अव मनुष्यगतिके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

मनुष्य मिथ्याद्दाष्टि, सासादनसम्यग्द्दाष्टि और असंयतसम्यग्द्दाष्टि गुणस्थानींमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं॥ ८९॥

इस सूत्रका अर्थ सरल है।

मनुष्योंमें शेष गुणस्थानेंकि सद्भाव हप अवस्थाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

मनुष्य सम्यग्मिथ्याद्दाप्ट, संयतासंयत और सयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्या-प्तक होते हैं॥९०॥

र्शका— सत्रमे वताये गये इन सभी गुणस्थानवालोंको यदि पर्याप्तपना प्राप्त होता है तो होओ, परतु जिनकी आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके पर्याप्तपना नही बन सकता है। यदि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले

सम्यग्दृष्टीनामि अपर्याप्तत्वस्थाभावापत्तेः । न च संयमोन्पत्त्यवस्थापेक्षया तद्वस्थायां प्रमत्तस्य पर्याप्तत्वं घटते असंयतसम्यग्दृष्टाविष तत्प्रसङ्गादिति नैप दोषः, अवलिम्बत-द्रव्यार्थिकनयत्वात् । सोऽन्यत्र किमिति नावलम्ब्यत इति चेन्न, तत्र निमित्ताभावात् । किमर्थमत्रावलम्ब्यत इति चेत्पर्याप्तैरस्य साम्यदर्शनं तद्वलम्बनकारणम् । केन साम्यमिति चेद् दुःखाभावेन । उपपातगर्भसम्मूर्च्छन्नशरीराण्याद्धानानामिव आहारशरीर-माददानानां न दुःखमस्तीति पर्याप्तत्वं प्रमत्तस्योपचर्यत इति यावत् । पूर्वाभ्यस्तवस्तु-विस्मरणमन्तरेण शरीरोपादानाद्वा दुःखमन्तरेण पूर्वशरीरपरित्यागाद्वा प्रमत्तस्तव्वस्थायां

प्रमत्तसंयतोंको पर्याप्तक कहा जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्याप्तकर्मका उदय प्रमत्तसंयतोंके समान असंयत सम्यग्हिएयोंके भी निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें पाया जाता है, इसिलिये वहां पर भी अपर्याप्तपनेका अभाव मानना पड़ेगा। संयमकी उत्पत्तिरूप अवस्थाकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतके आहारककी अपर्याप्त अवस्थामें पर्याप्तपना वन जाता है यदि ऐसा कहा जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसमकार असंयत सम्यग्हिएयोंके भी अपर्याप्त अवस्थामें [सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा] पर्याप्तपनेका प्रसंग आजायगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतोंको आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियोंके पूर्ण नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा है।

शंका—उस द्रव्यार्थिक नयका दूसरी जगह [विग्रहगतिसंवन्धी गुणस्थानोंमें] आलम्बन क्यों नहीं लिया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां पर व्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनके निमित्त नहीं पाये जाते हैं।

गुंका—तो फिर यहां पर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किस लिये लिया जा रहा है।
समाधान—आहारकसंवन्धी अपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त हुए प्रमत्तसंयतकी पर्याप्तके
साथ समानताका दिखाना ही यहां पर द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनका कारण है।

शुंका-इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ किस कारणसे समानता है ?

समाधान — दुःखाभावकी अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ समानता है। जिस-प्रकार उपपातजन्म, गर्भजन्म या संमूर्छनजन्मसे उत्पन्न हुए शरीशेंको धारण करनेवालोंके दुःख होता है, उसप्रकार आहारशरीरको धारण करनेवालोंके दुःख नहीं होता है, इसलिये उस अवस्थामें प्रमत्तसंयत पर्याप्त है इसप्रकारका उपचार किया जाता है। अथवा, पहले अभ्यास की हुई वस्तुके विसारणके विना ही आहारक शरीरका ग्रहण होता है, या दुःखके विना ही पूर्व शरीर [औदारिक] का परित्याग होता है, अतएव प्रमत्तसंयत अपर्याप्त पर्याप्त इत्युपचर्यते । निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपर्याप्तः'। एवं समुद्धातगतकेवलिना-

मनुष्यविशेषस्य निरूपणार्थमाह —

#### एवं मणुस्स-पञ्जता ॥ ९१ ॥

पर्याप्तेषु नापर्याप्तत्वमस्ति विरोधात्। ततः 'एवं पज्जता' इति कथमेतद्घटत इति तैप दोपः, शरीरानिष्पत्त्यपेक्षया तदुपपत्तेः। कथं तस्य पर्याप्तत्वं १ न, द्रव्यार्थिकनया- श्रयणात्। ओद्नः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेवौदनव्यपदेशस्तथाऽपर्याप्तावस्थाया- मप्यत्र पर्याप्तव्यवहारो न विरुद्धचत इति। पर्याप्तनामकर्मोद्यापेक्षया वा पर्याप्तता। एवं तिर्यक्ष्विप वक्तव्यम्। सुगममन्यत्।

अवस्थामें भी पर्याप्त है, इसप्रकारका उपचार किया जाता है। निश्चयनयका आश्रय करने पर तो वह अपर्याप्त ही है। इसीप्रकार समुद्धातगत केवलीके सवन्धमें भी कथन करना चाहिये।

अब मनुष्यके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— मनुष्य-सामान्यके कथनके समान पर्याप्त मनुष्य होते हैं॥ ९१॥

र्शका — पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तपना तो वन नहीं सकता है, क्योंकि, इन दोनों अवस्थाओंका परस्पर विरोध है। इसिलिये 'इसीपकार पर्याप्त होते हैं' यह कथन कैसे घटित होगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शरीरकी अनिष्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्त-कोंमें भी अपर्याप्तपना वन जाता है।

शंका - जिसके शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसे पर्याप्तक कैसे कहा जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन जाता है। भात पक रहा है, यहां पर जिसप्रकार चावलोंको भात कहा जाता है, उसीप्रकार जिसके सभी पर्याप्तियां पूर्ण होनेवाली हैं पेसे जीवके अपर्याप्त अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका व्यवहार विरोधको प्राप्त नहीं होता है। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा उनके पर्याप्त पना समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार तिर्थचोंमें भी कथन करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

विशेषार्थ-पर्याप्त मनुष्योंमं पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त इन दोनों प्रकारके मनुष्योंका

१ औदारिकाचा श्रद्धास्तत्पर्याप्तकस्य, मिश्रास्त्वपर्याप्तकस्यति। तत्रोत्पत्तावौदारिककाय कार्मणेन, औदारिकश्रिरिणश्र वैक्रियकाहारककरणकाले वैक्रियकाहारकाभ्यां भिश्रो मवतीति। एवमौदारिकमिश्रः। तथा वैक्रियकमिश्रो
देवाद्युत्पत्तौ कार्मणेन, कृतवैक्रियस्य वौदारिकप्रवेशाद्धायामौदारिकेण। आहारकिमश्रस्तु माधिताहारककायप्रयोजन
पुनरीदारिकप्रवेशे औदारिकणेति। स्था २ का १२. (अभि, रा. को. जोग)

मानुषीपु निरूपणार्थमाह ---

### मणुसिणीसु मिच्छाइहि सासणसम्माइहि-हाणे सिया पज्जति-याओ सिया अपज्जतियाओ ॥ ९२ ॥

अत्रापि पूर्ववदपर्याप्तानां पर्याप्तव्यवहारः प्रवर्तियतव्यः । अथवा स्यादित्ययं निपातः कथित्रिदित्यस्मिन्नर्थे वर्तते, तेन स्यात्पर्याप्ताः पर्याप्तनामकर्मोदयाच्छरीर-निष्पस्यपेक्षया वा । स्यादपर्याप्ताः शरीरानिष्पस्यपेक्षया इति वक्तव्यम् । सुगममन्यत् । तत्रैव शेषगुणविषयारेकापोहनार्थमाह —

## सम्मामिच्छाइड्डि-असंजदसम्माइड्डि-संजदासंजद-'हाणे णियमा पज्जित्याऔ ॥ ९३ ॥

हुण्डावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न, उत्पद्यन्ते। कुतोऽवसी-

अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, आगममें जो मनुष्योंके चार भेद किये हैं उनमेंसे जिनके पर्याप्त नामकर्मका उदय विद्यमान है उन्हें पर्याप्त कहा है। इस पर शंकाकारका कहना है कि जिनके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तकोंका पर्याप्तकोंमें अन्तर्भाव कैसे किया जा सकता है। इसी शंकाको ध्यानमें रखकर ऊपर समाधान किया गया है।

अब मनुष्य-स्त्रियोंमें गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

मनुष्य-स्त्रियां मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होती हैं और अपर्याप्त भी होती हैं॥ ९२॥

यहां पर भी पर्याप्त मनुष्योंके समान निर्वृत्यपर्याप्तकों में पर्याप्तपनेका व्यवहार कर लेना चाहिये। अथवा, 'स्यात्' यह निपात कथंचित् अर्थमें रहता है। इसके अनुसार कथंचित् पर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा अथवा शरीर-पर्याप्तिकी पूर्णताकी अपेक्षा पर्याप्त होते हैं। और कथंचित् अपर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि शरीर पर्याप्तिकी अपूर्णताकी अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं। शेष कथन सुगम है।

अब मनुष्य-स्त्रियों में ही शेष गुणस्थान।विषयक शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं-मनुष्य-स्त्रियां सम्यग्मिथ्याद्दाष्ट्र, असंयतसम्यग्दाष्ट्र संयतासंयत और संयत गुणस्थानों में नियमसे पर्याप्तक होती हैं ॥ ९३ ॥

शंका — हुण्डावसार्पणी कालसंबन्धी स्त्रियों सम्यग्दि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? समाधान — नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दि जीव उत्पन्न होते हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

१ अत्र ' सजद ' इति पाठशेषः प्रतिभाति।

यते ? अस्मादेवार्पात् । अस्मादेवार्पाद् द्रव्यक्षीणां निर्वृत्तिः सिद्धचेदिति चेन्न, सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां संयमानुषपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध
इति चेत्, न तासां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्ताद्धपादानान्यथानुषपत्तेः ।
कथं पुनस्तासु चतुर्दश गुणस्थानानीति चेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सन्वाविरोधात्।
भाववेदो वादरकषायानोपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणस्थानानां सम्भव इति चेन्न, अत्र
वेदस्य प्राधान्याभावात् । गतिस्तु प्रधाना न साराद्धिनश्यित । वेद्विशेषणायां गतौ न
तानि सम्भवन्तीति चेन्न, विनप्टेऽपि विशेषणे उपचारेण तद्वचपदेशमादधानमनुष्यगतौ
तत्सन्वाविरोधात्। मनुष्यापर्याप्तेष्वपर्याप्तिप्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र वक्तव्यमस्ति।

समाधान-इसी आगम प्रमाणसे जाना जाता है।

शंका — तो इसी आगमसे द्रध्य-स्त्रियोंका मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वस्त्रसिहत होनेसे उनके सयतासयत गुणस्थान होता है, अतएव उनके सयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

रंका— वस्त्रसहित होते हुए भी उन द्रव्य स्त्रियोंके भावसंयमके होनेमें कोई विरोध नहीं आना चाहिये ?

समाधान—उनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थात् भाव संयमके मानने पर, उनके भाव असंयमका अविनाभावी वस्त्रादिकका ग्रहण करना नहीं बन सकता है।

शंका - तो फिर स्त्रियोंमें चौदह गुणस्थान होते हैं यह कथन कैसे वन सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावस्त्रीमें, वर्थात् स्त्रीवेद युक्त मनुष्यगतिमें, चौदह गुणस्थानीके सद्भाव मान स्त्रेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

र्शका—वादरकपाय गुणस्थानके ऊपर भाववेद नहीं पाया जाता है, इसिलिये भाववेदमें चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव नहीं हो सकता है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, यहां पर वेदकी प्रधानता नहीं है, किंतु गति प्रधान है। और यह पहले नप्र नहीं होती है।

शंका — यद्यापे मनुष्यगातिमें चौदह गुणस्थान संभव हैं। फिर भी उसे वेद विशेषणसे युक्त कर देने पर उसमें चौदह गुणस्थान संभव नहीं हो सकते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, विशेषणके नष्ट हो जाने पर भी उपचारसे उस विशेषण युक्त संक्षाको धारण करनेवाली मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव मान लेनेमें केर्द्र विरोध नहीं आता है।

अपर्याप्त मनुष्योंमें अपर्याप्तिका कोई प्रतिपक्षी नहीं होनेसे और अपर्याप्त मनुष्योंका कथन सुगम होनेसे इस विवयमें कुछ अधिक कहने योग्य नहीं है। इसिलिये इस समन्धमें स्वतंत्रक्रपेसे नहीं कहा गया है।

देवगतौ निरूपणार्थमुत्तरस्रत्रमाह--

## देवा मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि असंजदसम्माइडि-हाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ९४ ॥

अथ स्याद्विग्रहगतौ कार्मणश्चरीराणां न पर्याप्तिस्तदा पर्याप्तीनां पणां निष्पत्तेर-भावात् । न अपर्याप्तास्ते आरम्भात्त्रमृति आ उपरमादन्तरालावस्थायामपर्याप्ति-च्यपदेशात् । न चानारम्भकस्य स च्यपदेशः अतिष्रसङ्गात् । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं चक्तव्यमिति नैप दोपः, तेपामपर्याप्तेष्वन्तर्भावात् । नातिष्रसङ्गोऽपि कार्मणश्चरीर-स्थितप्राणिनामिवापर्याप्तकः सह सामध्यीभावोपपादैकान्तानुदृद्धियोगैर्गत्यायुःप्रथम-द्वित्रिसमयवर्तनेन च शेपप्राणिनां प्रत्यासत्तेरभावात् । ततोऽशेपसंसारिणामवस्थाद्वयमेव नापरमिति स्थितम् ।

अब देवगातिमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-

देव मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९४ ॥

रांका—विग्रहगितमें कार्मण शरीर होता है, यह बात ठीक है। किंतु वहां पर कार्मणशरीरवालोंके पर्याप्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि, विग्रहगितके कालमें छह पर्याप्तियोंकी
निष्पत्ति नहीं होती है? उसीप्रकार विग्रहगितमें वे अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि,
पर्याप्तियोंके आरम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपर्याप्ति यह संज्ञा दी गई है।
परंतु जिन्होंने पर्याप्तियोंका आरम्भ ही नहीं किया है ऐसे विग्रहगितसंबन्धी एक दो
और तीन समयवर्ती जीवोंको अपर्याप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि, ऐसा मान
लेने पर अतिप्रसंग दोष आता है। इसलिये यहां पर पर्याप्त और अपर्याप्तसे भिन्न कोई तीसरी
अवस्था ही कहना चाहिये?

समाधान— यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवेंका अपर्याप्तोंमें हो अन्तर्भाव किया गया है। और ऐसा मान छेने पर अतिप्रसंग दोप भी नहीं आता है, क्योंकि, कार्मणशरीरमें स्थित जीवेंकि अपर्याप्तकोंके साथ सामध्याभाव, उपपादयोगस्थान, एकान्तवृद्धियोगस्थान और गति तथा आयुसंबन्धी प्रथम, द्वितीय और वृतीय समयमें होनेवाली अवस्थाके द्वारा जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शोप प्राणियोंकी नहीं पाई जाती है। इसिलिये कार्मणकाययोगमें स्थित जीवेंका अपर्याप्तकोंमें ही अन्तर्भाव किया जाता है। अतः संपूर्ण प्राणियोंकी दो अवस्थाएं ही होती हैं। इनसे भिन्न कोई तीसरी अवस्था नहीं होती है।

श्चेपगुणस्य सन्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह—

#### सम्मामिच्छाइहि-हाणे णियमा पज्जत्ता ॥ ९५ ॥

कथं ? तेन गुणेन सह तेषां मरणाभावात् । अपर्यान्तकालेऽपि सम्यग्निध्यात्व-गुणस्रोत्पत्तेरभावाच । नियमेऽभ्युपगम्यमाने एकान्तवादः प्रमजतीति चेन्न, अनेकान्त-गर्भेकान्तस्य सन्वाविरोधात् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह —

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय-देवा देवीओ सोधम्मीसाण-कणवासिय-देवीओ च मिन्छाइडि-सासणसम्माइडि-द्वाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता, सिया पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ ॥९६॥

इसी गतिमें रोष गुणस्थानोंकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं— देव सम्योग्मध्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं॥ ९५॥

शंका - यह कैसे ?

समाधान — क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके साथ मरण नहीं होता है। तथा अपयोप्त कालमें भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका—' तृतीय गुणस्थानमें पर्याप्त ही होते हैं ' इसप्रकार नियमके स्वीकार कर होने पर तो एकान्तवाद प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अनेकान्तगार्भित एकान्तवादके सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता है

अब देवगितमें विशेष प्ररूपणांके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— भवनवासी वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव और उनकी देवियां तथा सौधर्म और पेशान कल्पवासिनी देवियां ये सब मिथ्याद्याप्ट और सासादनसम्यग्द्याप्ट गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९६॥

१ मननेषु वसन्तित्येव शीला मननवासिन । विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते व्यन्तरा । घोतन-स्वमानत्वाञ्च्योतिका । स सि त रा वा ४ १०-१२ मननेषु अधोलोकदेवावासिविशेषेषु वस्तु शिलमस्येति । अमि रा को (मनणवासि) विविध मनननगरावासरूपमन्तर येषां ते व्यन्तरा । xx अथवा विगतमन्तर मनुःयेभ्यो येषां ते व्यन्तरा । तथाहि, मनुष्यानापि चक्रनितवासुदेवप्रस्तीन् भृत्यवदुपचरन्ति केचिद्वयन्तरा इति मनुष्येभ्यो विगतान्तरा । यि वा विविधमन्तर शैलान्तर कन्दरान्तर बनान्तर वा आश्रयरूप येषां ते व्यन्तरा । प्राकृतत्वाच सूत्रे 'वाणमन्तरा' इति पाठ । यदि वानमन्तरा इति पदसस्कार, तत्रेय व्युत्पत्ति, वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेषु भन्ना वानमन्तराः । पृथोदरादित्वादुमयपदपदान्तरालवार्तिमकारागम । प्रक्षा १ (पद अमि रा को वाणमतर्) धोतन्ते इति-

उभयगुणोपलक्षितजीवानां तत्रोत्पत्तेरुभयत्रापि तदस्तित्वं सिद्धम्। अन्यत्सुगमम्। तत्रानुत्पद्यमानगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

### सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडि-डाणे णियमा पजता णियमा पजत्तियाओ ॥ ९७ ॥

भवतु सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तत्रानुत्पित्तस्य तद्गुणेन मरणाभावान्, किंत्वेतन्न घटते यद्संयतसम्यग्दृष्टिर्मरणवांस्तत्र नोत्पद्यत इति न, जद्यन्येषु तस्योत्पत्तरभावान्। नारकेषु तिर्यक्ष च कनिष्टेषुत्पद्यमानास्तत्र तेभ्योऽधिकेषु किमिति नोत्पद्यन्त इति चेन्न, मिथ्यादृष्टीनां प्राग्वद्वायुष्काणां पश्चाद्यात्तसम्यग्दर्शनानां नारकाद्युत्पत्तिप्रतिवन्धनं प्रति सम्यग्दर्शनस्यासामर्थ्यात्। तद्वदेवेष्विप किन्न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात्। तथा च

इन दोनों गुणस्थानोंसे युक्त जीवोंकी उपर्युक्त देव और देवियोंमें भी उत्पत्ति होती है, अतएव उन दोनों गुणस्थानोंमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तरूपसे उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है 1 शेष कथन सुगम है।

उक्त देव और देवियोंकी अपर्याप्त अवस्थाम नहीं होनेवाळे गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमं पूर्वोक्त देव नियमसे पर्याप्त होते हैं और पूर्वोक्त देवियां नियमसे पर्याप्त होती हैं॥९७॥

र्शका—- सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकी उक्त देव और देवियों में उत्पत्ति मत होओ, यह ठीक है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके साथ जीवका मरण ही नहीं होता है। परंतु यह बात नहीं बनती है कि मरनेवाला असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त देव और देवियों में उत्पन्न नहीं होता है?

समाधान--नर्हा, क्योंकि, सम्यन्दिष्टकी जघन्य देवोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

शंका— जघन्य अवस्थाको प्राप्त नारिकयोंमें और तिर्थंचोंमें उत्पन्न होनेवाले सम्यग्द्दा जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त भवनवासी देव और देवियोंमें तथा कल्प वासिनी देवियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंिक, जो आयुक्तमंका वन्य करते समय मिथ्यादािष्ट थे और जिन्होंने तदनन्तर सम्यग्दर्शनको ग्रहण किया है ऐसे जीवोंकी नरकािद गतिमें उत्पत्तिके रोक नेकी सामर्थ्य सम्यग्दर्शनमें नहीं है।

शंका — सम्यग्दि जीवेंकि। जिसप्रकार नरकगित आदिमें उत्पत्ति होती है उसी-प्रकार देवोंमें क्यों नहीं होती है ?

समाधान-यह कहना ठीक है, क्योंकि, यह बात इप ही है।

ब्योतीपि विमानानि, तानिवामिनो ब्योतिष्का । उत्त २ अ । ब्योतीपि विमानविशेषा , तेषु भवा ब्योतिष्का । स्था ५ ठा १ उ. [ आमि रा. को. ब्योतिष्क, ब्योतिष्क ]

भवनवास्यादिष्वप्यसंयतसम्यग्दृष्टेरुत्पात्तिरास्कन्देदिति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य वद्धायुपां प्राणिनां तत्तद्गत्यायुःसामान्येनाविरोधिनस्तत्तद्गतिविश्चेपोत्पत्तिविरोधिन्वोपरुम्भात् । तथा च भवनवासिन्यन्तर्ज्योतिष्कप्रकीर्णकाभियोग्यिकिल्विपकपृथ्वीपद्भक्षीनपुंसक-विकलेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तककर्मभूमिजतिर्यक्षु चोत्पन्या विरोधोऽसंयतसम्यग्दृष्टेः सिद्धचे-दिति तत्र ते नोत्पद्यन्ते । सुगममन्यत् ।

शेषदेवेषु गुणावस्थाप्रतिपादनार्थं वश्यति—

सोधम्मीसाण-पद्धांडे जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्जं ति विमाणवा-सियं-देवेसु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे सिया पज्जता सिया अपज्जत्ता ॥ ९८॥

शंका —यदि ऐसा है तो भवनवासी आदिमें भी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवाँकी उत्पत्ति प्राप्त हो जायगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने पहले आयुक्तर्मका बन्ध कर लिया है ऐसे जीवोंके सम्यन्दर्शनका उस गतिसवन्धी आयुसामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस उस गतिसबन्धी विशोपमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया जाता है। ऐसी अवस्थामें भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक देवोंमें, नीवेके छह नरकोंमें, सब प्रकारकी कियोंमें, नपुंसक वेदमें, विकलत्रयोंमें, लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें और कर्मभूमिज तिर्यचोंमें अस्यतसम्यग्हिषका उत्पत्तिके साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। इसलिये इतने स्थानोंमें सम्यग्हिष जीव उत्पन्त नहीं होता है। शोष कथन सुगम है।

शेप देवोंमें गुणस्थानोंकी अवस्थितिके वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और पेशान स्वर्गसे लेकर उपिरम श्रेवेयकके उपिरम भाग पर्यन्त विमानवासी देवोंसवन्धी मिध्याद्दाप्ट सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९८॥

१ लोकपुरुपस्य श्रीवास्थानीयत्वात् श्रीता । श्रीवास्य भवानि श्रेवेयकाणि विमानानि । तत्साहचर्यात् इन्द्रा अपि श्रेवेयका । त रा वा ४ १९ श्रीवेत्र श्रीवा लोकपुरुपस्य त्रयोदशर्ज्जुपरिवर्षिप्रदेश तानिविष्टतयातिश्राजि-ण्यतया च तदासरणभूतादी श्रेवेयका देशवासा , तानिवासिनी देवा अपि श्रेवेयका । उत्त ३६० अ (अमि. रा॰ को गैविश्वक )

र विशेषेणात्मस्थान् सुकृतिनो सानयन्तीति विमानानि, विमानपु मवा वैमानिका । स सि , त रा वा ४ १६ विविध मन्यन्ते उपभुज्यन्ते पुण्यवद्भिजीवैरिति विमानानि । तेषु मवा वैमानिका । से किं त वेमाणिया १ वेमाणिया दुविहा पण्णता, त जहा कपोपगा य कप्पाईया य । ×× कल्प आचार , स चेह हन्द्रसामानिकत्रायिन

भवत्वत्रोभयावस्थासु गुणत्रयास्तित्वं तस्य तेषूत्पत्तं प्रति विरोधासिद्धेः। सनत्कुमारादुपरि न स्त्रियः सम्रत्पद्यन्ते सौधर्मादाविव तदुत्पत्त्यप्रतिपादनात्। तत्र स्त्रीणामभावे कथं तेपां देवानामनुपद्यान्ततत्सन्तापानां सुखमिति चेन्न, तत्स्त्रीणां सौधर्म-कल्पोपपत्तेः। तिर्हि तत्रापि स्त्रीणामस्तित्वमभिधातव्यमिति चेन्न, अन्यत्रोत्पन्नानामन्य-लेश्यायुर्वलानां स्त्रीणां तत्र सत्त्वविरोधात्। तत्र भवनवासिनो व्यन्तर्ज्योतिष्काः सौधर्मैशानदेवाश्च मनुष्या इव कायप्रविचाराः। प्रवीचारो मैथुनसेवनम्, काये प्रवीचारो येपां ते कायप्रवीचाराः। सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः स्पर्शप्रवीचाराः, तत्रतनदेवा देवाङ्गना-स्पर्शनमात्रादेव परां प्रीतिम्रपलभन्ते इति यावत्। तथा देव्योऽपि। यते। ब्रह्मब्रह्मोत्तर-लान्तवकापिष्टेषु देवाः दिव्याङ्गनाश्रङ्काराकारविलासचतुरमनोक्नवेपरूपालोकमात्रादेव

रंका — सोंधर्म स्वर्गसे लेकर उपारम ग्रेवेयकके उपित्म भाग तकके देवोंकी पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानोंका अस्तित्व पाया जाता है, यह कहना तो ठीक है, क्योंकि, उन तीन गुणस्थानोंकी उक्त देवों में उत्पत्तिके प्रति विरोध है। कितु सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर ऊपर ख्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवांगनाओं के उत्पन्न होनेका जिसप्रकार कथन किया गया है, उसप्रकार आगे के स्वर्गों उनकी उत्पत्तिका कथन नहीं किया गया है। इसिलिये वहां ख्रियों के अभाव रहने पर, जिनका स्त्रीसंवन्धी संताप शान्त नहीं हुआ है ऐसे देवोंके उनके विना सुख कैसे हो सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सनत्कुमार आदि कल्प-संवन्धी स्त्रियोंकी सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्पत्ति होती हैं।

शंका — तो सनत्कुमार आदि कर्लोंमें भी स्त्रियेंकि अस्तित्वका कथन करना चाहिये ? समाधान—-नहीं, क्योंकि, जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई हैं, तथा जिनकी लेक्या, आयु और वल सनत्कुमारादि कर्लोंमें उत्पन्न हुए देवोंसे भिन्न प्रकारके हें ऐसी स्त्रियोंका सनत्कु मारादि कर्लोंमें उत्पत्तिकी अपेक्षा अस्तित्व माननेमें विरोध आता है।

उन देवोंमें भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासी देव मनुष्योंके समान शरीरसे प्रवीचार करते हैं। मैथुनसेवनकी प्रवीचार कहते हैं। जिनका कायमें प्रवीचार होता है उन्हें कायसे प्रवीचार करनेवाले कहते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें देव स्पर्शसे प्रवीचार करते हैं। अर्थात् इन दोनों कल्पोंमें रहनेवाले देव देवांगनाओं के स्पर्शमात्रसे ही अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते हैं। इसीप्रकार वहांकी देवियां भी देवोंके स्पर्शमात्रसे अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होती हैं। क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिए कल्पोंमें रहनेवाले देव अपनी देवांगनाओं के श्रंगर, आकार, विलास, यथायोग्य तथा मनो वेष तथा क्रपके अवलोकन

<sup>-</sup>शादिन्यवहाररूपस्तमुपगाः प्राप्ता कल्पोपगा सोधमेशानादिदेवलोकनिवासिन । यथोक्तरूप कल्पमतीता अति-क्रान्ताः कल्पातीताः । प्रज्ञा १ पदः [ अभिः राः को वेमाणियः ]

परं सुखमवाष्नुवन्ति ततस्ते रूपप्रवीचाराः। यतः शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु देवाः देवाङ्गनानां मधुरसङ्गीतमृदुहसितललितकथितभृषणरवश्रवणमात्रादेव परां प्रीतिमास्क-न्दन्ति ततस्ते शब्दप्रवीचाराः। आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु देवाः यतः स्वाङ्गनामनः-सङ्गलपात्रादेव परं सुखमवाष्नुवन्तिं ततस्ते मनःप्रवीचाराः। प्रवीचारो वेदनाप्रतीकारः। वेदनाभावाच्छेपाः देवाः अप्रवीचाराः अनवरतसुखा इति यावत्।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिस्बरूपनिरूपणार्थमाह-

#### सम्मामिच्छाइड्डि-ड्डाणे णियमा पज्जत्ता ॥ ५९ ॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । ज्ञेपदेवेषु गुणस्थानस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

अणुदिस-अणुत्तरं विजय-वइजयंत-जयंतावराजितसन्बङ्गसिद्धि-विमाणवासिय-देवा असंजदसम्माइड्डि-ड्राणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ १००॥

मात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं। इसिलिये वे रूपसे प्रवीचार करनेवाले हैं। क्योंिक, धुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार कर्लोमें रहनेवाले देव देवागनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, लिलत शब्दोचार और भूपणों के शब्द सुनने मात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हैं, इसिलिये वे शब्दसे प्रवीचार करनेवाले हैं। क्योंिक, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कर्लोमें रहनेवाले देव अपनी स्त्रीका मनमें सकर्प करने मात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं, इसिलिये वे मनसे प्रवीचार करनेवाले कहे जाते हैं। वेदनाके प्रतीकारको प्रवीचार कहते हैं। उस वेदनाका अभाव होनेसे नव ग्रैथेयकसे लेकर उत्परके सभी देव प्रवीचाररीहत हैं अर्थात् निरन्तर सुखी हैं।

अब सम्यग्मिथ्यादि देवोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— सम्यग्मिथ्यादि गुणस्थानमें देव नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ९९ ॥ इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां पर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। अब शेप देवोंमें गुणस्थानोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये सूत्र कहते हैं— नव अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थिसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाले देव असयतसम्यग्दि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपार्याप्त भी होते हैं ॥ १०० ॥

१ स. सि ४. ८ त. रा वा ४. ८. वा ५.

६ नैपामन्यान्युत्तराणि विमानानि सन्तीखरुत्तरविमानानि । अर्डा अरुत्तरेषु सर्वोत्तरोषु विमानविशेषेषु

पश्चानामेव नामान्यभ्यधादन्तदीपकार्थम्। ततः शेषस्वर्गनामान्यपि वक्तव्यानि । तानि च यथवासरं वक्ष्यामः। एवं योगनिरूपणावसर एव चतसृषु गतिषु पर्याप्ता-पर्याप्तकालिविशिष्टासु सकलगुणस्थानानामिभिहितमस्तित्वम् । शेषमार्भणासु अयमर्थः किमिति नाभिधीयत इति चेत्, नोच्यते अनेनैव गतार्थत्वाद् गतिचतुष्टयव्यतिरिक्त-मार्भणाभावात्।

वेदविशिष्टगुणस्थाननिरूपणार्थमाह---

## वेदाणुवादेण आत्थ इत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगद-

दोषैरात्मानं परं च स्तृणाति छादयतीति स्त्री, स्त्री चासौ वेदश्च स्त्रीवेदः। अथवा पुरुषं स्तृणाति आकाङ्क्षतीति स्त्री पुरुपकाङ्कोत्यर्थः। स्त्रियं विन्दतीति स्त्रीवेदः। अथवा

ये पांच विमान सबसे अन्तमें हैं इस वातके प्रगट करनेके लिये पांचों ही विमानोंके नाम कहें गये हैं, इसलिये शेप स्वर्गोंके नाम भी कहने चाहिये। परंतु उनका वर्णन यथावसर करेंगे।

इसप्रकार योगमार्गणाके निरूपण करनेके अवसर पर ही पर्याप्त और अपर्याप्त काल युक्त चारों गतियोंमें संपूर्ण गुणस्थानोंकी सत्ता वतला दी गई।

शंका-शेष मार्गणाओंमें यह विषय क्यो नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसी कथनसे दोप मार्गणाओंमें यह विषय आगया है, क्योंकि, चारों गतियोंको छोड़कर और कोई मार्गणाएं नहीं हैं।

अब वेदसहित गुणस्थानोंके निरूपण करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं-

वेद्मार्गणाके अनुवादसे स्त्रविद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद और अपगतवेदवाले जीव होते हैं ॥ १०१ ॥

जो दोषोंसे स्वयं अपनेको और दूसरेको आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं और स्त्रीरूप जो वेद है उसे स्त्रीवेद कहते हैं। अथवा, जो पुरुपकी आकांक्षा करती है उसे स्त्री कहते हैं, जिसका अर्थ पुरुपकी चाह करनेवाली होता है। जो अपनेको स्त्रीरूप अनुभव करता है उसे स्त्रीवेद कहते हैं। अथवा वेदन करनेको वेद कहते हैं और स्त्रीरूप वेदको स्त्रीवेद

ज्पपातो जन्मानुत्तरोपपात । स ६. श ६. उ. अधि ण भते अणुत्तरोववाइया देवा। इता। अधि। से केणेट्टे ण भते १ एव नुच्च इ अणुत्तरोववाइया देवा १ गोयमा। अणुत्तरोववाइयाण अणुत्तरा सदा, अणुत्तरा रुवा, जाव अणुत्तरा फासा, से तेण्ट्टे ण गोयमा। एव नुच्च जाव अणुत्तरोववाइया देवा। स १४. घ. ७. उ. (आमि रा. को णुक्तरोववाइयः)

वेदनं वेदः, स्त्रिये। वेदः स्त्रीवेदः । उक्तं च--

छादेदि सय टोसेण यदो छादइ पर हि टोसेण । छादणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया दृशी ।। १७०॥

पुरुगुणेषु पुरुमोगेषु च शेते स्विपतीति पुरुषः । सुपुष्तपुरुपवदनुगतगुणोऽप्राप्त-भोगश्च यदुदयाजीवो भवति स पुरुषः अङ्गनाभिलाप इति यावत् । पुरुगुणं कर्म शेते करोतीति वा पुरुषः । कथं स्त्र्यभिलापः पुरुगुणं कर्म कुर्यादिति चेन्न, तथाभूतसामध्यीनु-विद्वजीवसहचरितत्वादुपचारेण जीवस्य तत्कर्तृत्वाभिधानात् । तस्य वेदः पुंवेदः । उक्तं च—

पुरु-गुण-भोगे सेदे करेदि छागिन्ह पुरुगुण कम्म ।
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो विष्णदो पुरिसो ।। १७१॥
न स्त्री न पुमान्नपुंसकग्रुभयाभिलाप इति यावत् । उक्तं च—

कहते हैं। कहा भी है-

जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करती है और मधुर सभाषण, कटाक्ष विक्षेप आदिके द्वारा जो दूसरे पुरुषोंको भी अवहा आदि दोषोंसे आच्छादित करती है, उसको आच्छादनशील होनेके कारण स्त्री कहा है॥ १७०॥

जो उत्कृष्ट गुणोंमें और उत्कृष्ट भोगोंमें शयन करता है उसे पुरुप कहते हैं। अथवा, जिस कर्मके उद्यसे जीव, सोते हुए पुरुपके समान, गुणोंसे अनुगत होता है और भोगोंको प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुप कहते हैं। अथीत् स्त्रीसवन्धी अभिलापा जिसके पाई जाती है उसे पुरुप कहते हैं। अथवा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुप है।

शंका—जिसके स्त्रोविषयक अभिलापा पाई जाती है वह उत्तम कर्म कैसे कर सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उत्तम कर्मको करने रूप सामर्थ्यसे युक्त जीवके स्त्रीविषयक अभिलापा पाई जाती है, अतः वह उत्तम कर्मको करता है ऐसा कथन उपचारसे किया है। कहा भी है—

जो उत्तम गुण और उत्तम भोगोंमें स्वामीपनेका अनुभव करता है, जो छोकमें उत्तम गुणयुक्त कार्य करता है और जो उत्तम है उसे पुरुष कहा है॥ १७१॥

जो न स्त्री है और न पुरुप है उसे नपुसक कहते हैं. अर्थात् जिसके स्त्री और पुरुप विपयक दोनों प्रकारकी अभिलापा पाई जाती है उसे नपुसक कहते हैं। कहा भी है—

१ गो जी २७४ नयत मृद्भापितसिम्धविहोकनानुकुछवर्तमादिकुराहच्यापारे । जी प्र. टी

२ गो जी २०३ पुंकराणे सम्यन्त्रांनाधिकराणमम्हे । पुम्मीगे नरेन्द्रनागेन्द्रहेवेन्द्रायधिकमोगचये । पुरुरणं कर्म धर्माधिकागमोक्षलक्षणपुरुपार्थनाधनरूपोदन्यातुष्ठान । पुरुत्तमे परमेधिपहे । जी. प्र. टी. णिवित्यी णेव पुर्म णवुंसओ उभय-छिंग-विदित्तो । इहावाग-समाणग-वेयण-गरुओ कल्लस चित्तो<sup>र</sup> ॥ १७२ ॥

अपगतास्त्रयोऽपि वेदसंतापा येपां तेऽपगतवेदाः । प्रक्षीणान्तर्दाहा इति यावत् । सर्वत्र सन्तीत्यभिसम्बन्धः कर्तव्यः । उक्तं च —

> कारिस-तिणिहिवागिग-सिरिस-परिणाम-त्रेयणुम्मुद्धा । अवगय-वेदा जीवा सग-संभवणंत-वर-सोक्खा ॥ १७३ ॥

वेदवतां जीवानां गुणस्थानादिषु सन्त्रप्रतिपादनार्थम्रतरस्त्रमाह —

## इत्थिवेदा पुरिसवेदा असिणामिच्छाइाहि-पहुडि जान आणि-याट्टी ति ॥ १०२ ॥

उभयोर्वेदयोरक्रमेणैकस्मिन् प्राणिनि सत्त्वं प्रामोतीति चेन्न, विरुद्धयोरक्रमेणै-

जो न स्त्री है और न पुरुप है, किंतु स्त्री और पुरुपसंवन्धी दोनों प्रकारके िंत्रों.से रहित है, अवाकी अग्निके समान तीव वेदनासे युक्त है और सर्वदा स्त्री और पुरुप विषयक मैथुनकी अभिलापासे उत्पन्न हुई वेदनासे जिसका चित्त कलुपित है उसे नपुंसक कहते हैं॥१७२॥

जिनके तीनों प्रकारके वेदोंसे उत्पन्न होनेवाला संताप (अन्तरंग दाह) दूर हो गया है वे वेदरहित जीव हैं।

सूत्रमें कहे गये सभी पदोंके साथ 'सन्ति' पदका संवन्ध कर हेना चाहिये। कहा भी है—

जो कारीप (कण्डेकी) आग्ने, तृणाग्नि, और इष्टपाकाग्नि (अवेकी आग्ने) के समान परिणामींसे उत्पन्न हुई चेदनासे रहित हैं और अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए अनन्त और उत्हृष्ट मुखके भोक्ता हैं उन्हें चेदरहित जीव कहते हैं ॥ १७३॥

अब चेदोंसे युक्त जीवोंके गुणस्थान आदिकमें अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका

स्त्र कहते हैं—

स्त्रीवेद और पुरुषवेदवाले जीव असंबी मिथ्यादि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं ॥ १०२ ॥

गुंका - इसप्रकार तो दोनों वेदोंका एकसाथ एक जीवमें अस्तित्व प्राप्त हो जायगा?

१ गो जी २७५ तथापि सीपुरुपामिलापरूपतीत्रकामवेदनालक्षणो मावनपुसक्वेदोऽस्तीति आचार्यस्य सात्पर्यं ज्ञातच्य । जी प्र. टी

२ गी जी. २०६ यद्यपि अपगतवेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदोदयज्ञानेतकामवेदनारूपसक्केशाभाव तथापि रुणस्थानातीतमुक्तात्मनां स्यात्मोत्थमुखसद्भावः ज्ञानादिगुणसद्भाववद्शितः। परमार्थवृत्त्या तु अपगतवेदानामेपामपि ज्ञानीपयोगस्वास्थ्यस्थ्यपरमानदो जीवस्वभावोऽस्तीति निश्चेत्य्यः। जी. प्र. टी. कस्मिन् सन्वविरोधात् । कथं पुनस्तयोस्तत्र सन्वमिति चेद्धिन्नजीवद्रव्याधारतया पर्यायेणैकद्रव्याधारतया च । तत्र न नपुंसकवेदस्याभावः तत्र द्वावेव वेदौ भवत इत्यवधारणाभावात् । तत्कुतोऽवसीयत इति चेत् 'तिरिक्खा ति-वेदा असण्णिपंचिंदिय-पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति । मणुस्सा ति-वेदा मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव अणियद्दि त्ति' एतस्मादार्पात् । सुगममन्यत् ।

नपुंसकवेदसत्त्वप्रतिपादनार्थमाह—

## णवुंसयवेदा एइंदिय-पहुडि जाव आणियट्टि त्तिं ॥ १०३ ॥

एकेन्द्रियाणां न द्रव्यवेद उपलभ्यते, तद्नुपलव्धौ कथं तस्य तत्र सत्त्वमिति

समाधान-- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो धर्मीका एकसाथ एक जीवमें सद्भाव मानेनेम विरोध आता है।

शंका — तो फिर नववं गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी एकसाथ सत्ता कैसे वनेगी ?

समाधान भिन्न भिन्न जीवोंके आधारपनेकी अपेक्षा, अथवा, पर्यायरूपसे एक जीवद्रव्यके आधारपनेकी अपेक्षा नववें गुणस्थानतक इन दोनें। वेद्रांकी सत्ता वन जाती है। अर्थात् एक कालमें भी नाना जीवोंमें अनेक वेद पाये जा सकते हैं और एक जीवमें भी पर्या यकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक वेद पाये जा सकते हैं।

नववं गुणस्थानतक नंपुसक वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, नववे गुणस्थानतक दो ही वेद होते हैं ऐसे अवधारणका (सूत्रमें ) अभाव है।

शंका-यह वात कैसे जानी जाय कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद होते है ?

समाधान—' असक्षी पंचेन्द्रियसे लेकर सयतासयत गुणस्थानतक तिर्यच तीनें। वेदवाले होते हैं, और, मिध्यादि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक मनुष्य तीनों वेदोंसे युक्त होने हें ' इस आगम-चचनसे यह वात जानी जाती है कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद हैं। शेप कथन सुगम है।

अय नपुंसकवेदके सत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

एकेन्डियसे छेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक नपुसकवेदवाछे जीव पाये जाते हैं॥ १०३॥

गंका — एकेन्द्रिय जीवोंके द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है, इसिलये द्रव्यवेदकी उपलब्धि नहीं होने पर एकेन्द्रिय जीवोंमें नपुंसक वेदका आस्तित्व कैसे वतलाया ?

१ वेदात्रवादेन त्रिपु वेदेषु मिग्यादृष्ट्याद्यनिङ्गतिवादरान्तानि सित् । स सि १ ८ धातरकायप्पहुदी सदो मेसा अमण्णिआदी य । अणियद्विस्म य पदमो मागो ति जिणेहि णिहिङ्ग ॥ गो जी ३८५

चेन्माभूत्तत्र द्रव्यवेदः तस्यात्र प्राधान्याभावात् । अथवा नातुपलव्ध्या तद्भावः सिद्ध्येत्, सकलप्रमेयव्याप्युपलम्भवलेन तित्सिद्धिः । न स छद्मस्थेप्वस्ति । एकेन्द्रियाणाम-प्रतिपन्नस्तीपुरुपाणां कथं स्त्रीपुरुपविषयाभिलापे घटत इति चेन्न, अप्रतिपन्नस्तीवेदेन भूमिगृहान्तर्ष्टद्विम्रपगतेन यूना पुरुपेण व्यभिचारात् । सुगममन्यत् ।

अपगतवेदजीवप्रतिपादनार्थमाह-

#### तेण परमवगदवेदा चेदि' ॥ १०४ ॥

समाथ।न—एकेन्द्रियोंमं द्रव्यवेद मत होओ, क्योंकि, उसकी यहां पर प्रधानता नहीं है। अथवा, द्रव्यवेदकी एकेन्द्रियोंमें उपलिध नहीं होती है, इसिलेये उसका अभाव नहीं सिद्ध होता है। किंतु संपूर्ण प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले उपलम्भप्रमाणसे (केवल्हानसे) उसकी सिद्धि हो जाती है। परंतु वह उपलम्भ (केवल्हान) ल्यास्थोंमें नहीं पाया जाता है।

विशेषार्थ—- इन्द्रियप्रत्यक्षसे एकेन्द्रियोंमें वेदकी अनुपरुध्य सची अनुपरुध्य नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें यदापि इन्द्रियोंसे द्रव्यवेदका ग्रहण नहीं होता है तो भी सकर प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले केवलज्ञानसे उसका ग्रहण होता है। अत एकेन्द्रियोंमें इन्द्रिय प्रमाणके द्वारा द्रव्यवेदका अभाव नहीं किया जा सकता है।

शंका--जो स्त्रीभाव और पुरुषभावसे सवर्था अनभिन्न हैं ऐसे एकेन्द्रियांके स्त्री और पुरुषविषयक अभिलापा कैसे वन सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जो पुरुष स्त्रीवेदसे सर्वथा अज्ञात है और भृगृहके भीतर वृद्धिको प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुषके साथ उक्त कथनका व्यभिचार देखा जाता है।

विशेषार्थ — यदि यह मान लिया जाय कि एकेन्ट्रिय जीव स्त्री और पुरुपसवन्धी भेदसे सर्वथा अपरिचित होते हैं, इसलिये उनके स्त्री और पुरुपसंवन्धी अभिलापा नहीं उत्पन्न हो सकती है, तो जो पुरुप जन्मसे ही एकान्तमें वृद्धिको प्राप्त हुआ है और जिसने स्त्रीको कभी भी नहीं देखा है उसके भी युवा होने पर स्त्रीविपयक अभिलापा नहीं उत्पन्न होना चाहिये। परंतु उसके स्त्रीविपयक अभिलापा देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि स्त्री और पुरुपसंवन्धी अभिलापाका कारण स्त्री और पुरुपविपयक जान नहीं है। कितु वेदकर्मके उदयसे वह अभिलापा उत्पन्न होती है। वह पकेन्द्रियोंके भी पाया जाता है, अतएव उनके स्त्री और पुरुपविपयक अभिलापाके होनेमें कोई दोप नहीं आता है।

दोप व्याख्यान गुगम है। अब वेदरिहत जीवांके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं— नववं गुणस्थानके संवेद भागके आगे जीव वेदरिहत होते हैं॥१०४॥

१ अपगतवेदेगु अनिवृत्तिवादराषयोगकेवत्यन्तानि । स मि १ ८

श्चेषगुणमधिष्ठिताः सर्वेऽपि प्राणिनोऽपगतवेदाः । न द्रव्यवेदस्यामायस्तेन विकाराभावात् । अधिक्वतोऽत्र भाववेदस्ततस्तदभावादपगतवेदो नान्यथेति ।

वेदादेशप्रतिपादनार्थमाह---

## णेरइया चदुसु हाणेसु सुद्धा णवुंसयवेदा ॥ १०५ ॥

नारकेषु शेपवेदाभावः कथमवसीयत इति चेत् 'सुद्धा णबुंसयवेदा ' इत्यार्षात् । शेपवेदौ तत्र किमिति न खातामिति चेन, अनवरतदुःखेषु तत्मन्त्रविरोधात् । स्तीपुरुप-वेदादपि दुःखमेवेति चेन्न, इष्टकायाकाशिसमानसन्तापान्यूनतया तार्णकारीपाशिसमान-पुरुपस्तीवेदयोः सुखरूपत्त्वात् ।

तिर्यग्गतौ वेदनिरूपणार्थमाह—

## तिरिक्खा सुद्धा णवुंसगवेदा एइंदिय-प्यहुाड जाव चडरिंदिया ति॥ १०६॥

नववं गुणस्थानके सवेद भागसे आगे शेष गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीव वेदरहित होते हैं। परंतु आगेके गुणस्थानोंमें द्रव्यवेदका अभाव नहीं होता है, क्योंकि, केवल द्रव्यवेदसे कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है। यहां पर तो भाववेदका अधिकार है। इसलिये भाववेदके अभावसे ही उन जीवोंको वेदरहित जानना चाहिये, द्रव्यवेदके अभावसे नहीं।

अब वेदका मार्गणाओं में प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— नारकी जीव चारों ही गुणस्थानों में गुद्ध (केवल ) नंपुसकवेदी होते हैं॥ १०५॥ शंका—नारिकयों में नंपुसकवेदको छोड़कर दूसरे वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — 'नारकी शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं, इस आर्षवचनसे जाना जाता है कि वहां अन्य दो वेद नहीं होते हैं।

शंका-वहां पर शेप दो वेद क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान-इसिलये नहीं होते कि निरन्तर दुखी जीवोंमें शेष दो वेदोंके सद्भाव माननेमें विरोध आता है।

शंका — स्त्री और पुरुपवेदसे भी तो दुख ही होता है ?

समाधान---नर्हीं, क्योंकि, नपुंसक वेद अवाकी आग्निके समान संतापसे न्यून नहीं है, मतपव उससे हीन तृण और कण्डेकी आग्निके समान पुरुपवेद और स्त्रीवेद सुस्कर हैं।

अब तिर्यचगितमें वेदोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— तिर्यच एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर चतुरिन्द्रियतक गुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं॥ १०६॥ अत्र शेपवेदामावः कुतोऽवसीयत इति चेत् 'सुद्धा णवुंसगवेदा ' इत्यापीत् । पिपीलिकानामण्डदर्शनात्र ते नपुंसका इति चेन्न, अण्डानां गर्भे एवोत्पत्तिरिति नियमा-भावात् । विग्रहगतौ न वेदामावस्तत्राप्यव्यक्तवेदस्य सत्त्वात् ।

शेपतिरश्रां कियन्तो वेदा इति शङ्कितशिष्याशङ्कानिराकरणार्थमाह—

## तिरिक्खा तिवेदा असण्णिपंचिंदिय-पंहुडि जाव संजदासंजदा ति ॥ १०७ ॥

त्रयाणां वेदानां ऋमेणेव प्रद्यत्तिर्नाक्रमेण पर्यायत्वात्। कपायवन्नान्तर्ग्रहूर्तस्थायिनो वेदा आजन्मनः आमरणात्तदुदयस्य सत्त्वात् । सुगममन्यत् ।

मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह —

## मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्टि प्पहुडि जाव आणियट्टि ति ॥१०८॥

शंका—चतुरिन्द्रियतकके जीवोंमें शेप दो वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाय?
समाधान—'णकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियतक जीव शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं ' इस
आर्षवचनसे जाना जाता है कि इनमें शेप दे। वेद नहीं होते हैं।

शंका-चारियोंके अण्डे देखे जाते हैं, इसलिये वे नएंसकवेदी नहीं हो सकते हैं ?

समाधान-अण्डोंकी उत्पत्ति गर्भमें ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है।

विशेषार्थ— माता पिताके शुक्र और शोणितसे गर्भधारणा होती है । इसप्रकार गर्भ-धारणा चींटियोंके नहीं पाई जाती है । अतः उनके अण्डे गर्भज नहीं समझना चाहिये।

विश्रहगितमें भी वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, वहां पर भी अव्यक्तवेद पाया जाता है। देश तिर्यचेंकि कितने वेद होते हैं, इसप्रकारकी आशंकासे युक्त शिष्योंकी शंकाके दूर करनेके लिये मूत्र कहते हैं—

तिर्यंच असंक्षी पंचेन्द्रियसे लेकर संयतासयत गुणस्थानतक तीनों वेदोंसे युक्त होते हैं॥ १०७॥

तीनों वेदोंकी प्रवृत्ति क्रमसे ही होती है युगपत् नहीं, क्योंकि, वेद पर्याय है। जैसे, विवासित कपाय केवल अन्तर्मुहर्तपर्यन्त रहती है, वैसे सभी वेद केवल एक अन्तर्मुहर्तपर्यन्त ही नहीं रहते है, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी एक वेदका उदय पाया जाता है। द्रोप कथन सुगम है।

मनुष्यगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक तीनों वेदवाले होते हैं ॥ १०८ ॥ सयतानां कथं त्रिवेदसत्त्वमिति चेन्न, अन्यक्तवेदसत्त्वापेक्षया तत्र तथोक्तम् । सुग्नमन्यत् ।

वेद्त्रयातीतजीवप्रतिपाद्नार्थमाह—

## तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०९ ॥

सर्वत्र च-शब्दः समुचये दृष्टव्यः एते च पूर्वोक्ताश्च सन्तीति । इति शब्दः सर्वत्र समाप्तौ परिगृहीतव्यः । सुगममन्यत् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह —

## देवा चदुसु हाणेसु दुवेदा, इत्थिवेदा पुरिसवेदा ॥ ११० ॥

सानत्कुमारमाहेन्द्रादुपरि पुरुपवेदा एव । यत्नमन्तरेण तत्कथं लभ्यत इति चेत् 'तेण परमवगद्वेदा चेदि ' अत्रतन च-शब्दो यतोऽनुक्तसमुचयार्थश्च तस्मात्सान-त्कुमारादीनां पुंवेदत्वमवसीयते । तिर्थङ्मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ताः सम्मूर्क्थिमपश्चेन्द्रियाश्च नपुंसका एव । असंख्येयवर्पायुपस्तिर्यश्चो मनुष्याश्च द्विवेदा एव, न नपुंसकवेदाः इत्यादयोऽ-

शंका - संयतींके तीनों वेदोका सत्त्व कैसे सभव है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अन्यक्तरूपसे वेदोंके अस्तित्वकी अपेक्षा वहां पर तीनों वेदोंकी सत्ता कही। श्रेष कथन सुगम है।

अब तीनों वेदोंसे रिहत जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—
नववें गुणस्थानके सवेद भागसे आगेके सभी गुणस्थानवाले जीव वेदरिहत हैं ॥१०९॥
सव जगह च शब्द समुचयरूप अर्थमें जानना चाहिये। अर्थात् वेदरिहत और पहले
कहे हुए वेदवाले जीव होते हैं। इति शब्द सब जगह समान्तिरूप अर्थमें प्रहण करना
चाहिये। शेष कथन सुगम है।

अब देवगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— देव चार गुणस्थानोंमें स्त्री और पुरुष इसप्रकार दो वेदवाले होते हैं॥११०॥ सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पसे लेकर ऊपर सभी देव पुरुषवेदी ही होते हैं। शुंका—यहाके विना अर्थात् विना आगम प्रमाणके यह वात कैसे जानी जाय?

समाधान—'तेण परमवगदवेदा चेदि' इस सूत्रमें आया हुआ च शब्द अनुक्त अर्थके समुच्चयके लिये है। इसलिये इससे यह जाना जाता है कि सानत्कुमार और माहेन्द्रं फल्पसे लेकर उपरके देव एक पुरुषवेदी ही होते हैं।

उसीप्रकार, लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यच और मनुष्य तथा संमूर्छन पंचेन्द्रियं जीव नपुसक ही होते हैं। असंस्थात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिर्यंच ये दोनें। स्त्री और पुरुष ये दो ः तुक्तास्तत एवावसेयाः ।

वेदद्वारेण जीवपदार्थमभिधाय कषायमुखेन जीवसमासस्थाननिरूपणार्थमाह—

## कसायाणुवादेण अत्थि कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई अकसाई चेदि ॥ १११ ॥

कषायिसामान्येनैकत्वाद्वह्नामप्येकवचनं घटते क्रोधकपायी मानकपायी माया-कपायी लोभकपायी अकपायीति । अथवा नेदमेकवचनं 'एए सोहंति सिद्दी णचता गिरिवरस्त सिहरिम्म ' इत्येवमादिबहुत्वेऽपि एवंविधरूपोपलम्भादनेकान्तात् । अथ स्यात्क्रोधकपायः मानकपायः मायाकपायः लोभकपायः अकपाय इति वक्तव्यं कपायेभ्य-स्तद्वतां भेदात् इति न, जीवेभ्यः पृथक् क्रोधाद्यनुपलम्भात् । तयोभेदाभावे कथं भिन्नं तिन्नोदेशो घटत इति चेन्न, अनेकान्ते तदिवरोधात् । शब्दनयाश्रयणे क्रोधकपाय

वेदवाले होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं। इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च शब्दसे जान लेना।

वेदमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थको कहकर अब कपाय मार्गणाके द्वारा गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

कषाय मार्गणाके अनुचाद्से कोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी और कषायरिहत जीव होते हैं ॥ १११ ॥

कषायी-सामान्यकी अपेक्षा एक होनेके कारण चहुतका भी एकवचनके द्वारा कथन बन जाता है। जैसे, कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और अकपायी। अथवा, 'कोधकसाई ' इत्यादि पद एकवचन नहीं हैं, क्योंकि, 'एए सोहांते सिही णचंता गिरिवरस्त सिहर्राम्म '(अथीत् गिरिवरके शिखरपर नृत्य करते हुए ये मयूर शोभा पा रहे हैं।) इत्यादि प्रयोगोंमें वहुत्वकी विवक्षा रहने पर भी 'कोधकसाई ' की तरह 'सिही ' इसप्रकार रूपोंकी उपलब्धि होती है। इसिलिये इसप्रकारके प्रयोगोंमें अनेकान्त समझना चाहिये।

श्रंका—सूत्रमें कोधकषायी आदिके स्थान पर कोधकपाय, मानकपाय, मायाकपाय, लोभकपाय और अकपाय कहना चाहिये, क्योंकि, कपायोंसे कपायवालोंमें भेद पाया जाता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, जीवोंसे पृथक् कोधादि कपार्ये नहीं पाई जाती हैं।

र्श्वका—यदि कपाय और कपायवानमें भेद नहीं है तो भिन्न रूपसे उनका निर्देश कैसे बन सकता है?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, अनेकान्तमें भिन्न निर्देशके बन जानेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ-यद्यपि कपायादि धर्म जीवको छोड़कर स्वतन्त्र नही पाये जाते हैं, इस-

इति भवति तस्य जन्दपृष्टतोऽर्थप्रतिपत्तिप्रवणत्वात् । अर्थनयाश्रयणे क्रोधकषायीति सान्छन्दतोऽर्थस्य भेदाभावात् । कपायिचातुर्विध्यात्कपायस्य चातुर्विध्यमवगम्यत इति वा। तथोपदिष्टमेवानुवद्नमनुवादः कपायस्य अनुवादः कपायानुवादः तेन कपायानुवादेन। प्रसिद्धसानुकथनमनुवादः । सिद्धासिद्धाश्रया हि कथामार्गा इति न्यायादनुवादोऽनर्थकोऽन्विगतार्थाधिगन्तृत्वाभावाद्वेति न, प्रवाहरूपेणापौरुपेयत्वतस्तीर्थकृदाद्योऽस्य न्याख्यान्तार एव न कर्तार इति ज्ञापनार्थत्वात् । कः क्रोधकशयः १ रोप आमर्पः सरम्भः । को मानकपायः १ रोपेण विद्यातपोजात्यादिमदेन वान्यस्थानवनितः । निकृतिर्वञ्चना मायाकपायः । गही काङ्का लोभः । उक्तं च –

लिये जीवसे वे अभिन्न हैं। फिर भी धर्म धर्मीभेदसे उनमें भेद वन जाता है, अनण्व भिन्न निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है।

अथवा, शब्दनयका आश्रय करने पर 'क्रोधकपाय' इत्यादि प्रयोग वन जाते हैं, क्योंकि, शब्दनय शब्दानुसार अर्थक्षान करानेमें समर्थ है। और अर्थनयका आश्रय करने पर 'क्रोधक्षपायी' इत्यादि प्रयोग होते हैं, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमें शब्दसे अर्थका कोई भेद नहीं है। अथवा, चार प्रकारके कपायवान् जीव होते हैं। इससे कपाय भी चार प्रकारकी हैं, ऐसा झान हो जाता है। इसलिये सूत्रमें 'क्रोधकपायी' इत्यादि पर्दोका प्रयोग किया है।

जिसप्रकार उपदेश दिया है उसीप्रकारके कथन करनेको अनुवाद कहते हैं। कषायके अनुवादको कपायानुवाद कहते हैं। उससे अर्थात् कपायानुवादसे जीव पांच प्रकारके होते हैं। अथवा, प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल कथन करनेको अनुवाद कहते हैं।

शंका — 'कथामार्ग अर्थात् कथनपरंपराणं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन दोनोंके आश्रयसे प्रवृत्त होती हैं ' इस न्यायके अनुसार यहा पर अनुवाद अर्थात् केवल प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल कथन करना निष्फल है, इससे अनिधगत अर्थका ज्ञान नहीं होता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, यह कथन प्रवाहरूपसे अपौरुपेय होनेके कारण तीर्थकर आदि इसके केवल व्याख्यान करनेवाले ही हैं कर्ती नहीं हैं, इस वातका ज्ञान करानेके लिथे अनुवाद पदका कहना अनर्थक नहीं है।

शंका — कोधकपाय किसे कहते हैं ?

समाधान-रोप, आमर्प और संरम्भ इन सम्रको क्रोध कहते हैं।

गंका-मानकपाय किसे कहते हैं।

समाधान —रोपसे अथवा विद्या, तप और जाति आदिने मदसे दूसरेके निरस्कारकप भावको मान कहते हैं।

निकृति या यंत्रनाको मायाकपाय कहते हैं। गडी या आकांक्षाको छोग कहते हैं कहा भी है— सिल-पुटवि-मेद-धूली-जल-राई-समाणओ हव कोहो । णारय-तिरिय-णरामर-गईसु उप्पायओ कमसो ॥ १७४॥ सेलिंड-कड-वेत्त णियभेएणगुह्ररतओ माणो । णारय-तिरिय-णरामर-गइ-विसयुप्पायओ कमसो ॥ १७५॥ वेलुवम्लोरव्भय-सिंगे गोमुत्तएण खोरप्प । सिरिसी माया णारय-तिरिय-णरामरेसु जणइ जिअ ॥ १७६॥ किमिराय-चक्क-तणु-मल्ल-हारेह्र-राएण सिरिसओ लोहो । णारय-तिरिक्य-माणुस-देवेसुप्पायओ कमसो ॥ १७०॥

क्रोधकपाय चार प्रकारका है। पत्थरकी रेखाके समान, पृथिवीकी रेखाके समान, धूलिरेखाके समान और जलरेखाके समान। ये चारों ही क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिमें उत्पन्न करानेवाले होते हैं॥ १७४॥

मान चार प्रकारका होता है। पत्थरके समान, हृद्दीके समान, काठके समान तथा बेतके समान । ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक, तिर्यंच मनुष्य और देवगितके उत्पादक हैं॥ १७५॥

माया भी चार प्रकारकी है। वांसकी जड़ेक समान, मेढेके सींगके समान, गोमूत्रके समान तथा खुरपाके समान। यह चार प्रकारकी माया भी क्रमसे जीवको नरक, तिर्यंच-मनुष्य और देवगतिमें छे जाती है ॥१७६॥

लोभकपाय भी चार प्रकारका है। क्रिमिरागके समान, चक्रमलके समान, शरीरके मलके समान और हर्व्होके रंगके समान। यह भी क्रमसे नरक, निर्यच, मनुष्य और देव, गतिका उत्पादक है। १७७॥

१ गो. जी. २८४ तत्तच्छितियुक्तकोधकपायपरिणतो जीव तत्तद्युत्पत्तिकारणतत्तद्वयुर्गायानुषूर्योदि-मक्रतीर्वभातीत्यर्थः । अत्र राजिशब्दो रेखार्थवाची न तु पितवाची । यथा शिलादिभेदानां चिरतरिचरणीमशीम्रतरकालिनिनां अनुसन्धानं न घटते तथोत्कृत्टादिशतित्युक्तकोधपरिणतो जीवोऽपि तथाविधकालैविना क्षमालक्षणसधानाहों न स्थान् इस्युपमानोपभेययो साहस्य समवतीति तात्पर्यार्थः । जी म. टी. णगपुदवित्रालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । कसायपाहुड. जलरेणुपुदविपव्वयर्राईसरिसो चउव्विहो कोहो । क म. १ १९.

२ गो. जी २८५. सेलघणअट्टिटारुअलदासमाणो हवदि माणो ॥ कसायपहुडः तिणिसलयाकट्टियअसे-छत्थंसीवसो माणो । क म १.१९०

३ गो. जी. २८६. वसीजण्हुगसरिसी मेदविसाणसरिसी य गोमुत्ती। अवलेहणीसमाणा माया वि चंडव्विही गणिदा ॥ कसायपहुंड. मायावलेहिगोमुत्तिमिदसिंगधनवंसिम्लसमा। क. म. १. २०.

४ गी. जी. २८७, किमिरागरतसमगी अक्खमलसमी य परालेवसमी। हालिद्दवत्थसमगी छीमी वि

#### सकलकपायाभावोऽकपायः । उक्तं च -

अप्प-परोभय-त्राधण-त्रंधासजम-णिमित्त-कांधादी । जैसिं णिथ कसाया अमला अकसाइणो जीवा ॥ १७८॥

कपायाध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

## कोधकसाई माणकसाई मायकसाई एइंदिय-प्पहुडि जाव अणियट्टि ति ॥ ११२ ॥

यतीनामपूर्वकरणादीनां कथं कपायास्तित्वमिति चेन्न, अन्यक्तकपायापेक्षया तथोपदेशात् । सुगममन्यत् ।

लोभस्याध्याननिरूपणार्थमाह--

सपूर्ण कपायोंके अभावको अकपाय कहते हैं। कहा भी है-

जिनके, स्वयं अपनेको दूसरेको तथा दोनोंको बाधा देने, बन्ध करने और असयम करनेमें निमित्तभूत क्रोधादि कपाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और आभ्यन्तर मलसे रहित हैं ऐसे जीवोंको अकपाय कहते हैं ॥१७८॥

अव कपायमार्गणाके विशेष प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं-

पकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक कोधकपायी, मानकपायी और माया-कपायी जीव होते हैं ॥ ११२ ॥

शंका—अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवाले साधुआंके कपायका अस्तित्व कैसे पाया जाता है?

समाधान—नर्दा, क्योंकि, अन्यक्त कपायकी अपेक्षा वहां पर कपायोंके अस्तित्वका उपदेश दिया है। शेप कथन सुगम है।

अब लोभकपायके विदोप प्ररूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

चगन्विहो मणिदो ॥ कसायपहुड लोहो हिल्हस्वजणऋदमिकिमिरागसामाणो । क प्र १ २०

१ गो जी २८९ यद्यपि उपशांतकपायादिनतुर्गुणस्थानविनोऽपि अकपाया अमलाश्च यथासमव इन्यमावमलरिहता सति तथापि तेपा गुणस्थानयरूपणयैव अकपायत्वसिद्धिरस्तीति ज्ञातन्य । तथथा, कस्यिचिज्ञीवस्थ कोषादिकपाय स्वस्थेव वन्धनहेतु स्विशिग्रेमिवातादिवाधाहेतु हिंसायसयमहेतुश्च मवति । कस्यिचिज्ञीवस्य कोधादि-क्याय परस्य स्वश्चन्वादेवीधनवयनासयमहेतुर्मवित । कस्यिन्दिकाप्रकादिजीवस्य कोधादिकवाय स्वपरयोरिप यथा-ममव वाधनवन्धनाययमहेतुर्मवित इति विमाग लोकानुसारेण आगमानसारेण च दृष्टव्य । जी प्र टी

२ क्यायानुवादेन क्रीधमानमायासु मिय्याटस्वादीनि अनिद्वत्तिवादरस्थानान्तानि सन्ति । सः सि. १ ८

#### लोभकसाई एइंदिय-प्पहुडि जाब सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा ति ॥ ११३॥

ग्रेषकपायोदयविनाभ्रे लोभकपायस्य विनाभानुपपत्तेः लोभकपायस्य स्र्ह्म-साम्परायोऽत्रधिः।

अकषायोपलक्षितगुणप्रतिपाद्नार्थमाह---

अकसाई चदुसु हाणेसु अत्थि उवसंतकसाय-वीयराय-छदु-मत्था खीणकसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति ॥ ११८ ॥

उपशान्तकपायस्य कथमकपायत्वमिति चेत्, कथं च न भवति ? द्रव्यकपायस्या-नन्तस्य सन्त्रात् ! न, कपायोदयाभावापेक्षया तस्याकपायत्वोपपत्तेः । सुगममन्यत् । कपायस्यादेशः किमिति नोक्तमिति चेन्न, विशेषाभावतोऽनेनैव गतार्थत्वात् ।

.लोभकपायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोंसे छेकर सूक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत गुणस्थान-तक होते हैं॥ ११३॥

रोप कपायोंके उदयके नाश हो जाने पर उसीसमय लोभकपायका विनाश वन नहीं सकता है, इसलिये लोभकपायकी अन्तिम मर्यादा सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान है।

कपायरिहत जीवेंसि उपलक्षित गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिथे सूत्र कहते हैं— कपायरिहत जीव उपशान्त कपाय-वीतराग-छग्रस्थ, श्लीणकपाय-वीतराग-छग्नस्थ, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं॥ ११४॥

शंका - उपशान्तकपाय गुणस्थानको कपायरहित कैसे कहा?

प्रतिशंका-वह कपायरहित क्यों नहीं हो सकता है?

र्युका—चहां अनन्त द्रव्यकपायका सद्भाव होनेसे उसे कपायरहित नहीं कह सकते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, कपायके उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कपायोंसे रहित-पना वन जाता है। शेष कथन सुगम है।

शंका-कपायोंका विशेष ( मार्गणाओंमें ) कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, कषायोंके सामान्य कथनसे उनका मार्गणाओंमें कथन कर-नेमें कोई विशेषता नहीं है, इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है। इसिंखये आदेश प्रक्रपणा नहीं की।

१ लोमक्याये तान्येव स्क्ष्मसाम्परायस्थानाधिकानि । सः सिः १ ८०

२ अक्षाय उपगान्तकपाय क्षीणकपायः सयोगकेवली अयोगकेवली चेदि । म. सि. १ ८.

ज्ञानद्वारेण जीवपदार्थनिरूपणार्थमाह—

णाणाणुवादेण अत्यि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभंग-णाणी आभिणिबोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्जव-णाणी केवलणाणी चेदि ॥ ११५॥

अत्रापि पूर्ववत्पर्यायपर्यायणोः कथित्रद्भेदात्पर्यायग्रहणेऽपि पर्यायस्य ज्ञानसैव ग्रहणं भवति । ज्ञानिनां भेदाद् ज्ञानमेदोऽवगम्यत इति वा पर्यायद्वारेणोपदेशः । ज्ञानानुवादेन कथमज्ञानस्य ज्ञानप्रतिपक्षस्य सम्भव इति चेन्न, मिथ्यात्वसमवेतज्ञानसैव ज्ञानकार्याकरणादज्ञानव्यपदेशात् पुत्रस्यैव पुत्रकार्याकरणादपुत्रव्यपदेशवत् । किं तद्व-ज्ञानकार्यमिति चेत्तत्त्वार्थे रुचिः प्रत्ययः श्रद्धा चारित्रस्पर्शनं च । अथवा प्रधानपद-माश्रित्याज्ञानानामपि ज्ञानव्यपदेशः आम्रवनमिति यथा । जानातीति ज्ञानं साकारोप-योगः । अथवा जानात्यज्ञासीज्ञास्यत्यनेनेति वा ज्ञानं ज्ञानावरणीयकर्मणः एकदेश-प्रक्षयात् समुत्पनात्मपरिणामः क्षायिको वा । तदिप ज्ञानं द्विविधम्, प्रत्यक्षं परोक्षमिति ।

अव ज्ञानमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके निरूपण करनेके लिय सूत्र कहते हैं— ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे माति-अज्ञानी श्रुताज्ञानी, विभगज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, और केवलज्ञानी जीव होते हैं ॥ ११५॥

यहां पर भी पहलेकी तरह पर्याय और पर्यायीमें कथित अभेद होनेसे पर्यायीके प्रहण करने पर भी पर्यायक्षप ज्ञानका ही प्रहण होता है। अथवा, ज्ञानी कितने प्रकारके होते हैं इस वातके समझ लेनेसे ज्ञानके भेदोंका ज्ञान हो जाता है। इसलिये पर्यायीके कथनहारा यहां पर उपदेश दिया है।

शंका — ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे ज्ञानके प्रतिपक्षभूत अज्ञानका ज्ञानमार्गणामें कैसे संभव है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वसहित ज्ञानको ही ज्ञानका कार्य नहीं करनेसे अज्ञान कहा है। जैसे, पुत्रोचित कार्यको नहीं करनेवाले पुत्रको ही अपुत्र कहा जाता है।

शंका-शानका कार्य क्या है ?

समाधान — तत्त्वार्थमे रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका धारण करना झानका कार्य है। अथवा, प्रधानपदकी अपेक्षा अज्ञानको भी ज्ञान कहा जाता है। जैसे, जिस वनमें आमके वृक्षोंकी वहुळता होती है उसे आम्रवन कहा जाता है।

जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। अर्थात् साकार उपयोगको ज्ञान कहते हैं। अथवा, जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे ज्ञानावरण कर्मके एकदेश क्षयसे अथवा संपूर्ण ज्ञानावरण कर्मके ध्वयसे उत्पन्न हुए आत्माके परिणामको ज्ञान कहते हैं।

परोक्षं द्विविधम्, मितः श्रुतमिति। तत्र पश्चिभिरिन्द्रियैर्मनसा च यदर्थग्रहणं तन्मितिज्ञानम्। तदिप चतुर्विधम्, अवग्रह ईहा अवायो धारणा चेति । विषयविषयिसिन्नपातः समनन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः'। अवग्रहीतस्यार्थस्य विशेषाकाङ्कणमीहा । ईहितस्यार्थस्य निश्चयोऽवायः। कालान्तरेऽप्यविस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणां। अथवा चतुर्विश्चति-विधं मितिज्ञानम् । तद्यथा, चाक्षुपं च चतुर्विधं मितिज्ञानमवग्रहः ईहावायो धारणा चेति। एवं शेषाणामिष इन्द्रियाणां मनसश्च वाच्यम्। अथवा अष्टाविश्चतिविधम्। तद्यथा, अवग्रहो द्विविधोऽश्वीवग्रहो व्यञ्जनावग्रहश्चेति। कोऽश्वीवग्रहश्चेदग्राप्तार्थग्रहणमर्थावग्रहः।

वह ज्ञान दो प्रकारका है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षक भी दो भेद हैं, मितज्ञान और श्रुतज्ञान। उनमें पांच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थका ग्रहण होता है उसे मितज्ञान कहते हैं। वह मितिज्ञान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । विषय और विषयीके संबन्ध होनेके अनन्तर समयमें जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रहसे ग्रहण किये गये पदार्थके विशेषको जाननेके लिये अभिलापक्ष जो ज्ञान होता है उसे ईहा कहते हैं। ईहांके द्वारा जाने गये पदार्थके निश्चयक्ष ज्ञानको अवाय कहते हैं। कालान्तरमें भी विस्मरण न होनेक्ष संस्कारके उत्पन्न करनेवाले ज्ञानको धारणा कहते हैं।

अथवा, मितिशान चौवीस प्रकारका होता है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है, चक्षु इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाला मितिशान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इसीप्रकार रोप चार इन्द्रियोंसे और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार चार प्रकारका होता है इसप्रकार कथन करना चाहिये। इसप्रकार ये सब मिलकर चौवीस भेद हो जाते हैं। अथवा, मितिशान अहाईस प्रकारका होता है। उसका स्पर्शकरण इसप्रकार है। अवग्रह दो प्रकारका होता है, अथीवग्रह और व्यंजनावग्रह।

शंका--अर्थावग्रह किसे कहते हैं ? समाधान-अप्राप्त अर्थके ग्रहण करनेको अर्थावग्रह कहते हैं।

१ विषयविषयिसविषातसमयानन्तरमाध्यह्णमवयह । स सि १ १५ विषयविषयिसविषाते सित दर्शन मवित तदनन्तरमर्थस्य अहणमवयह । त रा वा १०१५ विषयविषयिसविषातानन्तरमाध्य अहणमवयहः । विषय-स्तावद द्रव्यपर्यायात्मार्थ विषयिणो द्रव्यभावेन्द्रिय अर्थअहण योग्यतालक्षण तदनन्तरभृत सन्मात्र दर्शन स्वविषय-व्यवस्थापनिविकत्पमुत्तर परिणाम प्रतिपचतेऽवयहः । लघीयस्र स्वो वृ लि पृ २ प्र प १-३ । तत्राव्यक्त यथास्विमिन्द्रियैविषयाणामालोचनावधारणमवयह । तस्त्रार्थ मा १ १५ विषयविषयिसनिपातानन्तरसमुद्रभूतसत्ता-मात्रगोचरदर्शनाञ्चातमाद्यमवान्तरसामान्याकाराविशिष्टवस्तुग्रहणमवग्रहः । प्रमाणनयतः २ ७ अक्षार्थयोगे दर्शना-नन्तरसर्थग्रहणमवग्रहः । प्रमाणनयतः २ ७ अक्षार्थयोगे दर्शना-नन्तरसर्थग्रहणमवग्रहः । प्रमाणनयतः २ ७ अक्षार्थयोगे दर्शना-

२ एवा विशेषार्थपरिक्षानाय विशेषावश्यकमान्य १७९, त ३५० गाथान्त यावद दृष्टव्यम् । उग्गहो एक समय ईहावाया मुहुत्तमत तु । काळमसख सख च धारणा होई नायव्या ॥ आ. नि. ४० को व्यञ्जनावग्रहः १ प्राप्तार्थग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । तत्र चक्षुर्मनसोरर्थावग्रह एव तयोः प्राप्तार्थग्रहणानुपलम्भात् । शेषाणामिन्द्रियाणां द्वावप्यवग्रहौ भवतः । शेपेन्द्रियेष्व-प्राप्तार्थग्रहणं नोपलम्यत इति चेन्न,एकेन्द्रियेषु योग्यदेशस्थितनिधिषु निधिस्थितप्रदेश

र्शका — ब्यंजनावग्रह किसे कहते हैं ? समाधान — प्राप्त अर्थके ग्रहण करनेका ब्यंजनावग्रह कहते हैं।

उनमें, चश्च और मनसे अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि, इन दोनोंमें प्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है। रोष चारों ही इन्द्रियोंके अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ये दोनों भी पाये जाते हैं।

रंका — शेप इन्द्रियों में अप्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसिलये उनसे अर्थावग्रह नहीं होना चाहिये ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें उनका योग्य देशमें स्थित निधिवाले प्रदेशमें

१ व्यन्जनमञ्चल शन्दादिजात तस्यात्रमहो भवति । xx नतु अवमहमहणसुमयत्र तुल्य तत्र किंकतोऽय विशेष १ अर्थावमहन्यन्जनावमहयोर्न्यक्तान्यक्तरुती विशेष । कथम् १ अमिनवशरावाद्रींकरणवन् । यथा जलकण-द्वित्रिप्तिक्त शराबोऽमिनबो नार्टीमवति, स एव पुन पुन सिच्यमान शनैस्तिम्यते, एव श्रीत्रादिप्विन्द्रियेपु शन्दादिपरिणता पुरुला दिन्यादियु समयेषु गृह्यमाणा न न्यत्तीमवन्ति, पुन पुनरवप्रहे सति न्यत्तीमवत्ति । अंती व्यक्तप्रहणाद्माञ्चञ्जनावप्रह । व्यक्तप्रहणमर्थावप्रह । स सि १ १८ । त रा वा १ ५८ वा २ अव्यक्तमत्र शन्दादिजात न्यजनामित्यते । तस्यावप्रह एवेति नियमोऽध्यक्षवद्गत ॥ त स्रो ना १ १८ २ 🗙 🗴 हन्द्रिये प्राप्तार्थावेशेषप्रहण व्यजनावप्रह । तेरप्राप्तार्थविशेषप्रहण अर्थावप्रह इसर्थ । व्यजन अव्यक्त मन्दादिजात इति तत्त्वार्थ-विवरणेषु प्रोक्त कथमनेन व्याख्यानेन सह सगतिमति चेद्रच्यते, विगत-अजन-अमिव्यक्तिर्यस्य तद् व्यजन । व्यव्यते म्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यजन । अजु गतिव्यक्तिम्रक्षणेप्यिति व्यक्तिम्रक्षणार्थयोप्रेहणात् । शब्दाद्यर्थ श्रोत्रादीन्द्रियेण प्राप्तोऽपि यावनामिन्यक्तातावद व्यजनिमत्युच्यते एकवारजलकणसिक्तनृतनशराववर् । पुनरभिन्यक्तो सत्यां स एवार्थो मवति । गो जी , जी प्र , टी. ३०७ ×× अर्ध्यते इत्यर्थ अर्थसानप्रहण अर्थानप्रह , सकलरूपादिनिशेषिनर-पेक्षानिर्देश्यशामान्यमात्ररूपार्थप्रहणमेकसामयिकमित्यर्थ । तथा व्यज्यते अनेनार्थ प्रदीपेनेव घट इति व्यञ्जन, तच्चोप-फरणेन्द्रियस्य श्रोतादे शन्दादिपरिणतद्रव्याणां च परस्पर सम्बन्ध , सम्बन्धे हि सति सोऽर्थ शन्दादिरूप श्रोत्रादी-न्द्रियेण व्यजिपतु शवयते नान्यया, तत सम्बन्धो व्यजन I × × व्यजनेन-सम्बन्धेनावप्रहण सम्बन्धमानस्य शन्दादिरूपस्यार्थस्याव्यक्तरूप परिच्छेदो व्यजनावग्रह । अथवा व्यव्यन्ते इति व्यजनानि, छद्बहुलमिति वचनातं कर्मण्यनट्, व्यजनानां शब्दादिरूपतया परिणतानां द्रव्याणामुपकरणेन्द्रियसम्त्राप्तानामवग्रह अव्यक्तरूप परिच्छेदां व्यन्जनावमह । ×× इयमत्र भावना उपकरणेन्द्रियशन्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धे प्रथमसमयादारभ्यार्थावमहात् प्राक् या स्रमत्तमूर्वितादिपुरुपाणामिव शन्दादिद्रव्यसम्बन्धमात्रविषया काचिदव्यक्ता झानमात्रा सा व्यन्जनावप्रह , स चान्त-र्भर्देर्तप्रमाणः। न सू पृ १६८.२ कोर्थात्रप्रह व्यजनावत्रही वा <sup>१</sup> अप्राप्तार्थप्रहणमर्थावप्रह ।प्राप्तार्थप्रहण व्यंजनावप्रह । न स्पष्टास्पष्टमहणेऽर्थव्यंजनावमही । तयोञ्चधुर्भनसोर्गपे सत्त्वतस्तत्र व्यजनावमहस्य सत्त्वप्रसगादस्तुचेन्न, न चक्षुरिन्

एव प्रारोहग्रुक्त्यन्यथानुपपत्तितः स्पर्शनस्याप्राप्तार्थग्रहणसिद्धेः । शेषेन्द्रियाणामप्राप्तार्थग्रहणं नोपलम्यत इति चेन्माभृदुपलम्मत्तथापि तदस्त्येव । यद्यपलम्मिकालगोचरमशेषं पर्यच्छेत्स्यदनुपलम्धस्याभावोऽभविष्यत् । न चैवमनुपलम्भात् । न कात्स्न्येनाप्राप्त-मर्थस्यानिःस्रतत्वमनुक्तत्वं वा वृमहे यतस्तदवग्रहादिनिदानिमन्द्रियाणामप्राप्यकारित्व-

ही अंकुरोंका फैलाव अन्यथा वन नहीं सकता है, इसलिये स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका प्रहण करना, अर्थात् अर्थावग्रह, वन जाता है।

शुंका—इसप्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना वन जाता है तो वन जाओ। फिर भी रोप इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना नहीं पाया जाता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि शेप इन्द्रियोंसे अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना क्षायो-पश्चीमक ज्ञानके द्वारा नहीं पाया जाता है तो मत पाया जाने। तो भी वह है ही, क्योंकि, यदि हमारा ज्ञान जिकालगोचर समस्त पदार्थोंको जाननेवाला होता तो अनुपल्ध्यका अभाव सिद्ध हो जाता, अर्थात् हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थोंको जानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये अनुपल्ध्य नहीं रहता। कितु हमारा ज्ञान तो जिकालवर्ती पदार्थोंको जाननेवाला है नहीं, क्योंकि सर्व पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानकी हमारे उपलब्धि ही नहीं होती है। इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि शेष इन्द्रियां अप्राप्त पदार्थको ग्रहण करती हैं इस वातको यदि हम न भी जान सकें, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है।

दूसरे, पदार्थके पूरी तरहसे अनिःस्तपनेको और अनुक्तपनेको हम अप्राप्त नहीं कहते हैं। जिससे उनके अवग्रहादिका कारण इन्द्रियोका अप्राप्यकारीपना होवे।

मिति । किं तर्हि १ कथं चक्षुरिनिन्द्रयाभ्यामिनःसृतानुक्तावग्रहादिः तयोरिप प्राप्य-कारित्वप्रसङ्गादिति चेन्न, योग्यदेशाविश्वितेरेव प्राप्तेरिमधानात् । तथा च रसगन्ध-स्पर्शानां स्वग्राहिमिरिन्द्रियैः स्पष्टं स्वयोग्यदेशाविश्वितिः शब्दस्य च । रूपस्य चक्षुपािम-मुखत्या, न तत्पिरच्छेदिना चक्षुषा प्राप्यकारित्वमिनःसृतानुक्तावग्रहादिसिद्धेः । किं च तेनािमहितेनानुक्तावग्रहः, यथा दश्लो गन्धग्रहणकाल एव तद्रसोपलम्भः । नियमित-धमिविशिष्टवस्तुनो वस्त्वेकदेशस्य वा ग्रहणमुक्तावग्रहः । सोऽयमित्यादि ध्रुवावग्रहः । न सोऽयमित्याद्यध्रवावग्रहः । एवमीहादीनामिष योज्यम् । सर्वाण्येतािन मितिज्ञानम् ।

श्वव्हं भूमादिस्यो 'ऽर्थोन्तरावगमः श्रुतज्ञानम्'। तत्र शब्दलिङ्गजं हिविधमङ्गमङ्गवाहा-

शंका — तो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्या प्रयोजन है ? और यदि पूरी तरहसे आनिःस्तत्व और अनुक्तत्वको अप्राप्त नहीं कहते हो तो चक्षु और मनसे अनिःस्तत और अनुक्तके अवग्रहादि कैसे हो सकेंगे ? यदि चक्षु और मनसे भी पूर्वोक्त अनिःस्त और अनुक्तके अवग्रहादि माने जावेंगे तो उन्हें भी प्राप्यकारित्वका प्रसंग आ जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन्द्रियोंके ग्रहण करनेके योग्य देशमें पदार्थोंकी अवस्थि तिको ही प्राप्ति कहते हैं। ऐसी अवस्थामें रस, गन्ध और स्पर्शका उनको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंके साथ अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट ही है। शब्दका भी उसकी ग्रहण करनेवाली इन्द्रियके साथ अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है। उसीप्रकार रूपका चक्कों साथ अभिमुखरूपसे अपने देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है, क्योंकि, रूपको ग्रहण करनेवाले चक्कों साथ रूपका प्राप्यकारीपना नहीं बनता है। इसप्रकार अनिःसृत और अनुक्त पदार्थींके अवग्रहादिक सिद्ध हो जाते हैं।

उपर कहे हुए कथनानुसार अनुक्तावग्रह यह है। जैसे, दहीं के गन्धके ग्रहण करने के कालमें ही दहीं के रसकी भी उपलब्धि हो जाती है। निश्चित धर्मोंसे युक्त वस्तुका अथवा वस्तुके एकदेशका ग्रहण करना उक्तावग्रह है। वह यही है दियादि प्रकारसे ग्रहण करने हो ध्रवावग्रह कहते हैं। वह यह नहीं है दियादि प्रकारसे ग्रहण करने को ध्रवावग्रह कहते हैं। इसीप्रकार ईहादिसवन्धी उक्त अनुक्त आदिको भी जानना चाहिये। इन सभी भेदोंको मितिहान कहते हैं।

शब्द और धूमादिक लिंगके द्वारा जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका ज्ञान होता है उसे श्वतज्ञान कहते हैं। उनमें शब्दके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला श्वतज्ञान दो प्रकारका है, अंग

१ प्रतिषु ' मामादिग्यो ' इति पाठः ।

१ अवग्गहादिधारणापेरतमदिणाणेण अग्रगग्रखादी अव्वत्थावगमी मुद्रणाण । ते च दुनिह, सद्दिंगजे असद्दिंगजे चेवि । धृमलिंगादो जलणावगमो अपद्किंगजो । अवरो सद्दिंगजो । किं लक्ष्मण लिंग १ अव्वत् प्राचित्रक्षण । वनला, अ. पृ ११७१.

मिति । अङ्गश्चतं द्वादश्चविधम् । अङ्गवाद्यं चतुर्दश्चविधम् । प्रत्यक्षं त्रिविधम् , अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमिति । साक्षान्म्र्तश्चिपपदार्थपरिच्छेदकमवधिज्ञानम् । साक्षान्मनः समादाय मानसार्थानां साक्षात्करणं मनःपर्ययज्ञानम् । साक्षात्रिकालगोचराशेपपदार्थ-परिच्छेदकं केवलज्ञानम् । मिथ्यात्वसमवेतिमिन्द्रियज्ञज्ञानं मत्यज्ञानम् । तेनैव समवेतः शान्दः प्रत्ययः श्रुताज्ञानम् । तत्समवेतमविधज्ञानं विभङ्गज्ञानम् । उक्तं च—

विस-जंत-क्इ-पंजर-वंगादिस्र विणुत्रदेस-करणेण । जा खल्ल पवत्तइ मदी मिट-अण्णाणे ति तं वेति ॥ १७९॥ आभीयमासुरक्खा भारह-रामायणादि-उवएसा । तुच्छा असाहणीया सुद-अण्णाणे ति तं वेति ॥ १८०॥

और अंगवाह्य । अंगश्रुत वारह प्रकारका है और अंगवाह्य चौदह प्रकारका है ।

प्रत्यक्षज्ञानके तीन भेद हैं, अवधिक्षान, मनःपर्ययक्षान और केवलक्षान। संपूर्ण मूर्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले ज्ञानको अवधिक्षान कहते हैं। मनका आश्रय लेकर मनोगत पदार्थोंके सक्षात्कार करनेवाले ज्ञानको मनःपर्ययक्षान कहते हैं। त्रिकालके विवयभूत समस्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं।

इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वसमवेत ज्ञानकी मत्यज्ञान कहते हैं। शब्दके निमित्तसे जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका मिथ्यात्वसमवेत ज्ञान होता है उसे श्रुनाज्ञान कहते हैं। मिथ्यादर्शनसमवेत अवधिज्ञानको विभंगज्ञान कहते हैं। कहा भी है—

दूसरेके उपदेश विना विप, यन्त्र, कृट, पंजर तथा वन्घ आदिके विपयमें जो वुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यक्षान कहते हैं ॥ १७९ ॥

चौरशास्त्र, हिंसाशास्त्र, भारत और रामायण आदिके तुच्छ और साधन करनेके अयोग्य उपदेशोंको श्रुताझान कहते हैं॥ १८०॥

- १ अपरायत्त नाण पचक्लं तित्रिहमोहिमाईय । ज परतो आयत त पारोक्ल हवह सध्य ॥ वृ क स् २९.
- २ त सणपटजवनाण जेण वियाणाड सन्निजीवाण । दहु मणिञ्जमाणे मणदव्ये माणस भाव । वृ क सू ३५
- ३ दन्त्रादिकसिणविसय केवलमेग तु केवलनाण । अणिवारियवाबार अणतमविकाप्यिय नियत । बृ.क सू ३८
- ४ गो. जी. २०२ उपवेशपूर्वकन्वे श्रुतज्ञानत्वप्रसगात् । उपवेशिकयां विना यदीदशमहापोहिविकत्यात्मक हिमानृतस्तैयात्रहापिरमहकारण आर्तरोडण्यानकारण शल्यदडगारवसङ्गाद्यत्रशस्तपरिणामकारण च इन्डियमनोजनिताविशेष-ग्रहणरूप मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानिमिति निश्चेतन्यम् । जी प्र टी.
- ५ गो जी. ३०४. आ समताद्वीता आमीता चोरा तच्छाद्यमप्यामीत । असव प्राणा तेषा रक्षा येम्यः ते असरक्षा. तळवरा तेषा शाद्यमासरक्ष । आदिशन्दाधधनिय्यादर्शनदृषितस्वधिमानतवादिस्वच्छाकल्पितकथाप्रवध- अवनकोशिहिसायागादिगृहस्थकर्म त्रिदङ जटाधारणादितप कर्मषोडशपदार्थषट्पदार्थमावनाविधिनियोगभृतचतुष्टयपच- विश्वतितत्ववहाद्वेतचतुरार्यसत्यविज्ञानाद्वेतसर्वग्र्यत्वादिप्रतिपादकागमामासजानित श्रुतज्ञानामास तत्तसर्व श्रुताज्ञानिमिति निश्चेतव्य, दृष्टेष्टाविकद्वार्थविययत्वात् । जी. प्र. टी

विवरीयमोहिणाण खर्युक्सिमय च कम्म-बीज च ।
वेभगो ति पउच्चर् समत्त-णाणीहि समयिष्ट्रं ॥ १८१ ॥
अभिमुह णियमिय-बोहणमाभिणिबोहियमाणिदि-र्दियज ।
बहु-ओग्गहार्णा खल्च कय-छत्तीस-ति-सय-भेयं ॥ १८२ ॥
अत्यादो अत्यतर-उवल्मो तं भणित सुदणाणं ।
आभिणिबोहिय-पुन्व णियमेणिह सद्दज पमुह्रं ॥ १८३ ॥
अवहीयदि ति ओही सीमाणाणे ति विण्यद समए ।
भन्र-गुण-पच्चय-विहियं तमे।हिणाणे ति ण वेति ॥ १८४ ॥

सर्वक्षोंके द्वारा आगममें क्षयोपशमजन्य और मिथ्यात्वादि कर्मके कारणरूप विपरीत अवधिक्षानको विभग क्षान कहा है ॥ १८१॥

मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदार्थके झानको आभिनिवोधिक झान कहते हैं। उसके वहु आदिक वारह प्रकारके पदार्थ और अवग्रह आदिकी अपेक्षा तीनसो छत्तीस भेद हो जाते हैं॥ १८२॥

मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्संबन्धी दूसरे पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियमसे मतिज्ञानपूर्वक होता है। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शन्दजन्य और लिंगजन्य इसप्रकार दो भेद हैं। उनमें शन्दजन्य श्रुतज्ञान मुख्य है॥ १८३॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जिस ज्ञानके विषयकी सीमा है। उसे अवधि-ज्ञान कहते हैं। इसीलिये परमागममें इसकी सीमाज्ञान कहा है। इसके भवप्रत्यय और गुण-प्रत्यय इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने दो भेद कहे हैं॥ १८४॥

- १ गो जी २०५ विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य मग विपर्यय विमग इति निरुक्तिसिद्धार्थस्यैव अनेन प्ररूपितस्वार्ते । जी प्र टी विरुद्धो वितथो वा अन्यथा वस्तुमगो वस्तुनिकल्पो यस्मिस्तिद्धिमङ्ग, तच्च तन्ज्ञान च साकारत्वादिति विमङ्गतान मिष्यात्वसिहितोऽवधिरित्यर्थ । सू ५४२ (अभि रा को विमगणाण )
- २ गो जी २०६ स्यूलवर्तमानयोग्यदेशावास्यितोऽर्थ अमिपुख, अस्येन्द्रियस्य अयमेवार्थ इत्यवधारितो नियमित । आमिपुखश्चासां नियमितधासौ अमिपुखानियमित । तस्यार्थस्य बोधन अमिनिबोधिक मतिज्ञानमित्यर्थ । जी प्र टी
- ३ गो जी ३१५ जीवोऽस्तीत्युक्ते जीवोऽस्तीति शब्दशान श्रोतिन्द्रयप्रमत्र मतिशान भवति । ज्ञानेन जीवोऽस्तीति शब्दशास्यक्ष्ये आ मास्तित्वे वाच्यवाचकसवधसकेतसकळनपूर्वक यद ज्ञानमृत्यघते तदक्षरात्मक श्रुतशान मवति, अक्षरात्मकश्चन्दसप्रत्यव्येन कार्ये कारणोपचारान् । वातशीतस्पर्शशानेन वातशकृतिकस्य तत्स्पर्शे अमनोश्रशान मनक्षरात्मक लिंगज श्रुतशान मवति, शब्दपूर्वकत्वामावात् जी प्र टी
- ४ गो जी २७० अवाग्धानादाविच्छित्रविषयादा अवाधि । सः सिः १ ९० अवधिक्षानावरणक्षयोपरामाद्यसग्रेतुसानिधाने सत्यवधीयतेऽत्राग्दधात्यवाग्धानमात्र वावधि । अवधिशन्दोऽध

चितियमचितियं वा अद्धं चिंतियमणेय-भेय च ।

मणपञ्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णर-छोएं ॥ १८५ ॥
संपुष्णं तु समग्गं केवलमसवत्त-सन्त्र-भाव-विदं ।

लोगालोग-वितिमिरं केवलणाणं मुणेयन्त्रं ॥ १८६ ॥

#### इदानीं गतीन्द्रियकायगुणस्थानेषु मतिश्रुतज्ञानयोरध्यानप्रतिपादनार्थमाह —

जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा जिसका भविष्यकालमें चिन्तवन होगा, अथवा जो अर्धिचिन्तित है इत्यादि अनेक भेदरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको जो जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ममुष्यक्षेत्रमें ही होता है॥ १८५॥

जो जीवद्रव्यके शिक्तगत सर्व ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंके व्यक्त हो जानेके कारण संपूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा नाश हो जानेके कारण जो अप्रतिहत-शिक्त है इसिलिये समग्र है, जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे रहित होनेके कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी चार घातिया कर्मोंके नाश हो जानेसे अनुक्रम रहित संपूर्ण पदार्थीमें प्रवृत्ति करता है इसिलिये असपत्त है और जो लोक और अलोकमें अज्ञानक्ष्पी अन्यकारसे रहित होकर प्रकाश-मान हो रहा है उसे केवलज्ञान जानना चाहिये॥ १८६॥

अव गति, इन्द्रिय और कायमार्गणान्तर्गत गुणस्थानोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके विरोप कथन करनेके लिये सत्र कहते हैं—

१ गो जी. ४३८. प्रकीयमनोगतीथों मन इत्युच्यते साह्चर्यात्तस्य प्रयंगण परिगमन मन पर्यय । स. सि. १ ९. मनः प्रतीत्य प्रतिसधाय वा ज्ञान मन पर्यय । त रा वा. १ ९. वा ४. स मन पर्ययो ज्ञेयो मनोजार्था (मन्यन्तेऽर्था १) मनोगता । परेपा स्त्रमनो वापि तदालम्बनमात्रकम् ॥ त. रहो वा. १ ९ ७ परि सर्वतो मावे अवन अव । 🗙 अवन गमन वेदनिमिति पर्याया, परि अवः पर्यव , मनिस मनसो वा पर्यव सन पर्यव सर्वतो मनोद्रन्यपरिच्छेद इत्यर्थ । अथवा मन पर्यय इति पाठ , तत्र पर्ययण पर्यय , मावेऽल् प्रलय , मनिस मनसो वा पर्ययो मन पर्यय सर्वतस्तरपरिच्छेद इत्यर्थ । 🗙 अथवा मन पर्यायज्ञानिमिति पाठ तत मनासि मनोद्रन्याणि पर्येति सर्वोत्तमना परिच्छिनिच मन पर्याय , पर्याया भेदा धर्मा वाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थ , तेषु तेपा वा सम्बन्धि ज्ञान मन पर्यायज्ञानम् । न स् पृ. ६६.

२ गो. जी. ४६०. जीवद्रव्यस्य शक्तिगतसर्वज्ञानाविमागप्रतिच्छेदाना व्यक्तिगतत्वात्सपूर्णम् । मोहनीय\_ वीर्यान्तरायिनस्वरोपक्षयाद्वप्रतिहतशाक्तियुक्तन्वात् विश्रहःचाच समग्र । इद्रियसहायनिरपेक्षचात् केग्रहः । घातिचतुष्टथ-प्रक्षयात् असपलम् । जी. प्र. टी.

# मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी एइंदिय-प्पहुडि जाव सासण-सम्माइट्टि ति ॥ ११६ ॥

मिध्यादृष्टेः द्वेऽप्यज्ञाने भवतां नाम तत्र मिध्यात्वोदयस्य सत्त्वात् । मिध्यात्वोदयस्यासन्त्रात्र सासाद्ने तयोः सन्त्रमिति न, मिध्यात्वं नाम विपरीतामिनिवेशः स च मिध्यात्वादनन्तानुवन्ध्यव्यद्य इति । कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कथं च न भवति १ श्रोत्राभावाक शब्दावगति-स्तदभावाच शब्दार्थावगम इति नैप दोषः, यतो नायमेकान्तोऽस्ति शब्दार्थाववोध एव श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपाद्पि लिङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमपि श्रुतमिति । अमनसां, तदिप कथमिति चेन्न, मनोऽन्तरेण वनस्पतिपु हिताहितप्रद्यत्तिनवृत्त्युपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

एकेन्द्रियसे छेकर सासादनसम्यग्दाप्ट गुणस्थानतक मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी जीव होते हैं ॥ ११६ ॥

र्शका — मिथ्यादाप्ट जीवोंके भले ही दोनों अज्ञान होवें, क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्व कर्मका उदय पाया जाता है। परतु सासादनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिये वहा पर वे दोनों ज्ञान अज्ञानरूप नहीं होना चाहिये?

समाधान -- नहीं, क्योंिक, विपरीत अभिनिवेशको मिथ्यात्व कहते हैं। और वह मिथ्यात्व और अनन्ता जुबन्धी इन दोनोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है। सासादन गुणस्थान-वालेके अनन्ता जुबन्धीका उदय तो पाया ही जाता है, इसिल्ये वहां पर भी दोनों अक्षान संभव हैं।

शुंका - एकेन्डियोंके श्रुतकान कैसे हो सकता है ?

प्रतिशंका--कैसे नहीं हो सकता है ?

गुंका — एकेन्द्रियोंके श्रोत्र इन्द्रियका अभाव होनेसे शब्दका ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्दका ज्ञान नहीं होनेसे शब्दके विषयभूत वाच्यका भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इस- िलये उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है ?

समाधान —यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, यह कोई एकान्त नहीं है कि शब्दकें निमित्तसे होनेवाले पदार्थके बानको ही श्रुतबान कहते हैं। किन्तु शब्दसे भिन्न रूपादिक लिंगसे भी जो लिंगीका बान होता है उसे भी श्रुतबान कहते हैं।

शंका -- मनराहित जीवोंके ऐसा श्रुतज्ञान भी कैसे सभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनके विना वनस्पिनकायिक जीवोंके हिनमें प्रवृत्ति और आहितसे ।नेवृत्ति देखी जाती है, इसिलये मनसाहित जीवोंके ही श्रुतक्कान माननेमें उनसे अने-कान्त दोष आता है।

विभङ्गज्ञानाध्यानप्रतिपादनार्थमाह —

#### विभंगणाणं सण्णि मिच्छाइट्ठीणं वा सासणसम्माइट्ठीणं वा ॥ ११७॥

विकलेन्द्रियाणां किमिति तन्न भवतीति चेन्न, तत्र तन्निवन्धनक्षयोपश्चमाभावात्। सोऽपि तत्र किमिति न सम्भवतीति चेन्न, तद्भेतुभवगुणानामभावात्।

विभङ्गज्ञाने भवप्रत्यये सिन पर्याप्तापर्याप्तावस्थयोरपि तस्य सन्त्रं स्यादित्या-शक्कितशिष्याशङ्कापोहनार्थमाह—

#### पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्जत्ताणं णित्थः। ११८ ॥

अथ स्वाद्यदि देवनारकाणां विभङ्गज्ञानं भवनिवन्धनं भवेदपर्याप्तकालेऽपि तेन भवितव्यं तद्धेतोभेवस्य सत्त्वादिति न, 'सामान्यवोधनाश्च विशेपेष्ववतिष्ठन्ते ' इति

विभंगञ्चानके विशेष प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं— विभंगञ्चान संज्ञी मिथ्यादि जीवेंकि तथा सासादनसम्यग्दि जीवेंकि होता है॥११७॥ शुंका — विकलेन्द्रिय जीवेंके वह क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां पर विभंगज्ञानका कारणभृत क्षयोपशम नहीं पाया जाता है।

शंका-वह अयोपराम भी विकलेन्द्रियोंमें क्यों संभव नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवधिक्षानावरणका क्षयोपशम भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय होता है। परंतु विकलेन्द्रियोंमें ये दोनों प्रकारके कारण नहीं पाये जाते हैं, इसिलये उनके विभंगक्षान संभव नहीं है।

विभंगज्ञानको भवपत्यय मान छेने पर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाना चाहिये इसप्रकार आशंकाको प्राप्त शिष्यके संदेहके दूर करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

विभंगक्कान पर्याप्तकोंके ही होता है, अपर्याप्तकोंके नहीं होता है ॥ ११८ ॥

शंका — यदि देव और नारिकयोंके विभंगज्ञान भवप्रत्यय होता है तो अपर्याप्तकालमें भी वह हो सकता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें भी विभंगज्ञानके कारणरूप भवकी सत्ता पाई जाती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, 'सामान्य विषयका बोध करानेवाले वाक्य विशेषोंमें रहा

१ ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविमज्ज्ञज्ञानेषु भिष्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिश्रास्ति । स सि १.८.

न्यायात् नापर्याप्तिविशिष्टं देवनारकत्वं विभङ्गनिवन्धनमपि तु पर्याप्तिविशिष्टमिति । ततो नापर्याप्तकाले तदस्तीति सिद्धम् ।

इदानीं सम्यग्मिथ्यादृष्टिज्ञानप्रतिपादनार्थमाह —

सम्मामिन्छाइडि-हाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि । आभिणिबोहियणाणं मदि-अण्णाणेण मिस्सयं सुदणाणं सुद-अण्णाणेण मिस्सयं ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सयं । तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा इदि ॥ ११९ ॥

अत्रैकवचननिर्देशः किमिति क्रियत इति चेत् कथं च न क्रियते, यतस्त्रीण्य-ज्ञानानि ततो नैकवचनं घटत इति न, अज्ञाननिवन्धनमिध्यात्वस्थैकत्वतोऽज्ञानस्याप्येकत्वा-विरोधात् । यथार्थश्रद्धानुविद्धावगमो ज्ञानम्, अयथार्थश्रद्धानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । एवं च सति ज्ञानाज्ञानयोभिन्नजीवाधिकरणयोने मिश्रण घटत इति चेत्सत्यमेतदिष्टत्वात् । किन्त्वत्र सम्यग्मिध्यादृष्टावेवं मा ग्रहीः यतः सम्यग्मिध्यात्वं नाम कर्म न तन्मिध्यात्वं

करते हैं ' इस न्यायके अनुसार अपर्याप्त अवस्थासे युक्त देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण नहीं है। किंतु पर्याप्त अवस्थासे युक्त ही देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण है, इसलिये अपर्याप्त कालमें विभगज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सम्यागिथ्यादि गुणस्थानमें आदिके तीनों ही ज्ञान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। आभिनिबोधिकज्ञान मत्यज्ञानसे मिश्रित होता है। श्रुतज्ञान श्रुताज्ञानसे मिश्रित होता है। अवधि-ज्ञान विभगज्ञानसे मिश्रित होता है। अथवा तीनों ही अज्ञान ज्ञानसे मिश्रिन होते हैं॥ ११९॥

शंका-सूत्रमें अन्नान पदका एकवचन निर्देश क्यों किया है ?

प्रतिशंका - एकवचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिये ?

शंका — क्योंकि, अज्ञान तीन हैं, इसिछिये उनका बहुवचनरूपसे प्रयोग वन जाता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अज्ञानका कारण मिध्यात्व एक होनेसे अज्ञानको भी एक मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

र्यका — यथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको ज्ञान कहते हैं और अयथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको अज्ञान कहते हैं। ऐसी हालतमें भिन्न भिन्न जीवेंकि आधारसे रहनेवाले ज्ञान और अज्ञानका मिश्रण नहीं वन सकता है?

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि, हमें यही इप्ट है। किंतु यहां सम्यग्मिथ्या-इप्टि गुणस्थानमें यह अर्थ प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व कर्म मिथ्यात्व तस्मादनन्तगुणहीनशक्तेत्तस्य विपरीताभिनिवेशोत्पादसामध्यभावात् । नापि सम्यक्वं तस्मादनन्तगुणशक्तेत्तस्य यथार्थश्रद्धया साहचर्याविरोधात् । ततो जात्यन्तरत्वात् सम्यन्त्रियात्वं जात्यन्तरीभूतपरिणामस्योत्पादकम् । ततस्तदुद्यजनितपरिणामसमवेतवोधो न ज्ञानं यथार्थश्रद्धयानजुविद्धत्वात् । नाप्यज्ञानमयथार्थश्रद्धयाऽसङ्गतत्वात् । ततस्तज्ज्ञानं सम्यग्मिध्यात्वपरिणामवज्ज्ञात्यन्तरापन्नमित्येकमपि मिश्रमित्युच्यते । यथायथं प्रतिमासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम् । यथायथमप्रतिमासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । जात्यन्तरीभूतप्रत्ययानुविद्धावगमो जात्यन्तरं ज्ञानम्, तदेव विश्रज्ञानमिति राद्धान्त विद्यो च्याचक्षते ।

साम्प्रतं ज्ञानानां गुणस्थानाध्यानप्रतिपादनार्थमाह —

# आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसंजदसम्माइहि-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीदराग-छटुमत्था तिं।। १२०॥

तो हो नहीं सकता, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी हीन शक्तिवाले सम्यग्मिश्यात्वमें विपरीताभिनिवेशको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं पाई जाती है। और न वह सम्यक्ष्मिक्त हो
है, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी अधिक शिक्तिवाले उसका (सम्यग्मिश्यात्वका) यथार्थ अड़ाके
साथ साहचर्यसंबन्धका विरोध है। इसलिये जात्यन्तर होनेसे सम्यग्मिश्यात्व जात्यन्तररूप
परिणामोंका ही उत्पादक है। अतः उसके उद्यसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे युक्त झान 'झान'
इस संझाको तो प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि, उस झानमें यथार्थ अड़ाका अन्वय नहीं
पाया जाता है। और उसे अझान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, वह अयथार्थ अड़ाके साथ
संपर्क नहीं रखता है। इसलिये वह झान सम्यग्मिश्यात्व परिणामकी तरह जात्यन्तररूप
अवस्थाको प्राप्त है। अतः एक होने हुए भी मिश्र कहा जाता है।

यथावस्थित प्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्सवन्धी योधको ज्ञान कहते हैं। न्यूनता आदि दोपोंसे युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी योधको अज्ञान कहते हैं। और जात्यन्तरक्षप कारणसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी ब्रानको जात्यन्तर-ज्ञान कहते हैं। इसीका नाम मिश्रज्ञान है ऐसा सिद्धान्तको जात्मनेवाले विद्वान् पुरुष व्याख्यान करते हैं।

अब ज्ञानोंका गुणस्थानोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— आभितियोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीनों असंयतसम्यग्दिष्टेसे लेकर श्रीणक्षपाय-वीतराग छग्नस्थ गुणस्थाननक होते हैं ॥ १२०॥

<sup>🤋</sup> आभिनिबोधिकश्चताविश्रहानेषु असयतसम्यग्दृष्टणादानि क्षणिकपायान्तानि सन्ति । स. सि. १. ८.

भवतु नाम देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिण्ववधिज्ञानस्य सन्त्वं तस्य तद्भवनिवन्धन-त्वात् । देशविरताद्यपरितनानामपि भवतु तत्सन्तं तिन्निमत्तगुणस्य तत्र सन्त्वात्, न तिर्यद्भमनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिषु तस्य सन्त्वं तिन्नवन्धनमवगुणानः तत्रासन्त्वादिति चेन्न, अवधिज्ञाननिवन्धनसम्यक्तवगुणस्य तत्र सन्त्वात् । सर्वसम्यग्दृष्टिषु तदनुत्पन्यन्यथानुप-पत्तेर्नावधिज्ञानं सम्यग्दर्शननिवन्धनमिति चेत्सर्वसंयतेषु तदनुत्पन्यन्यथानुपपत्तेरवधि-ज्ञानं संयमहेतुकमपि न भवतीति किन्न भवेत् । विश्विष्टः संयमस्तद्वेतुरिति न सर्वसंयता-नामवधिर्भवतीति चेदत्रापि विशिष्टसम्यक्त्व तद्वेतुरिति न सर्वेषां तद्भवति को विरोधः स्यात् १ औपज्ञमिकस्रायिकशायोपग्रमिकभेदिभिन्नेषु त्रिष्वपि सम्यक्त्वविश्लेषव्ववधिज्ञानो-त्पत्तेर्व्यभिचारदर्शनान्न तद्विश्लेषनिवन्धनमपीति चेत्तर्बत्रापि सामायिक-च्छेदोपस्थापन-

ग्रंका — देव और नाग्कीसवन्धी असंयतसम्यग्हिए जीवोंमें अवधिक्षानका सद्भाव मले ही रहा आवे, क्योंकि, उनके अनिधिक्षान भविनिमित्तक होता है। उसीप्रकार देशिवरित आदि उपरके गुणस्थानोंमें भी अवधिक्षान रहा आवे, क्योंकि, अवधिक्षानकी उत्पत्तिके कारण-भूत गुणोंका वहां पर सद्भाव पाया जाता है। परतु असयतसम्यग्हिए तिर्धव और मनुष्योंमें उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि, अवधिक्षानकी उत्पत्तिके कारण भव और गुण असयतसम्यग्हिए निर्धव और मनुष्योंमें नहीं पाये जाते हैं।

समाधान — नहीं, क्योंकि, अवधिक्षानकी उत्पत्तिके कारणक्रप सम्यग्दर्शनका असंय-तसम्यग्दिष्ट तिर्थेच और मनुष्योंमें सद्भाव पाया जाता है।

र्गुका — चूकि सपूर्ण सम्यग्दिएयों में अवधिज्ञानकी अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती है, इससे मालुम पड़ता है कि सम्यग्दर्शन अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ?

समाधान — यदि ऐसा है तो संपूर्ण सयतों में अवधिक्षानकी अनुत्पित अन्यथा वन नहीं सकती है, इसिक्ये सयम भी अवधिक्षानका कारण नहीं है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय?

रांका — विशिष्ट सयम ही अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये समस्त सयतोंके अवधिक्षान नहीं होता है, किंतु कुछ ने ही होता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो यहा पर भी ऐसा ही मान लेना चाहिये कि असंयत-सम्यग्हाि तिर्थंच और मनुष्यामें भी विशिष्ट सम्यक्त्व ही अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण है। इसलिये सभी सम्यग्हािट तिर्थंच और मनुष्योंमें अवधिक्षान नहीं होता है, किंतु कुछके ही होता है, ऐसा मान लेनेमें क्या विरोध आता है ?

र्शका— औपरामिक, क्षायिक और क्षायोपशामिक इन तीनों ही प्रकारके विशेष सम्यग्दर्शनोंमें अवधिक्षानकी उत्पत्तिमें न्यभिचार देखा जाता है। इसलिये सम्यग्दर्शनविशेष अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण है यह नहीं कहा जा सकता है?

समाधान-पदि ऐसा है तो संयममें भी सामायिक, छेदोपस्थापना, परिद्वारिवशुद्धि,

पीरहार-स्रक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यात-मेदिभिन्नेः पश्चभिरिष संयमैः देशविरत्या च तस्य व्यभिचारदर्शनान्नाविध्ञानं संयमिवशेषिनवन्धनमपीति समानमेतत्। असंख्यातलोक-मात्रसंयमपिरणामेषु केचिद्विशिष्टाः परिणामास्तद्धेतव इति नायं दोषश्चेत्तिः सम्यग्दर्शन-परिणामेष्वप्यसंख्येयलोकपरिणामेषु केचिद्विशिष्टाः सम्यक्त्वपरिणामाः सहकारिकारण-व्यपेक्षास्तद्धेतव इति स्थितम्।

मनःपर्ययज्ञानस्वामित्रतिपादनार्थमाह —

### मणपज्जवणाणी पमत्तसंजद-प्यहुिंड जाव खीणकसाय-वीदराग-छदुमत्था तिं ॥ १२१ ॥

पर्यायपर्यायिणोरभेदापेक्षया मनःपर्ययज्ञानस्वैव मनःपर्ययज्ञानिव्यपदेशः। देश-विरताद्यधस्तनगुणभूमिस्थितानां किमिति मनःपर्ययज्ञानं न भवेदिति चेन्न, संयमा-संयमासंयमतं उत्पत्तिविरोधात्। संयममात्रकारणत्वे सर्वसंयतानां किन्न तद्भवेदिति

सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात इन पांच प्रकारके विशेष संयमोंके साथ और देशविरातिके साथ भी अवधिक्षानकी उत्पत्तिका व्यभिचार देखा जाता है, इसिलेये अवधिक्षानकी उत्पत्ति संयम-विशेषके निमित्तसे होती है यह भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और संयम इन दोनोंको अवधिक्षानकी उत्पत्तिमें निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान हैं।

शुक्ता— असंख्यात लोकप्रमाण संयमरूप परिणामोंमें कितने ही विशेष जातिके परिणाम अवधिक्षानकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, इसलिये पूर्वोक्त देख नहीं आता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो असंख्यात लोकप्रमाण सम्यक्शनक्रप परिणामोंमें दूसरे सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे युक्त होते हुए कितने ही विशेष ज्ञातिके सम्यक्तकर परिणाम अवधिशानकी उत्पत्तिमें कारण हो जाते हैं यह बात निश्चित हो जाती है।

अब मनःपर्ययज्ञानके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मन पर्ययक्षानी जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर श्रीणकषाय वीतराग-छग्रस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२१ ॥

पर्याय और पर्यायोंमें अभेदकी अपेक्षासे मनःपर्ययक्षानका ही मनःपर्ययक्षानीरूपसे उल्लेख किया है।

र्यंका—देशविराति आदि नीचेके गुणस्थानवर्ती जीवेंकि मनःपर्ययकान क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संयमासंयम और असंयमके साथ मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है।

१ सन-पर्ययहाने प्रमत्तसयतादय श्रीणकषायान्ताः सन्ति । से. सि. १. ८.

२ अ. क. प्रत्योः ' सयमसयत ' आ. प्रती च ' सयमसयतस्य जनन्यस्य ' इति पाठः ।

चेदभिवष्यद्यदि संयम एक एव तदुत्पत्तेः कारणतामगमिष्यत् । अप्यन्येऽपि तु तद्धेतवः सन्ति तद्दैकल्यान्न सर्वसंयतानां तदुन्पद्यते । केऽन्ये तद्वेतव इति चेद्विशिष्टद्रव्य-क्षेत्रकालादयः ।

केवलज्ञानाधिपतिगुणभूमिप्रतिपादनार्थमाह—

# केवलणाणी तिसु द्वाणेसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि'।। १२२ ।।

अथ स्यानाईतः केवलज्ञानमस्ति तत्र नोइन्द्रियावरणक्षयोपञ्चमजनितमनसः सत्त्वात्, न, प्रक्षीणसमस्तावरणे मगवत्यईति ज्ञानावरणक्षयोपञ्चमाभावात्तत्कार्यस्य मनसोऽसन्त्वात्। न वीर्यान्तरायक्षयोपञ्चमजनितञ्चपास्तित्वद्वारेण तत्सन्त्वं प्रक्षीण-

गंका — यदि सयममात्र मन पर्ययक्षानकी उत्पत्तिका कारण है तो समस्त सयमियोंके मन पर्ययक्षान क्यों नहीं होता है ?

समाधान—यदि केवल सयम ही मन पर्ययक्षानकी उत्पत्तिका कारण होता तो ऐसा भी होता। किंतु अन्य भी मन पर्ययक्षानकी उत्पत्तिके कारण हैं, इसलिये उन दूसरे हेतुओं के न रहनेसे समस्त संयतांके मन पर्ययक्षान उत्पन्न नहीं होता है।

शंका — वे दूसरे कौनसे कारण हैं ?

समाधान—विशेष जातिके द्रन्य, क्षेत्र और कालादि अन्य कारण हैं। जिनके विना सभी संयमियोंके मन पर्ययक्षान उत्पन्न नहीं होता है।

अव केवलझानके स्वामीके गुणस्थान यतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

केवलज्ञानी जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली और सिद्ध इन तीन स्थानोंमें होते हैं॥ १२२॥

र्श्वमा--अरिहंत परमेष्ठीके केवलक्षान नहीं है, क्योंकि, वहा पर नोशक्तियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए मनका सद्गाव पाया जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिनके संपूर्ण आवरणकर्म नाशको प्राप्त हो गये हैं ऐसे अरिहत परमेप्टीमें झानावरणकर्मका क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, इसिछिये क्षयोपशमके कार्यक्रप मन भी उनके नहीं पाया जाता है। उसीप्रकार वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिकी अपेक्षा भी वहां पर मनका सद्भाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, जिनके वीर्यान्तराय कर्मका क्षय पाया जाता है ऐसे जीवोंके वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिके सद्भाव माननेमें विरोध आता है।

१ केनलक्षाने सयोगोऽयोगध्य । स सि १ ८

वीर्यान्तरायस्य वीर्यान्तरायजनितशक्तयस्तित्वविरोधात् । कथं पुनः सयोग इति चेन्न, प्रथमचतुर्थभापोत्पित्तिनिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य सस्वापेक्षया तस्य सयोगत्वाविरोधात् । तत्र मनसोऽभावे तत्कार्यस्य वचनोऽपि न सत्त्वमिति चेन्न, तस्य ज्ञानकार्यत्वात् । अक्रमज्ञानात्कथं क्रमवतां वचनानाम्रुत्पत्तिरिति चेन्न, घटविषयाक्रम-ज्ञानसमवेतकुम्भकाराद्धटस्य क्रमेणोत्पत्त्युपलम्भात् । मनोयोगाभावे स्रत्रेण सह विरोधः स्यादिति चेन्न, मनःकार्यप्रथमचतुर्थवचसोः सत्त्रापेक्षयोपचारेण तत्सन्वोपदेशात् । जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोकर्मजनितशक्तपस्तित्वापेक्षया वा तत्सन्वान्न विरोधः ।

संयममार्गणात्रतिपादनार्थमाह --

संजमाणुवादेण अत्थि संजदा सामाइय-छेदोवहावण-सुद्धि-संजदा परिहार-सुद्धि-संजदा सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा जहाक्खाद-विहार-सुद्धि संजदा संजदासंजदा असंजदा चेदि ॥ १२३॥

शंका - फिर अरिहंन परमेष्ठीको सयोगी कैसे माना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अनुभय ) भाषाकी उत्पत्तिके निमित्तभृत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है, इसिलये इस अपेक्षासे अरिहत परमेष्ठीके सयोगी होनेमें कोई विरोधं नहीं आना है।

शंका — अरिहंत परमेष्टीमं मनका अभाव होने पर मनके कार्यरूप वचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता है ?

समाधान--नर्हा, क्योंकि, वचन ज्ञानके कार्य हैं, मनके नर्हा।

शंका - अक्रम ज्ञानसे क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, घटविषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुंभकारहारा क्रमसे घटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये अक्रमवर्ती ज्ञानसे क्रमिक वचनेंकी उत्पत्ति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका— सयोगिकेवलीके मनोयोगका अभाव मानने पर 'सद्यमणजोगो असद्यमोस-मणजोगो सण्णिमिच्छाइट्टिण्पहुडि जाव सजेशिकेविल ति ' इस पूर्वीक सूत्रके साथ विरोध आ जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनके कार्यरूप प्रथम और चतुर्थ भापाके सद्भावकी अपेक्षा उपचारसे मनके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, जीवप्रदेशोंके परि स्पन्दके कारणरूप मनोवर्गणारूप नोक्सेसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपेक्षा सयोगि-केवलीमें मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान लेनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है।

अव संयममार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— संयममार्गणाके अनुवादसे सामायिकशुद्धिसंयत, छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहार- अत्राप्यमेदापेक्षया पर्यायस्य पर्यायिन्यपदेशः। सम् सम्यक् सम्यग्दर्शन हानातु-सारेण यताः वहिरङ्गान्तरङ्गास्रवेभ्यो विरताः संयताः। सर्वसावद्ययोगात् विरतोऽस्मीति सकलसावद्ययोगविरतिः सामायिकशुद्धिसंयमो द्रन्यार्थिकत्वात्। एवंविधैकत्रतो मिथ्या-दृष्टिः किन्न स्यादिति चेन्न, आक्षिप्ताशेपविशेषसामान्यार्थिनो नयस्य सम्यग्दृष्टित्वाविरोधात्। आक्षिप्ताशेषरूपमिदं सामान्यमिति कृतोऽवसीयत इति चेत्सर्वसावद्ययोगोपादानात्। नह्येकस्मिन् सर्वश्वदः प्रवर्तते विरोधात्। स्वान्तर्माविताशेषसंयमविशेषकयमः

शुद्धिसयत, सृक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत, यथाख्यात-विद्वार-शुद्धि-सयत ये पांच प्रकारके संयत तथा संयतासंयत और असंयत जीव होते हैं ॥ १२३ ॥

यहां पर भी अभेदकी अपेक्षासे पर्यायका पर्यायकिषसे कथन किया है। 'सम्' उपसर्ग सम्यक् अर्थका वाची है, इसिल्ये सम्यक्षिन और सम्यक्षानपूर्वक 'यता ' अर्थात् जो बहिरंग और अन्तरंग आश्रवोंसे विरत हैं उन्हें संयत कहते हैं।

'में सर्व प्रकारके सावद्यथोगसे विरत हं ' इसप्रकार द्रन्यार्थिक नयकी अपेक्षा सकळ सावद्ययोगके त्यागको सामायिक शुद्धि-संयम कहते हैं।

शुंका — इसप्रकार एक व्रतका नियमवाला जीव मिथ्यादृष्टि क्यों नहीं हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि. जिसमें संपूर्ण चारित्रके भेदोंका संग्रह होता है। ऐसे सामान्यग्राही द्रव्यार्थिक नयको समीचीन दिए माननेमें कोई विरोध नहीं आता है।

र्श्वा — यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदोंका संग्रह करनेवाला है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—' सर्वसावद्ययोग' पदके ग्रहण करनेसे ही, यहां पर अपने संपूर्ण भेदोंका सग्रह कर लिया गया है, यह वात जानी जाती है। यदि यहां पर संयमके किसी एक भेदकी ही मुख्यता होती तो 'सर्व' शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि, ऐसे स्थल पर 'सर्व' शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता है।

१ रागद्दोसिवरिहिओ समी क्ति अयण अयो क्ति गमण ति । समगमण ति समाओ स एव सामाद्दय नाम ॥ अहवा मन समाए निन्नित तेण तम्मय वावि । ज तप्पओयण वा तेण व सामाद्दय नेय ॥ अहवा समाद्द सम्मक्ताण- चरणाह तेस तेहिं वा । अयण अञो समाओ स एउ सामाद्दय नाम ॥ अहवा समस्स आओ गृणाण लामो क्ति जो समाओ सो । अहवा समाणमाओ नेओ सामाद्दय नाम ॥ अहवा साम मित्ती तत्थ अओ (गमण) तेण होद्द सामाओ । अहवा सामस्साओ लामो सामाद्दय गय ॥ सम्ममओ वा समओ सामाद्द्रयप्रमयविद्धिमावाओ । अहवा सम्मस्स आओ लामो सामाद्द्रय होद्द ॥ अहवा निरुत्तविहिणा साम सम्म सम च ज तस्स । इकमप्पए प्रवेसणमेय सामाद्द्रय नेय ॥ कि पुण त सामद्द्रय सन्त्रसावक्षजोगविरद्द कि ॥ वि मा ४२२०-४२२७

सामायिकशुद्धिसंयम इति यावत् । तस्यैकस्य व्रतस्य छेदेन द्वित्र्यादिमेदेनोपस्थापनं व्रतसमारोपणं छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । सकलव्रतानामेकत्वमापाद्य एकयमोपादानाद् द्रव्यार्थिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेवैकं व्रतं पश्चधा वहुधा वा
विपाट्य धारणात् पर्यायार्थिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । निश्चितवुद्धिजनानुग्रहार्थं
द्रव्यार्थिकनयादेशना, मन्दिधयामनुग्रहार्थं पर्यायार्थिकनयादेशना । ततो नानयोः संयमयोरनुष्टानकृतो विशेषोऽस्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक एव संयम इति चेनेप दोपः,
इप्टत्वात् । अनेनैवाभिप्रायेण स्त्रे पृथक् न शुद्धिसंयतग्रहणं कृतम् ।

परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्धिसंयतः । त्रिंशद्वर्पाणि यथेच्छया भागमनु-भूय सामान्यरूपेण विशेपरूपेण वा संयममादाय द्रव्यक्षेत्रकालमावगतपरिमितापरिमित-प्रत्याख्यानप्रतिपादकप्रत्याख्यानपूर्वमहार्णवं सम्यगिष्ठगम्य व्यपगतसकलमंशयस्तपो-

इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जिसने संपूर्ण संयमके भेदेंको अपने अन्तर्गत कर लिया है ऐसे अभेदरूपसे एक यमको धारण करनेवाला जीव सामायिक-ग्रुद्धि-संयत कहलाता है।

उस एक व्रतका छेद अर्थात् दो, तीन आदिके भेदसे उपस्थापन करनेको अर्थात् व्रतींके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-जुद्धि-संयम कहते हैं। संपूर्ण व्रतींको सामान्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको ग्रहण करनेवाला होनेसे सामायिक-गुद्धि संयम द्रव्यार्थिकनयक्ष है। और उसी एक व्रतको पांच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके धारण करनेवाला होनेसे छेदोप-स्थापना-जुद्धि-संयम पर्यायार्थिकनयक्ष है। यहां पर तीक्षणबुद्धि मनुष्योंके अनुप्रहके लिये द्रव्यार्थिक नयका उपदेश दिया गया है और मन्दबुद्धि प्राणियोंका अनुप्रह करनेके लिये पर्यायार्थिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिये इन दोनों संयमोंमें अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है।

शंका — तब तो उपदेशकी अपेक्षा संयमको भले ही दो प्रकारका कह लिया जावे, पर वास्तवमें तो वह एक ही है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें इए ही है। और इसी अभि प्रायसे सूत्रमें स्वतन्त्ररूपसे (सामायिक पदके साथ) 'शुद्धिसंयत ' पदका ग्रहण नहीं किया है।

जिसके (हिंसाका) परिहार ही प्रधान है ऐसे गुद्धिप्राप्त संयताको परिहार-गुडि-संयत कहते हैं। तीस वर्षतक अपनी इच्छानुसार भोगोंको भोगकर सामान्य रूपसे अर्थात् सामायिक संयमको और विशेष रूपसे अर्थात् छेदोषस्थापना संयमको धारण कर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार परिमित या अपरिमिन प्रत्याख्यानके प्रतिपादन करनेवाले प्रत्याख्यान पूर्व स्पी महार्णवमें अच्छीतरह प्रवेश करके जिसका संपूर्ण संशय दूर हो गया है और जिसने

१ छेदेन पूर्वपर्यायनिरोधेन उपस्थापनमारोपण महात्रताना यत्र तच्छेदोपस्थापनम् । XX छेत्ण तु परियाग पोराण जो ठिवित्ति अप्पाण । धन्मस्मि पचजामे छेओवडावणे स खलु । प. मा. [ छेओवडावण. आमि रा को ]

विशेषात्समुत्पन्नपरिहारिद्धस्तीर्थकरपादम्ले परिहारश्चिद्धसंयममादत्ते'। एवमादाय स्थान-गमनचङ्कमणाश्चनपानासनादिषु व्यापारेष्त्रश्चेषप्राणिपरिहरणदक्षः परिहारश्चिद्धसंयतो नाम।

साम्परायः कपायः, स्रक्ष्मः साम्परायो येपां ते स्रक्ष्मसांपरायाः । शुद्धाश्च ते संयताश्च शुद्धसंयताः । स्रक्ष्मसाम्परायाश्च ते शुद्धिसंयताश्च स्रक्ष्मसाम्परायश्च ते शुद्धिसंयताश्च स्रक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयताः । त एव द्विघोपात्तसंयमा यदा स्रक्ष्मोकृतकपायाः भवन्ति तदा ते स्रक्ष्मसाम्परायशुद्धि-संयता इत्युच्यन्त इति यावत् ।

यथाख्यातो यथाप्रतिपादितः विहारः कपायाभावरूपमनुष्टानम् । यथाख्यातो विहारो येपां ते यथाख्यातविहाराः । यथाख्यानविहाराश्च ते छुद्धिसंयताश्च यथाख्यात-विहारछुद्धिसंयताः । सुगममन्यत् ।

संयमानुवादेनासंयतानां संयतामंयतानां च न ग्रहणं प्राप्तुयादिति चेन्न, आम्रतरु-

तपोविशेषसे परिहार ऋदिको प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव तीर्थकरके पाटमूलमें परिहार-गुडि-सयमको ग्रहण करता है। इसप्रकार सयमको धारण करके जो खड़े होना, गमन करना यहा वहां विहार करना, भोजन करना, पान करना और वैठना आदि सपूर्ण व्यापारोंमें प्राणि-योंकी हिंसाके परिहारमें दक्ष हो जाना है उसे परिहार-गुडि-सयत कहते हैं।

सांपराय कपायको कहते हैं। जिनकी कपाय स्हम हो गई है उन्हें स्हमसांपराय कहने हैं। जो स्वन विशुद्धिको प्रान्त हो गये हैं उन्हें शुद्धिस्वत कहते हैं। जो स्हमकपायचाले होते हुए शुद्धिप्राप्त स्वयत है उन्हें स्हमसापराय-शुद्धि-संवत कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामायिक या छेदे। पर्यापना संयमको धारण करनेवाले साधु जब अत्यन्त स्हमकपायवाले हो जाते हैं नव वे मृह्मसांपरायशुद्धिस्वत कहे जाते हैं।

परमागममे विहार अर्थान् कपायोंके अभावरूप अनुष्टानका जैसा प्रतिपादन किया गया है तद्वुकुछ विहार जिनके पाया जाता है उन्हें यथाख्यानविहार कहते हैं। जो यथा-ख्यातविहारवाले होते हुए शुडिप्राप्त सयत हैं वे यथाख्यानविहार-शुडि सयत कहलाते हैं। शेप कथन सुगम है।

शंका — सयम मार्गणाके अनुवादसे सयतोंमें सयतासयत और असंयतोंका ग्रहण नहीं हो सकता है ?

<sup>े</sup> तीम वासी जम्मे वासपुधत्त खु तित्थयरम्छे । पञ्चवैद्याणं पहिदी सन्गर्गाउयविहारा ॥ गो. जी ४७३

२ परिहारि विसेमेतः धटजीवानिकायसङ्खे विहरन्। प्यमेत्र पद्मपत्र न लिप्यते पापनिवर्ने ॥ गी जा ४७२ जी प्रः टी उद्धतम्।

३ अहसदी जाहरथे आटोऽभिहीए कहियमक्खाय । चरणमकनायमुदित तमहक्खाय जहक्खाय ॥ त इतिगप्प न्यानस्थितेवाळीविहाणओ पुणेकेक । खयसमजसयोगाजोगिकेवळिविहाणओ दुविह । वि मार १२७९

प्रधानवनान्तस्थनिम्बानामपि आम्रवनव्यपदेशदर्शनतोऽनेकान्तात् । उक्तं च--

संगहिय सयल-संजममेय-जममणुत्तरं दुरवगमं । जीवो समुन्वहंतो सामाइय-संजदो होई' ॥ १८७ ॥ छेतूण य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाण । पंचजमे धम्मे सो छेदोवडावओ जीवो' ॥ १८८ ॥ पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहरइ सदा वि जो हु सावजं। पंच-जमेय-जमे। वा परिहारो संजदो सो हुउँ ॥ १८९ ॥

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिस वनमें आम्रवृक्षेंकी प्रधानता है उसमें रहनेवाले नीमके वृक्षोंकी भी 'आम्रवन' ऐसी संज्ञा देखनेमें आती है। अतएव अनेकान्तका आश्रय करनेसे संयतासंयत और असंयतोंका भी संयम मार्गणामें ग्रहण किया है। कहा भी है—

जिसमें समस्त संयमोंका संग्रह कर लिया गया है ऐसे लोकोत्तर और दुरिधगम्य अभेदक्ष एक यमको धारण करनेवाला जीव सामाधिकसंयत होता है ॥ १८७॥

जो पुरानी सावद्यव्यापाररूप पर्यायको छेदकर पांच यमरूप धर्ममें अपनेको स्थापिन करता है वह जीव छेदोपस्थापक संयमी कहळाता है॥ १८८॥

जो पांच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त होता हुआ सदा ही सावद्ययोगका परिहार करता है तथा पांच यमरूप छेदोपस्थापना संयमको और एक यमरूप सामायिकसंयमको धारण करता है वह परिहार-शुद्धि-संयत कहळाना है ॥ १८९ ॥

१ गो. जी ४७०

२ गी. जी. ४७१ छेदेन प्रायश्चित्ताचरणन उपस्थापन यस्य स छेदोपस्थापन इति निरुक्ते । अथवा प्रायश्चित्तेन स्वकृतदोषपरिहाराय पूर्वकृततपस्तदोषानुसारेण छित्वा आत्मान तिविरवयसयमे स्थापयित स छेदोपस्थापक. सयत , स्वतपश्छेदे सित उपस्थापन यस्य स छेदोपस्थापन इस्राधिकरणच्युत्पत्ते । जी प्र टी

३ गो जी ४७२. परिहारकप्प पवनसामि परिहरित जहा विक । आदिमञ्ज्ञवसाणे सु आणुपुर्श्चि जह कम ॥३६९ ॥ सत्तावीस जहण्णेण उक्षोसेण सहस्त्रसो ॥ निग्धस्त भगवतो सव्यग्गोण वियाहिया ॥३७२ ॥ स्यग्गलो य उक्षोसा जहण्णेण तओ गणा । गणो य णवओ वृत्तो एमेता पिडिमिको ॥३७३ ॥ एग कप्पष्टिय कुका चत्तारि परिहारिए । अणुपरिहारिगा चेव चउरो तेसि तु ठावए ॥३७४ ॥ ण य तेथि जायती विग्व जा मासा दस अह य । ण वेयणा ण वातका णेव अण्णे उवह्वा ॥३७५ ॥ अहारसम् पुण्णेम् होक्च एते उवह्वा । कणिए कणिए यावि गणसेरा इसा भवे ॥३७६ ॥ पिडवन्निर्णिदस्स पादम्लिम जे विक । ठावयतिआ ते अण्णे ण उ ठावित ठावगा ॥३८३ ॥ सव्ये चरितमता य दसणे परिनिष्टिया । णवपुव्यिया जहण्णेण उद्योस दसपुवित्रया ॥३८४ ॥ पचिवहे ववहारे कप्पे ते दुविहान्म य । दसविहे य पिछिते सव्ये वि परिनिष्टिया ॥३८५ ॥ पिडपुच्छ वाय ण मोत्तण् णिय सकहा । आलावी अत्तिणिदेसो परिहारस्स कारणे ॥३९६ ॥ वारस दसह दस अह छच्च छ चउरो य उक्षोस । मिजिम जहनगा क वासासिसिरिगिन्हे उ ॥३९४ ॥ आयविलवारसग पत्तेय परिहारगा परिहरित । अमिगहितएसणाए

अणुलोम बेढतो जीवो उबसामगो व खबओ वा ।
सो सुहुम-सापराओ जहक्खादेणूणओ किं पि ।। १९० ॥
उवसते खीणे वा असुह कम्मिन्ह मोहणीयि ।
छदुमत्यो व जिणा वा जहक्खादो संजदो सो हु ॥ १९१ ॥
पच-ति-चउिवहिं अणु-गुण-सिक्खा-वएहिं संजुता ।
बुच्चिति देस-विश्या सम्माइद्दी ज्ञारिय-कम्मा ॥ १९२ ॥
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सिचत्त-राइमत्ते य ।
बम्हारम-परिग्गह-अणुमण-उदिह देस-विरदेदे ॥ १९३ ॥
जीवा चोद्दस-भेया डिय-विसया तह्दवीस तु ।
जे तेसु णेव विरदा असजदा ते मुणेयव्वा ॥ १९४ ॥

चाहे उपरामश्रेणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्रेणीका आरोहण करने-वाला हो, परंतु जो जीव स्क्ष्म लोभका अनुभव करता है उसे स्क्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत कहते हैं। यह सयत यथाख्यात संयमसे कुछ कम सयमको धारण करनेवाला होता है॥१९०॥

अशुभ मेहिनीय कर्मके उपशान्त अथवा क्षय हो जाने पर ग्यारहवें, वारहवें गुणस्थान-वर्ती छद्मस्थ और तेरहवें चौदहवे गुणस्थानवर्ती जिन यथाख्यात-शृद्धि संयत होते हैं॥१९१॥

जो पांच अणुवन, तीन गुणवत और चार शिक्षावर्तोंसे संयुक्त होते हुए असख्यात-गुणी कर्मनिर्जरा करने हैं ऐसे सम्यग्दिए जीव देशविरत कहे जाते हैं॥ १९२॥

द्शीनक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोपधोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिमुक्तविरत, व्रह्मचारी, आरमविरत, परित्रहविरत, अनुमनिविरत और उद्दिएविरन ये देशविरतके ग्यारह भेद हैं॥१९३॥

जीवसमास चौद्ह प्रकारके होते हैं और इन्द्रिय तथा मनके विषय अहाईस प्रकारके होते हैं। जो जीव इनसे विरत नहीं हैं उन्हें असयत जानना चाहिये॥ १९४॥

पचण्ह ति एगां सभीगी ॥ ३९५ ॥ परिहारि शे उन्माने अणुपरिहारिओ ति छन्मासा । ऋपिट्ठिती ति छन्मासे तेषु अष्टारस छ मासे ॥ ३९६ ॥ गर्राह्ट छिंद मानेहिं निव्तिष्टा य मत्रति त । ततो पच्छा य वत्रहार पह्नति अणुपित्हारिया ॥ ३९८ ॥ गएहिं छिंदं मासेहिं निव्तिष्टा य मत्रति ते । वहह ऋपिट्ट शो पच्छा परिहार तहातिव ॥ ३९९ ॥ अद्वारसिंह मानेहि कप्पो होति निवारित । मलुद्वनणाए नम छन्माना उ अण्णगा ॥ ४०० ॥ मृ ६ उ (अभि रा को परिहारिविष्टाद्विय )

- १ गो जी. ४७४.
- २ गो जी ४७५
- ३ गो जी ४७६
- ४ गाथेय पूर्वमिव ७४ गाथाझेन आगता ।
- ५ गो. जी. ४७८

संयतानां गुणस्थानानां संख्यानिरूपणार्थमाह —

# संजदा पमत्तरंजद-प्पहुाडि जाव अजोगिकेवलि तिं ॥१२८॥

अथ स्याद् बुोद्धपूर्विका सावद्यविरतिः संयमः, अन्यथा काष्टादिष्विप संयमप्रसङ्गात् । न च केवलीपु तथाभूता निष्टत्तिरित्त ततस्तत्र संयमो दुर्घट इति नैप
दोषः, अधातिचतुष्टयविनाञ्चापेक्षया समयं प्रत्यसंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरापेक्षया च सकलपापिक्रयानिरोधलक्षणपारिणामिकगुणाविभीवापेक्षया न, तत्र संयमोपचारात् ।
अथवा प्रवृत्त्यभावापेक्षया ग्रुख्यसंयमोऽस्ति । न काष्टेन व्यभिचारस्तत्र प्रवृत्त्यभावतस्तिक्षवृत्त्यनुपपत्तेः । ग्रुगममन्यत् ।

द्रव्यपर्यायार्थिकनयद्वयनिवन्धनसंयमगुणप्रतिपादनार्थमाह—

# सामाइय-च्छेदोवडावण-सुद्धि-संजदा पमत्तसंजद-पहुाडि जाव आणियाट्टे तिं।। १२५॥

अव संयतामें गुणस्थानोंकी संख्याके निरूपण करनेके लिये सत्र कहते हैं— संयत जीव श्मत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं॥ १२४॥

शंका— बुद्धिएविक सावद्ययोगके त्यागको संयम कहना तो ठीक है। यदि ऐसा न माना जाय तो काष्ट आदिमें भी संयमका प्रसंग आजायगा। किंतु केवलीमें बुद्धिप्र्वक सावद्य-योगकी निवृत्ति तो पाई नहीं जानी है इसलिये उनमें संयमका होना दुर्घट ही है?

समाधान -- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, चार अद्यातिया कमें कि विनाश करनेकी अपेक्षा और समय समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीक्षपसे कमीनर्जरा करनेकी अपेक्षा संपूर्ण पाप-क्रियांके निरोधस्वक्षप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है, इसिल्ये इस अपेक्षासे वहां संमयका उपचार किया जाता है। अतः वहां पर सयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा प्रवृत्तिके अभावकी अपेक्षा वहां पर मुख्य संयम है। इसप्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्यभावसे मुख्य संयमकी सिद्धि करने पर काष्टसे व्यभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, काष्टमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तब उसकी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है। शेष कथन सुगम है।

अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नर्योके निमित्तसे माने गये संयमके
गुणस्थान प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनारूप शुद्धिको प्राप्त संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर भीनश्चीत्तकरण गुणस्थानतक होते हैं॥ १२५॥

- १ संयमानुवादेन सयताः प्रमत्तादयोऽयोगकेवल्यन्ता । सं । सि १०८०
- ६ सामायिक-छेदोपस्थापनाशृद्धिसयता प्रमत्तादयोऽनिवृत्तिस्थानान्ताः । स ।सं १ ६ ६

सुगमत्वादत्र न किश्चिद्यक्तव्यमस्ति । द्वितीयसंयमस्याध्वाननिरूपणार्थमाह—

### परिहार-सुद्धि-संजदा दोसु डाणेसु पमत्तसंजद-डाणे अप्पमत्तः संजद-डाणे ॥ १२६॥

उपरिष्टान्किमित्ययं संयमो न भवेदिति चेन्न, ध्यानामृतसागरान्तिनमग्रात्मनां वाचंयमानामुपसंहृतगपनागमनानिकायच्यापाराणां परिहारानुपपत्तेः। प्रवृत्तः परिहरित नाप्रवृत्तस्ततो नोपरिष्टात्संयमोऽस्ति । परिहारशुद्धिसंयतः किम्रु एकयम उत पंचयम इति १ किंचातो यद्येकयमः सामायिकेऽन्तर्भवति । अथ यदि पंचयमः छेदोपस्थापनेऽन्तर्भवति १ न च संयममादधानस्य पुरुषस्य द्रव्यपर्यायाधिकाभ्यां व्यतिरिक्तस्यास्ति सम्भवस्ततो न परिहारसंयमोऽस्तीति न, परिहारर्द्वचित्रश्योत्पत्त्यपेक्षया ताभ्यामस्य कथित्रद्भेदात् । तृत्पापरित्यागेनैव परिहारर्द्विपर्यायेण परिणतत्त्वान्न ताभ्यामन्योऽयं-

इस स्त्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां कुछ विशेष कहने योग्य नहीं है। अब दूसरे संयमके गुणस्थानोंके निरूपण करनेके छिये सूत्र कहते हैं— परिहार-राज्जि-सयत प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें होते हैं॥ १२६॥ शंका — ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें यह संयम क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिनकी आत्माएं ध्यानरूपी अमृतके सागरमें निमग्न है, जो वचन-यम (मोन) का पालन करने हैं और जिन्होंने आने जानेरूप संपूर्ण शरीरसवन्धी व्यापार सकुचित कर लिया है ऐसे जीवोंके ग्रुभागुभ कियाओंका परिहार वन ही नहीं सकता है। क्योंकि, गमनागमन आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेवाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करनेवाला नहीं। इसलिये ऊपरके आठवें आदि व्यान अवस्थाको प्राप्त गुणस्थानोंमें परिहार-गुडि-सयम नहीं वन सकता है।

शंका — परिहार-शुन्ति-सयम क्या एक यमरूप है या पाच यमरूप है क्रमेंसे यदि एक यमरूप है तो उसका सामायिकमें अन्तर्भाव होना चाहिये और यदि पांच यमरूप है तो छेदोपस्थापनामें अन्तर्भाव हो जाना चाहिये। संयमको धारण करनेवाले पुरुषके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इन दोना संयमींसे भिन्न नीसरे सयमकी संभावना तो है नहीं, उसलिये परिहार-शुन्ति-सयम नहीं यन सकता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पग्हिर ऋडिकप अतिदायकी उत्पत्तिकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थानासे परिहार-गुद्धि सयमका कथिवन् भेद है।

शंका—सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्थाका त्याग न करते हुए ही परिहार ऋदिरूप पर्यायसे यह जीव परिणत होता है, इसिलये सामायिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न

१ परिहारगुद्धिसंगता प्रमत्ताप्रमत्ताथ । म सि । ८

संयम इति चेन्न, प्राग्विद्यमानपरिहारर्द्धचपेक्षया ताम्यामस्य भेदात् । ततः स्थितमेत-त्ताभ्यामन्यः परिहारसंयम इति । परिहारर्द्धेरुपरिष्टादपि सत्त्वात्तत्रास्यास्तु सत्त्वमिति चेन्न, तत्कार्यस्य परिहरणलक्षणस्यासन्वतस्तत्र तद्भावात् ।

तृतीयसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

# सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा एकम्मि चेव सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजद-ट्टाणे' ॥ १२७ ॥

स्क्ष्मसाम्परायः किम्र एकयम उत पश्चयम इति १ किं चातो यद्येकयम. पश्चयमान्त्र मुक्तिरुपश्चमश्रेण्यारोहणं वा सक्ष्मसाम्परायगुणप्राप्तिमन्तरेण तदु भयाभावात् । अथ पश्चयमः एकयमानां पूर्वोक्तदोषो समाद्योकेते । अथोभययमः एकयमपश्चयमभेदेन स्रक्ष्मसाम्परा-

#### यह संयम नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले अविद्यमान परंतु पीछेसे उत्पन्न हुई परिहार ऋदिकी अपेक्षा उन दोनों संयमोंसे इसका भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक और छेदोपस्थापनासे परिहार-गुद्धि-संयम भिन्न ही है।

रंका — परिहार ऋदिकी आगेके आठवें आदि गुणस्थानोंमें भी सत्ता पाई जाती है, अतपव वहां पर इस संयमका सद्भाव मान छेना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यद्यापे आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार ऋदि पार्र जाती है परंतु वहां पर परिहार करनेरूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है, इसिलये आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार-गुद्धि-संयमका अभाव कहा गया है।

अब तीसरे संयमके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत जीव एक सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत गुणस्थानमें ही होते हैं॥ १२७॥

र्शका—स्हमसांपरायसंयम क्या एक यमक्ष है अथवा पांच यमक्ष ? इनमेंसे यि एक यमक्ष है तो पंचयमक्ष छेदोपस्थापनासंयमसे मुक्ति अथवा उपशमश्रेणीका आरोहण नहीं वन सकता है, क्योंकि, स्हमसांपरायगुणस्थानकी प्राप्तिके विना मुक्तिकी प्राप्ति और उपशमश्रेणीका आरोहण नहीं बन सकेगा ? यदि स्हमसांपराय पांच यमक्ष है तो एक यमक्ष सामायिक सयमको धारण करनेवाले जीवोंके पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते हैं ? यदि छेदोपस्थापनाको उभय यमक्ष मानते हैं तो एक यम और पंचयमके भेदसे स्हमसांपरायके दो भेद हो जाते हैं ?

१ सूक्ष्मसाम्परायग्रुद्धिसयताः एकस्मिनेव सूक्ष्मसाम्परायस्थाने । स सि १.८

याणां द्वेविध्यमापतेदिति । नाद्यो विकल्पावनम्युपगमात् । न तृतीयविकल्पोक्तदोपः सम्भवति पश्चेकयममेदेन संयमभेदाभावात् । यद्येकयमपश्चयमौ संयमस्य न्यूनाधिक-भावस्य निवन्धनावेवाभविष्यतां संयमभेदोऽप्यभविष्यत् । न चैवं संयमं प्रति द्वयोर-विशेपात् । ततो न सक्ष्मसाम्परायसंयमस्य तद्द्वारेण द्वैविध्यमिति । तद्द्वारेण संयमस्य द्वेविध्यामावे पश्चविधसंयमोपदेशः कथं घटन इति चेन्मा घटिष्ट । तर्दि कतिविधः संयमः १ चतुर्विधः पश्चमस्य संयमस्यानुपलम्भात् । सुगममन्यत् ।

चतुर्थसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह-

जहाक्खाद-विहार-सुद्धि-संजदा चदुसु ट्टाणेसु उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि तिं॥ १२८॥

समाधान—आदिके दो विकल्प तो ठीक नहीं हैं, क्योंकि, वैसा हमने माना नहीं है। इसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोप भी सभव नहीं है, क्योंकि, पंचयम और एकयमके भेदसे संयममें कोई भेद ही सभव नहीं है। यदि एकयम और पंचयम संयमके न्यूनाधिकभावके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, संयमके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अतः स्क्ष्मसांपराय संयमके उन दोनोंकी अपेक्षा दो भेद नहीं हो सकते हैं।

शंका—जब कि उन दोनोंकी अपेक्षा संयमके दो भेद नहीं हो सकते हैं तो पांच प्रकारके सयमका उपदेश कैसे वन सकता है ?

समाधान — यदि पांच प्रकारका सयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। गुंका — तो सयम कितने प्रकारका है ?

समाधान — संयम चार प्रकारका है, क्योंकि, पांचवा संयम पाया ही नहीं जाता है। शेप कथन सुगम है।

विशेपार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें विवक्षा भेदसे ही भेद है नास्तवमें नहीं, अतः ये दोनों मिलकर एक और शेपके तीन इसप्रकार संयम चार प्रकारके होते हैं।

अव चौथे सयमके गुणस्थानांके प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं-

यथाख्यात-विहार शुद्धि-संयत जीव उपशान्त-कषाय वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं॥ १२८॥

१ यथारुयातविहारशुद्धिसयता उपनान्तकपायादयोऽयोगकेवन्यन्ता । स. सि. १ ८.

सुगमत्वानात्र वक्तव्यमिति । देशविरतगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह— संजदासंजदा एकिमि चेय संजदासंजद-ट्ठाणे' ॥१२९ ॥ सुगममेतत् ।

असंयतगुणस गुणसानप्रमाणनिरूपणार्थमाह— अमंजदा गरंहिय प्रदाहि जात अमंजटा

असंजदा एइंदिय-पहुडि जाव असंजदसम्माइहि तिं ॥१३०॥
मिथ्यादृष्टयोऽपि केचित्संयता दृश्यन्त इति चेन्न, सम्यक्त्वमन्तरेण संयमानुषपत्तेः। सिद्धानां कः सयसो भवतीति चेन्नैकोऽपि। यथा दुद्धिपूर्वकिनवृत्तेरभावान्न
संयतास्तत एव न संयतासंयताः नाष्यसंयताः प्रणष्टाञ्चेपपापिक्रयत्वात्।

संयमद्वारेण जीवपदार्थमिभधाय साम्प्रतं दर्शनमुखेन जीवसत्तानिरूपणार्थमाह — दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओधिदंसणी केवलदंसणी चेदिं ॥ १३१॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां विशेष कुछ कहने योग्य नहीं है। अब देशविरत गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— संयतासंयत जीव एक संयतासंयत गुणस्थानमें ही होते हैं॥ १२९॥ इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

अव असंयतगुणके गुणस्थानोंके प्रमाणके निरूपण करनेके छिये सूत्र कहते हैं — असंयत जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानतक होते हैं ॥ १३० ॥ ग्रुंका — कितने ही मिथ्यादाप्ट जीव संयत देखे जाते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सम्यन्दर्शनके विना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। शंका — सिद्ध जीवोंके कौनसा संयम होता है?

समाधान —एक भी संयम नहीं होता है। उनके वुद्धिपूर्वक निवृत्तिका अभाव होनेसे जिसलिये वे संयत नहीं हैं, इसलिये संयतासंयत नहीं है और असंयत भी नहीं है, क्योंिक, उनके संपूर्ण पापरूप क्रियाएं नए हो चुकी हैं।

संयममार्गणाके द्वारा जीव-पदार्थका कथन करके अब दर्शनमार्गणाके द्वारा जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

द्शिनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुद्शीन, अचक्षुद्शीन, अवधिद्शीन और केवलद्शीनके धारण करनेवाले जीव होते हैं ॥ १३१ ॥

- १ सयतासयता एकरिमचेव सयतासयतस्थाने । सः वि १. ८
- २ असयता आयेपु चतुर्पु गुणस्थानेपु । सः सि १.८.
- ३ मावचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपश्रमाद् द्रव्येन्द्रियातुपघाताच चक्षुर्दर्शनिनश्रक्षुर्दर्शनलिधमतो जीवस्य घटादियु

चक्षुपा सामान्यसार्थस ग्रहणं चक्षुर्दर्शनम् । अथ साद्विपयविपयिसम्पातसमनन्तर-माद्यग्रहणमवग्रहः । न तेन वाह्यार्थगतिविधसामान्य परिच्छिद्यते तस्यावस्तुनः कर्मत्वान्न मावात् । अविषयीकृतप्रतिपेधस्य ज्ञानस्य विधौ प्रवृत्तिविरोधात् । विधेः प्रतिपेधाद् व्यावृत्तो गृह्यतेऽव्यावृत्तो वा १ आद्ये न विधिसामान्यग्रहणं प्रतिपेधेन सह विध्युपादानात् । द्वितीये न तद्धि ग्रहणं विधिप्रतिषेधोमयग्रहणे तस्यान्तर्भावात् । न वाह्यार्थगतप्रतिषेध-सामान्यमपि परिच्छिद्यते विधिपक्षोक्तदोपदृपितत्वात् । तस्माद्विधिनिपेधात्मकवाह्यार्थ-

चक्षुके द्वारा सामान्य पदार्थके प्रहण करनेको चक्षुदर्शन कहते हैं।

शंका — विषय और विषयिक योग्य संबन्धक अनन्तर प्रथम ग्रहणको जो अवग्रह कहा है। सो उस अवग्रहके द्वारा वाह्य अर्थमें रहनेवाले विधि-सामान्यका झान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, बाह्य अर्थमें रहनेवाला विधि सामान्य अवस्तु है इसलिये वह कमें अर्थात् झानका विषय नहीं हो सकता है। दूसरे जिस झानने प्रतिपेधको विषय नहीं किया है उसकी विधिमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। इसलिये विधिका प्रतिपेधसे व्यावृत्त होकर ग्रहण होता है प्रथम विकल्पके मानने पर केवल विधि-सिमान्यका ग्रहण तो बन नहीं सकता है, क्योंकि, प्रतिपेधके साथ ही विधिका ग्रहण देखा जाता है। दूसरे विकल्पके मानने पर ऐसे ग्रहणका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं, क्योंकि, विधि और प्रतिपेध इन दोनोंके ग्रहणमेंही प्रतिपेधसे अव्यावृत्त विधिका अन्तर्भाव हो जाता है। इसीप्रकार वाह्य अर्थमें रहनेवाले प्रतिपेधसामान्यका भी ग्रहण नहीं वन सकता है, क्योंकि, विधि पक्षमें जो दोप दे आये हैं वे सब यहां पर भी लागू पढ़ते हैं। इसलिये विधि-निपेधात्मक

हन्येपु चक्षुपी दर्शन चक्षुदर्शनम् । सामान्यविषयत्वेऽपि चास्य यद घटादिविशेषामियान तत्सामान्यविशेषये। कथिनि दमेदादेशन्तेन विशेषेन्यो व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याम्रहणस्यापनार्थम् । उक्त च 'निर्विशेष विशेषाणां महो दर्शनमुच्यते ' हसादि । चक्षुर्वर्जशेषेन्द्रियचतुष्टय मनश्चाचक्षुरुच्यते, तस्य दर्शने न चश्चर्दर्शन, तदापि सावचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपश्चाद द्रव्येन्द्रियात्वर्षाताच अचक्षुर्दर्शनिशेष्ट्रवर्शनल्थिमतो जीवस्थात्ममावे मवति । × इदमुक्त सवति, चक्षुर्रन्पायकारि, ततो दूरस्थमपि स्वविषय परिष्टिनक्ति । × श्रीत्राद्योगिन तु प्राप्यकारिणि, ततो द्रव्येन्द्रयस्थेषद्वरिण जिवेन सह सम्बद्धमेव विषय परिष्टिन्दर्शालेतदर्शनार्थमाति । × श्रीत्राद्योगिन तु प्राप्यकारिणि, ततो द्रव्येन्द्रयस्थेषद्वरिण जिवेन सह सम्बद्धमेव विषय परिष्टिन्दर्शालेतदर्शनार्थमाति । सवति । × अवश्चर्यश्चमिष्ठपर्शनम् । अवधिदर्शनिनोऽवधिदर्शनावरणक्षयोपश्चमसमुद्रम्ताविदर्शनलाध्यते जीवस्य सर्वरूपिद्रव्येपु सवति, न पुन सर्वपर्यायेषु । यतोऽवधिदर्शनावरणक्षयोपश्चमसमुद्रम्ताविदर्शनलाध्याते जीवस्य सर्वरूपिद्रवर्णे सवति, न पुन सर्वपर्यायेषु । यतोऽवर्थेकत्रह्मतीविपय मितृतुमहीते झानस्येव तद्विषय वात् कथिमहावधिदर्शनविषयत्वेन पर्याया निर्देष्टाः । सापूक्त, केवल पर्यायेरिपि घटशरावोदम्बनादिमिर्मृदादिसामान्यमेव तथा तथा विशित्यते न पुनस्तेन एक्नितेन व्यतिरिच्य ते, अतो मुख्यते सामान्य, ग्रुणीभृतात्त्लिकियते जीवस्य सर्वद्वयेषु मृतीमतेषु सर्वपर्ययेषु च मवतीति । सम पर्यायक्तान तु तथाविघक्षयोपश्चमपाटवान् सर्वदा विशेषानेव ग्रुबदुत्यचते, न सामान्यम्, अतस्तद्वर्शन नोक्तमिति । अनुः (असिः रा को दसणग्रुणप्यमाण )

अहणमनग्रहः। न स दर्शनं सामान्यग्रहणस्य दर्शनन्यपदेशात्। ततो न चक्षदेर्शनमिति। अत्र प्रतिविधीयते, नैते दोपाः दर्शनमाहौकन्ते तस्यान्तरङ्गार्थविपयत्वात्। अन्तरङ्गार्थोऽपि सामान्यविशेपात्मक इति। तद्विधिप्रतिपेधसामान्ययोरुपयोगस्य क्रमेण प्रवृत्त्यन्तपत्ते प्रतिक्षेपत्ते प्रतिक्षेपति सामान्यविशेपत्मकस्यात्मनः सामान्य- वर्शनं तस्य सामान्यविशेपविषयत्वादिति चेन्न, सामान्यविशेपात्मकस्यात्मनः सामान्य- शब्दवाच्यत्वेनोपादानात्। तस्य कथं सामान्यतेति चेद्वच्यते। चक्षिरिन्द्रयक्षयोपश्चमो हि नाम रूप एव नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्यार्थग्रहणस्योपल्लम्भात्। तत्रापि रूपसामान्य एव नियमितस्ततो नीलादिप्त्रेकरूपेणैव विशिष्टवस्त्वनुपलम्भात्। तस्माचक्षुरिनिद्रय- क्षयोपश्चमो रूपविशिष्टार्थं प्रति समानः आत्मच्यतिरिक्तक्षयोपश्चमाभावादात्मापि तद्- द्वारेण समानः, तस्य भावः सामान्यं तद्र्शनस्य विषय इति स्थितम्।

अथ स्याचक्षुपा यत्प्रकाशते तद्र्शनम् । न चात्मा चक्षुपा प्रकाशते तथानुपल-

वाह्य पदार्थके ग्रहणको अवग्रह मानना चाहिये। परंतु वह अवग्रह दर्शनक्रप तो हो नही सकता है, क्योंकि, जो सामान्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है। अतः चक्षदर्शन नही वनता है?

समाधान—ऊपर दिये गये ये सब दोप दर्शनको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि, बह अन्तरंग पदार्थको विषय करता है। और अन्तरंग पदार्थ भी सामान्य-विशेषात्मक होता है। इसिलिये विधिसामान्य और प्रतिपेधसामान्यम उपयोगकी कमसे प्रवृत्ति नहीं बनती है, अतः उनमें उपयोगकी अक्रमसे प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिये। अर्थात् दोनोंका युगपत् ही प्रहण होता है।

रंका—इस कथनको मान लेने पर भी वह अन्तरंग उपयोग दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, उस अन्तरंग उपयोगको सामान्यविशेपात्मक पदार्थ विषय मान लिया है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहांपर सामान्यविशेपात्मक आत्माका सामान्य शब्दके धाच्यरूपसे ग्रहण किया है।

गंका - उसकी सामान्यपना केसे है ?

समाधान— चश्च इन्द्रियावर्णका क्षयोपराम रूपमें ही नियमित है। इसिलेये उससे रूपविशिष्ट ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है। वहांपर भी चश्चदर्शनमें रूपसामान्य ही नियमित है, इसिलेये उससे नीलादिकमें किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलिध्य नहीं होती है। अतः चश्च इन्द्रियावरणका क्षयोपराम रूपविशिष्ट अर्थके प्रति समान है। और आत्माको छोड़कर क्षयोपराम पाया नहीं जाता है इसिलेथे आत्मा भी क्षयोपरामकी अपेक्षा समान है। और उस समानके भावको सामान्य कहते है। वह दर्शनका विषय है।

शंका--चक्ष इन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं। परंतु आत्मा तो खक्षु इन्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं, क्योंकि, चक्षु इन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती है। चक्षु इन्द्रियसे रूपसामान्य और रूपविशेषसे युक्त पदार्थ प्रकाशित

म्मात् । प्रकाशते च रूपसामान्यविशेपविशिष्टार्थः । न स दर्शनमर्थस्यापयोगरूपत्व-विरोधात् । न तस्योपयोगोऽपि दर्शनं तस्य ज्ञानरूपत्वात् । ततो न चक्षुर्दर्शनमिति न, चक्षुर्दर्शनावरणीयस्य कर्मणोऽन्तित्वान्यथातुपपत्तेराधार्याभावे आधारकस्याप्यभावात् । तस्माचक्षुर्दर्शनमन्तरङ्गविपयमित्यङ्गीकर्तव्यम् । किं च निद्रानिद्रादीनि कर्माणि न ज्ञानप्रतिवन्धकानि ज्ञानावरणाम्यन्तरे तेपामपाठात् । नान्तरङ्गविहरङ्गार्थविपयोपयोग-द्यप्रतिवन्धकानि एवमपि ज्ञानावरणस्यवान्तर्भावात् । नान्तरङ्गविहरङ्गार्थविषयोपयोग-सामान्यप्रतिवन्धकानि जाग्रदवस्थायां छज्ञस्यज्ञानदर्शनापयोगयोरक्रमेण द्यत्तिप्रसङ्गात् । ततो दर्शनावरणीयकर्मणोऽस्तित्वान्यथानुपपत्तेरन्तरङ्गार्थविपयोपयोगप्रतिवन्धक दर्शना-वरणीयम्, विहरङ्गार्थविपयोपयोगप्रतिवन्धकं ज्ञानावरणमिति प्रतिपत्तव्यम् । आत्म-विषयोपयोगस्य दर्शनत्वेऽङ्गीक्रियमाणे आत्मनो विश्लेपाभावाचतुर्णमिपि दर्शनानाम-विश्लेपः स्यादिति चेन्नैप दोपः, यद्यस्य ज्ञानस्योत्पादकं स्वरूपसंवेदनं तस्य तद्रर्शन-

होता है। परतु पदार्थ तो उपयोगरूप हो नहीं सकता, क्योंकि, पदार्थको उपयोगरूप मानेनेम विरोध आता है। पदार्थका उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, वह उपयोग ज्ञान-रूप पड़ता है। इसलिये चश्रदर्शनका अस्तित्व नहीं बनता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि चक्षुद्दीन नहीं हो तो चक्षुद्दीनावरण कमें नहीं वन सकता है, क्योंकि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव हो जाता है। इसिल्ये अन्तरग पदार्थको विषय करनेवाला चक्षुद्दीन हे यह वात स्वीकार कर लेना चाहिये। इसेर निल्लानिला आदि कमें धानके प्रतिवन्धक नहीं है, क्योंकि, ज्ञानावरण कर्मके भेदोंमें इन निल्लानिला आदि कमींका पाठ नहीं है। तथा निल्लानिला आदि कमीं अन्तरग और विहरण पदार्थोंको विषय करनेवाले दोनों उपयोगोंके भी प्रतिवन्धक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर भी निल्लानिलादिक वानावरणके भीतर ही अन्तर्भाव होना चाहिये था। परंतु ऐसा नहीं है, अत. निल्लानिलादिक दोनों उपयोगके भी प्रतिवन्धक नहीं है। निल्लानिलादिक अन्तरंग और वाहिरग पदार्थोंको विषय करनेवाले उपयोग सामान्यके भी प्रतिवन्धक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर जाग्रत अवस्थान छवस्थके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगकी गुगपत् प्रवृत्तिका प्रसग आ जायगा। इसिल्ये दर्शन यदि न हो तो दर्शनावरण कर्मका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः अन्तरग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिवन्धक इर्शनावरण कर्म है और विहरग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिवन्धक इर्शनावरण कर्म है और विहरग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिवन्धक इर्शनावरण कर्म है येस। जानना चाहिये।

ग्रंका — आत्माको विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन स्वीकार कर लेनेपर आत्माम कोई विदोपना नहीं होनेसे चारों दर्शनोंमें भी कोई भेद नहीं रह जायगा?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जो जिस द्यानका उत्पन्न करनेवाला

व्यपदेशात्र दर्शनस्य चातुर्विध्यनियमः । यावन्तश्रक्षुरिन्द्रियक्षयोपश्रमजनितज्ञानस्य विषयभावमापत्राः पदार्थास्तावन्त एवात्मस्यक्षयोपश्रमास्तत्त्रामानस्तद्द्वारेणात्मापि तावानेव तच्छक्तिखचितात्मपरिच्छित्तिर्दर्शनम् । न चैतत्काल्पनिकं परमार्थत एव परोपदेश-मन्तरेण शक्तया सहात्मनः उपलम्भात् । न दर्शनानामक्रमेण प्रवृत्तिज्ञीनानामक्रमेणोन्त्पत्यभावतस्तदभावात् । एवं श्रेषदर्शनानामपि वक्तव्यम् । ततो न दर्शनानामेकत्व-मिति उक्तं च

चक्ख्ण ज पयासिद दिस्सिट तचक्खु-दसण वेंति । सेसिंदिय-पयासो णादव्यो सो अचक्खु तिं ॥ १९५॥ परमाणु-आदियाइ अंतिम-खंधं ति मुत्ति-दव्याई । त ओवि-दंसणं पुण ज परसइ ताइ पच्चक्खं ॥ १९६॥ बहुविह बहुष्पयारा उज्जोवा परिमियम्हि खेत्ताम्हि । छोगालोग-अतिमिरा जो केवलदंसणुज्जोवों ॥ १९७॥

स्वरूपसंवेदन है उसको उसी नामका दर्शन कहा जाता है। इसिछिये दर्शनके चार प्रकारके होनेका कोई नियम नहीं है। चक्षु इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए ब्रानके विषय-भावको प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्मामें स्थित क्षयोपशम उन उन संबाओंको प्राप्त होते हैं। और उनके निमित्तसे आत्मा भी उतने ही प्रकारका हो जाता है। अतः इस प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त आत्माके संवेदन करनेको दर्शन कहते है। यह सब कथन काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि, परोपदेशके विना अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्माकी परमार्थसे उपलब्ध होती है। सभी दर्शनोंकी अक्रमसे प्रवृत्ति होती है सो बात भी नहीं है, क्योंकि, ब्रानोंकी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होता है। इसीप्रकार शेष दर्शनोंका भी कथन करना चाहिये। इसिछिये दर्शनोंमें एकता अर्थात् अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है। कहा भी है—

जो चक्ष इन्द्रियके द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है उसे चक्षुदर्शन कहते हैं। तथा शेष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं ॥१९५॥

परमाणुसे आदि लेकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त मूर्त पदार्थींको जो प्रत्यक्ष देखता है उसे अवधिद्दर्शन कहते हैं ॥१९६॥

अपने अपने अनेक प्रकारके भेदोंसे युक्त बहुत प्रकारके प्रकाश इस परिभित क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं। परंतु जो केवल दर्शनरूपी प्रकाश है वह लोक और अलोकको भी तिमिर रहित कर देता है ॥१९७॥

<sup>.</sup> १ गोः जी ४८४ ।

१ गो जी ४८५.

६ गो. जी. ४८६.

चक्षुर्दर्शनाध्यानप्रतिपादनार्थमाह—

# चक्खु-दंसणी चउरिंदिय-पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ १३२ ॥

सुगममेतत् ।

अचक्षुर्दर्भनस्याधिपतिप्रतिपादनार्थमाह—

# अचक्खु-दंसणी एइंदिय-प्पहुिंड जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ १३३ ॥

दृष्टान्तस्मरणमचक्षुर्दर्शनामिति केचिदाचक्षते तन्न घटते एकेन्द्रियेषु चक्षुर-भावतोऽचक्षुर्दर्शनस्याभावासञ्जननात् । दृष्टशब्द उपलम्भवाचक इति चेन्न, उपलब्धार्थ-विषयस्मृतेर्दर्शनत्वेऽङ्गीक्रियमाणे मनसो निर्विषयतापत्तेः । ततः स्वरूपसवेदनं दर्शन-मित्यङ्गीकर्तव्यम् । ज्ञानमेव द्विस्वभावं किन्न स्यादिति चेन्न, स्वस्माङ्किन्नवस्तुपरिच्छेदकं

अव चश्चदर्शनसंवन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— चश्चदर्शन उपयोगवाले जीव चतुरिान्द्रियसे लेकर क्षीणकपाय-छन्नस्थ-वीतराग गुण-स्थान तक होते है ॥ १३२ ॥

इसका अर्थ सरल है।

अब अचश्चदरीनके स्वामी वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

अचशुद्र्शन उपयोगवाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर क्षीणकपाय वीतराग-छग्नस्थ गुण-स्थान तक होते हैं ॥१३३॥

द्यान्त अर्थात् देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचश्चदर्शन है, इसप्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं। परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकेन्द्रिय जीवोंमें चश्चद्दियका अभाव होनेसे उनके अचश्चदर्शनके अभावका प्रसंग आजायगा।

शंका - इप्रान्तमें ' इप्र ' शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपलब्ध पदार्थको विषय करनेवाली स्मृतिको दर्शन स्वीकार कर छेनेपर मनको विषय रहितपनकी आपत्ति धाजाती है। इसालिये स्वरूपसंवेदन दर्शन है ऐसा स्वीकार कर छेना चाहिये।

शंका — द्वान ही दो स्वभाववाला क्यों नहीं मान लिया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अपनेसे भिन्न वस्तुका परिच्छेदक ज्ञान है और अपनेसे अभिन्न वस्तुका परिच्छेदक दर्शन है, इसिछिये इन दोनोंमें एकपना नहीं वन सकता है।

१ दर्शनानुनादेन चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनयोभिष्यादृष्ट्यादांनि क्षाणकपायान्तानि सन्ति । स मि १ ८

ज्ञानम्, स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं दर्शनम्, ततो नानयोरेकत्वमिति । ज्ञानदर्शनयोरक्रमेण प्रवृत्तिः किन्न स्यादिति चेत् किमिति न भवति ? भवत्येव क्षीणावरणे इयोरक्रमेण
प्रवृत्त्व्यपलम्भात् । भवतु छञ्चस्थावस्थायामप्यक्रमेण क्षीणावरणे इव तयोः प्रवृत्तिरिति चेन्न,
आवरणानिरुद्धाक्रमयोरक्रमवृत्तिविरोधात् । अस्वसंविद्ध्यो न कदाचिद्प्यात्मोपलम्यत
इति चेन्न, वहिरङ्गोपयोगावस्थायामन्तरङ्गोपयोगानुपलम्भात् । श्रुतदर्शनं किमिति
नोच्यत इति चेन्न, तस्य मातिपूर्वकस्य दर्शनपूर्वकत्विरोधात् । यदि वहिरङ्गार्थसामान्यविपयं दर्शनमभविष्यत्तदा श्रुतज्ञानदर्शनमित समभविष्यत् ।

अवधिद्र्ञनप्रदेशप्रातिपादनार्थमाह-

# ओधि-दंसणी असंजदसम्माइहि-प्यहुिंड जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्या ति ॥ १३४॥

शंका - ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—कैसे नहीं होती, होती ही है, क्योंकि, जिनके आवरण कर्म नष्ट हो गये हैं ऐसे तेरहवें आदि गुणस्थानवर्ती जीवोंमे ज्ञान और दर्शन इन दोनोंकी युगवत् प्रवृत्ति पाई जाती है।

शंका— आवरणकर्मसे रहित जीवोंमें जिसप्रकार ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति पाई जाती है, उसीप्रकार छद्मस्थ अवस्थामें भी उन दोनोंकी एक साथ प्रवृत्ति होओ ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मके उद्यसे जिनकी युगपत् प्रवृत्ति करनेकी शाक्ति रुक गई है ऐसे छन्नस्थ जीवोंके ज्ञान और दर्शनमें युगपत् प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है।

शंका—अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती है? समाधान—नहीं, क्योंकि, वहिरग पदार्थोंकी उपयोगक्तप अवस्थामें अन्तरग पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता है।

श्रेका-श्रुत दर्शन क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मतिक्षानपूर्वक होनेवाले श्रुतक्षानको दर्शनपूर्वक माननेमें विरोध आता है। दूसरे यदि वहिरंग पदार्थको सामान्यरूपसे विषय करनेवाला दर्शन होता तो श्रुतक्षानसंबन्धी दर्शनमी होता। परंतु ऐसा नहीं है, इसलिये श्रुतक्षानके पहले दर्शन नहीं होता है।

अय अयधिक्षानसंवन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेकेलिये सूत्र कहते हैं— अवधिदर्शनवाले जीव असंयत सम्यग्द्यप्रिसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ गुण-

१ अवधिदर्शने असयतसम्यदृष्टथादीनि क्षीणकपायान्ता।ने । स सि. १.८.

सुगममेतत् । विभन्नदर्शनं किमिति पृथग् नोपिद्धिमिति चेन्न, तस्याविधदर्शनेऽ-न्तर्भावात् । मनःपर्ययदर्शनं तिहै वक्तव्यमिति चेन्न, मतिपूर्वकत्वात्तस्य दर्शनामानात् । केवलदर्शनस्वामिप्रतिपादनार्थमाह---

### केवलदंसणी तिसु हाणेसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि'॥ १३५॥

अनन्तत्रिकालगोचरवाहेऽथे प्रवृत्तं केवलज्ञानं (स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं च दर्शनिमिति ) कथमनयोः समानतेति चेत्कध्यते । ज्ञानप्रमाणमात्मा ह्यानं च त्रिकाल-गोचरानन्तद्रच्यपर्यायपरिमाणं ततो ज्ञानदर्शनयोः समानत्विमिति । स्वजीवस्थपर्याय-ज्ञानादर्शनमधिकमिति चेन्न, इष्टत्वात् । कथं पुनस्तेन तस्य समानत्वम् १ न, अन्योन्या-त्मकयोस्तद्विरोधात् । उक्तं च—

स्थान तक होते हैं ॥१३४॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

शुंका — विभगद्दीनका पृथक् रूपसे उपदेश क्यों नहीं किया!

समाधान-नहीं, क्योंकि, उसका अवधिदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है।

शंका - तो मनःपर्ययदर्शनको भिन्न रूपसे कहना चाहिये?

समाधान— नहीं, श्योंकि, मनःपर्ययक्षान मतिक्षानपूर्वक होता है, इसिल्ये मनःपर्यय-दर्शन नहीं होता है।

अब केवलदर्शनके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

केवलदर्शनके धारक जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली और सिद्ध इन तीन स्थानीम होते हैं ॥१३५॥

र्शका — त्रिकालगोचर अनन्त चाह्य पदार्थामं प्रवृत्ति करनेवाले ज्ञान है और स्वरूप-मात्रमं प्रवृत्ति करनेवाला दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें समानता कैसे हो सकती है ?

समाधान — आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान त्रिकालके विषयभूत द्रव्योंकी अनन्त पर्यायोंको जाननेवाला होनेसे तत्परिमाण है, इसलिये ज्ञान और दर्शनमें समानता है।

शुंका -- जीवमें रहनेवाली स्वकीय पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शन अधिक है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, यह बात इए ही है।

शंका--फिर बानके साथ दर्शनकी समानता कैसे हो सकती है?

समाधान— समानता नहीं हो सकती यह वात नहीं है, क्योंकि, एक दूसरेकी अपेक्षा करनेवाले उन दोनोंमें समानता मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। कहा भी है—

१ फेनलदर्शने सयोगकेवली अयोगफेनली च । सः सि १ ८

आदा णाण-पमाणं णाणं णेय-प्पमाणमृहिहं । णेय छोआछोअ तम्हा णाणं तु सञ्च-गयं' ॥ १९८॥ एय-दिवयम्मि जे अत्य-पञ्जया वयण-पञ्जया वावि । तौदाणागय-भूदा तावदियं तं हवइ दन्वं ॥ १९९॥ इदि

लेश्याद्वारेणजीवपदार्थसत्त्वान्वेषणायाह—

# लेस्साणुवादेण अत्थि किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउ-लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुक्लेस्सिया अलेस्सिया वेदि ॥ १३६ ॥

लेक्या इति किमुक्तं भवति १ कर्मस्कन्धेरात्मानं लिम्पतीति लेक्यां । कषायातुरञ्जितेव योगप्रवृत्तिर्लेक्येति नात्र परिगृह्यते सयोगकेवलिनोऽलेक्यत्वापत्तेः । अस्तु चेन, ' ग्रुङ्कलेक्यः सयोगकेवली ' इति वचनव्याघातात् । लेक्या नाम योगः

आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, ज्ञेय लोकालोकप्रमाण है, इसलिये ज्ञान सर्वगत कहा है ॥ १९८॥

एक द्रव्यमें अतीत, अनागत और गाथामें आये हुए 'अपि ' शन्द्से वर्तमानपर्यायरूप जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तत्प्रमाण वह द्रव्य होता है ॥ १९९ ॥

अव लेश्यामार्गणाद्वारा जीवपदार्थके आस्तित्वके अन्वेपण करनेके लिय सूत्र कहते हैं— लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्म-लेश्या, शुक्कुलेश्या और अलेश्यावाले जीव हैं ॥ १३६॥

शंका-'लेश्या' इस शब्दसे क्या कहा जाता है ?

समाधान-जो कर्मस्कंधसे आत्माको लिप्त करती है उसे लेख्या कहते हैं।

यहांपर 'कषायसे अनुरंजित योगप्रवृत्तिको छेश्या कहते हैं ' यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहियेः क्योंकि, इस अर्थके ग्रहण करनेपर सयोगिकेवलीको छेश्यारहितपनेकी आपत्ति प्राप्त होती है।

शंका — यदि सयोगिकेवलीको लेश्यारहित मान लिया जावे तो क्या हानि है ? समाधान — नहीं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर 'सयोगिकेवलीके शुक्ललेश्या पाई

१ प्रवच, १, २३

२ गो. जी. ५८२. स त १. ३३.

३ लिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा लेश्या। यदाह, श्रेष इव वर्णवन्धस्य कर्मनन्धस्थितिविधान्य । स्थाः १० ठाः ज्ञाः । लिश्यते शिल्प्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या। कर्मः ४० कर्मः । कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्परिणामो य आत्मन । स्फटिकस्थेव तत्राय लेश्याशन्दः प्रवर्तते ॥ १ ॥ प्रज्ञा १७० पदः । (असि. रा. कोः लेस्साः)

कपायस्ताबुभा ना १ किं चातो नाद्यो निकल्पो योगकपायमार्गणयोरेन तस्या अन्तिभावात्। न वृतीयनिकल्पास्तस्यापि तथानिधन्नात्। न प्रथमद्वितीयनिकल्पोक्तदोपाननम्युपगमात्। न वृतीयनिकल्पोक्तदोपो द्वयोरेकस्मित्रन्तर्भानिनरोधात्। न द्वित्वमपि कर्मलेपैककार्य-कर्त्वत्वेनैकत्वमापन्नयोयोगकपाययोर्लेक्ष्यात्वाभ्युपगमात्। नैकत्वात्तयोरन्तर्भवति द्वयात्म-कैकस्य जात्यन्तरमापन्नस्य केनलेनैकेन सहैकत्वसमानत्वयोविरोधात्। योगकपायकार्या-द्वचितिरिक्तलेक्याकार्यानुपलम्भान्न ताभ्यां पृथग्लेक्यास्तिति चेन्न, योगकपायाभ्यां प्रत्यनीकत्वाद्यालम्बनाचार्यादिबाद्यार्थसन्निधानेनापन्नलेक्याभावाभ्यां संसारवृद्धिकार्यस्य

#### जाती है ' इस वचनका व्याघात हो जाता है।

र्शका—लेज्या योगको कहते हैं, अथवा, कषायको कहते हैं, या योग और कषाय होनोंको कहते हैं ? इनमेंसे आदिके दो विकल्प अर्थात् योग या कषायक्षप लेक्या तो मान नहीं सकते, क्योंकि, वैसा माननेपर योगमार्गणा और कषायमार्गणामें ही उसका अन्तर्भाव हो जायगा। तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, तीसरा विकल्प भी आदिके दों विकल्पोंके समान है। अर्थात् तीसरे विकल्पके माननेपर भी लेक्याका उक्त दोनों मार्गणाओं में अथवा किसी एक मार्गणामें अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिय लेक्याकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती है ?

समाधान— शकाकारने जो उत्पर तीन विकल्प उठाये हैं उनमेंसे पहले और दूसरे विकल्पमें दिये गये दोप तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, लेक्याको केवल योग और केवल क्रपायक्तप माना ही नहीं है। उसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोप भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, योग और कषाय इन दोनोंका किसी एकमें अन्तर्भाव माननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि लेक्याको दोक्षप मान लिया जाय जिससे उसका योग और कषाय इन दोनों मार्गणाओं अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, कर्मलेपक्षप एक कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एकपनेको प्राप्त हुए योग और कषायको लेक्या माना है। यदि कहा जाय कि एकताको प्राप्त हुए योग और कषायक्षप लेक्या होनेसे उन दोनोंमें लेक्याका अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, दो धर्मोंके संयोगसे उत्पन्न हुए इयात्मक अतएव किसी एक तीसरी अवस्थाको प्राप्त हुए किसी एक धर्मका केवल एकके साथ एकत्व अथवा समानता मान लेनेमें विरोध आता है।

शंका — योग और कषायके कार्यसे भिन्न लेक्याका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये उन दोनोंसे भिन्न लेक्या नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विपरीतताको प्राप्त हुए मिथ्यात्व अविराप्त आदिके आलम्बनरूप आचार्यादि वाह्य पदार्थोंके संपर्कसे लेक्याभावको प्राप्त हुए योग और कवार्योंसे, केवल योग और केवल कपायके कार्यसे भिन्न ससारकी वृद्धिरूप कार्यकी उपलब्धि होती तत्केवलकार्याद्वचितिरक्तस्योपलम्भात् । संसारवृद्धिहेतुर्लेश्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति लेश्येत्यनेन विरोधश्चेन्न, लेपाविनाभावित्वेन तद्वृद्धेरि तद्वचपदेशाविरोधात् । ततस्ताभ्यां पृथम्भूता लेश्येति स्थितम् । पट्टिधः कषायोदयः । तद्यथा, तीव्रतमः तीव्रतरः तीव्रः मन्दः मन्दतरः मन्दतम इति । एतेभ्यः षड्भ्यः कषायोदयेभ्यः परिपाट्या षट् लेश्या भवन्ति । कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या पीतलेश्या पञ्चलेश्या शुक्कलेश्या चेति । उक्तं च—

चंडो ण मुयि वेर भंडण-सालो य धम्म दय-रिह ओ । दुड़ो ण य एदि वसं छक्खणमेटं तु किण्हस्स'।। २००॥ मंदो बुद्धि-विहीणो णिन्विण्णाणी य विसय-लोलो य । माणी मायी य तहा आलस्सो चेय भेडजो य । २०१॥

है जो फेवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिये लेक्या उन दोनोंसे भिन्न है यह बात सिद्ध हो जाती है।

शंका — संसारकी वृद्धिका हेतु छेरया है ऐसी प्रातिका करनेपर 'जो छिप्त करती है उसे छेरया कहते हैं ' इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कर्मलेपकी अविनाभावी होने रूपसे संसारकी वृद्धिको भी लेक्या ऐसी संज्ञा देनेसे कोई विरोध नहीं आता है। अतः उन दोनोंसे पृथम्भृत लेक्या है यह बात निश्चित हो जाती है।

कषायका उदय छह प्रकारका होता है। वह इसप्रकार है, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, सन्द, मन्दतर और मन्दतम। इन छह प्रकारके कपायके उदयसे उत्पन्न हुई परिपाटीक्रमसे छेदया भी छह हो जाती हैं। कृष्णछत्त्या, नीललेदया, कापोतलेद्या, तेजीलेक्या, प्रबलेद्या और शुक्ललेद्या। कहा भी है—

तीव, क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और द्यासे रहित हो, दुष्ट हो और जो किसीके वशको प्राप्त न हो, ये सब कृष्णलेक्यावालेके लक्षण हैं॥ २००॥

मन्द अर्थात् स्वच्छन्द हो अथवा काम करनेमें मन्द हो, वर्तमान कार्य करनेमें विवेक रहित हो, कळा-चातुर्यसे रहित हो, पांच इन्द्रियोंके स्पर्शादि बाह्य विषयोंमें लम्पट हो, मानी हो, मायावी हो, आळसी हो, और भीरू हो, ये सब भी कृष्णलेक्ष्यावालेके लक्षण हैं॥ २०१॥

१ गो जी. ५०९. पचासवप्पवचो तीहिं अगुत्तो छत्त अविरओ य । तिव्वास्मापरिणओ खुड्डे। साहसिअं। भरो ॥ निद्धधसपरिणामो निस्ससो अजिइदिओ । एयजोगसमाउत्तो किण्हलेस तु परिणमे ॥ उत्त ३४ २१-२२.

र गो. जी. ५१०.

णिद्दा-त्रचण-त्रहुङो धण-वण्णे होइ तिज्ञ-सण्णो य । लक्खणमेद भणिय समासटो णील लेस्सम्सं ॥ २०२ ॥ रूसिट णिदिद अण्णे दूमिट बहुसो य सोय-भय-त्रहुङो । असुयदि परिभवदि पर पससिट य अप्पयं बहुसो ॥२०३॥ ण य पित्यइ परं सो अप्पाणिमेव पर पि मण्णंतो । तूसिद अभित्युवतो ण य जाणड हाणि बहुतोओ ॥२०४॥ मरण पत्येइ रणे देदि सुन्नहुअ हि युक्तमाणो दु । ण गणइ अक-ज-कञ्ज लक्खणमेद तु काउरसं ॥२०५॥ जाणइ काजमकज सेयमसेय च सक्त्य-सम-पासी । दय-दाण-रटो य मिदृ लक्खणमेट तु तेउस्स ॥२०६॥

जो अतिनिद्रालु हो, दूसरोंको ठगनेमें अतिदक्ष हो, और धन-धान्यके विषयमें जिसकी अति तीव लालसा हो, ये सब नीललेक्यावालेके सक्षेपसे लक्षण कहे गये हैं॥ २०२॥

जो दूसरोंके ऊपर कोध करता है, दूसरेकी निन्दा करता है, अनेक प्रकारसे दूसरोंको दुख देता है, अथवा, दूसरोंको दोप लगाता है, अत्यधिक शोक और भयसे व्याप्त रहता है, दूसरोंको सहन नहीं करता है, दूसरोंका पगभव करता है, अपनी नाना प्रकारसे प्रशंसा करता है, दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने समान दूसरेको भी मानता है, स्तुति करनेवालेके ऊपर सतुए हो जाना है, अपनी और दूसरेकी हानि और वृद्धिको नहीं जानता है, युद्धमें मरनेकी प्रार्थना करता है, स्तुति करनेवालेको बहुत धन दे डालता है, और कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना नहीं करता है, ये सब कापोतलेश्यावालेके लक्षण हैं॥ २०३-२०५॥

जो कार्य-अकार्य और सेन्य-असेन्यको जानता है, सबके विषयमें समदर्शी रहता है, दया और दानमे तत्पर रहता है, और मन, यचन नथा कायसे कोमलपरिणामी होता है ये सब पीतलेन्यावालेके लक्षण हैं॥ २०६॥

१ गो जी ५११ इस्सा अमरिस अतवा आविज्ञमाया अहीरिया । गेही पओसे य मदे पमत्ते रसलीलुए ॥ सायगवैमए य आरमाओ अविरओ खुड़ो साहस्मिओ मरो । एयजोगममाउत्तो नीललेम तु पारणमे ॥ उत्त ३४ २३ १४

१ गोजी ५ १ १

३ गीजी ५१३

४ गो जी ५१४ वंके वंक्समायारे नियहिङ्गे अणुञ्जुए । पाळिउचगजीवीहिए मिच्छादिद्वी अणारिए ॥ उप्मासगदुद्ववाई य तेण यावि य मच्छरी । एयजीगर्यमाउत्ती काऊलेस तु परिणमे ॥ उत्त ३४ २५ २६

५ गो. जी ५१५ नीयावची अचवले अमाई अक्रुऊह्छे । विणीयविणए दते जोगवं उवहाणवं ॥ पियधम्मे दृद्धम्मे वश्चमीरू हिएसए । एयजोगसमाउची तेऊलेस तु परिणमे ॥ उत्त. २४. २७-२८. चागी भद्दो चोक्खो उज्जुन-कम्मो य खमइ बहुअं हि । साहु-गुरु-पूज-णिरदो छक्खणमेदं तु पम्मस्स ।। २०७॥ ण उ कुणइ पक्खनायं ण वि य णिटाणं समो य सन्त्रेसु । णिय य राय-दोसो णेहो वि य सुक्क-छेस्सस्स ।। २०८॥

### पड्लेक्यातीताः अलेक्याः । उक्तं च--

किण्हादि-छेस्स-रहिदा संसार-त्रिणिग्गया अणंत-सुहा। सिद्धि-पुरं सपत्ता अछेस्सिया ते मुणेयन्त्रा ॥ २०९॥

लेक्यानां गुणस्थाननिरूपणार्थमाह —

# किण्हलेस्सिया णील्लेस्सिया काउलेस्सिया एइंदिय-पहुडि जाव असंजद-सम्माइड्डि त्ति ॥ १३७ ॥

जो त्यागी है, भद्रपरिणामी है, निरन्तर कार्य करनेमं उद्यत रहता है, जो अनेक प्रकारके कप्टप्रद और अनिप्ट उपसर्गोंको क्षमा कर देता है, और साधु तथा गुरुजनोंकी पूजामें रत रहता है, ये सब पद्मलेक्यावालेके लक्षण हैं॥ २०७॥

जो पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं वांधता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, इप्ट और अनिए पदार्थोंके विषयमें राग और हेपसे राहित है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदिमें स्नेहरहित है ये सब शुक्करेश्यावालेके लक्षण हैं॥ २०८॥

जो छह छेरयाओंसे रहित हैं उन्हें छेरयारहित जीव कहते हैं। कहा भी है-

जो कृष्णादि लेक्याओंसे राहित हैं, पंच परिवर्तनरूप संसारसे पार हो गये हैं, जो अतीन्द्रिय और अनन्त सुखको प्राप्त हैं और जो आत्मोपलब्धिरूप सिन्धिपुरीको प्राप्त हो गये हैं उन्हें लेक्याराहित जानना चाहिये॥२०९॥

अब लेक्याओंके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापीतलेश्यावाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयत-सम्यग्द्दि गुणस्थानतक होते हैं ॥१३७॥

१ गो जी ५१६ पयणुकोहमाणे य मायालोभे य पयणुर् । पसतिचित्ते दतप्पा जोगन उनहाणन ॥ तहां पयणुनाई य उनसते जिइदिए । एयजीगसमाउत्तो पम्हलेस तु परिणमे ॥ उत्त २४. २९-३०.

र गो जी. ५१७ अट्टरहाणि वर्जिता धम्मसुकाणि झायए । पसतिचित्ते देतेप्पा समिए ग्रते य ग्रतिस् ॥ सरीगे वीयरागे वा उनसते जिहदिए । एयजोगसमाउत्तो सुकलेस तु परिणमे ॥ उत्त. ३४ ३१-३२

३ गी. जी. ५५६.

४ लेक्यासुवादेन कृष्णभीलक्षपोतलेक्यासु मिथ्याहप्रवादीनि असयतसम्यग्रप्टचन्तानि सन्ति । स. सि. १.८.

कथम् १ त्रिविधतीत्रादिककपायोदयष्टत्तेः सत्त्वात् । सुगममन्यत् । तेजःपद्मलेक्याध्वानप्रतिप्रादनार्थमाह---

# तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया साण्ण-मिच्छाइट्टि-प्पहुांडे जाव अप्पमत्तसंजदा तिं॥ १३८॥

कथम् १ एतेषां तीत्रादिकपायोदयाभावात् । सुगममन्यत् ।

सुक्लेस्सिया सिण्ण-मिच्छाइद्वि-प्पहुडि जाव सजोगिकेविल-त्ति ॥ १३९॥

कथं श्रीणोपशान्तकपायाणां शुक्कलेश्येति चेन्न, कर्मलेपनिमत्तयोगस्य तत्र सन्त्रापेक्षया तेषां शुक्कलेश्यास्तित्वाविरोधात्।

शंका—चौथे गुणस्थानतक ही आदिकी तीन लेखाएं क्यों होती हैं?

समाधान—तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कपायके उदयका सद्भाव चौथे गुणस्थान-तक ही पाया जाता है, इसल्ये वहातक तीन लेक्याए कहीं। शेष कथन सुगम है।

अब पीत और पद्मलेश्याके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

पीतलेक्या और पद्मलेक्यावाले जीव संझी मिध्याद्दाप्टिसे लेकर अप्रमत्तसंग्रत गुणस्थान-तक होते हैं ॥ १३८॥

शंका — ये दोनों लेक्याएं सातवें गुणस्थानतक कैसे पाई जाती हैं ?

समाधान--क्योंकि, इन छेस्यावाछे जीवोंके तीव्रतम आदि कपायोंका उदय नहीं पाया जाता है। शेप कथन सुगम है।

अव शुक्कुलेक्याके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

शुक्कलेञ्यावाले जीव संज्ञी मिथ्यादिष्टसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं॥ १३९॥

शंका— जिन जीवोंकी कपाय शीण अथवा उपशान्त हो गई है उनके शुक्रलेश्याका होना कैसे संभव है ?

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिन जीवोंकी कपाय शीण अथवा उपशान्त हो गई है उनमें कर्मलेपका कारण योग पाया जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके शुक्ललेक्याके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब लेज्याराहित जीवोंके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

१ तेज पद्मलेक्ययोर्मिथ्यादृष्ट्यादीनि अप्रमत्तरुयानान्तानि । स सि १ ८

२ ग्रुकुलेरयायां मिथ्यादप्ट गद्योनि सयोगकेवल्यन्तानि । स सि १.८

# तेण परमलेसियां ॥ १४० ॥

कथम् १ वन्धहेतुयोगकषायाभावात् । सुगममन्यत् ।

लेक्यामुखेन जीवपदार्थमभिधाय मन्यामन्यद्वारेण जीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमाह-भवियाणुवादेण अत्थि भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ॥ १८१॥

भव्याः भविष्यन्तीति सिद्धियेपां ते भव्यसिद्धयः । तथा च भव्यसन्ततिच्छेदः स्वादिति चेन्न, तेषामानन्त्यात् । न हि सान्तस्यानन्त्यं विरोधात् । सव्ययस्य निरायस्य राशेः कथमानन्त्यमिति चेन्न, अन्यथैकस्याप्यानन्त्यप्रसङ्गः । सव्ययस्यानन्तस्य न क्षयोऽस्तित्येकान्तोऽस्ति स्वसंख्येयासंख्येयभागव्ययस्य राशेरनन्तस्यापेक्षया तद्द्विच्या-दिसंख्येयराशिव्ययतो न क्षयोऽपीत्यभ्युपगमात् । अर्द्वपुद्गरुपरिवर्तनकालस्यानन्तस्यापि

तेरहवें गुणस्थानके आगे सभी जीव लेक्यारहित हैं ॥ १४० ॥ शंका — यह कैसे ?

समाधान-क्योंकि, वहांपर वन्धके कारणभून योग और कषायका अभाव है। शेष कथन सुगम है।

लेश्यामार्गणाके द्वारा जीवपदार्थका कथन करके अब भन्याभन्य मार्गणाके द्वारा जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भवसिद्ध और अभवसिद्ध जीव होते हैं ॥ १४१ ॥ जो आगे सिद्धिको प्राप्त होंगे उन्हें भव्यसिद्ध जीव कहते हैं।

शंका-इसप्रकार तो भव्यजीवोंकी संततिका उच्छेद हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भन्यजीव अनन्त होते हैं। हां, जो राशि सान्त होती है उसमें अनन्तपना नहीं वन सकता है, क्योंकि, सान्तको अनन्त माननेमें विरोध आता है।

शंका — जिस राशिका निरन्तर व्यय चाल है, परंतु उसमें आय नहीं होती है तो उसके अनन्तपना कैसे वन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, यदि सन्यय और ।निराय राशिको भी अनन्त न माना जावे तो एकको भी अनन्तके माननेका प्रसंग आ जायगा। न्यय होते हुए भी अनन्तका क्षय नहीं होता है, यह एकान्त नियम है, इसिलेये जिसके संख्यातवें और असंख्यातवें भागका न्यय हो रहा है ऐसी राशिका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तीन आदि संख्यात राशिके न्यय होनेसे भी क्षय नहीं होता है, ऐसा स्वीकार किया है।

शंका - अधेपुद्रलपरिवर्तनरूप काल अनन्त होते हुए भी उसका क्षय देखा जाता है,

१ अलेक्या अयोगकेवलिन । स सि १. ८

२ एव भव्युच्छेओ कोष्टागारस्स वा अवचयति ति । त नाणतत्तणओऽणागयकालवराण व ॥ ज चातीता-

क्षयदर्शनादनैकान्तिक आनन्त्यहेतुरिति चेन्न, उभयोर्भिन्ननिवन्धनतः प्राप्तानन्त्योः साम्याभावतोऽर्द्वपुद्रलपरिवर्तनस्य वास्तवानन्त्याभावात्। तद्यथा, अर्द्वपुद्रलपरिवर्तनकालः सक्षयोऽप्यनन्तः छन्नस्थरनुपलन्धपर्यन्तत्वात्। केवलमनन्तस्तद्विषयत्वाद्वा। जीवराशिस्तु पुनः संख्येयराशिक्षयोऽपि निर्मूलप्रलयाभावादनन्त इति। अथवा छन्नस्थानुपलन्ध्यपेक्षा-मन्तरेणानन्त्यादिति विशेषणाद्वा नानैकान्तिक इति। किं च सन्ययस्य निरवशेष-क्षयेऽम्युपगम्यमाने कालस्यापि निरवशेपश्चयो जायेत सन्ययत्वं प्रत्यविशेषात्। अस्तु चेन्न, सकलपर्यायप्रक्षयतोऽशेपस्य वस्तुनः प्रश्लीणस्त्रलक्षणस्याभावापत्तेः। प्रक्तिमनु-पगच्छतां कथं पुनर्भन्यत्विमिति चेन्न, प्रक्तिगमनयोग्यतापेक्षया तेषां भष्टयन्यपदेशात्। न

इसलिये भव्य राशिके क्षय न होनेमें जो अनन्त रूप हेतु दिया है वह व्यभिचरित हो जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कारणोंसे अनन्तपनेको प्राप्त भव्यराशि और अर्धपुद्रल-परिवर्तनरूप काल इन दोनों राशियोंमें समानताका असाव है, और इसलिये अर्घपुद्रल-परिवर्तन काल वास्तवमें अनन्तरूप नहीं है। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं—

अर्घपुद्रल-परिवर्तनकाल क्षयसाहित होते हुए भी इसलिये अनन्त है कि छग्नस्थ जीवंकि हारा उसका अन्त नहीं पाया जाता है। किंतु केवल्झान वास्तवमें अनन्त है। अथवा, अनन्तको विषय करनेवाला होनेसे वह अनन्त है। जीवराशि तो, उसका संख्यात मानद्भा राशिके क्षय हो जाने पर भी निर्मूल नाश नहीं होनेसे, अनन्त है। अथवा, उपर जो भव्य राशिके क्षय नहीं होनेमें अनन्तद्भप हेतु दे आये हैं। उसमें 'छग्नस्थ जीवंकि द्वारा अनन्तकी उपलब्धि नहीं होती है, इस अपेक्षाके विना ही 'यह विशेषण लगा देनेसे अनैकान्तिक दोष नहीं आता है। दूसरे व्ययसहित अनन्तके सर्वथा क्षय मान लेनेपर कालका भी सर्वथा क्षय हो जायगा, क्योंकि, व्ययसाहित होनेके प्रति दोनों समान हैं।

शंका - यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो क्या हानि है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर कालकी समस्त पर्यायोंके क्षय हो जानेसे दूसरे द्रव्योंकी स्वलक्षणरूप पर्यायोंका भी अभाव हो जायगा और इसलिये समस्त वस्तुवोंके अभावकी आपत्ति आ जायगी।

शंका — मुक्तिको नहीं जानेवाले जीवोंके भव्यपना कैसे यन सकता है !

समाधान--नहीं, क्योंकि, मुक्ति जानेकी योग्यताकी अपेक्षा उनके भव्य संज्ञा बन जाती है। जितने भी जीव मुक्ति जानेके योग्य होते हैं वे सव नियमसे कलंकरहित होते हैं

णागयकाला तुङ्गा जञ्जो य सांसद्धो । एको अणतमागो मव्याणमईयकालेण ।। एस्सेण तित्रओ श्चिय जुत्तो ज ती दि सञ्चमव्याण । जुत्तो न सपृष्केओ होज मई कहानिण सिद्ध । मत्राणमणतत्त्रणमणतमागो व किह व सुक्को सिं। कालादओ व मांहिय मह सयणाओ व पहिवज्ञ ॥ वि. मा. २३०६~२३०९.

ज्व योग्याः सर्वेऽपि नियमेन निष्कलङ्का भवन्ति सुवर्णपापाणेन व्यभिचारात्। उक्तं च—

एय-णिगोद-सरीरे जीवा दन्त्र-प्यमागदो दिहा ।

सिद्रेहि अणंत-गुणा सब्वेण वितीद-कालेण' ॥ २१० ॥

तद्विपरीताः अभव्याः । उक्तं च-

भिवया सिद्धी जेसिं जीवाण ते भवति भव-सिद्धा । तिब्विवरीदाभव्वा संसारादे। ण सिञ्झति ॥ २११ ॥

भव्यगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

भवसिद्धिया एइंदिय-प्यहुद्धि जाव अजोगिकेविल ति ॥१४२॥ सुगमनेतत् ।

अभव्यानां गुणस्थाननिरूपणायाह -

अभवसिद्धिया एइंदिय-प्पहुडि जाव साण्ण-मिच्छाइट्टि त्ति ॥ १४३ ॥

ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान छेने पर स्वर्णपाषाणसे व्यभिचार आ जायगा। कहा भी है—

द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और संपूर्ण अतीत कालसे अनन्तगुणें जीव एक निगोदशरीरमें देखे गये हैं॥ २१०॥

भव्योंसे विपरीत अर्थात् मुक्तिगमनकी योग्यता न रखनेवाले अभव्य जीव होते हैं। कहा भी है—

जिन जीवोंकी अनन्तचतुप्रयह्मप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके योग्य हों उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं। और इनसे विपरीत अभव्य होते हैं। जो संसारसे निकल-कर कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते हैं॥ २११॥

अब भ्रव्यजीवोंके गुणस्थानोंका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—
भव्यासिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं॥१४२॥
इस सूत्रका अर्थ सुगम है—
अब अभव्यजीवोंके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

अय अभव्यजीवोंके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहत ह— अभव्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी मिथ्यादिष्ट गुणस्थानतक होते हैं॥ १४३॥

श्मो जी १९६

२ गो जी ५५७. (सवसिद्धा) अनेन सिद्धेर्रुं विधयां ग्यताभ्या सव्याना द्वेविध्यमुक्त । जी प्र टी

३ सच्यानुवादेन भव्येषु चतुर्देशापि सन्ति । स सि १०८०

४ अभव्य आद्युष्ट स्थाने । मः सिः १०८

एतद्पि सुगमम्।

# सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी वेदग-सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्माभिच्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठी चेदि ॥ १४४॥

आम्रवनान्तस्थनिम्वानामाम्रवनव्यपदेशवन्मिथ्यात्वादीनां सम्यक्तवव्यपदेशो न्याय्यः । सुगममन्यत् । उक्तं च—

छण्यच-णव-विहाण अत्थाण जिणवरावडहाण । आणाए अहिगमेण व सदहण होड सम्मत्तं ॥ २१२ ॥ खीणे दसण-मोहे ज सदहण सुणिम्मळं होर्ड । त खाडय-सम्मत्त णिच कम्म-क्खवण-हेऊ ॥ २१३ ॥ वयणेहि वि हेऊहि वि इदिय भय-आणएहि रूवेहि । वीहच्छ-दुगुळाहि ण मो ते-लोकेण चालेज्ज ॥ २१४ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है।

अब सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे जीवेंकि अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्हिए और विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्हिए, वेदकसम्यग्हिए, उपशामसम्यग्हिए, सासादनसम्यग्हिए, सम्यग्मिश्याहिए ' और मिश्याहिए जीव होते हैं॥ १४४॥

जिसप्रकार आञ्चवनके मीतर रहनेवाले नीमके वृक्षोंको आञ्चवन यह संझा प्राप्त हो जाती है, उसीप्रकार मिथ्यात्व आदिको सम्यक्तव यह सङ्गा देना उचित ही है। शेप कथन सुगम है। कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदार्थोका आज्ञा-अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं ॥ २१२ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मके सर्वथा क्षय हो जाने पर जो निर्मेल श्रद्धान होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है। जो नित्य है और कर्मीके क्षपणका कारण है॥ २१३॥

श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतुओसे अथवा इन्द्रियोको भय उत्पन्न करनेवाले

१ गाथेय पूर्वेमिप ९६ गाथाङ्केस आगता । सिंह्याण तु भावाण सन्भावे उनएसण । भावेण सद्दतस्य सम्मत्त स वियाहिय ॥ उत्त २८ १५

२ गो जी ६४६

३ गो जी ६४७.

दंसणमोहृदयादो उपण्डजइ जं पयत्य सद्दर्ण । वलन्मिलनमगाढं तं वेदग-सम्मत्तमिह मुणसुं ॥ २१५॥ दंसणमोहृत्रसमदो उप्पञ्जइ जं पयत्य सद्दर्ण । उत्रसम-सम्मत्तमिण प्रभणा-मल पंक तोय-समं ॥ २१६॥

सम्यग्दर्शनस्य सामान्यस्य स्वायिकसम्यग्दर्शनस्य च गुणनिरूपणार्थमाह —

# सम्माइडी खइयसम्माइडी असंजदसम्माइडि-पहुडि जाव अजोगिकेविल ति ॥ १४५॥

किं तत्सम्यक्त्वगतसामान्यमिति चेत्रिष्त्रिषे सम्यग्र्दश्चेषु यः साधारणांऽशस्त-त्सामान्यम् । क्षायिकक्षायोपश्चमिकौपश्चमिकेषु परस्परतो भिन्नेषु किं साद्यमिति चेन्न,

आकारोंसे या वीभत्स अर्थात् निन्दित पदार्थीके देखनेसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, कि बहुना तीन लोकसे भी वह क्षायिक सम्यग्दर्शन चलायमान नहीं होता है ॥ २१४ ॥

सम्यक्तवमोहर्नाय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल, मलिन और अगाढ़क्षप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा हे शिष्य तू समझ॥ २१५॥

दर्शनमोहनीयके उपशमसे कीचड़के नीचे बैठ जानेसे निर्मल जलके समान पदार्थींका, जो निर्मल श्रद्धान होता है वह उपशमसम्यग्दर्शन है ॥ २१६॥

थब सामान्य सम्यग्दर्शन और क्षायिकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानींके निरूपण करनेके छिये सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे सम्यग्दि और विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानसे छेकर अयोगिकेवळी गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४५॥

शंका — सम्यक्त्वमें रहनेवाला वह सामान्य क्या वस्तु है ?

समाधान — तीनों ही सम्यग्दर्शनों में जी साधारण धर्म है वह सामान्य शब्दसे यहां पर विवक्षित है।

शंका-कायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दर्शनोंके परस्पर भिन्न भिन्न

१ गी. जी ६४९ नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल स्मृत । लसत्कालीलमालासु जलमेकमवस्थित ॥ स्वकारितेऽईचित्यादौ देवोऽय मेऽन्यकारिते । अन्यस्यायमिति आम्यन् मोहाइकाद्धोऽिम चेष्टते ॥ तदप्यलब्धमाहात्त्य यकात् सम्यक्तकर्भण । मलिन मलसगेन शुद्ध स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥ स्थान एव स्थितं कप्रमगादमिति कीर्त्यते । बुद्धयष्टिरिवासक्तस्थाना करतले स्थिता ॥ समेऽप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामईतामय । देवोऽस्मे प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्था सदक्षामि ॥ गो जी २५. जी. प्र. टी. उद्धता.

२ गो. जी. ६५०.

३ सम्यक्तवाद्यवादेन क्षायिकसम्यक्ते असयतसम्यन्दष्टचादानि अयोगकेवन्यन्तानि सन्ति । स. सि. १.८.

तत्र यथार्थश्रद्धानं प्रति साम्योपलम्भात् । क्षयक्षयोपशमोपशमनिशिष्टानां यथार्थ-श्रद्धानानां कथं समानतेति चेद्भवतु विशेषणानां मेदो न विशेष्यस्य यथार्थश्रद्धानस्य । सुगममन्यत् ।

वेद्कसम्यग्दर्शनगुणसंख्याप्रतिपादनार्थमाह —

# वेदगसम्माइही असंजदसम्माइहि-प्पहुडि जाव अप्मपत्त-संजदा ति'॥ १४६॥

उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसम्यक्त्वं नास्तीति चन्न, अगाहसमलश्रद्धानेन सह क्षपकोपश्रमश्रेण्यारोहणानुपपत्तेः । वेदकसम्यक्त्वादौपश्रमिकमम्यक्त्वस्य कथ-माधिक्यतेति चेन्न, दर्शनमोहोदयजनितशैथिल्यादेस्तत्रासन्त्रतस्तदाधिक्योपलम्मात् ।

#### होने पर सदशता क्या वस्तु हो सकती है<sup>?</sup>

समाधान- नहीं, क्योंकि, उन तीनें सम्यग्दर्शनोंमे यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता पाई जानी है।

शंका—क्षय, श्रयोपशम और उपशम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोंमें समानता कैसे हो सकती है ?

समाधान-- विशेषणोंमें भेट भले ही रहा आवे, परतु इससे यथार्थ श्रज्ञारूप विशेष्यमें भेद नहीं पड़ता है।

शेप सूत्रका अर्थ सुगम है।

अब वेदकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंकी सख्याके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

वेदकसम्यग्दिए जीव असंयतसम्यग्दिएसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक होते हैं॥ १४६॥

शंका — ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमं वेदकसम्यग्दर्शन क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं होता, क्योंकि, आगाद आदि मलसहित अद्धानके साथ क्षपक और उपराम श्रेणीका चढ़ना नहीं बनता है।

रांका — वेदकसम्यग्दर्शनसे औपशामिक सम्यग्दर्शनकी अधिकता अर्थात् विशेषता कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देशनमोहनीयके उदयसे उत्पन्न हुई शिथिलता आदि भौपशमिक सम्यग्दर्शनमें नहीं पाई जाती है, इसलिये वेदकसम्यग्दर्शनसे औपशमिकसम्यग्दर्शनमें विशेषता सिद्ध है। जाती है

१ क्षायोपश्वामकसम्यन्त्वे असयतसम्यन्दष्टवादानि अप्रमत्तान्तानि । स. सि. १. ८.

कथमस्य वेदकसम्यग्दर्शनन्यपदेश इति चेदुच्यते । दर्शनमोहवेदको वेदकः, तस्य सम्यग्दर्शनं वेदकसम्यग्दर्शनम् । कथं दर्शनमोहोदयवतां सम्यग्दर्शनस्य सम्भव इति चेन्न, दर्शनमोहनीयस्य देशवातिन उदये सत्यिप जीवस्वभावश्रद्धानस्यैकदेशे सत्य-विरोधात् । देशघातिनो दर्शनमोहनीयस्य कथं सम्यग्दर्शनन्यपदेश इति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य तद्वचपदेशाविरोधात् ।

औपश्रमिकसम्यग्दर्शनगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

उवसमसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टिप्तहुि जाव उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ १४७॥

सुगममेतत् ।

सासणसम्माइडी एकम्मि चेय सासणसम्माइड्डि-ह्राणे ॥१४८॥

शंका — क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शनको वेदक सम्यग्दर्शन यह संझा कैसे प्राप्त होती है?

समाधान — दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका वेदन करनेवाले जीवको वेदक कहते हैं।

उसके जो सम्यग्दर्शन होता है उसे वेदकसम्यग्दर्शन कहते हैं।

ग्रंका — जिनके दर्शनमोहनीय कर्मका उदय विद्यमान है उनके सम्यग्दर्शन कैसे पाया जा सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिके उदय रहने पर भी जीवके स्वभावरूप श्रद्धानके पकदेश रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

श्रीका - दर्शनमोहनीयकी देशधाति प्रकृतिको सम्यग्दर्शन यह संज्ञा केसे दी गई ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके साथ सहत्रर संबन्ध होनेके कारण उसकी सम्यग्दर्शन इस संझाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

अब भीपशमिक सम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं — उपशमसम्यग्दि जीव असंयतसम्यग्दि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त-कषाय-वीतराग-छग्नस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४७ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

अब सासाइनसम्यक्त्य आदि संबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपाइन करनेके लिये तीन

सासादनसम्यग्दप्रि जीव एक सासादनसम्यग्दप्रि गुणस्थानमं ही होते हैं॥ १४८ ॥

१ औपक्षमिकसस्यक्ने अस्यतसस्यग्दएथाद्दीनि उपकान्तकपायान्ताति । स. सि. १. ८.

सम्मामिच्छाइड्डी एकम्मि चेय सम्मामिच्छाइड्डिडाणे ॥१८९॥ मिच्छाइड्डी एइंदिय-प्पहुडि जाव सण्णि-मिच्छाइड्डिं ति॥१५०॥ स्रुगमत्वाभिष्यप्येतेषु स्रेषु न वक्तव्यमस्ति। सम्यग्दर्शनादेशप्रतिपादनार्थमाह—

णेरइया अत्थि मिच्छाइड्डी सासण-सम्माइडी सम्मामिच्छा-इडी असंजदसम्माइडि ति ॥ १५१ ॥

अथ स्याद्गतिनिरूपणायामस्यां गतौ इयन्ति गुणस्थानानि सन्ति, इयन्ति न सन्तीति निरूपितत्वाच वक्तव्यमिदं स्त्रम्, सम्यक्त्वनिरूपणायां गुणस्थाननिरूपणाय-सराभावाचेति न, विस्मृतपृवींक्तार्थस्य प्रतिपाद्यस्य तमर्थं संस्मार्थ तत्र तत्र गतौ सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनप्रवणत्वात् । सुगममन्यत् ।

# एवं जाव सत्तसु पुढवीसु ॥ १५२ ॥

सम्यग्मिथ्याद्दाप्टे जीव एक सम्यग्मिथ्यादि गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १४९ ॥ मिथ्यादि जीव एकेन्द्रियसे लेकर संब्री मिथ्यादिएतक होते हैं ॥ १५० ॥ इन तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम है, अतएव इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है।

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओं में निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिध्यादृष्टि सासाद्नसम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं॥ १५१॥

गंका—- गतिमार्गणाका निरूपण करते समय 'इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं 'इस गतिका निरूपण कर ही आये हैं, इसिलिये इस सूत्रके कथनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा, सम्यग्दर्शनमार्गणाके निरूपण करते समय गुणस्थानोंके निरूपणका अवसर ही नहीं है, इसिलिये भी मूत्रके कथनकी आवश्यकता नहीं है ?

समाधान—नर्हा, क्योंकि, जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थको भूल गया है उसके लिये, उस अर्थका पुनः स्मरण कराके उन उन गतियोंमें सम्यग्दर्शनके भेदींके प्रतिपादन करनेमें यह सूत्र समर्थ है, इसलिये इस सूत्रका अवतार हुआ है। शेष कथन सुगम है।

अव सानों पृथिवियोंमें सम्यग्दर्शनके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान होते हैं॥ १५२॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सासादनसम्यानिष्ट मन्याभिष्यादृष्टिमं स्वे स्वे स्वाने । सः सि १, ८,

कथं सामान्यवद्विशेषः स्यादिति चेन्न, विशेषव्यतिरिक्ततामान्यस्यासन्तात्। नाव्यतिरेकोऽपि द्वयोरभावासञ्चननात्। नोभयपक्षोऽपि पक्षद्वयोक्तदोषासञ्चननात्। नाजुभयपक्षोऽपि निःस्वभावप्रसङ्गात्। न च सामान्यविशेषयोरभाव एव प्राप्तजात्यन्तर-त्वेनोपलम्भात्। ततः सक्तमेतदिति स्थितम्।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह —

णेरइया असंजदसम्माइडि-डाणे आत्थि खइयसम्माइडी वेदग-सम्माइडी उवसमसम्माइडी चेदि ॥ १५३॥

सुगममेतत् ।

एवं पढमाए पुढवीए णेरइआ ।। १५४ ।।

एतद्वि सुबोध्यम्।

शंका—सामान्य कथनके समान ही विशेष कथन कैसे हो सकता है?

समाधान— नहीं, क्योंकि, विशेषको छोड़कर सामान्य नहीं पाया जाता है, इसिलये सामान्य कथनसे विशेषका भी बोध हो जाता है। इससे सामान्य और विशेषमें सर्वथा अभेद भी नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, दोनोंमें सर्वथा अभेद मान लेने पर दोनोंका अभाव हो जायगा। इसीप्रकार इन दोनोंमें सर्वथा उभयपक्ष अर्थात सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर दोनों पक्षमें दिये गये दोष प्राप्त हो जायंगे। सामान्य और विशेषको सर्वथा अनुभयक्ष भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर वस्तुको निःसभावताका प्रसंग आ जायगा। परंतु इसप्रकार सामान्य और विशेषका अभाव भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त होने क्यसे उन दोनोंकी उपलब्धि होती है। इसिलये ऊपर जो कथन किया है वह सर्वथा ठिक है, यह बात निश्चित हो जाती है।

अव सम्यग्दर्शनका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— नारकी जीव असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें आयिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, और उपश्रमसम्यग्दिष्ट होते हैं ॥ १५३॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है। अब प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दर्शन बतलानेके लिये स्त्र कहते हैं— इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव होते हैं॥ १५४॥ इस स्त्रका अर्थ भी सुबोध है। अब शेष पृथिवियोंमें सम्यग्दर्शनके निरूपण करनेके लिये स्त्र कहते हैं—

# विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया असंजदसम्माइडि-हाणे खइयसम्माइडी णत्थि, अवसेसा अत्थि ॥ १५५ ॥

सप्तप्रकृतीपु श्रीणासु किमिति तत्र नोत्पद्यन्त इति चेत्स्त्रामान्यात्। तत्रस्थाः सन्तः किमिति मप्तप्रकृतीने श्रूपयन्तीति चेन्न, तत्र जिनानाममावात्।

तिर्यगादेशप्रतिपादनार्थमाह—

# तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइडी सासणसम्माइडी सम्मामिच्छा-इडी असंजदसम्माइडी संजदासंजदा ति ॥ १५६ ॥

संन्यस्तशरीरत्वात्त्यक्ताहाराणां तिरश्चां किमिति संयमो न भवेदिति चेन्न, अन्तरङ्गायाः सकलानेष्टचेरभावात् । किमिति तदभावश्रेजातिविशेपात् ।

## एवं जाव सन्व-दीव-समुद्देसु ॥ १५७ ॥

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवीतक नारकी जीव असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दप्टि नहीं होते हैं। शेपके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हें॥ १५५॥

शंका — सम्यक्तवकी मतिवन्धक सान प्रकृतियोंके क्षय हो जानेपर क्षायिकसम्यग्हिए जीव द्विनीयादि पृथिवियोंमें क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान—ऐसा स्वभाव ही है कि क्षायिकसम्यग्दाप्ट जीव द्वितीयादि पृथिवियोंमें नहीं उत्पन्न होते हैं।

गंका—हिनीयादि पृथिवियोंमें रहनेवाले नारकी सम्यक्त्वकी प्रतिवन्धक सान प्रक्र-तियोंका क्षय क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, वहांपर जिनेन्द्रदेवका अभाव है।

अब तिर्यंच गतिमे विशेष प्रतिपादन करनेके लिये मृत्र कहते हैं-

तिर्थेच मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्याग्मिथ्यादिष्ट, असंयतसम्यग्दिष्ट और सयतासयत होते हैं ॥ १५६ ॥

शका—शरीरसे सन्यास ग्रहण कर छेनेके कारण जिन्होंने आहारका त्याग कर दिया है ऐसे तिर्यचोंके संयम क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव है। शंका—उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव क्यों है ?

ममाधान -- जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए हैं उसमें संयम नहीं होता यह नियम है, इसिलेये उनके संयम नहीं पाया जाता है।

अब तिर्थचेंके और विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार संपूर्ण डीप-समुद्रवर्ती तिर्थचेंने समझना चाहिये॥ १५७॥ स्वयम्प्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतो भोगभूमिसमानत्वान्न तत्र देशव्रतिनः सन्ति तत एतत्स्रत्रं न घटत इति न, वैरसम्बन्धेन देवैद्गिनवैवीतिक्षप्य क्षिण्तानां सर्वत्र सन्त्वाविरोधात्।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह-

तिरिक्खा असंजदसम्माइहि-ङ्घाणे अत्थि खइयसम्माइही वेदग--सम्माइट्टी उवसमसम्माइड्टी ॥ १५८ ॥

तिरिक्खा संजदासंजद-ङ्घाणे खइयसम्माइडी णत्थि अवसेसा अत्थि ॥ १५९ ॥

तिर्यक्षु क्षायिकसम्यग्दृष्टयः संयतासंयताः किमिति न सन्तीति चेन्न, क्षायिक-सम्यग्दृष्टीनां मोगभूमिमन्तरेणोत्पत्तरभावात् । न च भोगभूमावुत्पन्नानामणुत्रतोपादानं सम्भवति तत्र तद्विरोधात् । सुगममन्यत् ।

शंका — स्वयंभूरमण डीपवर्ती स्वयंप्रभ पर्वतके इस ओर और मानुषोत्तर पर्वतके उस ओर असंख्यात द्वीपोंमें भोगभूमिके समान रचना होनेसे वहांपर देशवती नहीं पाये जाते हैं, इसिल्ये यह सूत्र घटित नहीं होता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैरके संबन्धसे देवों अथवा दानवोंके डारा कर्मभूमिसे उठाकर डाले गये कर्मभूमिज तिर्येचोंका सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये वहांपर तिर्येचोंके पांचों गुणस्थान वन जाते हैं।

अब तिर्यचोंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें श्लायिकसम्यग्दाष्टि, वेदकसम्यग्दिष्ट और उपराम-सम्यग्दिष्ट होते हैं ॥ १५८॥

अब तिर्थंचोंके पांचवें गुणस्थानमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— तिर्यंच संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दि नहीं होते हैं। शेषके दो सम्य-ग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं॥ १५९॥

शंका—तिर्यंचोंमें क्षायिकसम्यग्दाप्ट जीव संयतासंयत क्यों नहीं होते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यंचोंमें यदि क्षायिकसम्यग्दि जीव उत्पन्न होते हैं तो चे भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं, दूसरी जगह नहीं। परंतु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके अणुवतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहांपर अणुवतके होनेमें आगमसे विरोध आता है। शेष कथन सुगम है।

अब तिर्यंच-विशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

्एवं पंचिंदिय-ातेरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख पज्जत्ता ॥१६०॥ एतदिष सुबोध्यम्।

पंचिंदिय-तिरिक्ल-जोणिणीसु असंजदसम्माइहि-संजदासंजद-हाणे खड्यसम्माइही णिच्य, अवसेसा अत्थि ॥ १६१ ॥

तत्र क्षायिकसम्यग्दृष्टीनामुत्पत्तेरभावात्तत्र दर्शनमोहनीयस्य क्षपणाभावाच । मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा अत्थि मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा संजदा ति ॥ १६२ ॥

सुगममेतत्।

एवमङ्ढाइज्ज-दीव-समुद्देसु ॥ १६३ ॥

वैरसम्बन्धेन क्षिप्तानां संयतानां संयतासंयतानां च सर्वद्वीपसमुद्रेषु संभवो भवत्विति चेन्न, मानुपोत्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतोऽपि मनुष्याणां गमनाभावात्।

इसीप्रकार पचेन्द्रिय तिर्थंच और पचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यंच भी होते हैं ॥ १६० ॥ इस सूत्रका अर्थ भी सुवोध्य है ।

अव योनिमती तिर्थचोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

योनिमती-पचेन्ट्रिय-तिर्थचोंके असयतसम्यग्दि और संयतासयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिए नहीं होते हैं। शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं॥ १६१॥

योनिमती पंचेन्डिय तिर्थचोंमें क्षायिकसम्यग्दाष्टे जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते हैं और जो वहां उत्पन्न होते हैं उनके दर्शनमोहनीयका क्षय नहीं होता है, अतः वहां क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता है।

अव मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि, संयता-संयत और सयत होते हैं ॥ १६२॥

इस स्त्रका अर्थ सुगम है-

उन्हींम और विशेष कहनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार ढाई डीप और दो समुद्रोंमें जानना चाहिये॥ १६३॥

रेंका — वैरके संवन्धसे डाले गये संयत और संयतासयत आदि मनुष्योंका सपूर्ण द्वीप और समुद्रोंमें सद्भाव रहा आवे, ऐसा मान लेनेमें क्या हानि है ?

समाधान--नर्हा, क्योंकि, मानुपोत्तर पर्वतके उस तरफ देवोंकी प्रेरणासे भी मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता है। ऐसा न्याय भी है कि जो स्वतः असमर्थ होता है वह

न हि स्वताऽसमथोंऽन्यतः समथों भवत्यतिप्रसङ्गात् । अथ स्यादर्धतृतीयशब्देन किमु द्वीपो विशिष्यते उत समुद्र उत द्वावपीति ? नान्त्योपान्त्यविकल्पौ मानुषोत्तरात्परतोऽपि मनुष्याणामस्तित्वप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, द्वीपत्रये मनुष्याणां सत्त्वप्रसङ्गात् । न तदिप सत्त्रविरोधात् । नादिविकल्पोऽपि समुद्राणां संख्यानियमाभावतः सर्वसमुद्रेषु तत्सन्त्व-प्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । नान्त्योपान्त्यविकल्पोक्तदोषाः समाहौकन्ते, तयोरनम्यु-पगमात् । न प्रथमविकल्पोक्तदोषोऽपि द्वीपेष्वर्धनृतीयसंख्येषु मनुष्याणामस्तित्वनियमे सित् श्रेषद्वीपेषु मनुष्याभावसिद्धिवन्मानुषोत्तरत्वं प्रत्यविशेषतः श्रेषसमुद्रेषु तद्भावासिद्धेः । नाशेषसमुद्राणां मानुषोत्तरत्वमसिद्धमारात्तनद्वीपभागस्याप्यन्यथा मानुषोत्तरत्वानुषपत्तेः । तर्तः सामर्थ्याद् द्वयोः समुद्रयोः सन्तीत्यनुक्तमप्यवगम्यते ।

दूसरोंके संबन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग दोष आ जायगा। अतः मानुपोत्तरके उस ओर मनुष्य नहीं पाये जाते हैं।

ग्रंका—अर्घनृतीय शब्द छीपका विशेषण है या समुद्रका अथवा दोनोंका ? इनमेंसे अन्तके दें। विकल्प तो वरावर नहीं हैं, क्योंकि, वैसा मान छेने पर मानुपोत्तर पर्वतके उस तरफ भी मनुष्योंके अस्तित्वका प्रसंग आ जायगा। यि यह कहा जावे कि अच्छी वात है, मानुपोत्तरके परे भी मनुष्य पाये जावें सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इसपकार तो तीन छीपोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग आता है। और वैसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि, स्त्रसे विरोध आता है। इसीप्रकार पहला विकल्प भी नहीं वन सकता है, क्योंकि, इसपकार द्वीपोंकी संख्याका नियम होने पर भी समुद्रोंकी संख्याका कोई नियम नहीं वनना है, इसलिय समस्त समुद्रोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान--द्सरे और नीसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, परमागममें वैसा माना ही नहीं गया है। इसिप्रकार प्रथम विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, ढाई हीपमें मनुष्योंके अस्तित्वका नियम हो जानेपर शेषके हीपोंमें जिसप्रकार मनुष्योंके अभावकी सिद्धि हो जाती है उसिप्रकार शेष समुद्रोंमें भी मनुष्योंका अभाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि, ढाई हीपोंको छोड़कर शेप हीपोंकी तरह दो समुद्रोंके अतिरिक्त शेष समुद्र भी मानुषोत्तरसे परे हैं, अतः शेप हीपोंकी तरह शेष समुद्रोंके भी मानुषोत्तरसे परे हैं। इसप्रकार शेष हीपोंकी तरह शेष समुद्रोंके भी मानुषोत्तरसे परे होनेमें कोई विशेषता नहीं है। इसप्रकार शेष हीपोंके छिये जो नियम छाण् है वहीं शेष समुद्रोंके छिये भी हो जाता है। इसिछिये शेष समुद्रोंमें मनुष्योंका अभाव है यह बात निश्चित हो जाती है। शेषके संपूर्ण समुद्रोंका मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना असिद्ध भी नहीं है, अन्यथा समीपवर्ती द्वीपभागके भी मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना सिद्ध नहीं होगा। इसिछिये सामर्थ्यसे दो समुद्रोंमें मनुष्य पाये जाते हैं, यह बात बिना कहे ही जानी जाती है।

१ प्रतिषु ' स्वतोऽसमर्थमन्यतः समर्थं ' इति पाठ ।

सम्यग्द्र्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह--

मणुसा असंजदसम्माहाहि-संजदासंजद-संजद-हाणे अत्थि सम्माइही वेदयसम्माइही उवसमसम्माइही ॥ १६४॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति।

एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीसु ॥ १६५ ॥

एतदपि सुगमम् । देवादेशप्रतिपादनार्थमाह---

देवा अत्थि मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छाइड्डी असं-जदसम्माइड्डि ति ॥ १६६ ॥

एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवेज्ज-विमाण-वासिय-देवा ति ॥ १६७ ॥

देवा असंजदसम्माइहि-डाणे अत्थि खइयसम्माइही वेदय-सम्माइही उवसमसम्माइहि ति ॥ १६८ ॥

अव मनुष्योंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— मनुष्य असंयतसम्यग्दि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट चेटकसम्यग्दिष्ट और उपशामसम्यग्दिष्ट होते हैं॥ १६४॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहा पर विशेष कहने योग्य नहीं है। अय विशेष मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनियोंमें भी जानना चाहिये॥ १६५॥ इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है।

अव देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-

देन मिथ्यादिए, सासादनसम्यग्दिए, सम्यग्मिथ्यादिए और असयतसम्यग्दिए होते हैं ॥ १६६ ॥

अव उक्त अर्थके देविविशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— इसीप्रकार उपिरम ग्रैवेयकके उपिरम पटल तकके देव जानना चाहिये॥ १६७॥ अब देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं— देव असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टि, वेदकसम्यग्दिष्टि और उपशाम- सुगमत्वात्स्त्रत्रितये न किश्चिद्वक्तव्यमस्ति ।

भवणवासिय-वाणवेतर-जोइसिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण-कप्पवासिय-देवीओ च असंजदसम्माइडि-हाणे खइयसम्माइड्डी णित्थ अवसेसा अत्थि अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥

किमिति श्वायिकसम्यग्दृष्टयस्तत्र न सन्तीति चेन्न, देवेषु दर्श्वनमोहश्वपणाभावा-त्थापितदर्शनमोहकर्मणामपि प्राणिनां भवनवास्यादिष्वधमदेवेषु सर्वदेवीषु चोत्पत्तर-भावाच । शेपसम्यक्त्वद्वयस्य तत्र कथं सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प-र्यायपरिणतेः सन्त्वात्।

सोधम्मीसाण-पहुाि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज-विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइिह-दृाणे अत्थि खइयसम्माइिह वेदग-सम्माइट्टी उवसमसम्माइटी ॥ १७०॥

सम्यग्दप्टि होते हैं ॥ १६८॥

पूर्वोक्त तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम होनेसे इनके विषयमें अधिक कुछ भी नही कहना है। अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं—

भवनवासी, वानन्यन्तर और ज्योतिपी देव तथा उनकी देवियां और सौधर्म नथा ईशानकल्पवासी देवियां असंयतसम्यग्दाप्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दाप्टि नहीं होते हैं या नहीं होती हैं। शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं॥ १६९॥

र्गका- क्षायिकसम्यग्दाप्ट जीव उक्त स्थानीमें क्यों नहीं होते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक तो वहांपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है। दूसरे जिन जीवोंने पूर्व पर्यायमें दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि अधम देवोंमें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

शुका--शेषके दो सम्यग्दर्शनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर उत्पन्न हुए जीवोंके अनन्तर सम्यग्दर्शनरूप पर्याय हो जाती है, इसिंख्ये रोपके दो सम्यग्दर्शनोंका वहांपर सद्भाव पाया जाता है।

अब शेप देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकके उपरिम भागतक रहनेवाले देव असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्हिष्ट, वेदकसम्यग्हिष्ट और उपशमसम्यग्हिष्ट होते हैं ॥ १७०॥ त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्रोत्पत्तेर्द्शनात् । तत्रोत्पद्य द्विविधसम्यग्दर्शनो-पादानात्तत्र तेपां सत्त्वं सुघटमिति ।

श्चषदेवानां सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनार्थमाह-

अणुदिस-अणुत्तर--विजय-वइजयंत--जयंतावराजिदसवहृसिद्धि -विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइङ्घि-हाणे अत्थि खइयसम्माइङ्घी वेदगसम्माइङ्घी उवसमसम्माइङ्घी ॥ १७१॥

क्यं तत्रोपश्चमसम्यक्त्वस्य सत्त्वमिति चेत्कथं च तत्र तस्यासत्त्वं ? तत्रोत्पन्नेभ्यः क्षायिकक्षायोपश्चमिकसम्यग्दर्शनेभ्यस्तद्जुत्पत्तेः । नापि मिथ्यादृष्टय उपातौपश्चमिक-सम्यग्दर्शनाः सन्तस्तत्रोत्पद्यन्ते तेषां तेन सह मरणाभावात्। न, उपश्चमश्रेण्यारूढानामारु- ह्यावतीर्णानां च तत्रोत्पत्तितस्तत्र तत्सन्त्वाविरोधात् । उपश्चमश्रेण्यारूढा उपश्चमः सम्यग्दृष्टयो न स्रियन्ते औपश्चमिकसम्य ग्दर्शनोपलक्षितत्वाच्छेपोपश्चमिकसम्यग्दृष्टय इवेति

उक्त देवोंमें तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शनोंके साथ जीवोंकी उत्पत्ति देखी जाती है अथवा, वहांपर उत्पन्न होनेके पश्चाल् वेदक और औपशमिक इन दे। सम्यग्दर्शनोंका प्रहण होता है, इसिलये उक्त देवोंमें तीनों सम्यग्दर्शनोंका सद्भाव वन जाता है।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

नव अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थासिंह इन पाच अनुत्तरोंमें रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिए वेदकसम्यग्दिए और उपशमसम्यग्दिए होते हैं॥ १७१॥

शंका-वहांपर उपराम सम्यग्दर्शनका सद्भाव कैसे पाया जाता है?

प्रतिशंका—वहांपर उसका सङ्गाव कैसे नहीं पाया जा सकता है?

र्शका — वहांपर जो उत्पन्न होते हैं उनके श्लायिक और श्लायोपशिमक सम्यग्दर्शन पाया जाता है, इसिछये उनके उपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यग्दर्शनको ग्रहण करके वहापर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, उपशमसम्यग्दिश्योंका उपशमसम्यक्त्वेक साथ मरण नहीं होता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाले और चढ़कर उतरनेवाले जीवोंकी अनुदिश और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, इसलिये वहां पर उपशम सम्यक्तवके सद्गाव रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

ग्रंका—उपराम श्रेणीपर आ छढ़ हुए उपरामसम्यग्दिए जीव नहीं मरते हैं, क्योंकि, वे उपराम सम्यग्दर्शनसे युक्त होते हैं। जिसप्रकार अन्य औपरामिक सम्यग्दियोंका मरण नहीं होता है?

चेन्न, पश्चात्कृतमिथ्यात्वसम्यक्त्वाभ्यामनुषश्चितोयशमितचारित्रमोहाभ्यां च तयो-

सम्यण्दर्शनमुखेन जीवपदार्थमाभिधाय समनस्कामनस्कभेदेन जीवपदार्थप्रति-प्रतिपादनार्थमाह——

सिणयाणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी ॥ १७२ ॥ सगममेतत्स्वम् ।

संज्ञिनां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह-

सण्णी मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीयराय-छदुमत्था त्तिं ॥ १७३ ॥

समनस्कत्वात्सयोगिकेविलनोऽपि संज्ञिन इति चेन्न, तेपां क्षीणावरणानां मनोऽ वष्टम्भवलेन वाद्यार्थग्रहणाभावतस्तदसत्त्वात् । तिर्हे भवन्तु केविलनोऽसंज्ञिन इति चेन्न, साक्षात्कृताशेषपदार्थानामसंज्ञित्वविरोधात् । असंज्ञिनः केविलनो मनोऽनपेक्ष्य वाद्यार्थ-

समाधान—नहीं, क्योंकि, पश्चात्कृत मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी अपेक्षा तथा अनुप-श्रामत और उपशमित चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यन्द्दियों और उपशम श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यन्यिध्योंमें वैधर्म्य है।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव पदार्थका कथन करके अव समनस्क और अमनस्क इन दो भेदरूप सज्ञीमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके प्रतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी मार्गणाके अनुवादसे संज्ञी और असंज्ञी जीव होते हैं ॥ १७२॥ इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

अव संज्ञी जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी जीव मिथ्यादिष्ट गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक होते हैं॥ १७३॥

शंका - मनसहित होनेके कारण सयोगकेवली भी संशी होते हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवरण कर्मसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें संक्षी नहीं कह सकते।

शंका - तो केवली असंबी रहे आवें?

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदार्थोंको साक्षात् कर लिया है उन्हें असंज्ञी माननेमें विरोध आता है।

श्वका — केवली असंज्ञी होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षाके विना ही विकलेन्द्रिय

१ सज्ञातुवादन सज्ञिषु द्वादश गुणस्थानानि क्षोणम्यायान्तानि । स सि. १ ८

ग्रहणाद्विकलेन्द्रियवदिति चेद्भवत्वेतं यदि मनोऽनपेश्य ज्ञानोत्पत्तिमात्रमाश्रित्यासंज्ञित्वस निबन्धनमिति चेन्मनसोऽभावाद् बुद्धचितिशयाभावः, ततो नानन्तरोक्तदोष इति सुगममेतत्।

असण्णी एइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णि-पंचिंदिया तिं ॥१७४॥

एतदिष सुगमं सूत्रम् । आहारमुखेन जीवप्रतिपादनार्थमाह —

आहाराणुवादेण अत्थि आहारा अणाहारा ॥ १७५ ॥

एतदपि सुगमम्। आहारगुणप्रतिपादनार्थमाह—

आहारा एइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेविल तिं ॥ १७६॥

अत्र कवललेपोष्ममनःकर्माहारान् परित्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्यः, अन्यथाहारकाल-विरहाभ्यां सह विरोधात ।

जीवोंकी तरह बाह्य पदार्थींका ग्रहण करते हैं !

समाधान - यदि मनकी अपेक्षा न करके ब्रानकी उत्पत्तिमात्रका आश्रय करके बानो-त्पत्ति असक्षीपनेकी कारण होती तो पेसा होता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, कदाचित मनके अभावसे विकलेन्द्रिय जीवोंकी तरह केवलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जावेगा, इसिलये केवलीके पूर्वीक दोप लागू नहीं होता है। शेव कथन सुगम है।

अब असंबंध जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-असम्भी जीव एकेन्द्रियसे लेकर असम्भी पंचेन्द्रियपर्यन्त होते हैं ॥ १७४ ॥ यह सूत्र सुगम है।

अब आहारमार्गणाके द्वारा जीवोंके प्रतिपादन करनेके छिये सत्र कहते हैं-आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक और अनाहारक जीव होते हैं ॥ १७५॥ यह सूत्र भी सुगम है।

अब आहारमार्गणामें गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं-आहारक जीव पकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १७६॥ यहांपर आहार शब्दसे कवलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिकाहार और कर्माहारको छोड़कर नोकमीद्वारका ही प्रहण करना चाहिये। अन्यथा आहारकाल और विरहके साथ

विरोध आता है।

१ असिहापु एक मेत्र मिण्याद्यष्टिस्थानम् । स मि १.८.

२ आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । स सि. १ ८.

# अणाहारा चदुसु डाणेसु विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा समुग्धाद-गदाणं अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ १७०॥

् एते शरीरप्रायोग्यपुद्गलोपादानरहितत्वादनाहोरिण उच्यन्ते ।

इदि सत सुत्त-विवरणं समत्तं।

अब अनाहारकोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-

विग्रहगतिको प्राप्त जीवोंके मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यग्हिए तथा समुद्धा-तगत केविलयोंके सयोगिकेवली, इन चार गुणस्थानोंमें रहनेवाले जीव और अयोगिकेवली तथा सिद्ध अनाहारक होते हैं॥ १७७॥

ये जीव शरीरके योग्य पुद्रलींका ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिये अनाहारक होते हैं।

इसप्रकार सत्प्ररूपणा-सूत्र-विवरण समाप्त हुआ।

१ अनाहारकेषु त्रियहगत्यापनेषु त्रीणि गुणस्थानानि, मिध्याद्यष्टि सासादनमम्यग्दिष्टिस्सयतसम्यग्दिष्टिश्च । सम्द्रातगतः सयोगकेवली अयोगकेवली च । सः सि १ ८०



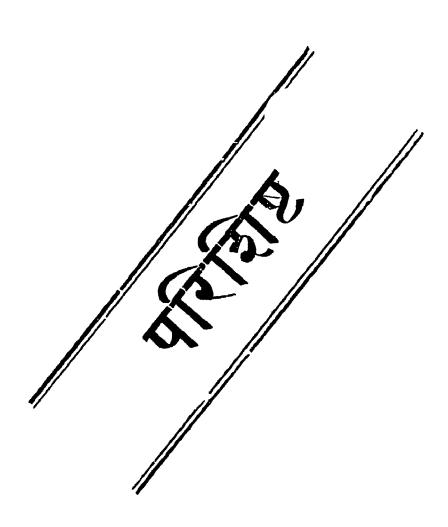

# १ संत-परूवणा-सुत्ताणि

| सूत्र संख्या                     | सूत्र                                                                   | पृष्ठ    | सूत्र                   | संख्या                                                  | स्त्र                                                                    | पृष्ठ                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| णमा आ                            | रेहंताणं णमो सिद्धाणं<br>इरियाणं णमो उवज्झा-<br>मो लोए सव्वसाहूणं       |          | \$ \$                   | ओघेण अत्थि<br>सासणसम्माइ<br>सम्मामिच्छाइ<br>असंजदसम्मा  | हो ।<br>हो ।                                                             | १३१<br>१६३<br>१६६<br>१७० |
| साणं मर                          | सिं चोहसण्हं जीवसमा-<br>गणझ्दाए तत्थ इमाणि<br>वेव द्वाणाणि णायन्वाणि    |          | १३<br>१४                | अंतजप्तम्मा<br>संजदासंजदा<br>पमत्तसंजदा<br>अप्पमत्तसंजद | l<br>I                                                                   | १७३<br>१७५<br>१७८        |
| णाणे सं                          | ।<br>र काए जोगे वेदे कसाए<br>जमे दंसणे लेस्सा मतिय<br>सण्णि आहारए चेदि। | ſ        |                         | अत्थि उवसम्<br>अणियद्धिवाद                              | विद्वसुद्धिसंजदेसु<br>ग खवा।<br>रसांपराइयपविद्वसु-<br>त्थि उवसमा खवा।    | <b>१</b> ७२<br>१८३       |
| ५ एदेसिं <sup>इ</sup><br>साणं पर | वेव चोद्दशण्हं जीवसमा<br>द्विणहुदाए तत्थ इमाणि<br>प्रणियोगद्दाराणि णाय  |          | १९                      | अरिथ उनसम्<br>उनसंतक्तमाय                               | यपनिद्वसुद्धिसंजदेसु<br>सः खवा ।<br>वीयरायछदुमत्था ।<br>वियरायछदुमत्था । | १८७                      |
| खेत्ताणुः<br>कालाणु              | ाणा दव्वपमाणाणुगमे<br>गमो फोसणाणुगमे<br>गमो अंतराणुगमो भावा             | ों<br>;- | <b>२१</b><br><b>२</b> २ | सजोगकेवली<br>अजोगकेवली<br>सिद्धा चेदि                   | i l                                                                      | १९०<br>१९२<br>२००        |
| णुगमो<br>८ सतपरू                 | अप्पावहुगाणुगमो चेदि<br>वणदाए दुविहो णिद्देस<br>आदेसेण य ।              | । १५५    | २४                      | णिरयगढी वि                                              | देयाणुवादेण अत्थि<br>तेरिक्खगदी मणुस्स-<br>तिसद्वगदी चेदि ।              | •                        |

२७ मणुस्सा चेह्ससु

२८ देवा चदुसु हाणेसु अत्थि मिच्छा-इंडी सासणसम्माइंडी सम्मा-मिच्छाइटी असंजदसम्माइद्रि ति ।

२९ तिरिक्खा सुद्धा एईदियप्पहुडि जाव असिणपंचिदिया ति । २२७ | ३० तिरिक्खा मिस्सा साणामिच्छा-इंड्रिप्पहुंडि जाव संजदासंजदा त्ति। २२८

३१ मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइद्रि-प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति। २३१

३२ तेण परं सुद्धा मणुस्सा।

३३ इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चदुरिंदिया पंचिदिया अणिदिया चेदि।

३४ एइंदिया दुविहा, बादरा सुद्धमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता। सुहुमा दुविहा, पजना अपजना। २४९

३५ वीइंदिया दुविहा, पज्जता अप-उजता। तीइंदिया दुविहा, पञ्जता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जता अपज्जत्ता । पंचिदिया दुविहा, सण्णी असण्णी । सण्णी दुविहा, पञ्जत्ता अपञ्जत्ता। असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अप-ज्जत्ता चेदि । २५८

३६ एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चउरिंदिया असण्णिपंचिदिया एकम्मि चेव मिच्छाइद्विद्वाणे । २६१

३७ पंचिदिया असण्णिपंचिदियप्प-हुडि जाव अजोगिकेविल ति । २६२

३८ तेग परमणिदिया इदि ।

२२५ !

३९ कायाणुवादेण अत्थि पुढविका-आउकाइया तेउकाइया इया

काइया अकाइया चेदि। २६४ ४० पुढविकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वाद्रा दुविहा, पञ्जत्ता अपज्जता । सुहमा दुविहा, पजता अपजता । आउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अप-**जत्ता । तेउकाइया दुविहा,** वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जना अपजना। सुहुमा द्विहा, पजता अपजना । वाउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अप-ज्जता चेदि। २६७ ४१ वणप्फड्काइया दुविहा, पत्तेय-

वाउकाइया वणप्कइकाइया तस-

सरीरा साधारणसरीरा । परेाय-सरीरा दुविहा, पज्जना अपज्जना। साधारणसरीरा दुविहा, वादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जता अपजना । सुहुमा दुविहा, पज्जता अपज्जता चेदि । २६८

४२ तसकाइया दुविहा, पज्जना अपन्जता। २७२

४३ पुढविकाइया आउकाइया तेउ-काइया वाउकाइया वणप्फइ-

काइया एकमिम चेय मिच्छा-इड्डिट्डाणे । २७४

४४ तसकाइया बीइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेविल ति । २७५

४५ वाद्रकाइया वाद्रेईदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवाले चि। २७६

४६ तेण परमकाइया चेदि । २७७

४७ जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी वाचेजोगी कायजोगी चेदि। २७८

४८ अजोगी चेदि। २८०

४९ मणजोगो चउवित्रहो, सचमण-जोगो मोसमणजोगो सचमोस-मणजोगा असचमोसमणजोगो चेदि । २८०

५० मणजोगो सचमणजोगो असच-मोसमणजोगो सिणमिच्छाइडि-प्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति। २८२

५१ मोसमणजोगो सचमोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइद्विप्पहुडि खीणकसायवीयराय**छद्रम**त्था त्ति। २८५

५२ वाचिजोगे। चउव्यिहा, सन्चवचि जोगो मोसवाचिजोगो सच्चमोस-विचेजोगो असच्चमोसविचेजोगो चेदि । २८६

५३ वाचिजोगो असच्चमोसवाचि-जोगो वीइंदियप्पहुडि जाव सजोगिकेवाले ति। २८७

| सुत्र | संख्या                                 | सूत्र                                                                             | प्रष्ठ                                 | सूत्र स         | ख्या                                      | सूत्र                                                                    | पृष्ठ                   |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | प्पहुडि र                              | वेजोगो सण्णिमिच<br>जाव सजोगिकेवरि                                                 | हे ति। २८८                             | ş               | हि नि ।                                   | जाव असंजदसम्म                                                            | ३०५                     |
| ५५    | जोगो<br>जाव                            | ाजोगो सच्चमोः<br>सण्णिमच्छाइदि<br>खीणकसायवीयर<br>से ।                             | प्पहुडि<br>।यछदु-                      | ह<br>इ<br>इ १ ३ | कायजोगोः ।<br>तंजदद्वाणे ।<br>कम्मइयकाः   | नोगो आहारमिस्<br>एकम्हि चेव पम<br>।<br>यजोगो एइंदि                       | च-<br><b>३</b> ०६<br>य- |
| ५६    | कायजो<br>जोगो <sup>हे</sup><br>व्यियमि | गो सत्तविहो, ओ<br>गो ओरालियमिस्<br>वेडव्वियकायजोगे<br>स्मकायजोगो<br>गो आहारमिस्सक | सकाय-<br>ो वेउ-<br>आहार-               | ६५              | मणजोगो व<br>सण्णिमच्छ<br>सजोगिकेव         | सजोगिकेविले<br>चिजोगो कायजो<br>इष्ट्रिप्पहुडि<br>लि चि।<br>कायजोगो वीईिल | ोगो<br>जाव<br>३०८       |
| ५७    | कम्मइय<br>ओरालि                        | मकायजोगो चेदि<br>प्रयकायजोगो अ<br>कायजोगो तिरिः                                   | । २८९<br>रालिय-<br>म्खमणु-             |                 | प्पहुडि जा<br>चि ।                        | व असण्णिपचिति                                                            | देया                    |
|       | मिस्सः<br>९ आहार                       | ायकायजोगो वे<br>कायजोगो देवणेरः<br>कायजोगो आह                                     | उन्त्रिय-<br>ऱ्याणं । २९६<br>त्रिमस्स- | <b>६८</b><br>६९ | मणजोगोः<br>अत्थि, अ<br>कायजोगो<br>अपज्जना | विचेजोगो पज्जन<br>पज्जनाणं णितथ<br>पज्जनाण वि अ<br>ण वि अतिथ ।           | । ३१०<br>स्थि,<br>३१०   |
|       | ० कम्मइ<br>समाव<br>ग्घादः              | ोगो संजदाणमिहि<br>यकायजोगो वि<br>ण्णाणं केवलीणं<br>गदाणं।                         | न्महगइ-<br>वा सम्र-<br>२९८             | ७१              | सण्णिमि <sup>च</sup><br>असंजदस            | ओ, छ अपन्जनी<br>छाइद्विप्पहुडि<br>म्माइद्वि चि ।<br>चीओ, पंच अप्         | जाव<br>३१ <b>२</b>      |
| Ę     | ओरा                                    | नोगो ओरालियः<br>लियमिस्सकायजो<br>पहुडि जाव सर्ज                                   | गो एई-                                 | ১ ৩             | त्तीओ ।<br>१ बीइंदियप<br>पंचिदिय          | पहुंडि जाव अस्<br>[ ति ।                                                 | २ २<br>राण्णि-<br>३१३   |
| 8     | ६२ वेडि<br>मिस्स                       | व्ययकायजोगो<br>सकायजोगो सा                                                        | वेउच्विय-<br>णेणमिच्छा-                | 9               | ४ चत्तारि<br>अपज्जन्                      | पज्जत्तीओ, च<br>गिओ ।                                                    | न्तारि<br>३१४           |

| सूत्र       | संख्या सूत्र                                              | पृष्ठ       | सूत्र  | संख्या      | सूत्र                                       |          | पृष्ठ       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
|             | ९ एइंदियाणं ।<br>३ ओरालियकायजोगो पज्जन्ताणं,              | <b>३१</b> ४ | ८६     |             | दियतिरि <del>क्</del> खा<br>क्खपज्जत्ता ।   |          | ३२७         |
|             | ओरालियमिस्सकायजोगो अप-<br>ज्जन्ताणं।                      | ३१५         | ८७     | च्छाइड्डि   | तिरिक्खजोणिण<br>सासणसम्माइ'<br>पज्जत्तियाओ, | डिंडाणे- |             |
| 90          | वेउटिनयकायजोगो पज्जत्ताणं,<br>वेउटिनयमिस्सकायजोगो अप-     | -           |        | अपज्जित्त   | ायाओ ।                                      |          | ३२८         |
| ৩८          | ज्जत्ताणं ।<br>आहारकायजोगो पज्जत्ताणं,                    |             | 00<br> | _           | न्छाइहि-असंजल<br>इासजदङ्घाणे<br>कोर्        | -        | ₹2.         |
|             | आहारमिस्सकायजोगो अपज्ज-<br>त्ताणं।                        | ३१७         | ८९     |             | जा ।<br>मिच्छाइद्वि-स                       | ासणस-    | ३२८         |
| ७९          | णेरइया मिच्छाइट्टि-असंजद्-<br>सम्माइट्टिटाणे सिया पज्जता  |             |        | म्माइड्डि-  | असंजदसम्माइ<br>त्ता सिया अप                 | हिट्ठाणे | ३२९         |
| ٠.          | सिया अपजता ।                                              | ३१९         | ९०     | _           | छाइद्वि-संजदा<br>। णियमा पञ्ज               | -        | 220         |
|             | सासणसम्माहिह-सम्मामिच्छा-<br>इहिहाणे णियमा पज्जत्ता ।     |             | ९१     |             | । ।णयमा पञ<br>सप्दजता ।                     | 1011     | 447<br>338  |
| ८१          | एवं पढमाए पुढवीए णेरइया।                                  | ३२२         |        | मणुसिणीः    | पु मिच्छाइंट्डि-                            |          |             |
|             | विदियादि जाव सत्तमाए पुढ-<br>वीए णेरइया मिच्छाइहिटाणे     |             |        | याओ सिंग    | हाणे सिया प<br>या अपन्जत्तिय                | गओ।      | ३३२         |
|             | सिया पज्जता, सिया अपज्जता।<br>सासगसम्माइह्वि-सम्मामिच्छा- | <b>२२२</b>  |        | _           | छाइड्डि-असंज्ञ<br>सिजंदद्वाणे               | -        |             |
|             | इहि-असंजदसम्माइहिटाणे णि-                                 |             |        | पञ्जत्तियाः | भे।                                         |          | ३३२         |
| <i>e</i> 13 | यमा पज्जता।                                               | ३२३         | ९४     | देवा मिच्छ  | ाइहि-सासणस <b>र</b>                         |          |             |
|             | तिरिक्खा मिच्छाइहि-सासण-<br>सम्माइहि–असजदसम्माइहि–        |             |        |             | माइड्डिडाणे<br>या अपज्जत्ता ।               |          | ३३४         |
|             | हाणे सिया पज्जत्ता, सिया<br>अपज्जत्ता।                    | ३२५         | ९५     |             | छाइहिद्वाणे                                 | णियमा    | ३३५         |
| ८५          | सम्मामिन्छाइहि-संजदासंजद-<br>द्वाणे णियमा पञ्जता।         |             | ९६     | भवणवासि     | य-वाणवेंतर-जे।<br>तो सोधम्मीसाण             | इसिय-    | <b>17</b> 1 |

| सूत्र, सं | ख्या                                     | सूत्र                                                   |                      | पृष्ठ      | सूत्रः       | संख्या                   | सूः                       | त्र                                               | वृष्ट      |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|           | वासिय-देवी                               |                                                         | _ `                  |            |              | _                        |                           | ोदा चेदि ।                                        | ३४४        |
|           | सासणसम्मा<br>पञ्जता सिय                  | । अपज्जत्ता,                                            | सिया                 |            | <b>र</b> ० ऱ | _                        | । चढुसु द्<br>ययेदा ।     | ्ठाणेसु सुद्ध                                     | ।<br>३४५   |
| ९७        | पज्जित्तियाओं<br>याओ ।<br>सम्मामिच्छ     | इहि–असंज                                                | ३<br>दस              | ३५         | १०६          | एइंदिर                   |                           | णवुंसगवेद<br>जाव चउरिं                            |            |
| የረ        | _                                        | ्णियमा प<br>जित्तयाओ ।<br>गण्डाहरू जा                   | ३                    | ३६         | १०७          |                          |                           | दा असण्णि<br>जाव संजदा                            |            |
| 10        | रिम्उवरिम्                               | विज्जें ति वि                                           | वेमाण-               |            |              | सजदा                     |                           | <u> </u>                                          | ३४६        |
|           | णसम्माइहि                                | गु मिच्छाइट्डि<br>-असंजदसम्म                            | ।इड्डि-              |            | १०८          |                          |                           | मिच्छाइट्ठि<br>णियदि त्ति ।                       |            |
| •         | हाणे सिय।<br>अपन्जन्ता।                  | पज्जता                                                  |                      | . !        |              |                          |                           | दा चेदि।                                          |            |
|           | सम्मामिच्छ<br>पज्जन्ता ।<br>अणुदिस-अ     | (इहिट्टाणे ।<br>णुच्ह-विजय                              | णियमा<br>३<br>-वइ्ज- | ३९         |              | इत्थिवे<br>कसाय          | दा पुरिसरे<br>गणुवादेण    | हाणेसु दुवेदा<br>वेदा ।<br>अस्थि कोध<br>हाई मायकस | ३४७<br>-   |
|           | द्धि-विमाण<br>जदसम्माङ्                  | ाराजित-सन्व<br>बासिय-देवा<br>इठिद्ठाणे<br>स्या शास्त्रम | असं-<br>सिया-        | <b>३</b> ९ | ११२          | ले।भव<br>को।धव           | त्साई अक<br>हसाई माण      | साई चेदि।<br>ाकसाई मार<br>प्यहुडि जा              | ३४८<br>य-  |
| १०१       | वेदाणुवादेव                              | या अपज्जन<br>। अत्थि  ईा<br>।बुंसयवेदा अ                | त्थवेदा              | (          | ११३          | अणि <sup>र</sup><br>लोभव | गिट्टे ति ।<br>हसाई एइंटि | देयपहुडि जा                                       | ३५१<br>व   |
| १०२       | वेदा चेदि<br>इत्थिवेदा पु<br>मिच्छाइद्दि | ।<br><sub>[</sub> रिसवेदा अ                             | -                    | १४०        |              | सुहुम्<br>अकत            | सांपराइयस्<br>ाई चदुसु    | पुद्धिसंजदा ति<br>ङ्ठाणेसु अति<br>यरायछदुमत्थ     | ा ३५२<br>थ |
| १०३       | अणियङ्कि<br>जवुंसयवेद                    | त्ति ।<br>एईदिय                                         | :<br>प्यहुडि         | ३४२<br>३४३ |              | खीण                      | कसायवीय                   | रायछदुमत्था                                       | •          |
|           | जाव अणि                                  | લાકુ હવા છ                                              | •                    | 707        | 1            |                          |                           |                                                   | •          |

| सूत्र संख्या - सूत्र - १४                                                             | सुन तस्या सुन पृष्ठ                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ११५ णाणाणुवादेण अत्थि मदि-                                                            | १२२ केवलणाणी तिसु हाणेसु                                                        |
| अण्णाणी सुदअण्णाणी विभंग-                                                             | सजोगकेवली अजोगकेवली                                                             |
| णाणी आमिणिबोहियणाणी                                                                   | सिद्धा चेदि । ३६७                                                               |
| सुद्णाणी ओहिणाणी मणपज्ज-                                                              | १२३ संजमाणुवादेण अत्थि संजदा                                                    |
| वणाणी केवलणाणी चेदि। ३५३                                                              | सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धि—                                                      |
| ११६ मदिअण्णाणी सुद्अण्णाणी                                                            | संजदा परिहारसुद्धिसंजदा                                                         |
| एईदियप्पहुिंड जाव सासण-                                                               | सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ज-                                                     |
| सम्माइिंड चि । ६६१                                                                    | हाक्खादविहारसुद्धिसंजदा सं-                                                     |
| ११७ विभंगणाणं सिण्णिमिच्छाइद्दीणं                                                     | जदासंजदा असंजदा चेदि। ३६८                                                       |
| वा सासणसम्माइहीणं । ३६२<br>११८ पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्ज-<br>त्ताणं णत्थि । ३६ <b>२</b> | १२४ संजदा पमत्तसंजदप्पहुडि जाव<br>अजोगकेवलि नि । ३७४                            |
| ११९ सम्मामिच्छाइट्ठि-ट्ठाणे ति-<br>ण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण                            | १२५ सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धिसं-<br>जदा पमत्तरंजदप्पहुडि जाव<br>अणियद्दि ति । ३७४ |
| मिस्साणि । आभिणिबोहिय-                                                                | १२६ परिहारसुद्धिसंजदा दोसु झाणेसु                                               |
| णाणं मदिअण्णाणेण मिस्सिय,                                                             | पमत्तसंजदङाणे अप्पमत्तसंजद-                                                     |
| सुदणाणं सुदअण्णाणेण मि-                                                               | द्वाणे । ३७५                                                                    |
| स्सियं, ओहिणाण विभंगणा-                                                               | १२७ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ए                                                  |
| णेण मिस्सियं, तिण्णि वि<br>णाणाणि अण्णाणेण मिम्साणि<br>वा । ३६३                       | कम्हि चेव सुहुमसांपराइय-<br>सुद्धिसंजद-द्ठाणे। ३७६                              |
| १२० आभिणिवोहियणाण सुद्णाणं                                                            | १२८ जहाक्खादिवहारसुद्धिसंजदा च-                                                 |
| ओहिणाणं असंजदसम्माइट्ठि                                                               | दुसु द्ठाणेसु उवसंतकसाय-                                                        |
| प्पहुडि जाव खीणकसाय-                                                                  | वीयरायछदुमत्था खीणकसा-                                                          |
| वीदरागछदुमत्था ति । १६४                                                               | यवीयरायछदुमत्था सजोगि-                                                          |
| १२१ मणपज्जवणाणी पमत्तासजद-                                                            | केवली अजोगिकेवलि त्ति । ३७७                                                     |
| प्पहुंि जाव खीणकसायवीद-                                                               | १२९ संजदासंजदा एकमिम चेय                                                        |
| रागछदुमत्था ति । ३६६                                                                  | संजदासंजद-द्ठाणे। ३७८                                                           |

| सूत्र सं    | ख्या सूत्र                                                                                                        | प्रष्ठ     | सूत्र संख्या सूत्र पृ                                                                                                  | g  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | असंजदा एइंदियप्पहृडि जाव<br>असंजदसम्माइट्ठि ति ।                                                                  | ३७८        | १३९ सुक्कलेस्सिया सण्णिमच्छा-<br>इट्ठिप्पहुःडि जाव सजोगि-                                                              |    |
| ४२४         | दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खु-<br>दंसणी अचक्खुदंसणी ओधि-<br>दंसणी केवलदंसणी चेदि।                                      | ३७८        | केविल ति । ३९<br>१४० तेण परमलेस्तिया । ३९                                                                              |    |
| <b>१</b> ३२ | चक्खुदंसणी चउरिंदियप्पहृिं<br>जाव खीणकसायवीयरायछदु-<br>मत्था ति ।                                                 | ३८३        | १४१ भवियाणुवादेण अत्थि भव-<br>सिद्धिया अभवसिद्धिया। ३९<br>१४२ भवसिद्धिया एइंदियप्पट्टिड<br>जाव अजोगिकेविह त्ति। ३९     |    |
| १३३         | अचक्खुदंसणी एईदियप्पहाडि<br>जाव खीणकसायवीयरायछदु-<br>मत्था ति ।                                                   | <b>३८३</b> | १४३ अभवसिद्धिया एईदियप्पहुडि<br>जाव साण्णि मिच्छाइट्ठि ति । १९६                                                        |    |
| १३४         | ओधिदंसणी असंजदसम्मा-<br>इट्ठिप्पहुडि जाव सीणकसा-<br>यवीयरायछढुमत्था त्ति ।                                        | ३८४        | १४४ सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्मा-<br>इद्ठी खड्यसम्माइट्ठी वेदग-<br>सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी<br>सासणसम्माइट्ठी सम्मामि- |    |
|             | केवलदंसणी तिसु द्ठाणेसु<br>सजोगिकेवली अजोगिकेवली<br>सिद्धा चेदि ।                                                 | ३८५        | च्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठी चेदि। ३९<br>१४५ सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी<br>असंजदसम्माइट्ठिपहुडि जा-                             |    |
| १३६         | लेस्साणुवादेण अतिथ किण्ह-<br>लेस्सिया णीललेस्सिया काउ-<br>लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्म-<br>लेस्सिया सुकलेस्सिया अले- |            | व अजोगिकेविल ति । ३९<br>१४६ वेदगसम्माइट्ठी असंजदस-<br>म्माइट्ठिप्पहुडि जाव अप्पम-<br>त्तसंजदा ति । ३९                  |    |
|             | स्तिया चेदि ।<br>किण्हलेस्तिया णीललेस्तिया<br>काउलेस्तिया एइंदियप्पट्टडि                                          | ₹८५        | १४७ उवसमसम्माइट्ठी असंजद्स-<br>म्माइट्ठिप्पहुडि जाव उवसंत-                                                             |    |
| १३८         | जाव असंजदसम्माइट्ठि ति।<br>तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया                                                               | ३९०        | कसायवीयरायछदुमत्था ति । ३९०<br>१४८ सासणसम्माइट्ठी एक्कम्मि-<br>चेव सासणसम्माइट्ठि-ट्ठाणे। ३९०                          |    |
|             | मिणिमिच्छाइट्टिप्पद्दि जाव<br>अप्पमत्तसंजदा ति ।                                                                  | ३९१        | १४९ सम्मामिच्छाइट्ठी एक्कम्मि<br>चेव सम्मामिच्छाइट्ठि-ट्ठाणे। ३९                                                       | १९ |

806

असण्णी ।



सिद्धा चेदि ।

850

# २. अवतरण-गाथा-सूची

क्रम सख्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहा क्रम सल्या गाया पृष्ठ अन्यत्र कहा

अ

१२७ अद्रविहकस्मविज्ञदा २०० गी. जी ७६ भट्टासी-अहियारेसु ११२ २७ अणवज्जा कयकज्जा ४८ ५१ अण्णाणितमिरहरण ५९ १०० अणियोगो य णियोगो १५४ आ नि १२५ ३७३ गो जी ४७४. १९० अणुलाम वेदता १८३ अत्थादो अत्थंतर ३५९ गो. जी. ३१५ १४८ अत्थि अणता जीवा २७१ गो. जी. १९७ मूलाचा. १२०३ १०२ अत्थित्तं पुण संतं १५८ ४६ अदिसयमादसमृत्यं ५८ प्रवच. १ १३ १७८ अप्पपरोभयबाधण ३५१ गो जी २८९ ८६ अपपप्पवृत्तिसंचिद १३९ १८२ अभिमुद्दणियमिय ३५९ गो. जी. ३०६ १५ अवगयणिवारणई 38 १८४ अवहीयदि त्ति ओही ३५९ गो जी. ३७० ४२ अप्रसहस्रमहीपति ५८ ति. प. १,४७. ३६ अप्रादशसंख्यानां 610 ુ, ૧, ૪૨. १२५ असहायणाणदंसण १९२ मो जी. ६४. ८५ अहमिंदा जह देवा १३७ गो. जी. १६४.

#### आ

७५ आक्षेपणीं तत्त्वित १०६ १९८ आदा णाणपमाणं ३८६ प्रवचः १, २३ २० आदिम्हि भह्वयणं ४० ति प. १, २९ समान १९ आदीवसाणमज्झे ४० २२ आदी मध्येऽवसाने ४१ आ. प. १८० आभीयमासुरक्का ३५८ गो जी ३०४ १६४ आहरिद अणेण मुणी २९४ गो. जी २३९ ९८ आहरिद सरीराण १५२ गो जी ६६५. १६५ आहारयमुत्तस्थं २९४ गो जी. २४०.

इ

५५ इम्मिसे वसिष्पणीए ६२ ति प १,६८ (समान). १५१ इंगाल जाल अची २७३ म्लाचा २११. आ चा नि. ११८

उ

३ उच्चारियमत्थपदं १० जयघ स ३०. ८ उप्पन्जिति वियति य १३ स त १, ११. ६० उप्पण्णिम्हि अणते ६४ ति. प. १, ५४. (शन्दभेद) १९१ उवसंते खीणे वा ३७३ गो. जी ४७५.

来

५३ ऋषिगिरिरैन्द्राशायां ६२ जयघ. अ. ९

ए

१४२ पहंदियस्स फुसणं २५८ गो जी १६७ ११९ पक्किम्ह कालसमप १८६ गो, जी. ५६ ७२ पक्को चेव महत्वो १०० पञ्चा ७७ ११७ पदम्हि गुणहाणे १८३ गो. जी. ५१. क्रम सख्या गाथा प्रष्ठ अन्यत्र कहा क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहा १४७ एयणिगोदसरीरे २७० गो. जी. १९६. ग मुलाचा. ८४ गइकम्मविणिव्वत्ता 130 १२०४. २१० ३८ गणरायमञ्चतलवर ५७ ति. प. १, ४४. 368 ६६ गयगवलसजलजल હર १९९ एयद्वियम्मि जे ३८६ गो. जी. ५८२. ६१ गोत्तेण गोदमो 60 स. त. १, ३३. ६५ एस करेमि य पणमं ७३ मूलाचा. १०५. च (अर्धसमता) १९५ चक्खूण जं पयास ३८२ गो. जी. ४८४. ओ १६९ चत्तारि वि छेताई ३२६ गी. जी. ६५३. गो. क. ३३४. १६१ ओरालियमुत्तत्थं २९१ गो. जी. २३१. २०७ चागी भही चोक्खो ३९० गो. जी. ५१६. १५० ओसा य हिमो धृम २८३ मूलाचा. २१०. ७९ चारणवंसी तह पंच ११२ आ. चा. नि. ३२ चोाइसपुब्चमहोयहि 206. २०० चंडो ण मुयदि वेरं ३८८ गो. जी. ५०९. क १८५ चिंतियमचिंतियं व ३६० गी. जी ४३८. ७० कधं चरे कधं चिद्रे ९९ मूलाचा. छ १०१२. दशके. ७३ छकावकमजुत्तो १०० पञ्चा. ७८. **૪, ૭.** १६६ कम्मेव च कम्मभवं २९५ गो. जी. २४१. ३५ छहव्यणवपयत्थे ५५ ति. प. १, ३४ (शब्दभेद) १७३ कारिसर्ताणद्वियाग ३४२ गो. जी. २७५. १५२ गो. जी. ५६१. ९६ छप्पंचणवविद्याणं १०३ काला हिदि-अवधरणं 364 হ্?হ্ 33 २०९ किण्हादिलेस्सराहिदा ३९० गो. जी. ५५६. १६७ छम्मासाउवसेसे ३०३ मूलारा. ३५० गो. जी. २८७. १७७ किमिरायचक्रतण २१०५. (शब्द-१८ किं करस केण कत्थ ३४ मूलाचा. ७०५. भेद 🍌 वसु. १३६ क्विक्खिकिमिसिप्प २४१ श्रा. ५३०. १३७ कुंश्रुपिपीलिकम રકર १३३ छसु हेट्टिमासु पुढ २०९ १२४ केवलणाणदिवायर १९१ मो. जी. ६३. १७० छादेदि सयं दोसे ३४१ गो. जी. २७४. ३७२ गो. जी. ४७१. १८८ छेत्रुण य परियायं ख ज ५९ सीणे दंसणमोहे ६४ जयध. अ. ८. २७० गो. जी. १९३. १४६ जत्थेक्क मरद 366 २१३ 33 ,,

कग सख्या

गाथा पृष्ठ क्रम सख्या अन्यत्र कहा ३० अनु. इ। १,६ १४ जत्थ बहु जाणिजा आचारा. नि. ४ ७१ जदं चरे जदं चिट्रे ९९ मूलाचा १०१३ दशवे. 8, 4, १३४ जवणालिया मसूरी २३६ मूलाचा. ३४ जस्स तिए धम्मवहं ५४ दशवे. ९, १३ १४४ जह कचणमगिगयं २६६ गी. जी २०३ ८७ जह भारवही पुरिसो १३९ गो जी. २०२ १३२ जाइजरा मरणभया २०४ गो जी. १५२ २०६ जाणइ कज्जमकरजं ३८९ गो जी. ५१५ ९१ जाणइ तिकालसहिए १४४ गो। जी. २९९ १३५ जाणाद परसदि २३९ ६७ जावदिया वयणवहा ८० गी. क ८९४ सत १, ४७. १०५ १६२ 11 ८३ जाहि व जासु व १३२ गो जी. १४१ ५० जियमोहिंधण जलणे। ५९ ८१ जीवे। कत्ताय वत्ता ११८ गी जी जी । प्र. टी., ३३६ १९४ जीवा चोहसमेया ३७३ में। जी ४७८, १६८ जेसिं आउसमाइं ३०४ मूलारा. २१०६ १५५ जोर्से ण संति जोगा २८० गो जी. २४३. १०४ जेहि दु लिक्खडजंते १६१ गो जी. १५९ जो णेव सचमोसो २८६ गो जी २२१. ११२ जो तसबहाउविरमो १७५ गो जी. ३१

ण

११ ज्ञान प्रमाणमित्याहुः १७ लघीय ६, २

९३ ज सामण्ण गहण

१४९ मी जी. ४८२

द्रव्यसं. ४३

११५ णट्टासेसपमाओ १७९ गो. जी. ४६. ६८ णिटिय पायेहि विहुण ९१ आ. नि-६६१. ४ णयदित्ति णयो ११ २०४ ण य पत्तियइ परं सो ३८९ गो जी. ५१३. १५७ ण य सञ्चमीसजुत्तो २८२ गो. जी. २१९. १२८ ण रमंति जदो णिच २०२ गी. जी. १४७. ८० णवमा य इक्खयाणं ११२ १४० ण वि इंदियकरण २४८ गी. जी. १७४. ९ णाम ठवणा द्विए १५ स. त. १, ६. २३ णिइद्धमोहतरुणे( 84 २०२ णिद्दावंचणबहुळी ३८९ गो. जी. ५११. १२३ णिस्तेसर्खाणमोहो १९० गो. जी. ६२. २६ णिह्यविविहृद्दकम्मा ४८ १७२ णेवित्थी जेव पुम ३४२ गो जी. २७५. १११ णो इंदिएस विरदो १७३ गो. जी. २९.

गाया

gg

अन्यत्र कहां

४९ तत्तो चेव सुहाइ ५९ तदियो य णियइ ११२ ६९ तम्हा अहिगय सुत्तेण ९१ स. त. ३, ६४-६५. ११८ तारिसपरिणामद्विय १८३ गो. जी. ५४. ४५ तित्थयरगणहरत्तं 46 ५ तित्थयरवयणसंगह १२ स त. १, ३. २५ तिरयणतिस्रल છષ १२९ तिरियंति कुडिल २०२ मो. जी. १४८. ६४ तिविहा य आणुपुन्वी ७२ १०७ त मिच्छत्त जहमस १६३

त

द

२४ दिखयमयणप्पयावा છષ ६ दब्बद्रियणयपयर्र १२ स. त १, ४. २०८ ण उ कुणइ पक्ख ३९० गी जी ५१७ । १५८ इसविह-सच्चे वयणे २८६ गी. जी. २२०' ऋम संख्या गाथा क्रम संख्या अन्यत्र कहा गाथा पृष्ठ पृष्ठ अन्यत्र कहा १०९ दिशुडामेव वामिस्सं ७० गो. जी ४० पञ्चशतनरपतीना २२. ५७ ति. प. १, ४५. ५८ दाणे लाभे भोगे (प्राकृतरूप)... ६४ वसु. श्रा. १० प्रमाणनयनिक्षेपै १६ ति. प १, ८२. ५२७. १३१ विब्वाति जदो णिच्चं २०३ गो. जी. १५१. वि. भा. २७६४. ( प्राकृतरूप. ) ४१ द्विसहस्रराजनाथो ५७ ति. प. १, ४६ त. च. पृ. ९६ (प्राकृतरूप). ३० वेसक्लजाइसुद्धो ४९ वसु. श्रा. ३८८. च (प्रथमचरण) २९७ बहुविहबहुप्पयारा ३८२ गो. जी. ४८६. ३९६ गो जी ६४९ २१५ दंसणमोहुदयादो ७७ वारसविहं पुराण २१६ दंसणमोह्यसमदो गो. जी, ६५० १४१ बाहिरपाणेहि जहा २५६ गो. जी. १२९. १०२ गो. जी. ४७७. ७४ दंसणवद्सामाइय वसु आ. ४ भ वा. अ ६९ २११ भविया सिद्धि जेसिं ३९४ गो जी. ५५७. ३७३ १९३ " ४७ भावियसिद्धंताणं ध ११६ भिष्णसमयहिष्हि दु १८३ गो. जी. ५२. ६३ धद्गारवपडिबद्धो ६८ स ५४ धणुराकारिङको ६२ जयध. अ. ९. १३८ मक्कडयभमरमङ् २४५ १३० मण्णंति जदो णिच्चं २०३ गी. जी. १४९. प ८८ मणसा वचसा काए १४० स्था. सू. पृ. ७८ पढमो अरहंताणं ११२ २०१. ३८२ गो. जी. ४८५. १९६ परमाणु-आदियाई २०५ मरणं पत्थेइ रणे ३८९ गो. जी. ५१४, २९ पवयणजलहिजलो ઇર महावीरेणस्थो कहि ६१ १७ पापं मलमिति प्रोक्त ३४ ति. प. १, १७. २८ माणुससंठाणा वि हु ४८ ( प्राकृतरूप. ) १६२ गो. जी. १७. १०६ मिच्छत्तं वेयंतो २७२ मूलाचा. २०६. १४९ पुढवी य सकरा २७३ गो. जी. १८६. १५३ मूलगापारवीया आचा. नि. ७३ मुलाचा. २१३-३४१ गो. जी. २७३. १७१ पुरुगुणभोगे सेदे ७ सूलाणिसेणं पज्जव १३ स. त. १, ५. २९१ गो. जी. २३०. १६० पुरुमहमुदारुरालं ४८ मेरुव णिप्पकंपं ५९ १८८ १२१ पुब्बापुब्बफद्दय १ मंगलणिमित्तहेऊ ७ पञ्चा. ज. से. दी. ३९ पुतनान्नदण्डनायक 40 ३७३ गो. जी. ४७६. ३८८ गो. जी. ५१०. २०१ मंदो बुद्धिविहीणो १९२ पंचतिचउन्त्रिहेहिं १६ मङ्गरान्दोऽयमुदिष्टः ३३ ति. प. १, १६ ३७२ गो. जी. ४७२. १८९ पंचसामेदो तिगुत्तो (प्राकृतरूप). ५२ पंचसेलपुरे रम्मे ६१ जयघ. अ. ९

पृष्ठ अन्यत्र कहा क्रम संख्या गाथा अन्यत्र कहा गाथा वृष्ठ क्रम सख्या २०३ इसदि णिंददि अण्णे ३८९ गो. जी ५१२ स १८९ गो जी ६१ १२२ सकयाजलं हल वा ४४ सकलभूवनैकनाथ ५८ ति प १, ४५. ९४ लिप्पदि अप्पीकीर १५० गी जी ४८९. (प्राकृतरूप) ८२ सत्ता जत्य माणी ११९ गो जी, जी व प्र, टी ३६६ १७८ गे। जी 33 ११३ वत्तावत्तपमाप २८१ गो जी. २१९. १५६ सन्भावो सञ्चमणो २९४ वयणेहि वि हेऊहि ३९५ गो जी ६४७ १६६ गो जी २०. १०८ सम्मत्तरयणपन्वय ९२ वयसमिइकसायाण १४१ गो जी ४६४ ११० सम्माइट्टी जीवो १७३ गो जी २७. १५२ वाउब्भामी उक्किल ५७३ मृलाचा २१२. १३९ सस्सेदिमसम्म २४६ बाचा सू ४९. नि अाचा (सूत्रह्रप) १६६ (अर्ध-५७ सावणबहुलपडिवदे ६३ ति प १, ७० समता ) ६४५ साहारणमाहारो २७० गो जी १९२. ६३ ति प १, ६९ ५६ वासस्स पढममासे ९७ सिक्खािकरियुव १५२ गो. जी. ६६१. (शब्दभेद) ९५ सिद्धत्तणस्त जोग्गा १५० गो जी. ५५८ १६४ विकहा तहा कसाया (७८ गो जी- ३४ १३ सिद्धत्थपुण्णकुंभो २७ पञ्चा टी ९९ विमाहगदमावण्या १५३ मी जी ६६६ १७४ सिलपुढविभेदधूली ३५० गो जी. २८४. धर ति प १, ३० २१ विद्याः प्रणश्यन्ति ३३ सीहगयवसहमिय (प्राकृतरूप) १४३ सुत्तादो तं सम्म २६२ गो जी २९. ६५९ मो जी ३०१ १८१ विवरीयमोहिणाण ६४२ गो जी २८२. ९० सुहदुक्खसुबहु १६२ विविद्युणइद्धिजुत्त २९१ गी जी ५३२ १०१ सूई मुद्दा पडिहो १५४ ३५८ गो जी ३०३ १७५ विसजतकूडपजर ६२ सेलघणभगगघडआहे ६८ वृक सू ३३४ २३ गो क ५७ १२ विसवेयगरत्तऋषय आ नि १६९. २७४ मी जी १९८ १५४ विहातहचउाहि (शब्दभेद). १६३ वेउव्वियमुत्तत्थ २९२ गो जी २३४ १७५ सेलाईकटूवेत्त ३५० गो जी २८५ ८२ वेद्स्सुदीरणाए 185 १५६ सेलेसि सपत्तो १९९ में। जी ६५. १७६ वेलुवमूलोरव्भय ६५० गो. जी. २८६ ३१ सगहणिग्गहकुसलो ४९ मूलाचा १५८. ( शब्दभेद ) য় ६८७ समहियसयलसजम ३७२ मो जी ४७०. २ शब्दात्पद्प्रसिद्धिः ् ६० प्र शाकटा १८६ सपुण्ण तु समगा ३६० मो जी. ४६०. सिङ हैम ₹ Ч ३७ हयहरिथरहाणहिवा ५७ ति प १ ४३. ५८ ति प १, ४५ (शब्दभेद) ४३ पर्खण्डभरतनाथ १२० होंति अणियष्टिणो ते १८६ गो. जी ५७. (प्राकृतरूप).

# ३. ऐतिहासिक नाम सूची

|                  | वृष्ठ  |                         | पृष्ठ                 |                    | দৃষ্ট                                    |
|------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
| अ                | Ī      | किपल                    | १०८।                  | धरसेन(भट्टार       |                                          |
|                  |        | काणेविद्धि              | १०७                   | _                  | हर, ७०                                   |
| अपराजित          | ६६     | कार्तिकेय               | १०४                   | धर्मसेन            | ६६                                       |
| अभय (कुमार)      | १०४    | कि <sup>र्षि</sup> कविल | १०३                   | भ्रुवसेन           | દદ્                                      |
| अय <b>स्</b> थूण | १०८    | <b>कु</b> शुमि          | १०८                   | भृतिपेण            | हद                                       |
| अर्वलायन         | १०७    | कौत्कल                  | १०७                   |                    | न                                        |
| अप्रपुत्र        | १०३    | कौशिक                   | २०७                   | _                  | ٠,                                       |
| आ                | }      | कसाचार्य<br>कसाचार्य    | 88                    | नक्षत्राचार्य      | ६६                                       |
|                  | 8-43   | सनिय                    | 33                    | नन्द्न             | १०४                                      |
| आनन्द            | १०४    | ५स न न                  |                       | न(न्दि(मत्र        | દહ્                                      |
| হ                |        | ग्                      |                       | नमि ू              | र्०३                                     |
| ·                |        | गार्ग्य                 | १०८                   | नाग(चार्य          | ફદ                                       |
| इन्द्रभूति       | ६४, ६५ | गान्य<br>गोवर्डन        | 33                    | नारायण             | १०८                                      |
| उ                | }      |                         |                       |                    | प                                        |
| उल्क             | १०८    | गौतम, देव, स्वा         | i                     |                    |                                          |
|                  |        |                         | हह, ७२                | पाराश्चर           | १०८                                      |
| 来                |        | गगदेव                   | કર                    | पाऌभ्व             | १०३                                      |
| ऋपिदास           | १०४    | च                       |                       | पांडस्वामी         | ह <b>द</b>                               |
| Ų                |        | चिलातपुत्र              | १०४                   | पुष्पद्दन्त        | <b>७, ८, ७१, ७२,</b><br>१३०, १९२,<br>२२६ |
| mariffa          | १०८    | =                       |                       | पैप्पलाद           | ररप<br>१०८                               |
| पलापुत्र         | `      | <b>জ</b>                |                       | मौष्टिल<br>भौष्टिल | ६६                                       |
| पे               |        | जतुकर्ण                 | १०८                   | 411507             |                                          |
| पेतिकायन         | १०८    | जम्बूस्वामी             | <b>६७, ६</b> ६        |                    | <b>य</b>                                 |
| _                | १०८    | जयपाल                   | કર                    | बाद्रायण           | १०८                                      |
| ऐन्द्रदत्त       | •      | जयाचार्य                | દલ                    | ਰਫਿਲ               | ६६                                       |
| औ                |        | जि <b>न</b> पाछित       | ६०, ७१                | 31 410             |                                          |
| औपमन्यच          | १०८    | जैमिनि                  | ६०, <i>७</i> १<br>१०८ |                    | भ                                        |
|                  | •      |                         |                       |                    | ६६                                       |
| क                |        | ঘ                       |                       | भद्रब(हु<br>भूतबलि | ७, ७१, ७२,<br>२२६                        |
| क्रण्य           | १०८    | धन्य (कुमार)            | १०४                   | <b>.</b>           | २२६                                      |

|                          |   | पृष्ठ        | _                    | पृष्ठ        |              |   | वृष्ट |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|--------------|--------------|---|-------|
|                          | म |              | रोमश<br>रोमहर्पणी    | १०७  <br>१०८ |              | গ |       |
| मतङ्ग                    |   | १०३          |                      |              | शाकल्य       |   | १०८   |
| मरीचि                    |   | १०७          | ,                    | ₹            | शालिभद्र     |   | રંજ્સ |
| महावीर                   |   | દૃષ્ઠ, દૃષ્ઠ | <b>छोहार्य</b>       | ६०,६६        | शिवमाता      |   | દય    |
| माठर                     |   | १०८          |                      | व            |              | स |       |
| मार्घ्यंदिन<br>मांद्धपिक |   | १०८<br>१०७   | वर्धमान              | ६४, ७२, १०३  | सत्यद्त्त    |   | १०८   |
| मुण्ड<br>मुण्ड           |   | २०७          | वलीक                 | १०३          | सात्यमुद्रि  |   | १०८   |
| मोद                      |   | १०८          | वल्कल                | २०८          | सिद्धार्थदेव |   | ६६    |
| मोहलायन                  |   | १०८          | वशिष्ट               | १०८          | सुदर्शन      |   | १०३   |
|                          | य |              | वसु<br>वाइलि         | १०८<br>१०८   | सुनक्षत्र    |   | १०४   |
| यतिवृषभ                  |   | 3 2          | वास्माकि<br>वास्माकि | र्०८<br>१०८  | सुभद्र       |   | કક    |
| यातप्रुपम<br>यमलका       |   | १०३          | वारिपेण              | १०४          | स्वेष्टकृत्  |   | १०८   |
| यशोबाहु                  |   | 33           | विजयाचार्य           | ६६           | सोमिल        |   | १०३   |
| यशोभद्र                  |   | द६           | विशास्त्राचार्य      | ६६           |              | ह |       |
|                          | 5 |              | विष्णु               | ६६           |              |   |       |
|                          | ₹ |              | <b>ब्या</b> घ्रमूति  | १०८          | हरिश्मश्रु   |   | १०७   |
| रामपुत्र                 |   | १०३          | व्यास                | १०८          | हारित        |   | १०७   |

### ४. भौगोलिक नाम सूची

| अ                | 1      | ग            | <b>द</b>  |             |   |        |  |  |  |
|------------------|--------|--------------|-----------|-------------|---|--------|--|--|--|
| अंकलेश्वर        | ७१     | गङ्गा        | ९२        | दक्षिणापथ   |   | ६७     |  |  |  |
| अघ्र, आंघ्र विपय | ६७, ७७ | गिरिनगर      | ६७        | दाक्षिणात्य |   | 52     |  |  |  |
| 来                |        | गौड          | <i>૭૭</i> | द्रमिलदेश   |   | ७१, ७७ |  |  |  |
| ऋषिगिरि          | ६२     | च            |           |             | प |        |  |  |  |
| औ                |        | चन्द्रगुफा   | ६७        | पंचशैलपुर   |   | ६१     |  |  |  |
| औदीच्य           | ७८     | छिन्न (गिरि) | દર        | पांडगिरि    |   | ६२     |  |  |  |

|              | पृष्ठ |           | ঘূষ    |           |    | पृष्ठ |
|--------------|-------|-----------|--------|-----------|----|-------|
| म            | [     | वालभ      | 90     |           | ₹1 | _     |
| महिमा        | ७६    | विपुलगिरि | ६१, ६२ | सौराष्ट्र |    | શક    |
| माश्रुर<br>व | ७८    | वेण्यातट  | ६७     |           | ह  |       |
| वृनवास विषय  | ७१    | वैभार     | ६२     | हिमवान्   |    | ९२    |

#### ५. ग्रन्थ नामोलेख

| क                        |                 | तत्वार्थसूत्र    | २३९, २ | ५९ | स              |                   |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------|----|----------------|-------------------|
| कषाय प्राभृत<br>कालसूत्र | २१७, २२१<br>१४२ | ব                | Ī      |    | सत्कर्मप्राभृत | २१ <i>७</i> , २२१ |
| त                        |                 | वर्गणासूत्र      | á      | ९० | सन्मतिसूत्र    | १५                |
| तत्वार्थभाष्य            | १०३             | वेदनाक्षेत्रविधा | न २    | 18 |                |                   |

#### ६. वंश नामोलेख

|             | इ | ļ   | चारण         |    | ११२ |          | ₹ |         |
|-------------|---|-----|--------------|----|-----|----------|---|---------|
| अईत्        |   | ११२ |              | জ  |     | राजवंश   |   | ११२     |
| इक्ष्वाकु   |   | ११२ | जिनवंश       | VI | ११२ |          | च |         |
|             | क | {   |              | _  | ļ   | वादि     |   | ११२     |
| काञ्यप      |   | ११२ |              | न  | - 1 | वासुदेव  |   | ११२     |
| कुरु        |   | ११२ | नाथवंश       |    | ११२ | विद्याधर |   | ११२     |
|             | च |     |              | प् |     |          | ह |         |
| चक्रवर्ति ् |   | ११२ | प्रज्ञाश्रमण |    | ११२ | हरि      |   | ७३, ११२ |

#### ७, प्रतियोंके पाठ-भेद.

- १ अ-अमरावतीकी प्रतिः आ-आराकीः क-कारंजाकीः स-सहारनपूरकी।
- २ ,, विन्होंसे तात्पर्य यहां उपरके शब्दोंसे नहीं, किन्तु उसी पंक्तिके बाई ओरके शब्दोंसे समझना चाहिये।
- २. इन प्रतियोंके पाठमेदोंकी दिशा बतलानेके लिये यहां केवल थोड़ेसे पाठमेद दिये जाते हैं। यथार्थतः ऐसे पाठमेद हैं बहुत ही अधिक ।

| वृष्ठ | पक्ति | अ                                 | आ                               | <b>ৰ</b> ন | स                     | मुद्रित      |
|-------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| १     | १     | ॐ द्वाद्शाङ्गाय<br>नमः। निर्विघ्न | "<br>अथ श्री घवर<br>प्रारम्भः । | ,,<br>इ    | ॐ नमः सि-<br>द्धभ्यः। |              |
| १     | ર     | मस्तु<br>केविल-                   | **                              | केवल-      | केवल-                 | केवछ-        |
| १     | ર     | णमह                               | "                               | ,,         | णमह                   | णमह          |
| દ્    | १     | -अंगांगिज्ञा                      | -अङ्गङ्गिजा                     | "          | 55                    | -अंगग्गिज्ञा |
| ,,    | **    | -मल-मूल-                          | -मल-गृद-                        | -मल-म्ल-   | -ਸਲ-ਸ਼੍ਫ-             | -ਸਲ-ਸੂਫ-     |
| v     | દ્    | वक्खाणिड                          | ,,<br>,,                        | 11         | वक्खाणड               | वक्खाणड      |
| 4     | Ċ,    | परुवणय                            | "                               | 53         | पद्धवयं ण             | पह्नवयं ? ण, |
| 33    | દ્    | तालफलं व                          | ,,                              | "          | तालफलं व              | तालपलंब      |
|       |       | सुन्तुव                           |                                 |            | सुत्तं व              | सुत्त व      |
| ९     | ર     | सयलच्छवच्छाण                      | 55                              | 33         | सयलत्यवत्थू-          | 75           |
|       |       | सच्छाणं                           | 55                              | 37         | णं सद्दाणं            |              |
| १२    | १     | -वायरणे                           | 71                              | 33         | 55                    | -वायरणी      |
| १३    | १     | -णिमोणं                           | -णिमाणं                         | -णिमोणं    |                       | -णिमेण       |
| १३    | ર     | सद्धादीया                         | सद्धाइदिया                      | सद्धादीया  | "                     | सद्दािया     |
| 31    | 53    | साहुपसाहु                         | 39                              | 33         | 33                    | साहपसाहा     |
| १५    | Ø     | -लक्खण खइणो                       | 11                              | "          | 33                    | -लक्खण-ऋखइणो |
| १६    | Ģ     | णियतव्वाचय-                       | "                               | 55         | 33                    | णियत-वाचय-   |

| বৃষ্ট     | पांचे      | ্য খ              | आ               | ন  | स              | मुद्रित                       |
|-----------|------------|-------------------|-----------------|----|----------------|-------------------------------|
| ९         | १          | वज्जत्थ-          | 1)              | "  | <b>7</b> 1     | वच्चत्थ-                      |
| ९         | १          | जीवो वा जीवो      |                 | •• | •              | जीवो वा, जीवा                 |
|           |            | वा अजीवे वा       | वा अजीवो वा     |    |                | वा, अजीवो वा,                 |
|           |            | जीवो च अजी-       |                 |    |                | अजीवा वा, जीवी                |
|           |            | वो च अजीवे।च      | जीवो च अजी-     | 57 | "              | य अजीवो य,                    |
|           |            | अजीवा च जीवा      | वो च, अजीवो     |    | ••             | जीवा य अजीवो                  |
|           |            | च जीवा च अजी-     | च जीवा च थ-     |    |                | य, जीवो य अजी-                |
|           |            | वो च जीवा चेदि    | जीवा च जीवा     |    |                | वा य, जीवा य                  |
|           |            |                   | च अजीवो च       |    |                | अजीवा यः                      |
|           |            |                   | जीवा चेदि       |    |                |                               |
| २०        | 8          | सुभाव-            | 77              | "5 | सन्भाव-        | सन्भाव-                       |
| २१        | २          | तस्सत्थ-          | "               | "  | तस्सद्द-       | तस्सत्थ-                      |
| २९        | Ş          | अथाष्टारत्त्यादि- | 13              | 17 | अधीष्टारत्न्या |                               |
| ३०        | ક          | जाणिङ्जो          | 11              | 33 | 33             | जाणिङजा                       |
| 38        | <b>4</b>   | विपूर्ययोः        | 79              | 77 | 33             | विपर्यस्यते।ः                 |
| <b>३२</b> | 3          | असौ व्यामोहेन     | "               | "  | सोऽन्यामोहेन   | f ,,                          |
| રૂક       | ર          | गच्छति कर्त्ता    | गच्छाति कर्त्ता | ") | **             | 55                            |
|           | _          | सिद्धि-           | कार्यसिद्धि-    |    |                | सारे स्तम्भ                   |
| ३५        | દ્         | सारख स्तम्भ       | 31              | 33 | 33<br>         | सार स्तम्म<br>म् 'णमो जिणाणं' |
| ३९        | <b>(</b> 4 | नमो जिनानाम्      | 73              | 39 |                | भ् णमा ।जणाण<br>क्यकोउय-      |
| 80        | ક          | क्यकाउया          | 33              | "  | ,,             | जा सुत्तस्सादीए               |
| ८१        | દ્         | जो सुत्तस्सादीप   |                 |    |                | -                             |
|           |            | सुत्तकत्तारेण     |                 |    |                | सुत्तकत्तारेण णि-             |
|           |            | कयदेवदाणमो-       | 53              | 73 | 51             | बद्ध-देवदाण-                  |
|           |            | कारी तं णिबद्धः   |                 |    |                | मोक्कारों तं णि-              |
|           |            | मंगळं। जो सुत्त   |                 |    |                | बद्धमंगलं। जी                 |
|           |            | स्सादी सुत्तकता   |                 |    |                | सुत्तस्सादी <b>ए</b>          |
|           |            | रेण णिबद्धो देव   |                 |    |                | सुत्त-कत्तारेण                |
|           |            | दाणमोकारो तम      |                 |    |                | कय-देवदा-                     |
|           |            | णिबद्ध-मंगलं ।    |                 |    |                | णमोकारो तमणिं-                |
|           |            | •                 |                 |    |                | बद्ध-मंगलं ।                  |
| ઇર        | ų          | विनष्टैरा         | 77              | 93 | 31             | विनष्टेऽरौ                    |
| કદ        | Ę          | -भूताः शेषात्म-   | **              | "  | "              | -भूताशेषात्म-                 |
|           |            |                   |                 |    |                |                               |

| पृष्ठ -         | - पक्ति | अ                  | শ               | ব্দ             | स               | मुद्रित           |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ઇટ              | u,      | वज्जसिलस्थ-        | वज्जसिलत्थ-     | वज्जसिलस्थ-     | वज्जसिलस्य-     | वज्जसिलस्य-       |
| -               |         | स्सगय-             | स्लग्गय-        | व्याग्य-        | स्सगाय-         | भगाय-             |
| . ૪૬            | ક       | संगमग्ग-           |                 | भगगसंग-         | संगभग्ग-        | संग-भंग-          |
| <sup>હ</sup> ેર | ø       | -कार्यत्वाद्गेद-   | "               | "               | <b>33</b>       | -कार्यत्वाझेदः    |
|                 |         | सत्स्वेव           |                 | _               |                 | सत्स्वेव          |
| ૯,૩             | 3       | रत्नैकदेशस्य       | रलैकदेशस्य      | रत्नेक-         |                 | रत्नैकदेशस्य      |
|                 |         | देशत्वा-           | देवत्वा-        | देशत्वा-        | •               | देवत्वा-          |
| <b>વ</b> ા      | १       | संजात-             | स जात-          | संजात-          | सजात-           | संजात-            |
| "               | ર       | गुणिभूतताङ्गेते    | 15              | गुणिभूताङैते    | 55              | गुणीभूताद्वेते    |
| 33              | 3       | -शब्दाधिक्य-       | 17              | 47              | "               | .श्रद्धाधिक्य-    |
| 39              | 8       | -स्थापनार्थं       | -ख्यापनार्थ     |                 | -ख्यापनार्थ     | -ख्यापनार्थे      |
| ५९              | દ્      | कस्मं मुज्यज्जह्य  | _               | कममं फुड        |                 | कममं फुड सिद्धः   |
|                 |         | कुड सिद्धसुद्दं पि |                 | सिद्धसुद्दं     |                 | सुहं पि पवय-      |
|                 |         | वयणादो ।           | पवयणदो          | पि वयणदे।       |                 | णादो ।            |
| ६२              | 3       | -दिछन्नोदा-        | 15              | 75              | -হিন্তদ্দী      | 31                |
| ६४              | ષ્ટ     | सहयार ण होति       | 33              | **              | बदयाइं होंति    | 73                |
| 33              | દ્      | दिव्वज्झाणी        | 37              | 33              | दिक्वज्झणी      | 51                |
| "               | 4       | गौत्तम-गोत्तेण     | गोत्तम-गोदेण    | गोत्तम-गोदेण    | •               | गोद्म-गोत्रेण     |
| ६५              | Ę       | जादे।त्ति          | 53              | <b>&gt;&gt;</b> |                 | जादेचि            |
| ६६              | Ġ,      | विदिसेणा           |                 | 33              | धिदिसेणो        | 33                |
| ६७              | 8       | बधवोच्छेदो         | 33              | "               |                 | गंथवोच्छेदो       |
| દ્              | ९       | -वच्छदे            | 53              | 11              |                 | -वच्छमो           |
| ८२              | 3       | यत्थेदं            | जत्थेदं         | यथेदं           |                 | पत्थेदं           |
| ८४              | 3       | समनस्य             | 55              | 57              | 33              | समस्तस्य          |
| 33              | Ç       | नैकगमो नयः         | "               | 33              | नैकगमो नैगम     |                   |
| ८९              | 8       | <b>संतिष्ठ</b> ति  | संतिष्ठते       | 55              | 57              | तिष्ठ <u>ति</u>   |
|                 |         | तिष्ठति            | तिष्ठति         | 17              |                 | संतिष्ठते         |
| ૮ર              | 4       | कत्वान्येते        | 55              | "               |                 | -कत्वाश्रेते      |
| 91              | 33      | भिन्नपदाना-        |                 | "               | भिन्नपदार्थाना- | भिन्नपदाना-       |
| ९०              | દ્      | नानार्थ            | **              | 93              | नानार्थे        | •                 |
| ९१              | 3       | <b>अत्थो</b> त्थ   |                 |                 | अत्थो व्य       | 77                |
| ९२              | ૪       | संख्येयानन्ता-     | संख्येयासंख्ये- |                 |                 | संख्येयासंख्येया- |
|                 |         | त्मक-              | यानन्तात्मक-    | त्मक-           |                 | नन्तात्मक-        |

| पृष्ट       | 7 . q    | क्ति अ          | आ                   | ন                               | Ħ          | मुद्रित           |
|-------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| ९३          | ્        | । सिद्धं -      |                     |                                 | ,,         | 3120              |
| ,,          | 9,       | •               | "                   | ";                              | सद्ध-      | सद्-              |
| <b>લ્</b> ઇ |          |                 | ,,<br>मणेण          |                                 |            | -विसयाओ           |
| 11          |          | -पुब्वत्तं      | - <b>पु</b> व्युत्त | मुणेण<br>-प्र <del>च्य</del> ां | मणण        | ,,                |
| ९९          |          |                 | उन्ड्रप<br>वियाह-   | -पुब्बत्तं<br>विकास             | -पुधत्तं   | 33                |
| १०३         | ર        | गधहस्तितत्वा-   | तत्वार्थभाच्ये      | विवाह-                          | वियाह्द-   | 31                |
|             |          | र्थभाष्ये       | राषाचमाध्य          | 97                              | 31         | 17                |
| १०५         | ર        | सुद्धिमकरेंति   | 13                  | 15                              |            | मुद्धि करंती      |
| "           | રૂ       | धावत्ती         | 75                  | *,                              |            | खार्चती<br>थावंती |
| 75          | ७        | उक्तं च भाष्ये  | <b>)</b> 1          | "                               | उक्तं च    |                   |
| १०८         | 3        | -मन्यानिक-      | 51                  | 3,1                             | -मज्ञानिक- | ,•                |
| ११०         | ૪        | पन्त्रयद्दह-    | "                   | ,,<br>,,                        | पव्चद्दह-  | <b>1</b> 1        |
| ११८         | ર        | यहोकं           | ,,,                 | 31                              |            | "<br>यहोंके       |
| 19          | १४       | सरीर            | 17                  | ,,                              |            | सरीरी             |
| ११९         | દ્       | -देसोहि         | 11                  | 31                              | -देहोह     |                   |
| १२०         | <b>१</b> | सरीरी           | 11                  | 11                              | • • • •    | "<br>सरीरी        |
| १२३         | <b>ર</b> | धारणा           | 11                  |                                 | वारणा      |                   |
| १२७         | ξo       |                 | भावादो भावो         | भावो                            |            | ,<br>भावो         |
| १२८         | ঽ        | दोण्णि एकाणि    | 19                  | 51                              | दोणिण      |                   |
| १३०         | ११       | पुत्त-          | ুডন্ন-              | पुब्बुत्त-                      | उत्त-      | "<br>पुव्युत्त-   |
| १३३         | Ş        | -राकतत्वा-      | ,,                  | ,,                              |            | -रीक तत्वा-       |
| १४१         | १        | रूढ़िब्यप-      | "                   | "                               | रूढिवशा-   | 33                |
| 19          | ૪        | मेयो            | 1)                  | "                               | मेओ        | वेओ "             |
| १४७         | Ġ,       | तदा भावाणं      | 3                   | 15                              | भावाणं     | भावाणं            |
| १५१         | 3        | -मुक्तता        | 1)                  | ,,                              |            | -मनुरक्तता        |
| १५३         | Ġ        |                 | इमान्यष्टौ          |                                 | इमाणि अट्ट | ,,                |
| १५८         | १        | परूवणा णं       | ",                  | 33                              | परुवणा     | "                 |
| १६४         | १        | ततेऽसत्येषु     | ततो सत्येप-         | सत्येष-                         | ततोऽसन्    | 57                |
| १६८         | 3,       | सतोऽपि          | "                   | 31                              | सतापि      | 3,<br>11          |
| ,,          | 4        | -दिवत<br>अट्टि- | 31                  | "                               |            | -दि्वातः          |
| १७१         | १४,      | अट्टि-          | **                  | 31                              |            | लट्टि-            |
|             |          | सहभावो          | 17                  | "                               | सहभुवो     | "                 |
| १७७         | ર        | कुतः            | >>                  | "                               | क तद्      | ,,                |
|             |          |                 |                     |                                 | •          |                   |

| वृष्ठ       | पक्ति | अ                        | ঞা               | ব্য          | स                | मुद्रित         |
|-------------|-------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| १ुउ         | 2     | -ख्यानानुत्पत्तेः        | <b>31</b>        | 29           | -स्यानोत्पत्ते•  | <b>)</b> †      |
| •           |       |                          | क्षयोपशमज-       | 33           |                  | -क्षयोपशमोप-    |
| , ;         | ,     | शमज-                     |                  |              |                  | गमज-            |
| 3/2         | 3     | -करणनाम-                 | "                | 33           | _                | -करणानाम-       |
| 57          | 14    | -देशी                    | 33               | 33           | -टेश-            | 33              |
| १८३         | ९     | -गइय-                    | राये             | राइय         | 77               | ,,              |
| १८४         | ۶     | ताग्रु                   | 35               | <b>33</b>    | नान्             | नेपु            |
| १०,६        | ક     | -स्यात्पै(-              | 55               | 55           | -स्यापी-         | 55              |
| १९८         | દ     | <b>बेयसं</b> भावि        | 33               | 33           | <b>बेयसमिव</b> - | 71              |
| १००         | १     | -माक्षिप्र-              | 37               | 51           |                  | -मेक्षिप्ट-     |
| २०१         | 6     | -स्यापत्यं               | 7)               | 53           |                  | -स्यापत्यानि    |
| ર્૦ર        | ď     | तत्तु अंचित<br>तदृश्चेति | 33               | "            | तद्रश्चन्ति      | 33              |
| ૨૦૫         | ક     | _                        | -दृष्ट्यादिषु    | 33           |                  | -्टिप्रिपु      |
| "           | ९     | 7                        | तद्वत्य-         | तइत्य        | तद्वतां          | ,,              |
| "<br>5{0    | _     | -मबुचमुत्तमुद्य-         | 33               | 55           |                  | -मबुत्तमुद-     |
| <b>५</b> २१ |       |                          | तद्रीण           | तत्थ तद्दा   |                  | तहो             |
|             |       |                          | आइयारिइ-         | थाइरियाइय-   |                  | आइरियकहि-       |
| "           | `     | याण                      | रियकस्माणं       | _            |                  | याणं            |
| ર્સ્ક       | દ્    | अप्पणी                   | तदो अप्पणो       |              |                  | <b>)</b> j      |
| "           | હ     | गमियमिदं                 | <b>31</b>        | 31           | गमिय             | ,,,             |
| २२८         | 3     | -सयतास्ता-               | 13               | 19           |                  | संयतासंयतास्ता- |
| 230         | ર્    | -त्वाहेशा-               | 93               | "            | -त्वोदेशा-       | -त्वाहेगा-      |
| "           | ų     | -वासजननः-                | 99               | 15           | -चासञ्जना-       | ,               |
| ર્કક        | ź     | -मान्द्य-                | -माद्य-          | -म(न्ध-      | 37               | -मान्ध्य-       |
| २६६         | ७     | किट्रुण                  | ;,               | "            | 75               | किट्टेण         |
| <b>२</b> ६७ | ११    | -शक्त्याविभावित          | '-शक्त्युपत्रृहि | शक्त्याविभी  |                  | 33              |
|             |       | <b>वृ</b> त्तयः          | तत्रृत्तः        | वितत्रृत्तयः |                  |                 |
| २७६         | ঙ     | संप्रतियातः              | 1                | 31           | 31               | समितघातः        |
| ঽ৻৽ঽ        | દ્    | स्यादप्रयत्नो            | 33               | 33           | स्यात् प्रयत्ने  | ì,              |
| २८१         | ૪     | समनस्के                  | "                | ,,           | समनस्केपु        | 73              |
| २८२         | ų     | सत्सरूप-                 | 33               | ,,           | तत्स्वरूप-       | 23              |
| ,,          | "     | •मुत्तरमूत्रद्वयमाह      | ,                | 23           | -मुत्तरस्त्रम    | हि ,,           |

| वृष्ठ          | पांक्त     | i अ                         | आ                                     | क                        | स              | मुद्रित                  |
|----------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 3 <sub>5</sub> | 9          |                             | अजोगिकेवा <b>ल</b>                    |                          | सजोगिकेवछि     | "                        |
| २८९            | Ø          |                             | तत्रान्तर्जल्पस्य<br>तत्राप्यनन्तर्ज- |                          |                |                          |
|                |            |                             | तत्राज्यमन्तज-<br><b>रुपस्</b> य      | <b>५५</b> <del>६</del> 4 | 3,             | "                        |
| इ९२            | ર          | मि <b>स्सकायजागो</b>        | 53                                    | **                       |                | <b>बिस्सजे</b> ।गो       |
| २९३            | Ġ          | पूर्त शरीर-                 | ) <sub>1</sub>                        | "                        | पूर्व शरीर-    | 91                       |
| રષ્ટ           | <b>3</b> , | ततश्च डिहेतु-               | ",                                    | t t                      |                | ततश्चींद्वहेतु-          |
| ३०२            | રૂ         | सर्वघाति-                   | ,                                     | ,,                       |                | सर्वाघाति-               |
| >>             | १०         | चैतेषु                      | 15                                    | 33                       | चैते •         | 91                       |
| ३०५            | રૂ         |                             | धारणान्न                              | -धारणाभावान              | . 33           | 53                       |
| ३०६            | १          | ऽन्यथा न                    | "                                     | "                        |                | <b>ऽ</b> न्यथा           |
| ३१६            | २          | वलेनोच्छन्न-                | ••                                    | •,                       | वलेनोत्पन्न-   | 39                       |
| ३१९            | ર          | प्रवृत्त्यसूत्र-            | <b>33</b>                             | 53                       | प्रवृत्तसूत्र- | 99                       |
| 33             | 3          | कुतो भवत्                   | "                                     | 73                       | कुतो भवेन्     | 39                       |
| ३्२०           | ų,         | तत्र तु न                   | "                                     | 55                       | तत्रतन         | >>                       |
| 33             | Ø          | सन्त्येताभ्यां              | 23                                    | 73                       | सन्तः ताभ्यां  | 13                       |
| ३२१            | ૭          | प्राप्तो यौ-                | 39                                    | "                        | प्राप्तयो-     | <b>55</b>                |
| ३२४            | Ø          | नियमान्न                    | नियमान                                | नियमान्न                 | विद्यमान-      | <b>73</b>                |
| ३२५            | ۷          | संजदासंजद-<br>ट्टाणे        | संजदासंजद-<br>संजद्दाणे               | **                       |                | *9                       |
| ३२६            | १०         | महन्वदो सु य ण<br>अहर दो वा | <b>;</b> ;                            | <b>&gt;&gt;</b>          |                | महन्वदाई ण<br>लहर देवा-  |
| ३३४            | દ્         | नन्वनारंभकस्य               | **                                    | "                        |                | न चारम्भकस्य             |
| ३३७            | v          | उचरिम-                      | उवरिम-                                | 53                       |                | उचरिम-उचरिम-             |
|                |            |                             | उवरिम-                                |                          |                |                          |
| ३३८            | 3.         | -नुपशान्तास्त-              | 35                                    | •,                       |                | -नुपशान्तन-              |
| 37             | ও          | तत्रुतु न                   | तत्र तुन                              | "                        | •              | तत्रतन•<br>"             |
| इंश्टर         | १          | पुम्हं                      | 49                                    | "                        | पुर्म          |                          |
| "              | ર્         | समाणा                       | 7,5                                   | "                        |                | समाणग-                   |
| इंदेख          | રૂ         | शब्दस्य                     | 93                                    | "                        |                | शब्स्य च                 |
| \$3            | S          | नि खतातु-                   | "                                     | **                       |                | अनिःसृतानु-<br>आभीयमासु- |
| ३५८            |            | आभेयमासु-                   | 77                                    | "                        |                | न मिश्रणं-               |
| <b>३६</b> ३    | ११         |                             | ;;                                    | ,,<br>,,                 |                | न ।मञ्जूष-<br>तद्भवनि-   |
| इह५            | १          | तद्वानि•                    | <u>"</u>                              | •                        |                | राष्ट्रियाः।             |

| ás          | पि         | तं अ              | आ"                    |        | क              | स           | मुद्रित              |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------|----------------------|
| <b>३</b> ६६ | ą          | संयमोद्देश-       | 21                    |        | 77             |             | स्यमेः देश-          |
| ્ર દેઉ      | 30         |                   | सयमसंयतस्<br>जघन्यस्य | य संय  | सयन-           |             | सयमासंयमा-<br>संयमत- |
| ३६७         | ۶          | -तामभविष्यत्      | "                     |        | "              |             | -तामगभिष्यन्         |
| ३६९         | 4          |                   | शेषः समिद             |        | 73             | शेप रूपभिटं | "                    |
| <i>૩</i> ૯૦ | १          | <b>ग्रु</b> डिसयन | "                     |        | "              |             | गुडि संयम            |
| 33          | Ø          | सुत्रे            | विशिष्टमत्रे          | ;      | <b>स्</b> त्रे |             | "                    |
| ३७१         | १०         | वादे              | चादे                  |        | वादेन          |             | 23                   |
| કે ફક       | ૪          | सजमो              | सजमो                  | -      | 23             | संजदो       | "                    |
| 364         | Ġ          | निमग्रात्ताना     | निश्यान्ताना          | निम    | ग्नात्मना      |             | "                    |
| રહ્ય        | 3          | निबन्धनावेच-      | निवन्धनाव-            | नियः   | धनावेव         |             | निबन्धनाचेचा-        |
|             |            | भवि               | भवि                   |        |                |             | भवि-                 |
| ३७८         | S          | गुणस्य गुणस्थान   | गुणस्य गुण-           | गुणस   | थान            |             | गुणस्य गुणस्थान-     |
|             |            | प्रमाणानिरू-      | स्थान निरू-           | त्रमाष | गनिस-          |             | प्रमाणनिक-           |
| 340         | દ્         | नियम              | "                     |        | "              |             | नियमित               |
| 33          | ९          | न दर्शनस्य        | 11                    | न टइ   | निविपय-        | तद्दर्शनस्य | "                    |
|             |            | विपय-             |                       |        |                | -विषय-      |                      |
| ३८१         | Ę,         | -रूपद्वय-         | •इय-                  |        | -इय            |             | •ह्य-                |
| 364         | 4          | श्रानदर्शन-       | 79                    |        | ,              |             | <b>धानाद्द्यीन</b> - |
| 366         | 4          | णाणित्थि          | "                     |        | "              |             | -णाणी य              |
| ३८९         | १          | द्व्य-            | इब्ब-                 |        | द्व्य-         |             | तिब्ब-               |
| ३९२         | <          | -पेक्षया ते       | "                     |        | "              |             | -पेक्षया तद्         |
| ३९३         | Ø          | गच्छंती           | "                     |        | "              |             | गच्छतां              |
| ३९४         | <b>?</b> . | - निप्कलंको       | "                     |        | "              |             | निप्कलंका            |
| •           |            | भवति              |                       |        |                |             | भवन्ति               |
| 394         | દ          | त्याज्यः          | "                     |        | **             |             | न्याच्यः             |
| ४०२         | ø          | तिरिक्ख-          | 77                    |        | **             |             | तिरिक्खा             |
| EoS         | 4          | संजदासंजदा        | संजदासंजदा            |        | "              |             | 1)                   |
|             |            |                   | संजदा                 |        |                |             |                      |
| Eog         | ९          |                   | -मन्यत्               | भेतत   | ī              |             | -मेतस्               |
| ४०४         | ξ          | -र्थमन्यतःसमर्थ   | "                     | • •    | "              | 37          | -थेऽिन्यतःसमर्थो     |
| ४०५         | ર્         | -संजद्-           | -संजद्-संजद्-         |        | "              | 75          | 33                   |
| ४०५         |            | -पज्जत्ता         | ,,                    |        | "              | "           | -परजन्त-             |

## प्रतियोमें छूटे हुए पाठ

स्चना-ये पाठ केवल ।निर्देशमात्रके लिये ।दिये जाते हैं । इस प्रकारके छूटे हुए पाठ प्रतियोमें बहुत अधिक हैं ।

| वृष्ट       | पंक्ति         | प्रति | कहासे                  |     |     | •   | कहा तक                         |
|-------------|----------------|-------|------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| <b>૨</b> '4 |                | अ     | चइद् । जीवियासाए       | _   |     |     | पदिद सरीरं।                    |
| 30,         | છ              | अ     | मंगलकरणीयं             |     |     |     | मगलकता।                        |
| الإيا       | દ              | क     | ानां सिङस्थरहे भ्यो    |     |     | •   | स्थरता-                        |
| 43          | 3              | अ     | रत्नेकदेशस्य           |     |     |     | <b>कृत्स्नकर्मक्षयकर्न</b> ाणि |
| 3,0         | ર્             | अ     | प्रतिसमयमसंख्यान       |     |     |     | सततमभ्यर्चनम् ।                |
| ६६          | १०             | अ     | तदो सुभहो              |     | •   | •   | -मेगदेस-धारया                  |
| ८१          | S              | अ     | -स्य वहुपु .           | •   |     |     | पमाणं छव्चिहं                  |
| ९३          | ९              | आ     | परमाणुं जाणदि          |     | •   |     | थसंखेडजदि-                     |
| ९४          | १              | अ     | उक्रस्सेण .            |     | ••• | •   | अणुकस्सोही जाणदि               |
| १२८         | t <sub>a</sub> | अ     | एद्स्स पयाडि-          | ••  |     |     | एचढि खेत्ते                    |
| १३०         | ۶              | अ     | उत्तरपयाडि             |     | •   | •   | पयडिहिदिवधो                    |
| ક્જક        | ર્             | क     | इप्टत्वात् .           |     |     |     | विरोधः                         |
| १९३         | ረ              | अ     | सर्वत्र सर्वदा 🕠       | • • |     |     | अदप्र(वेपये                    |
| १९५         | १              | अ     | वाच्यवाचक              |     | •   |     | तस्यास्चिति चेन्न              |
| ঽঽঽ         | ş              | अ     | तदे। अतोमुहत्तं        | ••  |     | •   | पुरिस्पवेद खवेदि               |
| રરપ્ટ       | પ્ર            | आ     | मणुसगइपा               |     | •   | •   | अहवा                           |
| २३०         | ঙ              | क     | जीवानां साद्य्यं       | •   | • • | •   | गुणहारेण .                     |
| হ্ণঃ        | 8              | अ     | तस्सेव .               | ••  | ••• | •   | संखेजगुणा                      |
| ર૮રૂ        | 4              | आ     | संशयानध्यव             |     | ••• |     | केविलनो वचन                    |
| २९०         | Ø              | आ     | पदेसा अणंत-            | ••  | ••• | • • | द्व्वचगगणाः-                   |
| २९८         | 4              | आ     | विरोध इति सर्वाभिः     |     |     |     |                                |
| ३१०         | ९              | क     | अपडजत्ताण वि अतिथ      | •   |     |     |                                |
| ३४८         | ረ              | आ     | अकपायः                 |     |     |     |                                |
| ३६१         | 3              | क     | मिथ्यात्वोदयस्य सत्त्व | त्  |     |     |                                |
|             |                |       |                        |     |     |     |                                |

#### विशेष टिप्पण

सुचना--प्रथम सख्यासे पृष्ठ और दूसरीसे पंक्तिका तात्पर्य है।

पू. प 'बारह-अंग्रिगिज्झा' में ' गिज्जा' पाठ भी प्रतियोंमें मिलता है। इस गायांसे कुछ ११. मिलती जुलती एक गाथा वसुनान्दिश्रावकाचारमें निम्न प्रकारसे पाई जाती हैं-

> वारह-अंगगी जा दंसण-तिलया चरित्त वत्थ-हरा । चोद्दस पुन्वाहरणा ठावेयच्या य सुयदेवी ॥ ३९१ ॥

- ३९ १०. 'देहिंतो क्य' इतना पाठ आराकी प्रतिमें नहीं है, और इस पाठके न होनेसे अर्थका सामजरूप भी ठीक बैठता है, किन्तु पाठ-निश्चय करते समय आराकी प्रति हमारे सामने न होनेसे हम उसे छोड़ नहीं सके और किसी प्रकार अर्थ-सगाति विठलाई गई। पर जान पड़ता है कि अ. और क प्रतियों में बह आगेकी गाथा नं. १९ के '(जिणि-) देहि तो कय' पाठसे लिपिकारों के हिए-दोपसे आगया है। ऐसे लिपि-दोप इन सभी प्रतियों में अनेक हैं। (देखिये प्रतियों के पाठ भेद)
- ६७ ५ 'मिहमाए मिलियाणं' से यह स्पष्ट नहीं होता कि मिहमा एक नगरीका नाम था जहां वह मुनि-समेलन हुआ। इन्द्रनिद्कृत श्रुतावतारमें भी मिहमाका उल्लेख श्रामक है। यथा, देशेन्द्रदेशनामिन वेणाकतद्यीपुरे महामिहमासमुदितमुनीन प्रात ब्रह्मचारिणा प्रापयल्लेखम्॥ इस पद्यमें 'देशेन्द्रदेश' 'देशान्ध्रदेश' का अग्रुद्ध रूप ज्ञात होता है। 'महामिहमा-समुदिनमुनीन' का 'महोत्त्रवानिमित्त सिमलित मुनि'भी हो सकता है। प्रस्तुत अंथके ए. २९ पर 'जिन्मिहिम-सम्बद्धकालोऽपि मङ्गलं यथा नन्दी-श्वरिवसादिः' में 'मिहम'का अर्थ उत्सव होता है। वसुनिद्धशावकाचारमे भी 'मिहम' शब्द नन्दिश्वर उत्सवके अर्थमें आया है यथा—

विविह करेइ सिहमं नंदिसर-चेइय-गिहेसु॥ ४००॥

इसके अनुसार 'मिहमाए मिलियाण 'का अर्थ 'नन्दिश्वर उत्सवके लिये सिम्मिलित' भी हो सकता है। किन्तु पं. जुगलिकशोरजी मुख्तारने अपनी श्रुतावतार कथा (जै. सि. भा. ३, ४) में मिहमाको नगरीका नाम अनुमान किया है और उसे सतारा जिलेके मिहमानगढ़से अभिन्न होनेका सकेत किया है। इसी अनुसार अनुवादमें उसे नगरीका द्योतक स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु हे यह प्रश्न अभी भी विचारणीय।

<sup>9र ५</sup> जिणवालियं दृह्ण पुष्फ्रयंताइरियो वणवासिवसियं गदो । यहा 'दहूण'का अर्थ अनुवादमें 'देखकर' (दृष्टा ) किया गया है। किन्तु इसका अर्थ 'देखनेके लिये' (दृष्ट्रम्) भी हो सकता है। (देखो सूमिका पृ १९, पुष्पदन्त और जिनपालित)

- , 'अप्पाउओ ति अवगय-जिणवालिदेण' इन्द्रनिन्दिने अपने श्रुतावतारमें यह प्रसंग इस प्रकार दिया है 'विद्यायालप्रप्रुप्यानल्पमतीनमानवान् प्रतीत्य ततः' जिसका अर्थ यह होता है कि भूतविलने मनुष्योंको अल्पायु समझकर सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ करनेका निश्चय भिया। पं जुगलिकशोरजीने इसका अर्थ इसप्रकार किया है 'भूतविलने .. यह मिल्म किया कि जिनपालित अल्पायु हैं' (जै. सि. भा. ३, ४)। जिन्तु जिनपालितके अल्पायु होनेसे सिद्धान्तके लोप होनेकी आशंकाका कोई मरण नहीं था, किन्तु पुष्पदन्त और भूतविलमेंसे किसी एकके अल्पायु होनेसे सिद्धान्त-लोपकी आशंका हो सकती थी। इसी उपपत्तिको ध्यानमें रसकर अनुवादमें अल्पायुका सम्बन्ध पुष्पदन्तसे जोड़ दिया गया है। 'अवगतः जिनपालितात् येन स तेन भूतविलना' ऐसा समास ध्यानमें रक्का गया है।
- ११२ % जगदिट्टं। यह पाठ प्रतियांका है। टिप्पणीमें इसके स्थानपर 'ज दिट्टं' पाठकी कल्पना सूचित की गयी है। वसुनन्दिश्रावकाचारकी गाथा ३ में 'इन्द्भृहणा सेणियस्स जह दिट्टं' ऐसा चरण दिप्टेगोचर हुआ। अतः अनुमान होता है कि यहां भी संभवतः शुद्ध पाठ 'जह दिट्टं' रहा होगा जिसका संस्कृत रूप 'यथा दिएम्' होता है।
- रे४२ ५. 'अन्तर्विहिर्मुखयो ' आदि । इसका अनुवाद निम्न प्रकार करना ठीक होगा— समाधान—- नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चैतन्य अर्थात् स्वरूपसंवेदनको दर्शन और वाहिर्मुख प्रकाशको ज्ञान माना है " । इत्यादि ।
- २२४ ७. उत्पायाणुच्छेद का अर्थ अनुवादमें इस प्रकार समझना चाहिये—

  न्युच्छेद दो प्रकारका होता है—उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद। उनमें उत्पा—
  नुच्छेदसे द्रव्यार्थिक नयका प्रहण किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस समयमें जिस प्रकृतिकी सत्वादि-व्युच्छित्त होती है उसी समय उसका अभाव कहा जाता है। अनुत्पादानुच्छेद पर्यायार्थिकरूप है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस समयमें जिस प्रकृतिकी सत्वादि-व्युच्छित्त होती है उसके अगले समयमें उसका अभाव कहा जाता है।
- ३८५ ६. यहां प्रतियोंमें दर्शनकी परिभाषा न होनेसे वाक्य अधूरासा रह जाता है, अतएव उतने अंशकी पूर्ति पृ. ३८५ पिक्त १ के अनुसार कर दी है, और उतने वाक्यांश को कोप्टकके भीतर रस्र दिया है। प्रस्तुत ग्रंथमें यही एक ऐसा स्थल सामने आया जहां हम अन्यत्रसे पाठकी पूर्ति किये विना निर्वाह न कर सके।
- ३८८ ९. गाथा नं. २०१ में 'मेज्जो 'का अर्थ गोम्मटसारकी जीवप्रवोधिनी टीकामें 'परेणाव-वोध्याभिप्रायः। तथा टोडरमलजीके हिन्दी अनुवादमें 'जिसके अभिप्रायको और कोई न जाने' किया गया है। किन्तु 'मेज्ज' का अर्थ देशी नाममालाके अनुसार भीरु होता है। यथा 'मयालुए भेड-भेज्ज-भेज्जलया'। (टीका) 'मेडो भेज्जो तथा भेज्जलओ त्रयोऽपि अमी भीरुवाचकाः' (दे. ना. मा. ६, १०७)। यह अर्थ प्रस्तुत प्रसंगमें दूसरींकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। अतएव इसीके अनुसार अनुवादमें 'भीरु' अर्थ ही किया गया है।

भूमिका पृ. ६० पं. १ में गाथा से पूर्व 'तह आयारंगे वि उत्तं' इनना पाठ छूट गया है।